-coate and the first of the contract of

## चतुर्वर्गीचन्तामणिः हेमाद्रिविरचितः



Caturvargacintāmani of Hemādri

ALCONOMIA STORY

VOLUME - I

CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN VARANASI, INDIA





# KASHI SANSKRIT SERIES 235

## CATURVARGACINTĀMAŅI

OF

ŚRĪ HEMĀDRI

Volume I

DĀNAKHANDA

EDITED BY
PANDITA BHARATACANDRA ŚIROMANI



### CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN

Publishers and Distributors of Oriental Cultural Literature
P. O. Chaukhambha, Post Box No. 1139
Jadau Bhawan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane
VARANASI (INDIA)

### C) Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi Phone: 65889

Price Rs. 2500-00 for the set of four volumes in seven parts
Rs. 400-00 for Volume I (Dānakhaṇḍa)

#### Originally Published by The Asiatic Society of Bengal in 1871 Reprinted 1985

Also can be had of

CHAUKHAMBHA VISVABHARATI

Post Box No. 1084

Chowk (Opposite Chitra Cinema)

VARANASI-221001

Phone: 65444

Printers-Srigokul Mudranalaya, Gopal Mandir Lane, Varanasi and Globe Offset Press, New Delhi

### काशी संस्कृत ग्रन्थमाला



# चतुर्वगचिन्तामणिः

श्रीहेमाद्रिविरचितः

तत्र

दानखण्डनामा

प्रथमः खण्डः

श्रीभरतचन्द्रिशरोमणिना परिशोधितः

### चीरवम्भा संस्कृत संस्थान

भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक पो॰ आ॰ चौखम्भा, पो॰ बा॰ नं॰ ११३६ जड़ाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन वाराणसी (भारत) प्रकाशक: चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी

मूल्य : क० २५००-०० संपूर्ण १-४ खण्ड, ७ भाग

ह**० ४००-**०० प्रथमखण्ड (दानखण्ड)

228.2

मूल रूप से आसियाटिक् लोसायिटि आफ वंगाल द्वारा प्रकाणित, १५७**१** पुनर्मुद्रण १९<sub>५५</sub>

अन्य प्राप्तिस्थान चौखम्भा विश्वभारतो

पोस्ट वाक्स नं० १०८४ चौक ( चित्रा सिनेमा के सामने ) वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) फोन: ६४४४४

मुद्रक—श्रीगोकुलसुद्रणालय, गोपाल मंदिर लेन, वाराणसी एवं ग्लोब आफसेट प्रेस, नई-दिल्ली

#### विज्ञापनम्।

महामहोपाध्यायची हेमाद्रिविर्वितवतुर्वेग यन्योऽयं, यथ व्रतखण्ड-दानखण्ड-कालुख्क वाहिखण्ड परिक्रेष-ख गड़ैः पञ्चभिव्विभक्त स्तेषां दान खण्डात्मक शिन्तामणिः, पासिया-टिकसीसाइटी समाध्यचमहोद्यानामनुमत्या संस्कृतविद्यामन्दिः रस्थरप्रेति यास्त्राध्यापकचरेणं सयाञ्चना सुद्धितः, परियोधि-तय. चतुर्व्वरीचिन्तामणी स्मृतिनिबन्धे महायास्त्रे बाह्मणादीके वर्णान ब्रह्मचार्थादीःगमात्रमाणामनुलोम-प्रतिलोम सङ्गर-जातीनम्च षड्विधर्मा पंश्वेषण निर्णीताः सन्ति, पन्नीत्यमतीव विस्तरः, सर्वेसाधारणैर्वेड्वित्तव्यायायाससाधातया संपर्द हु स्वय लेखितुमधकास्तेनास्य विरलप्रचारतया समाचार-व्यवहारसंश्रयाः साधारणैनिःसन्देहमदः गन्तुमग्रकान्तेऽतः करण्या सर्वेजनगीचरार्धं समूखं सुद्रादि-करणवायोपयुक्तं नतु लाभार्यं कला सुद्रितः, अस्य तु सुद्रा-इनेन हिन्द्जातीनां महोपकारः समाव्यतेऽचाणरपि संप्रगीनाः स्तौति, सास्मृतं विज्ञाप्यते हेमाद्रिस्त्, देवगिरिखः-यादव हार। जाधिराजमहादेवचक्रवित्ती राष्ट्री धभीधिकरण्या माद्रिरपि खयं नृपतिः, यस्य सभापिष्डतो महामही-पाध्यायः श्रीवोपटेव पासीत्, प्रनुमीयते पच्चवसुधरेन्द्मिते शक-सम्बलरे दिनादिवलारन्यूनाधिकोन समजनिष्ट। हेमाद्रिरपि तदैव समुद्यं लेभे च, श्रवेयं किंवदन्ती, एतदृत्यव ती श्रीवीपईव

इति, वीपदैवक्ततपदार्घोदशीक्षधानग्रमकारिकाम् श्रनेकस्थाने उत्वाप्य यथातर्तं कारिकाव्याख्यानङ्का प्रामास्यसम्पादनार्धं भूल हमाद्री चिक्यमित्यादिनिर्णयसिन्ध्प्रसितसन्दर्भेणैव प्रती-अस, यद्यपि कामप्राप्त व्रतखण्डमेवादी सुद्रियतु सुचितमासीत् तत् विष्टाय व्यत्क्रमेण दानखण्डमुद्राङ्गने सन्दिचानस्य जिज्ञासी-किंजासाविनिवारणवीजिमिदं। प्रतखण्डस्यादर्भभूतमेकमात पुस्तकं लब्धं दानखंग्डस्य चलारि पुस्तकानि परिप्राप्तानि अती हितीः क्रमप्राप्तमपि तच सुद्रितम् एकमा चपुस्तक दर्भन विकारीन मुद्राक्षनस्थानाचित्यं चतुर्ची प्रस्तकानां हे तु संस्कृत-विद्यामन्दिरपुस्तकागारस्थिते एकन्तु शोभावाजारस्य श्रीराजेन्द्र-नारायच वाहाद्रसदनस्यं प्रन्यत्तु रासियाटिकसीसायिटी-पुस्तकसदनस्यम् एतेषामपेचाक्ततं उज्ञाराजवाटीस्यं पुस्तकं समी-चीनं प्रतिभाति, चतुर्चा पुस्तकानां केनचित् केनचिदंशेन विरोधीऽस्ति जुनचित् कतिचित् स्रोका क्रिकाः कचित्र न्यूनाः किसंबिदं में यचराणि विनुप्तानी हण्दयायां सत्यामपि बहुतर-परिश्वमेण परखुरपाठं विचार्थ मन्वादिसंहिताः स्नात्तीदि-स्मृतिनिवशान् सामचासार्थं समालीच स्थिरीकत्य सुद्रिती यद्यपि तद्यापि।

> महारख्यकेदात् परमपि नियक्किष्टमपरं ततम्के तुद्दीषो निष्ट भवति भाव्येष्ठि विषये। बनन्यायादत कचिदपि भवेष्टमपरं वचः चय्यं याचे विनतिततिपूर्वेष्ठि कतिनः॥ रदमपि द्रष्टव्यम्।

#### [ ३ ]

यद्यपि शिरीभागे चतुर्वगेचिन्तामणिनामिलखनस्थै।चित्थे६पि सर्वत्र ग्रम्येषु हेमाद्रौ चिन्द्यं, हेमाद्रावभिहितमित्याहिः
भूरि-भूरि प्रयोगदर्भनेन प्रसिष्ठमेतमामित बुषावाकलय्य प्रकः
षस्य व्यावहारिकनामराध्यात्रितनाम्नो व्योवहारिकनामः प्रसिषत्विमव चतुर्व्वगेचिन्तामणिसमाख्यां विहाय हेमाद्रिनामोक्तिखितमिति न किश्चिदमुचितम्।

श्रीभरतचन्द्रश्रम्मा ।



### स चोप अम्।

| • <b>খ</b>                     | ·             | 1                              |       | पृष्ठी                   |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|--------------------------|
|                                | पृषा          | चार्यदान विधिः                 | • • • | ब्रॅटर<br>ब              |
| <b>ल्हाचम्</b> त्रुते          | ¥0            | चार्यदानापरविधिः               | •••   | ४८र                      |
| <b>च</b> िन्नादानम्            | ( \$0         | चम्त्रितीकुसारश्चक्रम्         | •••   | १८१                      |
| चळादागम्                       | 019           | चित्र नोदीनम्                  | • •   | 658                      |
| चिति चिदानानि                  | ₹8€           | चित्रीर्क चचत्                 | •••   | ook                      |
| <b>च</b> तिदामस्व <b>ष्</b> म् | १८०           | च्रह्मात्रयः                   | •••   | 110                      |
| <b>च</b> तिदानविधानम्          | e59           | <b>चडाक्राचे</b> म्            | •••   | 18.                      |
| चित्रानं विद्यादामाख्यम्       | <b>પ્ર</b> ૧૧ | <b>यट</b> निगारसंबद्ध          | •••   | <b>(E8</b>               |
| चितदानं भूमिदानाखान्           | _             | <b>चहादमधान्यानि</b>           | •••   | ११८                      |
| चदेय निरूपसम्                  | BE            | चम्राचि                        | •••   | 295                      |
| चननाफ सदानानि                  | 5             | चडडारदामविधिः                  | •••   | 444                      |
|                                |               | चा                             |       |                          |
| चनिरदक्षम् .                   | १३७           | <b>আৰাথ্য<del>ইাৰখন্</del></b> | • •   | ₹≅                       |
| चपाकदामम् ,                    | <११           | चाकप्रति चति दानम्             |       | 500                      |
| <b>अ</b> पानमिरूपंचम्          | ২૫            | चामन्दनिधिदानविधिः             | •••   | _                        |
| चभयदानम् .                     | ८४६           | चावतद्शाम्                     | •••   | ¥≈ <b>ę</b>              |
| <b>T</b> MTZIZH                | <b>E</b> K8   | <b>चा</b> नाच्चरामस्           | • •   | १०३८                     |
| चलकारदामम्                     |               | चायुर्वेदाङ्गान                | •••   | र् <b>ट्</b>             |
| चवमसचयम् .                     | ••            | चायुक्तरदामम्                  | ••    | <b>र्ट्ड</b><br><b>१</b> |
| चचत्यदानम् ,                   | १-३६          | <b>चारामरोपच्</b> म्           |       |                          |
| चरत सेचनम                      | <<1           | <b>चारोम्बदामम्</b>            | • •   | 38.5                     |
| •                              | •••           | and and                        | •••   | न्दर                     |

### स्चीपनम ।

|                            |          | युष्ठा         |                              |             | वहा     |
|----------------------------|----------|----------------|------------------------------|-------------|---------|
| <b>चात्रयदानम्</b>         |          | 447            | लचणानि                       |             | 5 =     |
| वाशाखचणम्                  |          | <b>=</b> 4€    | कन्यादानम्                   |             | cep     |
| चासनदानम्                  |          | € ? €          | कपिलादानविधिः                | •••         | ४ ६ ६   |
|                            |          |                | कर्वटादिखक्पम्               | d . 1       | 925     |
| द्                         |          |                | करणदानानि                    |             | ccb     |
| ह्रन्दु पर्व्व समानकाः     | •••      | 00             | कर्पू रादिधेतुदा <b>न</b> म् |             | 8 -8    |
| दूष्टक मां लाचा म          | •••      | 90             | कस्कदानम्                    |             | E84     |
| ਭ                          |          |                | करपपादपसंज्ञं चतुर्घ         |             | NBA     |
| प्रदेखदावम्                |          | وحد            | क ल्पल्ता भिघानं वयोद        |             |         |
| <b>उद्बुश</b> दानभ्        |          | જ્€ €          | कांस्यदानविधिः               |             | 608     |
| च्यचारवोड्मकम्             |          | 288            | कासदेवलचणम्                  | •           | 98€     |
|                            |          | <b>७</b> १     | कासधेतुद्दानविधिः विश्व      |             | PE 5    |
| चपरामकाचः                  |          | ಕಿ <b>೨</b> ಕೈ | कामघेत्रद्धानं नानाशार्ख     |             | 909     |
| चभयती सुखीदानम्            |          | € હૈ           | कारलचगम्                     |             | Q W P   |
| चभग्रचमाः                  |          | 08A            | कार्पासघेतुदानस्             |             | 998     |
| चमासचे ग्रहानम्            |          | २ च प          | कापीसपर्वाट ,ानविधिः         |             | ३०६     |
| <b>उमा</b> ज्वण्म्         |          | ०१३            |                              | • •         | ३∢४     |
| छक्षाश्चर कपम्             | •••      | 606            | कालचक्रदानम्                 |             | ०६१     |
| <del>ख्यो</del> षदानम्     | • • •    |                | कालपुरुषद्गाम                | wi:         | ८४८     |
| ভা                         |          |                | कालविशेषेण दानविशे           | न जे        | €8      |
| जर्षा पटदानम्              |          | 660            | कालाखंदानाङ्गमभिघी           |             | १२१     |
| 電                          |          |                | All and in a                 | •••         | 22      |
| <b>च</b> तुदानानि          |          | 222            | कुण्डस्याङ्गादिवैव स्थे ऽवि  | 18 ता बार्ज | શ ર પ્ર |
| Ų                          |          | Ì              | कुण्डस्य कण्डमानम्           | •••         |         |
| ्र<br>एकाद्य घरादानसंज्ञ स | हादानभ्  | <b>ब्र</b>     | कुण्डस्यमेखलालचपम्           |             | 8 3 11  |
|                            | •        | ŀ              | कुण्डस्य योगिलचयम्           | •••         | १ ५ €   |
| শ্ৰ                        |          | 9034           | कुमारलचणम्                   | •••         | ट¶ ८    |
| बद जीदानम्                 | •••      | MA &           | कूपविक्षाचम्                 | •••         | १००१    |
| कनक्षमृङीदानवित्रिः        |          | 0 4 9          | <b>क</b> याइपम्              | •••         | ೯೨೦     |
| द्राविव-वाचिव-सावधि        | क द्रान- | 1              | -                            |             |         |

|                                      |                     | पृष्ठा       | 1                                       | प्रजा        |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| ह्यणाजिनदानं (मध्यमं)                | •••                 | و<br>9•غ     | गुरुपर्व्य तदावविधिन साखपुरासीत         | ि ₹€२        |
| <b>ड</b> क्या जिमदामया <b>म्य</b> म् | •••                 | <b>€</b> €⊂  | स्टब्रामम्                              | €8€          |
| ज्ञय्यास्त्रिनदानविधिः (प            | ाषरः)               | 900          | गोग्टचदामम्                             | :{5          |
| <b>स्र</b> णाजिनदामानि               | •••                 | ६ट३          | गोदानं देवताभाः                         | 866          |
| चीर <b>धे</b> सुदानम्                | •••                 | ४९३          | गोदानं देवती हमेन                       | ४€३          |
| ग                                    |                     |              | गोदामं सदयत:                            | 888          |
| <b>ग</b> ञदानम्                      | •••                 | <b>{</b> ₹₹  | गोदानविधि:                              | 846          |
| गजदानं देवताभ्यः                     | •••                 | 683          | गोदानविधिस्त्रिरातः                     | 8€⊏          |
| ग <b>ञदानविधिरप्</b> रः              | •••                 | 622          | गोदानविधिनानाप्रकारः                    | eys          |
| गजदानविधिमुखरीग <u>ष</u> ्टः         | •••                 | दश्प         | गोदानसन्त्रः सर्क्ष्माधारणः             | 8 <b>4</b> ₹ |
| गनदानविधिमं णघः                      | •••                 | € ₹€         | गोपरिचर्यानिक्ष्पणम्                    | ट्ड्१        |
| गणेश्र रूपम्                         | •••                 | 99           | गोपास्त्रमूत्ति <sup>९</sup> दानम्      | <b>७३३</b>   |
| गणे ग्रदामम्                         |                     | <b>८</b> १२  | गोमती चन्यापि                           | 8 <u>4</u> 8 |
| गन्धदानम्                            |                     | ८२०          | में, मतीविद्या                          | 8 • <b>X</b> |
| गन्धार विद्यासम्बद्ध                 | •••                 | <b>948</b>   | गोसच्चदानितिधः                          | २६३          |
| ग्रस्वेरूपम्                         |                     | ९१७          | गोचचखदानविधः खिक्कपुराखीकः              | २४१          |
| गरङ्दानम्                            | • •                 | 9४७          | गो उच्चदानविधिः विप्रकारः कासि          | कापु-        |
| ग्रह्मदामवि <b>घिरपरः</b>            | • •                 | 980          | राणोन्नः                                | ३५८          |
| गर्डमू चिंदानविधिः च                 | चिवे <b>दना</b> घुः | <b>୭</b> ୫୫  | गोसदसदानविधिः स्त्रअपुरायोकः            | २६१          |
| गरकाती रूपम्                         | •••                 | Ey o         | गोसस्याखां पश्चमं मसादामम्              | 747          |
| ग <b>रङ्</b> जच <b>च</b> म           | . •                 | १८४          | ग्रदानम्                                | C            |
| गस्निका <b>दाव</b> म्                | • •                 | <b>ન્દ</b> ક | याच्यमुच्यते                            | K &          |
| गीतादिदायम्                          | •••                 | <b>८</b> २३  | घ                                       |              |
| गुड़घेतुदानविधिः                     | •••                 | इह्ड         | घण्टादानम्                              | ७१⊏          |
| गुड्घेनौरीमन्त्रणमन्त्रः             | ••                  | ३९८          | घृतधेनुदानविधिः <b>चादित्यपुराचीत्र</b> | <b>११</b> ४  |
| गुड्पर्घतदानविधिः                    | ••                  | ₹६१          | घृतादितुसापुरुषदामविधिः                 | <b>₹</b> ११  |

|                           |                 | प्रहा       |                                     | 5 ह्या       |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| ব                         |                 |             | तिक्रधेनुदानविधिः                   | 8 • 8        |
| वृता <b>चळ</b> दान(विचिः  | • •             | <b>15</b> 5 | तिस्वेत दान विधि: देवीपुराकोकः      | 8.0          |
| <b>भग्न अं अक्</b> षम्    | • •             | 728         | तिस्रवेगुदानविविः सिन्धुराचीकः      | z•8          |
| चतुन्न ति दानम्           |                 | <b>⊕</b> E¥ | तिसपद्मदायम्                        | 990          |
| चन्द्रसूर्यादानम्         | •••             | <b>0</b> 9€ | तिसपग्नदानविधिः                     | (∘0          |
| <b>चामरदान</b> म्         | •••             | ट१८         | तिसप्तप्रदासविधिरपरः                | €१∘          |
|                           |                 |             | तिखपद्म दाम विधिमृतीयः              | <b>€</b> ₹₹  |
| ₹                         |                 |             | तिस्रपद्मदानिधिः चयरोगदरः           | <b>∢</b> १२  |
| वरीपानदरानम्              | •••             | ₹ १४        | तिस्तपञ्चदानविधिः ददुरीयदः          | 414          |
| <b>ज</b>                  |                 |             | तिसपद्मदामं रच्चम्खद्मन्            | द्र×         |
| व्यव्यक्तिमहरानाचा मच     | ा <b>दाव</b> म् | इ॰४         | तिस्रपद्मदानविधिः मृकतस्रः          | 415          |
| जम्बुद्दीपीपन्यमम्        | •••             | १८५         | तिस्रवञ्जपचन्नदामिषिः               | दश्ट         |
| जरूपेनुदाचम्              | •••             | 85=         | तिस्रपाच तनविधः                     | <b>(••</b>   |
| <b>बक्षेत्रहाम</b> विधिः  | • •             | ४२ ९        | तिसपीठदानविधि:                      | <b>4</b> 99  |
| नक्षेतुदानविभिः चारि      | इत्य पु॰        | ४२१         | तिस्वव्यादानविधिः                   | <b>(</b> °0  |
| ন                         |                 |             | तिसारञ्जबट मविधिः                   | <b>( ? ?</b> |
| तब् बादित्रति हा          | •••             | १०१४        | तिसराधिदानविधिः                     | <b>(°(</b>   |
| <b>तद</b> पुददानविधिः     | •••             | १०४२        | तिस्रयेस्ट्रामविधिः                 | ₹€€          |
| ताब्बुखदानम्              | • •             | टश्र        | तिस्रशेसदानविधिः प्रसीत्तरतन्त्रीतः | र्∢ र        |
| ति चिदानानि               | •••             | ८४२         | तुषादणस्य मानम्                     | १८१          |
| तिचिकासः प्रचममूच्यते     | •••             | €१          | तुस्रादर्भदानविधिः                  | <b>∢</b> २२  |
| ति <b>स्वदरकदा</b> नविधिः | •••             | €२५         | तुकादिरोचवाद्यानि                   | ,ee          |
| <b>तिस्कुभ</b> दानविधिः   | •••             | €२४         | तुस्तापुरपदानविभिनानारोगञ्जः        | <b>₹</b> ₹¥  |
| तिसम्भेदामविधिः           | •••             | €₹°         | तुकापुर्वच्यागः चिक्रपुराखोकः       | १६८          |
| तिखदानम्                  | •••             | प्रदेष      | वीणातिदामानि                        | १८           |
| तिस्रधेनुदानम्            | •••             | <b>२०४</b>  | विद्यपचकदानविधः                     | €१ट          |
| निक्षंन्दाममन्त्रः        | • •             | ४०३         | विपुद्वदानविधः                      | 958          |
|                           |                 |             |                                     |              |

|                              |              | য়স্তা      | 1                               |            | হয়া         |
|------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------|--------------|
| चिमू जिदानम्                 | •••          | 95१         | दिमचय चनमयो भेंदः               | •••        | Θ¥           |
| द                            |              |             | दिम किद्बचणम्                   | •••        | <b>⊙</b> €   |
| दिचिषमृत्तिदानम्             | •••          | <b>6</b> 9₹ | दीपदानम्                        | • •        | ८१८          |
| <b>द</b> चिचादिनियं यः       | •••          | १११         | देवगणे ग्रहानम्                 | •••        | ⊏१६          |
| इधि घेतुदानम्                | •••          | ४२४         | देवतादान नि                     | •••        | <b>८</b> २०  |
| दर्प चदा नम्                 | •••          | ८१७         | देयनिकपणभ                       | •••        | 8 •          |
| <b>द्रमस्</b> षंयः           | •••          | १४१         | द्वादश मेच्दानामि, शै           | ग मि       | áċR          |
| द्यमचादानानि                 | • •          | યહ્ય        | दादग्रादित्यदायम्               | •••        | ح <b>ۇ</b> 8 |
| इम् सम्बे <sup>९</sup> मधः   | •••          | ११०         | द्वारी <b>व</b> न्धः            | •••        | e• 9         |
| दशावतारदानम्                 | •••          | ⊏∘ <b>∢</b> | दिजस्यापमम्                     | •••        | <b>५</b> २०  |
| द्यावनाराचां स्रचन्          | •••          | ३२०         | द्रयदानम्                       | •••        | ११४          |
| <b>द</b> भावताराः            | •••          | वहड         | दुर्यानकपणम्                    | •••        | #=           |
| दानपात्र निक्ययम्            | •••          | 28          | द्रवाणां खयसार्थपरिम            | ारमिर्च यः | ११४          |
| दानप्रतिपादनम्               | •••          | १५१         | ध                               |            |              |
| <b>दान</b> प्रशंचा           | • • •        | 8           | धनमूर्त्ति दानम्                | •••        | •大学          |
| <b>दानफ</b> खानि             | •••          | १५०         | <b>घर्षां घ</b> ठदा <b>न</b> म् | •••        | <b>८८</b> १  |
| दामसच्चामि                   | •••          | e ş         | षर्मा गासप्रचे तृक्यनम्         | •••        | <b>4</b> 89  |
| दानविशेषः पात्रासिक्ष        | <b>बा</b> ने | द२          | धजपाग्रदानम्                    | •••        | <i>≈ee</i> · |
| दामसामान्यविधिः।             | •••          | <i>⊆</i> 9  | <b>ध्य</b> जपाग्रदानवि घः       | •••        | <i>૦૦</i> ૮  |
| दानखरूपीपवर्षमम्             | •••          | १३          | धान्यसामम                       | •••        | ११८          |
| दामाकं देशास्त्रम्           | •••          | ۶۵          | षान्यण्ड्वीतदानम्               | •••        | ₹৪€          |
| दानाक् वदास्त्रम्            | •••          | ⊏8          | धान्यपर्व्वतदामविधिः            | <i>:</i> . | eyş          |
| दासीदामविधिः                 | •••          | ६३८         | धान्यपर्वतस्य मन्त्रः           | •          | ₹પ્ર€        |
| दाधीदानविधिः (क्रिवा         | <b>u</b> )   | €88         | ध्रअरमन्त्रः                    |            | <b>२</b> ८०  |
| दियाजप्रभृती <b>नां स</b> चक | ा <b>चि</b>  | २३३         | वेतुदान विधियं चली च            | C:         | <b>9e</b> 8  |
| <b>दिग्दानम्</b>             | • •          | <b>०</b> १२ | धेतुदामविधिः चमृकद्र            |            | <b>४७३</b>   |
| दिमचयः                       | •••          | <b>⊙</b> €  | षेनीराममाच समाः                 |            | १८८          |
|                              |              |             |                                 |            |              |

| न                                |               |               | !                           |                   | ष्ठ                |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| •                                |               | <b>ह</b> न्ना | पश्चभृतल्खन                 |                   | 890                |
| <b>न</b> चवदानानि                | •••           | col           | पञ्चमृतिदानम                | • • •             | ٥٥٤                |
| नन्दिकेण्डरस्र दणम्              | • •           | a प्रव        | पञ्चनाद्वसाद्यं दशसंब       | प्र <b>ाटा</b> नं | 5=5                |
| नदकड्ड खीपध्य:                   | • •           | ११०           | पश्चामृतम्                  | • •               | 806                |
| न बग्रहाली ल हरून                |               | <b>=</b> 5₹   | पराक्षशोगः                  | ••                | 9⊂                 |
| -<br>जबनारायणदानविधि             | <b>i:</b>     | <b>≑</b> €∘   | पष्येतरानविधिः              | •••               | ≱ક€                |
| तर्भिद्धदानम्                    |               | = بن          | परद्मदानम्                  | •••               | 940                |
| नागदानम्                         |               | 900           | परिणेयक-यान्तवणा <b>नि</b>  | •••               | ६⊏१                |
| . <b>गा</b> गदा <b>गम</b> न्त्रः | •••           | ७३८           | वरिभाषाः                    | •••               | १०इ                |
| <b>नारायणदानम्</b>               | •••           | <i>७७</i> २   | पापविशेषेण देश <b>म</b> रूप | णम्               | ¥.Ę                |
| नारायणादिसं <b>चण</b> म्         | • •           | २८२           | पावदानम्                    | • •               | ₹ >                |
| निग्नः <b>अदान</b> म्            |               | <b>⊏</b> ₹0   | पान्थगुत्र्य वा             | •••               | ૧૫૧<br>૨૫૬         |
| नित्यसुवर्ण <b>दानविधिः</b>      | •••           | પૂરુર         | पादाभ्यक्षदानम्             | •••               | १४५                |
| निमित्तातुरीधन सदा               | 9ु व्यकास्ताः | <b>⊏</b> १    | पुणास्वाचमम्                | ••                |                    |
| निषद्कासाः                       | •••           | عد            | पुराणदानम्                  | • •               | ते ह≎<br>ते ≼५     |
| निषिदस्यापि घर्मा विशे           | वेष पुष्यक    | τ∎-           | पुराषश्चन यहानम्            | •••               | <b>4</b> 99        |
| <b>м</b>                         |               | <b>=</b> 8    | पु <b>च्यदामम्</b>          | ••                | <b>२</b> ०         |
| मृधिंदरूपम्                      | •••           | ७३८           | पूर्तलचणम्                  | <br>जीवन्दरः      | ₹8                 |
| -य <b>ग्रीघदा</b> नम्            | • •           | १ ३५          | पृथिवीदःनविधिः पाण्डु       | //w 4 /s          | ₹{⊆                |
| प                                |               |               | पृष्टिवीपद्मदा <b>नम्</b>   |                   | ં,                 |
| पश्चधेनुदानवि                    |               | 8 ~ €         | प्रकीर्ष कालाः              | •••               | દક                 |
| पश्चपव्यं तदानविधिः              | •••           | ३८२           | प्रतियहोत्स्य स्माः         |                   | €≎₹                |
| पश्चगयम्                         | •••           | १०९           | प्रतित्रयदानम्              |                   | `.`<br>₽≣ <i>9</i> |
| पश्चगवपूरणम्                     | •••           | २२६           | प्रयुक्त ल च ण म्           |                   | ૯ <u>૭</u> ૬       |
| पश्चदैवत्यदानम्                  | •••           | ૭૮३           | प्रंपादानम्<br>फ            | - <del>-</del>    | -                  |
| <b>पञ्च</b> वर्ण नि              | • • •         | १०ट           | फलातिशयप्रतिपादनार्थः<br>-  | पाचित्रश          | षेख                |
| पश्चभङ्गाः                       | •••           | १०८           | देवविश् <sup>षाः</sup>      |                   | . 80               |
|                                  |               |               | -                           |                   |                    |

| ब                                     |                 | ļ           |                            |                | য়ন্ত্রা    |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
|                                       |                 | হয় ।       | मणिकदानम्                  | • •            | દરપ્ર       |
| षस्तिद् । ममन्त्रः                    | •••             | ८११         | मण्डपादिसच <b>णम्</b>      | •••            | १२१         |
| विष्ण गजदामविधिः                      | •••             | ६१⊏         | सन्दरस्याया <b>चनसन्तः</b> | •••            | <b>SAR</b>  |
| बिब्णु धर्मे। तरोत्तातु सापुर         | षदानविधिः       | ११२         | मधुषेतुदानम्               | ••             | ४२€         |
| वियणु लच्च पम                         | • •             | ees         | मध्पर्क:                   | ••             | १४१         |
| दिष्णु बच्च मन्त्री .                 |                 | هجه ا       | मरतामायन म्                | •••            | Các.        |
| त्र <b>स्मा</b> विष्णु सर्दश्वरदानम्  | •••             | ૭૭૮         | <b>मर्द्धानम्</b>          | • •            | <b>=</b> 16 |
| ब्राह्मणप्रशंसा (हिर्ण्य गर           | भाष्ट्रविष्टी।  | २२४         | स <b>र</b> न्नामानि        | •••            | CáC.        |
| व्रज्ञाण्डदानविधिः पद्म पुं           | <b>ब</b> ॰      | २४०         | मद्दर्व लचणम्              |                | <b>૯</b> ૯૫ |
| ब्रह्माण्डाभिधानं तृतीयं म            | षादा <b>नम्</b> | २३२         | मदाभूतघटशब्दितं शोङ्       | <br>वं महादामस |             |
| ब्र <b>स्</b> ।दिविवाञ्चलचण <b>म्</b> | •••             | €⊏8         | म <b>द्वाळ्याजिनदानम</b>   | ••             | y.K.        |
| भ                                     |                 |             | <b>स</b> चाति सपावदानविभिः |                | <b>€०१</b>  |
| भगन्दरचरदानं                          | •••             | ट्र         | <b>म</b> चिषीरानम्         | •••            | ಶಿಂಲೆ       |
| भद्रनिधिदानविधिः                      | •••             | મ્ર ૭૨      | सासदानानि                  | •••            | ದಜ೩         |
| भद् तङ्गानिमा । यम्                   | •••             | १०५         | सिबसूति:                   | ••             | १७६         |
| भवायष्टमूर्चयः                        |                 | ४११         | <b>मित्रधर्मा</b> पः       | • •            | १०५         |
| भाष्डदात्रम्                          | • •             | <b>८</b> ३० | मृगदामंत्र सङ्गतः          | • •            | 0.0         |
| भागुभूकिदानम्                         | •••             | प्र१०       | मुमदागविधिरपुरः            | •••            | 0.0         |
| भुषनप्रतिष्ठाविधिः                    | •••             | ८8°         | मेरदानविधिः                | •••            | ३८१         |
| भूमा <b>नम्</b>                       | •••             | १२०         | मेरोरडुसन्त्रगमन्त्राः     | ••             | <b>₹</b>    |
| भूमिदानं विव्यवे                      | • •             | प्रव्ट      | सरीरावाचनसन्त्रः           |                | ঽ৸ঽ         |
| भोगदामानि                             | • •             | ं टरट       | बेल्डानम्                  | ••             | ०१४         |
| म                                     |                 |             | मेर्षी दानम्               | . •            | ११९         |
| <b>प्रकरदानम्</b>                     | •••             | e 30        | श                          |                |             |
| सङ्ग <b>खर</b> णम्                    | •••             | १           | यचकर्मः                    | •              | १•८         |
| स <b>णिकदानम्</b>                     | •••             | હહત્ર       | यचपतिरूपम्                 | • •            | ३५₹         |
| स <b>ङ्गस</b> दुवाणि                  | •••             | <b>₹</b> ₹१ | यज्ञोपवीतदागम्             | •••            | ૡપૂર        |

|                           |                | व्हा          |                                  |                  | पृष्ठा              |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| चन्नोपनीतदामं गर्भ यावञ्च | म              | ८४८           | क्षाचलदानविधिः                   | •••              | 5 6                 |
| यक्कोपबीनदानं क्रिरोगे    | <b>ा</b> द्रम् | €¥=           | क्षादि मुखापुर वदानि             | र्गाः            | 778                 |
| <b>यत्यादिवपनम्</b>       | ••             | <b>८६१</b>    | रोगचरदानामि                      | • .              | csi                 |
| <b>यमक्</b> पम्           | •••            | <b>૦</b> ૬પ્ર | रोपाष्टबदान विधिः                | •••              | ४८                  |
| विद्यानम्                 | •••            | 480           | रोष्यष्टपभदामविधिरपरः            | • •              | ४८२                 |
| योगदामामि                 | ••             | 223           | रोष्यष्टमभदामविधिस्नृती          | यः               | ४८३                 |
| षुंगाहितिथिदानम् .        | . =            | (=            | रीयष्टवभदानविधि सतुर्य           | :                | 868                 |
| योगियन्त्रः .             | •              | (१८           | स                                |                  |                     |
| ₹                         |                |               | स्वकाषस्य स्वाविधः               | ••               | • ( ?               |
| रजतदानविधिः               | 9              | ycc           | <b>सकीदामम्</b>                  | . • •            | <b>0</b> \$ •       |
| रसदामम्                   |                | دود           | <b>छच्मीमारायगदाम</b> म्         | • •              | 910                 |
| रबदानं मसगखप्रम्          |                | ०१            | <b>सन्त्रोगाराययदानमन्त्रः</b>   | •••              | <b>68</b> •         |
|                           | •              | 202           | <b>ख</b> कीनारायक कपम्           | •••              | 980                 |
| रबुधेतुसमाख्यं पस्ट्रसम्  | ।दानम् ३       | (80           | <b>स</b> की <b>सच</b> णम्        | •••              | २२४                 |
| इक्षाचर्चदान् विधिः .     |                | ્ક્ટ          | <b>स्वयधेनुदानम्</b>             | •••              | ४०१                 |
| रथदामभ् .                 |                | ४२            | <b>चित्रपुरायोक्षत्र सापुर्य</b> | <b>राम</b> विधिः | احد                 |
|                           | 8              | १२८           | स्रोकपा <b>स</b> दानविधिः        | •••              | ०८६                 |
| रसट्कम्                   | •              | ११ ं          | <b>ज्ञेकपास्ट</b> क्षाचि         | •••              | १११                 |
| रचाः                      |                | १• ।          | <b>छोकपास्टाहकदानम्</b>          | •••              | <b>૦</b> ૮ ૪        |
| राजधापमम् .               | . •            | ट१ र          | <b>हो दतुः छा पुरुषद</b> ामविधिः | • •              | २१७                 |
| राज्ञीकपम्                | .  ૨           | १€            | व                                |                  |                     |
| दक्यादिपावदामम्           | . ૨            | २८ ट          | वर्षा नीयकन्या निरूपयम्          | •••              | <b>€</b> ⊂ <b>₹</b> |
| रुद्रगायती •              | . 9            | 8 <b>६</b> ड  | दरा <b>द्यानम्</b>               | •••              | ०२५                 |
| दह्मू सि दानम्            | , ox           | 30 8          | क्रिमूर्भिदामम्                  | • •              | <b>9</b> (0         |
| ्रेड<br><b>रहस्रचयम्</b>  | . 🤻            | <b>২</b> ০ ব  | <b>। सदाम</b> म्                 | •••              | <b>६०</b> ८         |
| बद्दाद्यवामम् .           |                |               | वस्तदामं देवताभ्यः               | • • •            | <b>&lt;••</b>       |
| बहु कादमति खदानविधिः      | . ∢ः           |               |                                  | •••              | र•८                 |
| क्षांटवदामम्              | ¥¢             | १ व           | । सदानानि कर्दे कादगा            | नि               | ८•€                 |

|                                  |               | ष्ट्रष्टा     |                               |         | <b>इ</b> हा   |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------|---------------|
| <b>बराचदात्रम्</b>               | •••           | <b>०</b> ष्   | ष्टपभदानम्                    | •••     | ४८१           |
| वर्षे। पवर्ण मम्                 | • •           | १८६           | ष्टवभाधिकगोग्रतदानम्          | •••     | <b>૭</b> ૪૬   |
| वस्वादिक्षाणि                    | •••           | २३५           | टबभैकाद <b>मी</b> दामम्       | •••     | 869           |
| वाषीनिकां चिम्                   | •••           | १००३          | वेददानम्                      | •••     | eşy           |
| वारहाङानि                        | • •           | <i>६७</i> २   | वेदाङ्गानि                    | •••     | १३७           |
| वारा <b>चकपम्</b>                | •••           | १४१           | वैतरकीगोदानम्                 | •••     | ४७इ           |
| वा <b>सुदे</b> वरूपम्            | •••           | २३⊂           | यजनदानम्                      | •••     | र१८           |
| विघ्ने ग्रदानविधिः               | • • •         | 890           | <b>ग</b> े                    |         |               |
| वि <b>तामदानम</b>                | • •           | ट१ट           | Α.                            |         |               |
| विद्यादामफलम्                    | •••           | प्रप्र€       | <b>श्रिम्</b> च च च म्        | •••     | <i>७१७</i>    |
| विनायकदानविधिः                   | • •           | ७२०           | <b>श्रतमानदानम्</b>           | •••     | ¥9€           |
| विमायकस्य जन्म                   | •••           | ş⊏ <b>y</b>   | श्रतमाबदानविधिः पाप           | रोगहरः  | ñoc           |
| विपुस्तपर्यं तस्यावास्त्रम       | <b>न्त्रः</b> | 848           | भ्रयादानम्                    | •••     | ट११           |
| विवाद कास्त्रिकपशम्              | •••           | ६८२           | <b>ग्नर्कराधेतुदामम्</b>      | •••     | ४३०           |
| ्<br>विवादाधिकारि <b>वांनिस्</b> | पश्म          | <b>€</b> ⊂0   | म्क्री <b>यस्थे</b> पुरामविधि | F       | 358           |
| विश्वकक्षेरूपनिकाणम              |               | <b>ર</b> ુપ્ર | शासदानम्                      | • •     | ¥8€           |
| विश्वचक्रमस्टिसं द्वादक्र        | <br>संचादाज   | -             | शिखरदामविधिः                  | •••     | <b>ब</b> €8   |
| विश्वदेवामां मामामि              |               | -             | श्चिम् सिदान विधिः            | •••     | ðC            |
| विश्वास रदामम्                   |               | حەج<br>. `    | ज्ञिवज्ञ चणम्                 | •••     | <b>१</b> ३४   |
| वि <b>ख्रामदाम</b> विधिः         | •••           | <b>€</b> ₹⊏   | (श्वश्यादानम्                 | • •     | ११५           |
| <b>टचदामम्</b>                   |               | <b>१</b> ०३३  | श्चिम्वकदामविषिः              |         | Kek           |
| टचप्रतिष्ठा<br>टचप्रतिष्ठा       | •••           | १०४२          | शिवस्य सन्दाण्टा ••           |         | <b>SCX</b>    |
| _                                | •••           |               | भिवस्य संचास्थानम्            | •••     | ácñ           |
| टचरोपचम्<br>                     | •••           | १०२८          | भिवासदामविधिः                 | •••     | પ્રદર         |
| ष्टिक्षित्राह्म                  | •••           | ₹8•           | ज्ञिविकादानम्                 |         | €88           |
| ष्टित्राददानविधिः                | •••           | १४१           |                               | ••      | <i>૭</i> ૫ ર  |
| <b>ष्टित्राङ्</b> विधिः          | •••           | 808           | <b>भू सदानम्</b>              | • •     | <b>ક્</b> ટ્ર |
| ष्टवगायवी                        | •••           | 8⊏€           | ग्रूसहान विधिः                | • • • • |               |
| /                                | <b>,</b>      |               |                               |         |               |

|                                 |         | पृष्ठा      |                                                        |             | पन्ना           |
|---------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| - 2 2                           |         | २३€         | सब्बंदिखचचम्                                           |             | ३०२             |
| भ्रेषणा यिमू तिलच यम्           | • •     |             |                                                        |             |                 |
| ग्रैषक ल्पतक्दान विधि:          |         | २४६         | साध्यदानम्                                             | • •         | < 8 €           |
| खेताखदानविधिः                   | • •     | 450         | माविती <b>लच</b> चम्                                   | • •         | 585             |
| ঘ                               |         |             | सुपार्श्व स्थावा इनन्तः                                | •••         | 484             |
|                                 |         | 9.90        | सुरभी लाच गम्                                          |             | २४३             |
| षटरसाः                          |         | 880         | त्तुवर्णदानविधिः                                       | • •         | ४८९             |
| <b>बोड्ग्रोपचा</b> राः          |         | 888         | सुवर्षघरादानविधिः                                      | • • •       | ₹08             |
| गोडग्रसंस्काराः                 | • •     | २३१         | <b>नु</b> वर्षघेतुदानम्                                |             | ४₹€             |
| स                               |         |             | तुवर्ष घेनुदानविधिः                                    |             | ४३ <del>८</del> |
| VI.                             |         |             | सुवर्षधेनुदानविधिः चर्मा                               | चू:         | ४₹€             |
| <b>सं</b> क्रानिदानानि          | •••     | EE 3        | सुवर्णधेनुदानविधिः पाद्                                | खंदघः       | 885             |
| संवत्सरदाना <i>नि</i>           |         | 250         | सुवर्षधेतुदानविधिः प्रमेष                              |             | 85≈             |
| सङ्गर्य करूपम्                  | • •     | २३०         | सुवर्षघेतुदानविधिर्वन्थात                              |             | 880             |
| वयोजातादिल च वस्                | ••      | १७५         | सुवर्षभ्यनदानविधिः                                     |             | <b>इ</b> ६४     |
| चर्दीपा इयदानम्                 | •••     | <b>३१३</b>  | सुवर्षभूटङ्गदान विधिः                                  |             | કપ્ર€           |
| <del>एत्रवान्</del> यानि        | • •     | 88€         | स्ट्यंगजदानविधिः                                       | • • •       | ६१९             |
| सप्तम इंघंयः                    | • •     | 988         | यूर्यप्रदश्यानि विभेतिकाः<br>सूर्यप्रदश्यानि विभेतिकाः | वरामीणः     | द्ह             |
| <b>छप्तर्षि ज्ञास्</b>          |         | १४९         | चूर्च अन्ति दानम्                                      | 3 (1 4140)  | ere             |
| <b>छप्तनी ही घेनुदान विधिः</b>  |         | ४१२         |                                                        | • • •       | <b>દ</b> દ તે ત |
| यप्तमातृषां खचणम्               |         | <b>२</b> २८ | सूथ्री अवग्रादानम्                                     | •••         | २३५             |
| <b>अप्रसागरसंज</b> ं .तुद्देशसर | हादानम् | ३३०         | सूयासचणम्                                              | • •         |                 |
| तमानवत्यगौदानविधि               |         | કપૂર        | ख्यालीदानम्                                            | • •         | <b>લ્ફ્પ્ર</b>  |
| स्ति इच च स                     | •••     | 398         | চ                                                      |             |                 |
| <b>सम्यत्करदानम्</b>            | • •     | C08         | इलपिक्कदानविधिः                                        |             | 928             |
| <b>धरख</b> तीदानम्              | •••     | <b>૦</b> ૨૫ | इिल्टानिधिः                                            | • •         | €ऎ₹             |
| <b>घरखतीदानवि</b> धिः           | • •     | ७२६         | चिरणकामवेत्रसंज्ञं चर                                  | नं महादान   | <b>स</b> २६५    |
| चर्च गयाः                       | •••     | 308         |                                                        | •••         | २२२             |
| सर्च ग्राखसाधारणदान             | विधः    | પ્રુષ્ઠર    | <b>चिरण्यगर्भदाम</b> विधिर्वि                          | ब्युपुराणीत | T: 273          |

| सूचीपत्रम् ।                              |             |                                |              |  |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--|
|                                           | षृष्ठा      |                                | प्रष्ठा      |  |
| चिरखमर्भदानविधिक्ति <b>क्रपुरा</b> चीक्तः | २२०         | देसदानविधिः                    | ¥ ७ प्र      |  |
| दिरवागर्भदाने पत्तमुतिः                   | २२५         | चेमघेतुदानविधिदेवोपुराक्षोक्तः | 8 9 <b>9</b> |  |
| चिरव्यमभाष्यं दितीयं मचादानम्             | २१८         | चेमष्टवसदानविधिः               | ४८५          |  |
| दिरखदामम्                                 | <b>4€</b> 3 | देमविशेषे कुछपरिमाणम्          | १२५          |  |
| चिरणाखदानविधिः                            | २०७         | चंमग्रङ्गोदानविधिः             | 848          |  |
| चिरच्याप्रवरयनामधेयं <b>चहमं मदा</b> दान  | म् २७८      | चेमग्रजीदानविधिरपरः            | s⊀€          |  |
| चिर्णाखाभिषानं सप्तमं म <b>रादा</b> मम्   | १०४         | देमदक्षिरथाभिषामं नवमं भदादा   | ाम् २⊂७      |  |
|                                           |             | •                              |              |  |

•

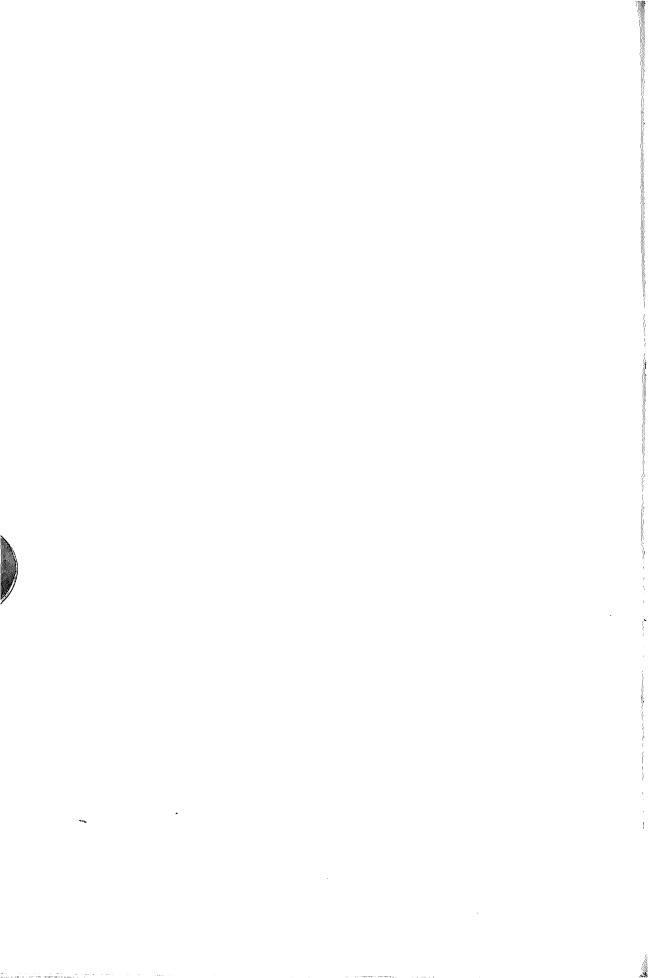

### यन्यामां वचनसंख्या।

पृष्ठा

TTI

T

चमचाः १, २६१, ७, २, ४६७, ५(७ ८८२ । चमिद्याः ११६ । चमिपुराचम् ५२७, ८०१ । चमिताः ५२ ५८, ४५०, ५२८, ४८२ ।

चित्रिराः प्रश्न, स्र्यं, ४५०, प्रश्न, इन्हरः । चित्रः १६४, ६००, ६७८, ११०, १६०, रम्दः ।

च्यर्वयमोपयत्राचार्यः २८२, ९८८ । चम्बरीयः ४८०।

चा

षाचेयः ४५१, ६२२।
षादित्यपुराचम् २२, ६६, ६०, ८५, ११०,
११८, १९०, १४५, १४४, १४६, १६३,
१४१, १६३, ४०५, ४१०, ४२१, ४४०,
४६१, ४४८, ४१०, ५१०, ५७३, ५८०,
५८४, ६६८, ६८१, ०००, ८८०, ८०४,
९८९, १००२।

े चापसामः ८०, ८१,८४,१००।

चानावरचस्म १२४।

ጁ: የፍድ, ጀድ፥ ነ

ţ

र्चरः २०८।

उ

चश्ना ५।

ऋ

म्हम्बेदः १५०।

स्वप्रकः ७१, (०६।

षो

चौपकायमः ४२।

क

क्रम्यपः १४६, ६०८, ६८२ ७१२ । कात्यायमः १८, ४४, ४४, ४७, ५१, ५२, १०१, १०४, १०६, १००, १०८, १०८, ११६, १२८, १४१ १५४, ४१८, ४६५, ५०४, ६८४, ८२६, ८२८ ८५६।

कात्यायमपूषम् १५६।

प्रष्ठा

कामिकः १२४, १२४, १८०, १८१, २२८, १४८, २०८, ४११, ६१०, ६११, ०३१, ०४०, ७०८, ००८, ०८६, ८२३, ८२४। कास्त्रिकापुराणम् ४२१, ४४६, ४०४, ४८८, ६६४, ६८०, ६८८, ०६८, ८२८। कास्त्रोत्तरम् १२४, २५१, २०४, ६४१।

काम्यपः ६८९, ८१०।

मूक्द: ५८८।

क्यं पुराणम् ६, ६, ८, १७, २४, १८, ४६१, ५०२, ५०४, ५४०, ५६४, ५०२, ५८८, ५८८, ६००, ६११, ६६२, ६४१, ६४२, ६४८, ६७८ ८५८, ८६२, ८६८। क्याः २१४,७०२।

ग

वर्षः १०३

मबद्धः ५८०।

मब्द्रपुराषम् ४५, ६४, १८८, १४०, २०४, २२१, ४२८, ५११, ५१८, ५२३, ५८०, ६३८, ६४३, ६४८, ६८, ८८०।

माया ५८५।

ज्वन्युराचम् १८, ८८, ८५, ९८, ११४।

मास्रवः ७२, ७४, ०४।

खन्नपरिभिष्टम् १०६, १०६,।

मीपधमाद्यासम् १३०, १८५

मोभिक्षः १८१।

गीतमः ४१, ४०, ९२, ६१५, ६०८।

ब्रन्यकारः १।

च

च्यवनः ७८।

स्र

बन्दीमपरिश्रिष्टम् १०१, १०५, ११०, १९२,१६८,१६८।

हागस्रेषः ८४

ज

कातृक्षः १०१।

जामद्ग्निः ८२७।

ख्याबाख्यः ७१, १४१, १४२, ४५०, ८५१, ८८८।

चामरतावली १२५।

च्योतिःपराग्ररः ०८।

च्योतिः ग्राक्षम् (४, ६९, ०५, ८०)

ন

तैनिरीयश्रुतिः ११।

बेसकासारः १३७।

द

द्यः २७, प्र१, द१, व्यः, द०४, द०६, द०। देवसः ८, १६, २६, ४८, प्र१, प्रः, ०२, ८१, ८४, १५६, ४४०, ४४५, ४०७, ४८, ५०६, ६०८, ६०८, ६०८, ६८१, ६८१, ६८५। देवीपुराखम् ४१, ६१, ६२, ७८, ४८०, ४६०, १५६, २३५, ७८, ४८०, ४६०,

क्र

**प्र**१२, प्र१८, प्र४४, प्र४८, प्र₹८, प्र₹८, **₹₹9, ₹9₹, ८८₹, ८८₹, ₹₀८, ₹₹**, १००४, १०४४।

ਬ

षौग्यः १६,८१,८३।

कन्दिपुरा म् ५, ४८, १०१, ४५०, ४५६, ४००, ५००, ५११, ५१६, ५१६, ५१६, भूष ७, ५४८, ५५६, ५०१, ⊏८२, **८**०४, ८००, ८०८, ८२२, ८२३, ८४१, ८४६, **८४६, ८४७, ८६०, ८८४, ८८८, १००**२, १००४, १०३६, १०४१, १०५० । मारदः २०, ४१, ४३, ४६, ७८, ११६, ₹08, ₹8१, ₹8€, €₹₹, €5€, ⊏5€, €08 1 भारदीयम् १२५, १३६, २३५, २३०, २३८, १८४, ४१८, ६०६। मारदीयपुराषम् १०२, ६०८, ८१०, ८५६। मारचिंचपुराचम् १६४, १६५।

प

पचराचम् १०८, ११२, २३५, २३७, १८४,

1 ७५६ € ?, €¥, €0, 08, ==, ₹€¥, ₹=8, ₹६६, ३७६, ४०७, ८१८, ८१०, €११ ८४८, ८४४, ८६२, ८८२ ८८८, १०३०। | ब्रह्माण्डपुराचम् ५४, रेम, १००, १०८,

पराभरः ८०, ८१, ३३१। परिभिष्ठं ८८, १४१। पिङ्कासतम् १३४। पितरः ५८४। पितामचः ५८४, ६४२। पिप्पस्तादः ८१२। पु जसः ११८, १४६, १६०, ९६१, १६४, हरू, हरू, इट०, इटर, ४१**६, ००**ह। पैडोनसिः २०, १४०, ५२० ६८०, (८०। प्रचेताः ५०, ०८, ८०, ८४, ६८६, ६८४, ---

प्रतिष्ठासारसंयसः १३४।

ब

बीधायणः २३, ३०, ८४, १०४, ११६, ६१२, ६२४, ०१४, ०२०, ०३८, ०४४, *७५५, ०*२०, ७६*०, ००*८, ८५७, १०६**४**, । त्रसापुराणम् ८, ६४, ६७, १९४, १०८, ४४८, ४४६, ४८१, ५४०, ५८०, ६००, ००४, ८०२, ८८२, ८१०, ८३१, ८६१, ८६३, ८६४। बक्षावैवर्त्त ४५, ११३, ४८४, ६५८, ६६१, ६६६, ८६०, ८८३, १०५२ | बह्मवंबर्तप्राणम् ००८, ८०२। पद्मपुराणम २४, २१, २४, ४२, ४०, ४८, । ब्रह्मा ४२, ७०, ८४, ८८, ११७, ४४४, प्रदः, ४६०, ४०८, ४००, ६५०, ६०६, ०३२, ८००।

पृष्ठा

१६०, १६१, २४०, १८६, २८०, १२८, १४६, ४६६, ४७६, ६१८, ६१०, ६१८, ६४८, ६८१, ७०७, ०४१, ७८६, ७८५, ७८८ ७८२, ७८३, ०८६, ०८८, ८००, ८०४, ८०८, ८११, ८१४, ८८१।

त्राचाकः ४८८ ।

भ

भववतीम् १० ।
भववतीम् राचम् ६६०, ८८९ ।
भववतीम् राचम् ६६०, ८८९ ।
भववान् सम्बद्धः १५० ।
भववान् सम्बद्धः १५० ।
भविव्यत्पुराचम् ४३४, ४४६, ४६६, ४६०, ४६०, ६०४, ५०४, ५२८, ६६३, ६०१, ६०३, ६०२, ६०२, ८२१, ८२८, ८०४, ८०८, ८०४, ८०८, ८०४, ८०८, ८०४, ८०८, १०३, १०, १०, १०, १०, १०, १०, १०,

**भावधापुराष**म् १८, ११, १०, २१, २०, ००, ४०, ६२, ६३, ८३, ८४, ८०, १२०, १११, ११२, ११८, ११६, १२६, १३८।

भविष्योत्तरम् प्यः, ११३, ३६१, १६८, ४१७, ७१०, ७१६, प्यः, प्यः, प्यः, प्रः, प्रः, प्रः, प्रः, प्रः, प्रः, ८१७, ८८६, ८८४, ८८८।

भाग्नः ४२०, ५८२, ५८४ । भीषाः २४६, ४८६, ५८६, ८०५, ५८०, ५०४, ८७० ।

**। अहमुः ७०, ०**६

पृष्ठा

Ħ

सत्स्यः २२, १९८, २१८, २४४, १४१, २६४, २०४, २८८, २००, ६१४, १६७. १४२, १८८, ४३३, ६८६, १०२४।

सतुषिक्या १८।

मत्तु-विष्णु-मातातपाः६०५ ।

मरीचिः १०६, १३८, ६८४।

पृष्ठा

पश

माख्ययः ८०, ४६४, ६०६
मार्क छियः ८२।
मार्क छियाप्रायम् ८, १२१, १६४, १८८,
८१०, ८४६।
सायुष्ययः ०६४, ०६६, ०८४।
मोषचूकोत्तरमाख्यम् १६४, १६४।
मीवायनीयपरिमासं ११२, १४०,।

य

₹

राका २४०। रामः २८४। रामायसम् ८८, ८४०। स्वयसंदयः २१८। स्वयसम्बद्धः ८८४।

**चमुदारीतः** ८१, १०€, ८८५।

खिन्नपुराचम् १०१, ११६, १५६, २४८, २०१, ४१२, ४४४, ४६२, ६१०, ६२२, ६००, ६८०, ७२०, ७४६, ०४४, ००८, ०८४, ८२२, ६१६, ८२२, ८२६, ८२०, ८५४, ८८२, ८८८। खोकोणरम् ४६१।

व

वरान्तः ४३९।

बक्तिष्ठः २२, २४, २८, २४, २४, ४२, ४८, ४८, ०१, ७२, ७६, ८०, ४४२, ३४२, ४८४, ४८०, ४४६, ४६८, ४८२, ४७८, ८२.०।

वक्कृषमरिक्षिष्ठं १२४,१२८,१४४,१०२८। वातुकः २२८, २३१, २४८, २७८, ४८७, ४२४,७२२, ७८१।

वासमः प्रदूर्।

बायु: ०५२,०४४, ८५८।

वायुपुराचम् १००, १२८, १४४, १३४, ६११, ६१४, ६१८, ६९२, ६२४, ६२६, ७००, ०२४,

पृष्ठा

ठ४७. ठ४८, ०४२, ०४३, ०६८, ८११,८१६, CBC, ८१८, ८२१, १०१६। बाराचपुराणम् ३८, ६८, ८२, ९००, १०९. १२०, ४०४, ४०८, ५१८, ५१६, ५५०, प्रहर, ८०७, ८०२। १०८ विद्यामस्त्रितः ४२८, ४२८, ४३०। विमीसाभुः विमुक्क्या १२६, १३६, १३४, १६८, १७४, १७६, १००, २₹३, २४२, ३३०, ३२५, ८१५। १९३ विमुभरवासुमासम् विमामिकः ८१, २१४, ४१४, ४२३, ४३८ ४४८, ४५१, ५∙०, ५६०, ७०८, ८०६, <sup>८८३</sup>, **८८१, ८८८ ८२३,८६१**। विष्यः २२, २४, २८, ४४, ५८, ०६, ०७, ≡र, ११९, १४१, ४४°, ४००, ४६°, ६०१, ६०४, ६८४, ६८४, ८५२, ८६०, ८६४, ब्बर, ब्ब्बर, ११७, १११, १४४, १६१, १८२, १००२, १०३०। 683 विष्णुगुप्तः विया धर्मः ७, ८, ४०, ६८२, ६८४, ४०२, ४२०, ४३६, ४००, ४६४, **५**८८। विया धर्मी नरमः १८, २१, २८, ३३, ३४, ४७, ४१, ५४, ५७, ६१, ६४, ६५, ८१, ८२, **र**द्, १०१, १०२, १११, ११८, १२२, १३८, .१४०, १५४, १०६, ५३४, १३६, २३०, २४२,

२४६, ३२०, २८६, ४६८, ५०२, ५१२, ५१३,

प्रहः, प्रप्रं, ६८३, ००४, ००४ ०१२, ०१८, ००४, ००६, ०८२, ८४८, ८६०, ८६२, ८६४, دی، دی ددی ددی دد بدد بر دد بر دد د حدو, حره, دوء, ده یا دوه دود, دوه, ८९२, ८१६, ८२८, ८४२, ८४८, ८५२ ८६६, **८८१, ८८६, ८८०, ८८८, १००१, १००३,** १००६, १०४१। दह्मीतमः ४३८, ४०२, ६१६, ०४२, ०५४, ट्टर, १०३०, १०१८ I 000, 205 ष्ट्रद्योधा यमः ष्टद्विष्ठः ७२, ८१, ८२, १२२, ५०५। ष्ट्रभातासपः बीधायमः१८८, ११०, ४१८, ५०८, ६१४। ष्ट्रस्थाति १६, २५, १८, ५२, ५५, ५०, ८६, च्ट, १११, ४८९, ४८८, प्र**०५**, ५०७, ५१२ प्रद्रु, प्रद्रु, द्षद् द्प्रट, द्रुप्र द्ञु, ट्रुष्ठ, रक्र । वेदघासः५, ८५, १३५, ४४०, ५६०. ६४६, حدی, دوو, دهو, دحه ۱ वीभायमः १०८, १९०, ४३८, ५०८, ६१४। ब्यासः ४, ७, ८, २०, २५, ३१, ३३, ६०, ४५, प्ररु, प्रष्ठ, ६६, ८०, ८२, ८२, ८८, १०१ ११२ ४६१, ४०३ ५८६, ६४०, ६८४, ८८५,। या सविश्रिष्टा दिः व्यासम्भातातपी ₹€ য ५ र 🛢

पृष्ठा

श्रमुः २४, ५७, ६६। महासिवितो ५१, ७८। **भ्रतपथ**त्रुतिः ६,१००,१२१,११९। शातातपः १०, २८, ३१, ६८, ५०, ६६, ०१, ०२, ७८, ८८, ८१, १०१, १०२, १४०। श्रातातपपराश्ररी १२,। श्राउत्रायमः <৽ शिवधमे । भरम 860 भिष: **€8**≈ **मुसायती** ८६६ ग्रीमकः 899 मौनकीयम् 990 भौचकीय €०६ भौरपुराणम् €६ट स्रोंकगौतमः 53 खोंका: १९४, १५६, २८२। श्रीक्रव्याः २१२, ४६३, ४८४, ०६२, ७७२, ८८४, ८३७, ८८४, ८८८। श्रीप्रश्न: ३५१ श्रीभगवान् २१५, २८१, ३६२, ४६६, ८६८, ८६१, ८३३ । श्रीमार्कण्डे यः €00 त्रीमार्कच्छे यपुराणम् ८१, ११८,१४२ । ष षट्विं शमातम् ६२, ८४ १०३,११८। र्वे पदः

१२४

चंवर्तः २४, ६४, ५५, ५८, ४५५, ६४६, ६०८ ६८२, ८८२ ८८८, ८२०, ८६८, ८४२, ६४६ । समत्कुमारः १८८, २१५, २२७, २६७, २७२, १००, १०८, १६८, ४०८ ४८४, ४८८। सामवेदीपश्चित्र १८, १५०। **चारसमु<del>ष्यः</del>** 22% सुमम् 448 चूतः २०२, १३४, ५३४, ०६६, ८०६, १०४८। मुर्या: चौरपुराखम् ४, ५३१, ५६८, ६८३ व्८२, **Sec 1** क्कन्दपुराणम् ८, २१,५०,५६, ५४, ५८, ५८, ₹₹, ₹¼, ₹©, ₹⊏, ©⊏, ©₹, ⊏₹, ⊏₹, ⊏₹, <sup>८</sup>६, १०१, १०८, ११०, ११२, ११८, ११०, १५०, ६३६, ४१४, ४२९, ४२५, ४२८, अर्ट, अर्थ, अष्ट, अप्र**ः, अर्थ**, अ**०६**, अ**८१** ४८२, ४८४, ४२८ ४४८, ४०२- ४८८, ५८८, प्रटब्, ब्०॰, ब्धर, ब्ब्ध, ब्ब्ट, ब्ट॰, घ्रथ, ८६८, ८०२, ६८४, ८८४, ८८६, ८१६, ८२० ८१६, ८१०, ८४०, ८५४, ८६०, ८८०, ८८१, ८८२, १००२, १०३३,१०५० । स्वायमा वः १ष्ट् संम: ३८१, ८०५। चारीतः १८, ८०, ८१, ४४०, ६८५, ८६३।

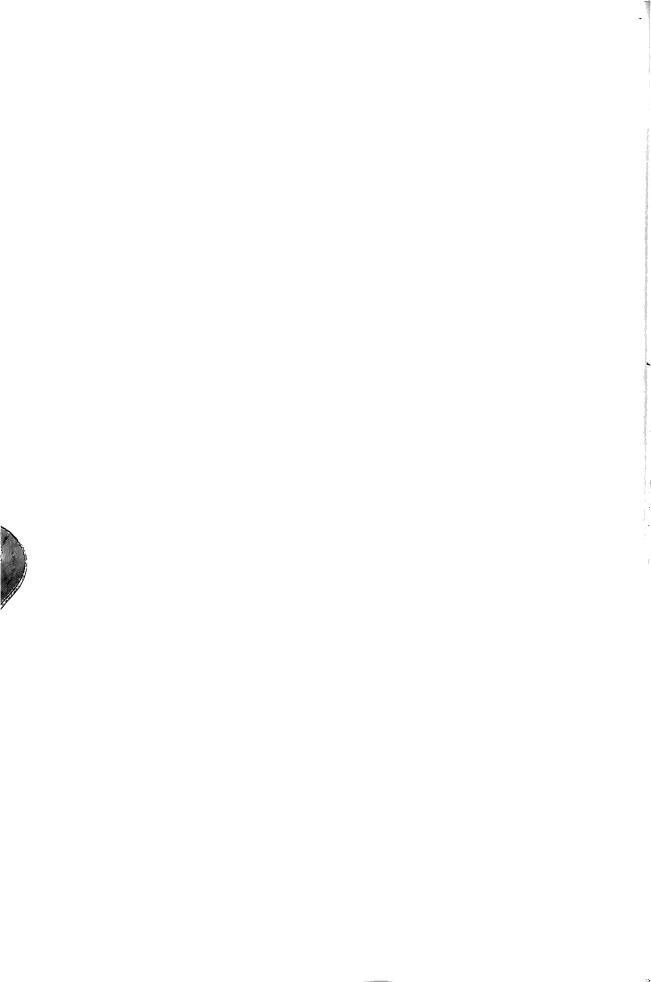

गणेत्राय नमः।

### चेमाद्रिः।

तव दानखखं।

प्रथमोध्यायः।

क न्याणानि ददातु वी गणपतिर्यिक्स नत्षे सति चीदीयस्यपि कर्माणि प्रभवितं ब्रह्मापि जिल्लायते । जाते तचरणप्रणामसुलभे सीभाग्यभाग्यादये रङ्गस्याङ्गमनङ्ग्रमा निविम्रते देवेन्द्रलच्मीरपि॥१॥ **श्रष्थत्**पुर्वे हरस्यगर्भरसनासिं हासनाध्यासिनी सेयं वागधिदेवता वितरतु त्रियांसि भूयांसि वः। यत्पादामलकोमलाङ्गुलिनखज्योत्स्नाभिरुद्वेलितः गन्दब्रह्मस्थाम्ब्धिर्बुधमनस्युच्छृङ्गलं खेलति ॥२॥ रागः क्षण नवस्तवश्रुतिरियं चेतस्रमत्कारिणी मुखेबेखयया मया ग्रभरते वैदन्धामाविष्कृतं। जानीते द्यितैव सा श्रभरते यदाहिधत्ते भवान् द्रत्युक्ती मधुजिनिकत्तरमुखः स्त्रिष्यन् प्रियां पातु वः ॥ ३॥ संसत्ती धरणीधरेखरभवि क्रीड्नाृगाङ्गानन-त्रेणीमाकलयन् गुणान्वयमिलत्पञ्चाननः व्यातिमान्। कान्तारागिबनीदिनानिजपदं सुक्तामयं दर्शयन् भ्रयात्रित्यमनेकपापहतये श्रीकराठकराठीरवः॥ ४॥ ते देवस्य गभस्तयो दिनपतेरापन्नखेदच्छिदो निष्कृन्तन्तु क्षतान्तपत्तनपथप्रस्थानदौस्थानि वः।

यै: सीवर्णभिवाखिलं करुणया निकातुमभ्ययतैः कीर्णस्वर्णपरागरागघटितं दिक्चक मालच्यते ॥ ५ ॥ श्रस्ति शस्तगुणस्तोमः सोमवंशविभूषणं। महादेव इति खाती राजराजेव भूतले॥ ६॥ संग्रामेष्वधमर्णता सुपगता वीदाः पराःकोटयः सर्वेखप्रतिपाइनेन विविधानाधीत्रिरस्य चणात्। खसादाददते निरत्ययसुखं तजैतदीयंग्रो दिक्कालानिव साच्यतां गमयितुंदिङ्मग्डलीं मुच्चित ॥৩॥ मैत्रीमर्ज्य गुर्जरव्रजपरां नेपालपालचमा-माज्ञां पालय मालविष्वर भयं नीरन्युमन्यु सार। सप्तदीपमृत्तीपतीनिति हितामध्यापयन्ती धियं यत्कीर्त्तिः सुखदायिनी रिपुकुले मानुष्यदा सन्यते ॥८॥ हेलासादितलचमार्गणगणं युत्वैतदीयंगुणं येषां येणि रनुस्मरन्यहरहस्तुष्टाव दानाइतं। तेषामेव महाहवेषु मिलतां प्रत्यिवामर्थिना-मघस्याय भुजं ब्रजन्ति विखयं सैन्यानि दैन्यानि च ॥ ८ ॥ अस्योचैभींमभूमोरूहगहनगुहागर्भगर्जन्सगेन्द्र-वासव्यासप्रसङ्गिचलनकुलकुलव्याकुलव्यालमालां। वारं वारं स्मृतेतइ्जभुजगयुगस्फीतिभीतिज्वरीघां मुच्छी सच्छन्ति हन्त चितिधरधरणीं लङ्घयन्ती दिषन्तः॥१०॥ षोड्यक्रतवी रोन चिक्रिरे चक्रवित्तिना। अपूर्णपञ्चयज्ञानां नृपाणां तेन का तुला ॥११॥ अनेन चिन्तामणि कामधेन

कत्पद्रमानधिजनाय दत्तान्। विलोक्य यक्के किममुख सर्वे

गौर्व्याणनाथोऽपि करप्रदोऽभूत्॥ १२॥
तस्यास्ति नाम हेमाद्रिः सर्व्ययोकरणप्रभुः।
निजोकारतया यस सर्व्ययोकरणप्रभुः॥ १३॥
तस्य स्रोकरणेशस्य कापि लेखनचात्री।
यगःप्रशस्तिभिस्तूर्णं येन दिग्भित्तयो भृताः॥१८॥
लिपि विधाना लिखितां जनस्य भाले विभूत्यापंरिसृज्य दुष्टां।
कल्याणिनीमेष लिखत्यथैनां चित्रां प्रमाणो कर्तते विधिय॥१५॥

कल्याणिनीमेष लिखत्यथैनां चित्रां प्रमाणो कुरुते विधिय॥१५॥ संचिन्य संचिन्य तदेतदीयं धत्ते मनो विद्याय मस्मदीयं। प्राग्जनमविद्यास्मरणचमीऽयं चणेन तिहस्मृतिमेति दत्ता १६॥

मन्य तत्कतदानवारिलहरोपूणीं त्यमणें निधिः कल्पान्तेऽपि न योषदोषविषमां धर्ता कदाचिद्यां। किञ्चेतं जलधिस्थितिप्रतिभुवं निश्चित्य दैत्यारिणा-निश्चिन्तेन भुजङ्गपुङ्गवतनूतले सुखं सुप्यताम्॥१०॥ चित्रं तद्वनदानवृष्टिपयसस्तत्तस्य किं ब्रूमहे यस्मित्रन्य वदान्यकीर्त्तिरतुला धत्ते ढणश्रीणतां। यङ्गमी पतितं श्रसिषा जनतापङ्गानि यञ्चार्थिनां। न्यस्तं हस्ततलेषु भालफलके पापां लिपिं लुम्पति॥१८॥ तत्तपितो देवगणः स नूनमरोचकी चन्द्रमसः सुधायां। न्तु चन्द्रस्य तदीयकीर्त्तिस्पर्धासम्बानि फलन्त्यघानि॥१८

चयन्तु चन्द्रस्य तदीयकीर्त्तिस्प्रद्वीसम्बद्धानि फलन्यघानि ॥ १८ ॥ शूराणामविधि निधिय यशसामिकात्रयः सम्पदां दादृणां प्रथमः कलाकुलग्रहे वैद्यामाजां गुनः ।

धीरेयय विपिसतां सुक्ततिनामदैतवादास्पदं नैवासीत्रच वर्त्तते न भविता हेमाद्रिसूरेः परः ॥२०॥ विभक्ति नूनं दिजवेश मेष स एव हेमाद्रिरिति प्रतीमः। उदारसन्तानवतो यदस्य कल्पद्रमं दिचणबाहुमाहुः॥ २१॥ अया मूना धर्माकयादरिद्रं तैलोक्यमालोक्य कलेवेलेन। तस्योपकारे दधता नुचिन्तां चिन्तामणिः प्रादुरकारि चाकः॥२२॥ पञ्चख्रात्मके शास्त्रे व्रतख्राहनन्तरं। दानखख्डिमदं,-तत्र दितीय मथ कथ्यते॥ २३॥ असिवनेकदानौघरत्वरताकरायिते। महाप्रकर्णानाञ्च विज्ञेयीऽयमनुक्रमः॥ २४॥ दानस्तुति स्ततीदानस्ररूपस्य विरूपणम्। अङ्गप्रसङ्गी दानानां परिक्षाषाभिभाषणम् ॥ २५॥ त्रोतुः त्रदाभिवृद्वार्थमयदानप्रलावितः। तुलापुरुषमुख्यानि महादानानि षोड्र ॥ २६ ॥ अखर्वपर्वतत्रेणि वित्राणनविधिस्ततः। परस्तादतिदानानां विधिविधुतपातकः॥ २०॥ ततोदशमहादानविधिवैभववर्णनम्। क्षणाजिनानि दानानि देवतादानसंग्रहः ॥ २८ ॥ ग्रय कालविशिषेण बहुधा दानवर्णनम्। अनन्तफलदानानामनन्तरसुपक्रमः ॥ २८ ॥ एवं प्रकरणान्यत त्रयोदश महामितः। ब्रवीति प्राज्यराज्यादिसाधनानि मनीषिणाम् ॥ ३०॥

अय दानप्रमा तावदभिधीयते। — तत्र व्यासः।

### [दानखण्डं १ अध्यायः । चेमाद्रिः ।

वर्णानामात्रमाणाञ्च चातुर्वर्ण्यं युधिष्ठिर । दानधर्मां प्रवच्यामि यथा देवेन भाषितम्॥ नन्दिपुराखे। दानं परं प्रशंसन्ति दानमेव परायखं। दानं बन्धुर्ममुखाणां दानं कोषी ह्यनुत्तमं \* ॥ दानं † तन्त्र:परं द्रव्यं दानं माता पिता यथा। दानेन न विना किश्चिल्यार्थितं फल माप्यते॥ श्रपि वालायमात्रस्य तुला तस्य न विद्यते। न दानशीलिनामायत्तसाहानं समाययेत्॥ चारनूपुरसंघोषपूरितोत्तममन्दिरः। लावखगुणसम्पत्ति दीनादेव हि लभ्यते ॥ सौरपुराणे। न दानादिधकं किञ्चिष्टस्यते भुवनतये। दानेन प्राप्यते खर्गः योर्दानेनैव लभ्यते ॥ दानेन प्रतून् जयित व्याधिदानेन नम्यति। दानेन लभ्यते विद्या दानेन युवतीजनः। धर्मार्थेकाममोचाणां साधनं परमं स्तृत्म्॥ दानाहते नोपचारो विद्यंते धनिनोऽपरः। दीयमानं हि तत्तस्य भूय एवाभिवर्धते ॥ श्राह वेदव्यास: । यहदासि विशिष्टेभ्यो यचाश्रासि दिने दिने । तत्ते वित्तमहं मन्धे श्रेषं कस्यापि रचति॥ यहदाति यदशाति तदेव धनिनो धनं। अन्य सतस्य क्रीड़न्ति दारैरपि धनैरपि॥

<sup>\*</sup> दानं कामफलाष्ट्या दानं चिनाभणि मु<sup>९</sup>णामिति क्वचित्पाठः।

<sup>†</sup> पुत्रद्ति क्वचित्याठः।

हाइ स्रति:। तपीधभीः सतयुगे चानं वेतायुगे स्रतं। हापरे चाध्वराः प्रोताः कली दानं दया दमः॥ अवार्षे गतपथयुति:। तदेतत् चयं शिचेत् इसं इनं इयासिति। दानेन भोमी भवति मेधावी हडसेवया । अहिंसवा च दोघोयुरिति प्राहुसैनीविणः॥ यमः। यतीनान्त यमी धर्मस्वनाहारी वनीवसां। दानमेव स्टह्स्यानां शुत्रुषा ब्रह्मचारिणां॥ पापनकीसमायुतां पतन्तं नरने नरं। वायतेदान मेकन्तु पात्रभूते दिजे सतं॥ तथा न्यायेनार्जनमर्थानां वर्डनं चाभिरचणं। सत्पाचप्रतिपत्तियः सर्व्वधाःस्तेषु पठाते ॥ क् स्प्रीपुराणं। दानधिसात्परी धर्मा भूतानां नेह विद्यते। तसादिपाय दातव्यं योतियाय दिजातिभिः॥ दिजातिभिरित्युपलचणं दानस्य सर्वे साधारणलात्। महाभारते । आयासगतल्खस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । गतिरेकैव विक्तस्य दान मन्या विपत्तयः॥ ब्राह्मणायाभिक्षाय यो दचादर्धभर्थिनेः। निद्धाति निधि येष्टं पारलीकिकमात्मनः॥ कूर्बापुराणे। न हिः दानात् परतरमन्यदस्तीति मे मति:। धनधान्यवतः किञ्चिदहार्थः राजतस्तरेः॥ विज्ञपुराणे। तपःसु चैव तीर्थेषु बतेषु नियमेषु च। सम्यक् चौ गेषु विपर्षे पश्चादानं समान्तरेत्।

यस्य वित्तं न दानाय नोपभोगाय देहिनां। नापि की र्खें, न धर्माय तस्य वित्तं निरर्धकं॥ तसाहित्तं समासाद्य दैवाहा पौरुषादय। द्यालम्यक् दिजातिभ्यः कीर्त्तनानिच कारयेत्॥

व्यासः। श्रहम्बहनि याचन्तमहं मन्ये गुर्वं यथा। मार्जनं दर्पणस्येव यः करोति दिने दिने॥ किं धनेन करिथिना देखिनो अङ्गुराश्रयाः। यदर्थं धनमिक्कन्ति तक्करीरमगाखतं ॥ यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीर्त्तेये। यत्पित्यच्य सन्तव्यं तदनं विं व दीयते ॥ इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति । अदाता पुरुषस्यागी धर्म सम्बद्ध्य गच्छति॥ दातारं क्षपणं मन्ये मृतोऽप्ययं न मुञ्जति।

मनुः। दानधर्मः निषेवेत नित्यमैष्टिकपौक्तिकं। परितृष्टेन भावेन पात मासादा प्रक्तितः॥ इष्टे यज्ञे यहीयते इचिणादि तदैष्टिकं। विचेदि च यहानं दीयते तत् पौत्तिकं। यत् कि श्विद्ि दातव्यं याचितेनानस्यया । उत्पत्स्यते हि तत्पातं यत्तारयति सव्यतः॥ खर्गायुभूतिकामेन तथा पाषीपशान्तये। मुमुचुणा च दातव्यं ब्राह्मणेभ्य स्तथान्वहं॥

विष्णुधमीत्। न ददाति च दानानि मोघं तस्य धनार्जनं।

क प्रासाद के मिप्रासमिथिभ्यः किं न दीव्रत के खिरपाठः।

उसायोस्याय दातव्यं ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर्॥ अत्रं मूलं फलं शाक मुद्गातं तपीधनाः। विद्धपुराणे। दानं विभवतीदत्त्वा नराः खर्यान्ति धर्मिणः ॥ तथा,। यद्यजन्ति ददन्ती ह भीगान् भुष्त्रन्ति नित्ययः। मा मुदिश्य न ते मूढ़ा इहैव सुखिनः परे॥ दातव्यं प्रत्यन्नं पाने निमित्तेषु विशेषत:। याचितेनापि दातव्यं यदापूतन्तु प्रक्तितः॥ मत्यपुराणे । 🚜 उक्तसर्वगुणोपेत मुक्तदोषैविवर्जितम्। कामधुक् धेनुवद्दानं फलत्याके पितं फलम्॥ ी इच-कीत्ति वदान्याख्यां-स्कीतान् भोगांस्त्रिविष्टपे। दानं यहां ततीयेऽपि जन्मनि प्रभवीत्तमे ॥ वदान्योवचुप्रदः। दानमेव परेाधमार्वे दानमेव परन्तपः। न हि दानात् परतरमिह लोके-परत्र च॥ दानेन भीगानाप्रीति दानेनायु विन्दति। नरः स्वर्गापवर्गौं च दानेनैव समञ्जत ॥ मार्केग्डिय पुराणे। कुटुम्बं पीडयिलापि ब्राह्मणाय महात्मने। दातव्यं भिचवेऽन्यत्रं श्रामनीभृतिमिच्छता॥ देवलः । दुर्लभं भारते वर्षे जन्म तस्मान्मनुष्यता। मानुषाद्बाह्मण्लच दुर्जभं सुतरां मतं॥ विप्रते सति दुष्पापा विद्यादिगुण्योगिता।

<sup>ु</sup> जन्नः सचगुणीपेत मुन्नदीषैर्विवजितः सचित्पाठः। † दद्य-कौर्त्ति-वेदान्याखा-सचित्पाठः।

तच न्यायार्जितार्थाप्तिस्ततो भक्त्याप्तिरिष्यते॥ लब्धैतह्णसंयोगं तीर्थं पात्रश्च पर्वं च। दानानि ये प्रयच्छन्ति कतार्घास्ते नरा भुवि॥ गोभिविप्रैय वेदैय सतीभिः सत्यवादिभिः। त्रनुचैदीनशीलैय सप्तभिधीर्थते मही॥ यैर्न भुक्तंन च इतंन तीर्थे 🛪 मरणं कतम्। हिरखमत्रमुदकं ब्राह्मणेभ्यो न चार्चितम्॥ दें।ना विवसना रुचाः कपालाङ्कितपाण्यः। दृश्यन्ते हि महाराज जायमानाः पुनः पुनः॥ विणाधर्मात्। सीदते द्विजमुख्याय योऽर्थिने न प्रयच्छति। सामर्थे सित दुर्बु डिर्नरकायोपपदाते॥ क्रमीपुराणे। यस्तु द्रव्यार्जनं कत्वा नार्चयेत् ब्राह्मणान् सुरान्। सर्वसमपह्रत्येनं राजा राष्ट्रात् प्रवासयेत्॥ ब्रह्मपुराणे । सदाचाराः कुलीनाच रूपवन्तः प्रियंवदाः । बहुश्रुतास धर्मन्ना याचमानाः परात् ग्टहात् 🕆 ॥ दृश्यन्ते दुःखिनः सर्वे प्राणिनः सर्वदा मुने। अदत्तदानाज्ञायन्ते परभाग्योपजीविनः॥ व्यासः । अचरद्वयमभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यत्पुरा । तदिदं देहि देहीति विपरीतमुपस्थितम्॥ क्तन्दपुराणे । बोधयन्ति न याचन्ते देहीति क्तपणं जनाः । अवस्थियमदानस्य माभूदेवं भवानपि॥

<sup>•</sup> सुतीर्थेमरणमिति पाठामारम।

<sup>†</sup> परान् ग्टडानिति पाठामारम्।

देहीत्येवं ब्रवन्नर्थी जनं बोधयतीव सः। यदिदं कष्टमिषेत्वं प्रागदानफलं हि तत्॥ एकेन तिष्ठताधस्तादन्येनोपरितिष्ठता। दाख्याचनयोर्भेंदः नराभ्यामेव स्चितः॥ दीयमानन्तु यी मोहाहीविप्राग्निसुरेषु च। निवारयति पापाबा तिथ्यग्योनिं व्रजेत्तु सः॥ 'दीयमानं' तदुद्देशेन त्यच्यमानमित्यर्थः। शातातपः। माददस्ति यो ब्रूयात् गव्यम्नी ब्राह्मणेषु च। तिर्थ्यग्योनियतं गला चाण्डालेष्यभिजायते॥ कन्याप्रदाने यज्ञे वा यिस्मन् वा धर्म्भसङ्गटे। विम्नमाचरते यस्तु तमाइब्रे ह्मघातकम्॥ तसाद्विभूतिमन्विच्छन्नदाने विन्नमाचरेत्। द्यादहरहः पाने लोकदयिजगीषया॥ महाभारते । अर्हतामनुरूपाणां नादेयं हास्ति किञ्चन। उचैःस्वतसमध्यश्वं प्रापणीयं सतां विदुः ॥ अनुनीय यथाकामं सत्यसन्धी महाव्रतः। स्वै: प्राणे ब्रीह्मणः प्राणान् परिचाय दिवं गतः॥ रन्तिदेवस साङ्गली विश्वष्ठाय महासने। अपः प्रदाय शीताश्च नाकपृष्ठमितीगतः॥ श्रानेयचन्द्रदमयोरर्हतोर्विधिवडनम्। दत्ता लोकान् ययौ धीमाननन्तान् स महीपति:॥ शिविरोशीनराङ्गानि पुत्रञ्च प्रियमीरसम्। ब्राह्मणायमुपाक्तत्य नाकपृष्ठमुपागतः ॥

प्रतद्नः काशपतिः प्रदाय नयने खके। ब्राह्मणायातुलां कीर्त्तिमिह चामुत्र चात्रुते॥ दिव्यं सष्टशलानन्तु सीवर्षं परमर्बि तत्। क्रतं देवामधो दत्त्वा सराष्ट्रीऽभ्यपतिह्वम्॥ 'सष्ट्रयतामं' उच्चतपञ्चरम्। सङ्गतिय तथात्रेयः शिष्येभ्यो ब्रह्म निर्गुणम्। उपदिश्य महातेजा गतो लोकाननुत्तमान्॥ अवरोषो गवोर्दस्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रतापवान्। अर्बुदानि दशैकञ्च सराष्ट्रोऽभ्यपतिहवम् ॥ सावित्रौ कुण्डले दिव्ये गरोरं जनमेजयः। रम्यमावसयचेव दत्त्वामुं लोकमास्थितः॥ ब्राह्मणार्थे परित्यच्य जग्मतुर्सीकमुत्तमम्। मर्व्वरतं हषा दर्भा युवानीऽखाः प्रियास्तियः॥ रम्यमावसयचैवदत्त्वामुं लीकमास्थितः। निमोराष्ट्रच वैदेही जामदग्न्यी वसुन्धराम्॥ ब्राह्मणेभ्यो ददी चापि गयशोर्वी सपत्तनाम्। अवर्षिणिच पर्थन्य सर्वभूतानि चासकत्॥ राजा मित्रसहस्रय विशिष्ठाय महात्मने। मदयन्तीं प्रियां दत्ता तया सह दिवंगतः॥ सहस्रजिच राजिष्टः प्राणानिष्टान् महायशाः। ब्राह्मणार्थे परित्यच्य गती लीकाननुत्तमान्॥ सर्वकामैश्व सम्पूर्भं दत्त्वा विश्म हिरणमयम्। मुद्रलाय गतः खर्गः शतद्यं महामतिः॥

नाम्ना च युतिमान्नाम शास्त्रराजः प्रतापवान्।
दत्ता राज्यस्चीकाय गती लोकाननुत्तमान्॥
मदिराख्य राजिषदेत्त्वा कन्यां समध्यमाम्।
सुवर्णेष्टस्ताय गती लोकान् देवैरभिष्टुतान्॥
लोमपाद्य राजिषः स तां दत्त्वा सुतां प्रभुः।
ऋष्यशृङ्गाय विपुलैः सर्वकामैरयुज्यत॥
दत्ता श्रतसम्द्रम्तु गवां राजा प्रसेनजित्।
सवस्नानां महातेजा गती लोकाननुत्तमान्॥
एते चान्येच बह्वो दानेन तपसा सह।
महास्नानो गताः स्वर्गं शिष्टाक्षानो जितेन्द्रियाः॥
तेषां प्रतिष्ठिता कीत्तिर्यावत् स्थास्यित मेदिनी।
दानयच्चप्रजासर्गेरेके हि दिवमाप्रयुः॥

दानेन भूता वशीभवन्ति दानेन वैराखिप यान्ति नाशम्।
परीऽपि वसुलमुपैति दानात् दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति ॥ इतिश्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवस्य समस्तकरणाधीश्वरसकलविद्या-विशारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्तामणी दानखण्डे
दानप्रभंसाप्रकरणम्।

## दितीयोऽध्यायः।

### त्रय दानखरूपमुपवर्ण्यते ॥

प्राचामाचारभाजां धुरमनुसरता येन स्टैर्विशिष्टै-रिष्टापूर्त्ते रणार्हीकतकतिनिवहै \* विश्वमास्यां समिति। सीऽय हेमाद्रिस्रिविविधनुधमनिष्वतमेनीपवित्रं नानादान-खरूप-प्रकरणमधुना वित निर्मुत्तदोषः॥ तत देवल:। अर्थानामुदिते पाते अदया प्रतिपादनम्। दानमित्यभिनिहिष्टं व्याख्यानं तस्य कथ्यते॥ 'उदिते शास्त्रनिरूपिते। अर्थानां प्रतिपादनं नाम पाचं प्रति ख्वस्वामिभावापादनपर्थम्तस्यागः। 'दिहेतु षड्धिष्ठानं षड्ङ्रं षड्विपाकयुक्। चतुःप्रकारं चिविधं चिनामं दानमुचते'॥ श्रस्य विवरणं तेनैवोक्तम्। तत्र दिन्नेलिति। नास्पलं वा बन्दलं वा दानस्याभ्युदयावच्चम्। यदा भक्तिय दानानां वृद्धिचयकरे स्भृते॥ 'यदा' श्रास्तिकाबुद्धिः। स्नेह्रपूर्वमभिष्यानं 'भितिः'। श्रातिरितिपाउँ शक्तिरौदार्थम्। षड्धिष्ठानमिति। धिष्ठानानि' श्राययाः निमित्तलेन यस्य तत्तया । तान्याह । धर्ममर्थञ्च कामञ्च ब्रीड़ाह्मप्रभयानि च। अधिष्ठानानि दानानां षड़ितानि प्रचचते॥

<sup>🌞</sup> रनाचीक्षतक्षतीति पाठान्तरम्।

तानि विविनित्ता। पातेभ्यो दीयते नित्यमनपे च्य प्रयोजनम्। केवलं त्यागबुद्धा यद्यभीदानं तदुचिते॥ 'प्रयोजनमनपेच्य' दष्टफलाननुसन्धानेनेत्यर्थः । प्रयोजनमपेच्यैव प्रसङ्गाद्यत्प्रदीयते। तदर्घदानमित्याइरै हिकं फलहेतुकम्॥ स्ती-पान-सगयाचाणां प्रसङ्गाद्यत् प्रदीयते । श्रनर्हेषु च रागेण कामदानं तदुचते॥ संसदि ब्रीड्या स्तुत्याचार्य्याऽधिभ्यः प्रयाचितः। प्रदीयते च तद्दानं व्रीड़ादानमिति स्नृतम्॥ दृष्टा प्रियाणि श्रुत्वा वा चर्षवद्यत्प्रदीयते । इर्षदानमिति प्राइर्हानं तबकीचिन्तकाः॥ आक्रोमानर्धि हंसानां प्रतीकाराय यद्भवेत्। दीयते तापकर्दभ्यी भयदानं तदुचते॥ षड्क्समिति। दाता प्रतिग्रहोता च यदा देयच धर्मायुक्। देशकाली च दानानामङ्गान्येतानि षड्विदुः॥ तानि विव्रणोति । अपापरोगौ धर्मातमा दित्सुरव्यसनः ग्रुचिः । अनिन्याजीवकमा च षड्भिर्दाता प्रशस्ते॥ 'ग्रपापरोगी' राजयच्यादिरोगरहित:। विश्वतः क्षशवित्य ष्टणालुः सकलेन्द्रियः। विमुक्ती योनिदोषेभ्यो ब्राह्मणः पात्रमुचते॥ विश्वत इति।

'त्रीणि' विद्यान्वयवृत्तानि 'ग्रुतानि' विग्रुद्वानि यस्य स तथा। 'प्टणालुः' क्षपालुः। 'सकलेन्द्रियः' त्रविकलेन्द्रियः।

सौमुख्यायतिसम्गीति रर्धिनां दर्भने सदा। सत्क्रतियानस्या च तदा ऋषेति कीर्त्यते॥ अपरावाधमलेशं ॥ प्रयतिनार्ज्जितं धनम् । खल्पं वा विपुलं वापि देयमित्यभिधीयते ॥ यदान दुर्नभं भद्रं यिमन् कालेऽपि वा पुनः। दानाहीं देशकाली ती स्थातां श्रेष्ठी न चान्यथा। अवस्था देशकालानां पात्रदात्रीय सम्पदा। हीनं वापि भवेच्छेष्ठं श्रेष्ठं वाप्यन्यया भवेत्॥ षड्विपाकत्वमाह । दुष्फलं निष्फलं हीनं तुल्यं विपुलमचयम्। षड् विपाकयुगुहिष्टं षड़ेतानि विपाकतः॥ तानि व्याचष्टे। नास्तिक-स्तेन-हिंस्नेभ्यो जाराय पतिताय च। पिश्चन-भूण-चन्तृभ्यां प्रदत्तं दुष्फलं भवेत्॥ 'दुष्फलं' विरौतफलम्। महृद्य्यफलं दानं ऋदया परिविजतम्। परवाधाकरं दानं परमप्यूनतां व्रजेत्॥ 'निष्फलं' अपक्षष्टफलम्। अत्यन्ताफलले तु यदेव अहया करीति तदेव वीर्थवत्तरं भवतीतीतराष्ट्रीऽनुपपनः स्थात् फलवचन-विपानगन्दविरोधस। 'परं' स्रेष्ठम्। 'जनलस्र' किचिनूगना-भिप्रायम्। अन्यथा पूर्वेण पौनकत्त्वप्रसङ्गात्। यथीक्तमपि यहत्तं चित्तेन कलुषेण तुं। तत्तु सङ्कल्पदीषेण दानतुल्यफलं भवेत्॥ युताङ्गैः सकलैः षड्भिदीनं स्यात् विपुलीदयम्॥

खयं तेनािकतंषनिति पाठान्तरम्।

अनुक्रीयवयाइत्तं दानमचयतां व्रजेत्॥ 'अनुक्रोगः', दया । चतुःप्रकारमाह । ध्रवमाजिस्त्रकं काम्यं नैमित्तिकमिति क्रमात्। वैदिको दानमार्गोऽयं चतुर्बा वर्ष्यते दिजै:॥ प्रपा-राम-तड़ागादि सर्वेकामफलं भ्रुवम्। तदाजिसकामित्या इदीयते यहिने दिने॥ अपत्य-विजयेषार्थ-स्ती-बालार्थं यदिष्यते । दच्छासंस्थन्तु तहानं काम्यमित्यभिधीयते॥ कालापेचं क्रियापेचमर्थापेचिमिति स्रतम्। विधा नैमित्तिकं प्रीतां सहीमं हीमवर्जितम्॥ त्रैविध्यमाह । नवोत्तमानि चलारि मध्यमानि विधानतः । अधमानीति ग्रेषाणि त्रिविधत्वमिदं विदुः॥ तदेव विविनति । अन्तं दिध मधुत्राणं गी-भू-क्काम्ब-इस्तिनः । दानान्युत्तमदानानि, उत्तमद्रव्यदानतः॥ विद्यादानादनावास-परिभोगीषधानि च। दानानि मध्यमानीह मध्यमद्रव्यदानतः॥ 'परिभोग इति' परिभोगसाधनं खटुासनादि। उपानत्-प्रेङ्घ-यानानि छचपानासनानि च। दीप-काष्ठ-फलादीनि चरमं बद्धवार्षिकम्॥ बङ्लादर्यजातानां सङ्घा शेषेषु नेष्यते। अधमान्यविश्रष्टानि सर्वदानान्यतो विदु:॥ 'बहुवार्षिकं' बह्ननि वर्षाणि प्राप्तं पुरातनमिति यावत्। एतेनीत्तममपि हस्त्यखादि, जीर्णतां प्राप्तमधमं भवति ।

विनाशलभाइ। दृष्टं दत्तमधीतं वा विनश्यत्यनुकीर्त्तनात्। श्लाघा-नुश्रोचनाभ्याच भग्नतेजो विपद्यते॥ तसादात्मकतं पुखं न दृषा परिकार्तयेत्। भुक्तवानिति तत्प्राद्यसमिव क्रतवादिनम् ॥ 'स्नाघा' प्रशंसा, 'वृथा' रचादिप्रयोजनव्यतिरेकेण। क् भ्रीपुराणात् । नित्यं नैमित्तिकं काम्यं विमलच्चिति कथ्यते ग्रहन्यहिन यत्किञ्चिहीयतेऽनुपकारिणे ॥ भनुहिश्य फलं तत् स्यात् ब्राह्मणाय तु नित्यकं। यत्तु पापोपशान्त्यर्धं दीयते विदुषां करे॥ नैमित्तिकं तदुद्दिष्टं दानं सद्भिरनुष्ठितम्॥ 'पापोपशान्या द्रति' नियतनिमित्तोपलचणम् ॥ अपत्य-विजयै-खर्य-स्वर्गीधं यत्प्रदीयते । दानं तत् काम्यमाख्यातमृषिभिर्धर्माचिन्तकैः॥ यदीखरप्रीणनायं ब्रह्मविसु प्रदीयते । चेतसा भक्तियुक्तेन दानं तद्दिमलं शिवम्॥ येन येन हि भावेन यदाहानं प्रयच्छति। तेन तेन हि भावेन तत्प्राम्नीति हि पूजितः॥ 'येन येन हि भावेन' सालिकराजसादिना। तदुक्तं भगवद्गीतासु। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे कालेच पावेच तहानं सालिकं स्मृतम्॥ यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुहिम्य वा पुनः। दीयते च परिक्षिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्॥

<sup>\*</sup> वादिन इति पाठान्तरम्।

अदेशकाले यहानमपावेभ्यस दीयते। असंस्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम ॥ विषाुधस्मीत्तरात्॥ क्वतानि विधित्तीनानि वचनार्थं परस्य वा। क्रोधलोभाभिभृतेन-तामसानि विनिद्धित्॥ सालिकानि भवन्तीह यहुया पर्या हिज। तामसानां फलं भुङ्के तियमको मानवः सदा॥ वर्णसंस्कारभावेन वार्डके यदि वा पुन:। वाल्ये वा दासभावे वा नात्र कार्या विचारणा । अतीऽन्यया तु मानुचे राजसानां फलं भवेत्। सालिकानां फलं भुङ्को देवले नाच संगयः॥ मत्यपुराणात् ॥ येषां पूर्वेक्ततं कर्म सात्विकं मनुजोत्तम । पौरुषेण विना तेषां केषाञ्चिह्यते फलम्॥ कर्म्यणा प्राप्यते लोके राजसस्य तथा फलम्। क्तच्छे ण कसीणा विदि तामसस्य तथा फलम्॥ गारुड़पुराणात्। कायिकं वाचिकं दानं मानसञ्च तिथा मतम्। अर्हते यत्सुवर्णादिदानं तत्कायिकं मतम्॥ यार्त्तानामभयं दद्यीत्येतदे वाचिकं स्नतम्। विद्ययास्याद्यया योगि तहानं मानसं दिजा:॥ हारीतः। असद्रव्यदान-अख्यं, पयच दत्ता परितप्यते तर्हा-दानमफलं, यचीपकारिणे ददाति तन्यात्रं परिक्तिष्टं, अ यच सीपधं

<sup>#</sup> योगीति पाठान्तरम्।

<sup>†</sup> असदद्वयप्रदाने न खर्गिमिति वा पाठः।

<sup>‡</sup> परिग्रिष्टिमिति कचिरपाठः।

ददाति अभ्याचित # मल्पमलं, यचापाताय ददाति अनिष्टदानं यवित, यच दल्ला परिको त्यंते यच स्मयदानं आसुरं, यचायदया ददाति-क्रोधाद्राचसम्, यचाक्र्य्य ददाति दल्ला च क्रीयित असत्क्षतं पैयाचं, यचावज्ञातं ददाति दल्लाचावजानीते सुमूर्षी-स्तामसं यचाप्राक्ततो ददाति, एते दानीपसर्गा यैरूपच्छं दानं असिष्ठ 'मसम्बद्ध-मल्बर्ग-मययस्य-मधुव-मफलं वा। क्ष तर्च्चदानम्, तस्मिनेव संकल्पकाले दीयमानद्रव्यासमर्पणम्। उपकारिणे, \$ प्रत्युपकारसमी हयेत्यर्थः। 'तन्माचं यावहत्तं तावन्मातं। 'सीपधं' स्नेहाद्युपाधिसहितं अभ्याचितम्, लोकप्रतिपत्यर्थं स्वापितम्। 'अनिष्टदानं यत्रवे दानं, स्मयदानं, माह्योऽन्योदाता नास्ती-त्येवस्विधो भावविश्रिषः स्मयः, तेन यहानं। अप्राक्ततः, मत्तादिः। भविष्यपुराणे॥ महादानानि वै विद्यादितदानानि सर्वदा।

पुर्ण्यमिष्टञ्च पूर्तञ्च व्या दानञ्च यत्नतः ॥

'महादान।नि' वच्यमाणानि षोड्र यत्नापुरुषादीनि ।

कनकास्वतिलानागा दासीरयमहीग्टहाः ।

कन्याच कपिला धेनुर्भहादानानि वै दश्र ॥

सामवेदोपनिषदि । चीखाहु रितदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ।

नरकादुद्वरन्येव जपवापनदोत्तनात्॥ ग्रङ्कः। द्रष्टिभिः पग्रबन्धेश्व चातुर्मास्यैयजेत् यः।

अञ्चलावितिमिति वा पाठः ।

<sup>†</sup> अप्रसिद्धमिति क्वचित् पाठः।

<sup>‡</sup> तर्श्वितागाननारकालो चसाप्णमभवेषादान मसमप्णमितिवा पाठः !

<sup>§</sup> व्यसनोपकारिणे इति पाठानारम्।

श्रामिश्रोमादिभिर्श ज्ञेर्य जेत च स द्रष्टवान् ॥
श्रामिन्होत्रं तपः सत्यं वेदानाञ्चेत्र पालनम् ।
श्रातिष्यं वैश्रादेवञ्च द्रष्टमित्यभिधीयते ॥
एकाग्निकादौ यत्कक्षं त्रेतायां यच इयते ।
श्राक्षः । रोगिणां परिचर्या च पूर्त्तमित्यभिनिर्दिशेत् ।
श्राक्षः । पृष्किरस्य स्तथावाष्यो, देवतायतनानि च ।
श्रावदानमथारामाः पूर्त्तमित्यभिधीयते ॥
नारदः ॥ श्रहोपरागे यद्दानं स्र्यमंक्रमणेष् च ।
द्रादश्यादौ तु यद्दानं तदेतत् पूर्त्तमुच्यते ॥
द्रित श्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवस्य समस्तकरणा धीखरसक्लविद्याविशारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते
चतुर्वर्गचिन्तामणौ दानखण्डे दानखक्पप्रकरणम् ॥ २ ॥

## त्तीयोऽध्यायः।

—∞ו•~

# अथ दानाङ्गनिरूपणम्।

तानि च द्रव्य-काल-श्रद्धा-संज्ञकानि।

तदुत्तं भविष्यपुराणे । प्रतिग्रहीता द्रव्यञ्च काली देशस पावनः ।

श्रदा च सालिकी ज्ञेयं टानाना-मङ्गपञ्चकं॥

तत्र पात्रनिरूपणम्।

स्तन्दपुराणे देवीं प्रति ईखरवचनं।

श्रुतीनामाकराह्यते रत्नानामिव सागराः।

विप्रा विप्राधिपमुखे पूजनीयाः प्रयत्नतः॥

विप्राधिपः, चन्द्रः तद्दमुखं यस्याः सा तथा देवीसम्बोधनमेतत्।

यत वेदविदी विप्रा न प्रायन्युत्तमं इविः।

न तत्र देवा देविशि इविरम्नन्ति कि चित्॥

तथाच तैत्तिरीयश्रुतिः। यावती वे देवता स्ताः सर्वा वेद-

विदि ब्राम्मणे वसन्तीलादि।

वियदिलुचते चीम, प्रकार: प्रापणे स्नृत:।

दिवं सम्प्रापयन्त्ये ते दादृन् विप्रास्ततः स्मृताः ॥

अपि नारायणीऽनन्ती ब्रह्मा खन्दोऽनिलः प्रिखी।

तज्ज्ञानं नाभिनन्दन्ति यत्र विष्रा न पूजिताः॥

येषां प्रसादसुलभ-मायु-धमीः सुखं धनम्।

श्री-यंगः-स्वर्गवासय तान् विप्रानर्भये दुधः॥

विषाधमाति श्रीभगवानुवाच।

ब्राह्मणै: पूजितैर्नित्यं पूजितोऽहं न संगय:।
निभेत्सितैय निभेत्स्ये तैरहं सर्व्वकर्मस् ॥
विप्राः परा गतिकाद्यं यस्तान् पूजयते नृप।
तमहं स्वेन रूपेण प्रपथ्यामि युधिष्ठिर॥
काणाः कुण्ठाय षण्डाय दरिद्रा व्याधिताय ये।
एवंक्रपाय ये विप्राः पथ्य रूपं ममैव ते॥

एतत्तु ब्राह्मणजातिमात्रस्तुतिपरं।

याज्ञवल्काः। तपस्तष्वास्टजङ्काः ब्राह्मणान् वेदगुप्तये। तृष्यर्थं पितृदेवानां धन्मसंरचणाय च॥

मत्स्य:। नास्ति विप्रसमो देवो नास्ति विप्रसमो गुरुः। नास्ति विप्रात्परः शतु नीस्ति विप्रात्परी विधि:॥

विक्रिपुराणात्। न जाति न कुलं राजन् न खाध्यायः श्रुतं न च। कारणानि द्विजलस्य वृत्तमेव तु कारणं॥

किं कुलं वृत्तचीनस्य करिष्यति दुरात्मनः । क्रमयः किं नजायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु॥

नैकमेकान्तती याद्यं पठनं हि विशास्पते।

वृत्तमन्विष्यतां तात रचीभिः किं न पठाते ॥

बहुना किमधीतेन नटस्येव दुरात्मनः।

तेनाधीतं श्रुतंवापि यः क्रियामनुतिष्ठति॥

कपालस्थं यथा तीयं खदते च यथा पयः।

दूषं स्यात् स्थानदोषेण, वत्तहीनं तथा श्रतम्॥

तस्मादिषि महाराज वत्तं व्राह्मणलचणम्।

चतुर्वेदीपि दुर्वं त्तः शूद्रादल्पतरः स्नातः॥

सत्यं दम-स्त्रपोदान-मिसंसेन्द्रियनिग्रहः।

हश्यन्ते यत्र राजेन्द्र स ब्राह्मण इति स्नृतः॥
विश्रिष्ठः। यं न सन्तः न चासन्तः नाश्रतं न बहुश्रतम्।

न सुव्रतः न दुर्व्वृत्तः वेद किष्यत्त ब्राह्मणः॥

सन्, विश्रिष्ठः, श्रसन्, तिह्मपरीतः। श्रत्र चात्मोत्कर्षप्रका
श्रनः यो न करोति स पात्रमिति तात्पर्य्यमिति।

यमः। श्रिष्टंसानिरतो नित्यं जुह्मानी जातवेदसम्।

स्वदारनिरतो दाता स वै ब्राह्मण उच्यते॥

श्रतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रतानुगा।

श्रमिश्रवार्यमर्थादः स वै ब्राह्मण उच्यते॥

श्राशिषोर्थार्थः-पूजाच्च प्रसङ्गानकरोति यः।

निव्रत्तो लोभमोद्यास्यां तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥

'श्राशिषः' श्राशीर्व्वादान्,-'श्रर्थार्थः' धनलाभाय। 'प्रसङ्कः'

श्रत्थासत्तिः।

सत्यं दानं चमा शीलं श्रान्त्रशंस्यं दया ष्टणा।

हश्यन्ते यत्र लोकेऽस्मिं स्तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥

यमशातातपी। तपोधमी दया दानं सत्यं शीचं श्रुतं ष्टणा।

विद्या-विज्ञान-मास्तिक्य-मेतद्वाह्मणलचणम्॥

बीधायनः। विद्या तपश्च योनिश्च एतद्वाह्मणलचणं।

विद्या तपीभ्यां यो ही नी जाति ब्राह्मण एव सः॥
विश्रिष्ठः। ये चान्तदान्ताः श्रुतपूर्णकर्णा जितेन्द्रियाः

प्राणिवधे निष्ठत्ताः।

प्रतियहे सङ्गचितायहस्तास्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः॥

यमः । विद्यावन्तय ये विप्राः सुव्रताय तपस्तिनः । सत्य-संयम-संयुक्ता ध्यानयुक्ता जितेन्द्रियाः॥ पुनन्ति दर्भनं प्राप्ताः किं पुनः संगतिं गताः। तिषां दत्त्वाच भुक्त्या च प्राप्न्यः परमां गतिम्॥ दत्ता दिजाय ग्रुदाय दाता याति ग्रुभां गतिम्। विद्यातपः शीलवां स स स तार्यते नरः॥ कुर्मापुराणे ॥ स्वाध्यायवन्ती ये विप्रा विद्यावन्तींजितेन्द्रियाः । मत्यसंयमयुत्तास तेभ्यो द्यात् दिजोत्तमाः॥ श्रीतियाय कुलीनाय विनीताय तपिखने। व्रतस्थाय दरिद्राय प्रदेयं प्रतिपूर्वकम्॥ सम्वर्तः। श्रोतियाय दरिद्राय श्रधिने च विशेषतः! यहानं दोयते तसी तहानं ग्रभकारकम्॥ श्रीनियस्त्, यमेनोक्तः। श्रींकारपूर्विकास्तिसः सावित्रीर्थय विन्दतिः। चरितब्रह्मचर्य्येय सवै स्रोनिय उच्यते ॥ श्रींकारपूर्व्विका, महाव्याद्वतीरिति शेषः। याज्ञवल्काः। सर्वस्य प्रभवीविषा युताध्ययनशालिनः॥ तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः। पद्मपुराणे । यथाहि सर्वदेवानां च्येष्ठः येष्ठः पितामहः॥ तथा ज्ञानी सदा पूज्यो निर्ममोनिष्यरिग्रहः॥ मत्स्यपुराणे । शोलं संवसता ज्ञियं शौचं संव्यवहारतः । प्रज्ञा संकथनात्ज्ञेया विभिः पातं परीच्यते ॥

भविश्वपुराणे । चान्ति-सष्टहा-दया-मत्यं-दानं ग्रीलं तपः श्रुतम्।

एतदष्टाष्ट्रमुहिष्टं परमं पात्रलचणम्॥

विश्व । स्वाध्यायाद्यं योनिमन्तं प्रशान्तं वैतानस्यं पापभोर्तं वद्वा । स्त्रोषु चान्तं धार्म्भिकं गोशरण्यं ब्रतः क्तान्तं ताद्वशं पात्रमाद्यः ॥ 'योनिमान्' प्रशस्तकुलोद्धवः । 'वैतावस्थः' श्रम्निन् होचादिकर्मपरः । 'स्त्रोषु चान्तः' स्त्रीविषये चान्तः । 'गोश-र्ण्यः, गोश्रश्रूषारतः ।

यमः । विद्यायुक्ती धर्मभ्योतः प्रशास्तः चास्तीदान्तः सत्यवादी कृतद्भः । वृत्तिग्वामी गीहितो गोभरस्थो दाता यञ्चा ब्राह्मसः पात्रमादुः॥

स्वाध्यायवान् नियमवां प्तपस्ती ध्यानविश्व यः। चान्ती सान्तः सत्यवादी विष्रः पात्रमिहीस्यते॥ महाभारते। साङ्गांस्तु चतुरी वेदान् योऽधीते वै हिजर्षभः। षड्भ्योऽनिष्ठत्तः कर्माभ्यस्तं पात्रमृषयोविदुः॥

'पात्नं, पाचतममित्यर्थः। विश्विदः। किञ्चिद्देसमयं पात्नं किञ्चित्पाचं तपोमयम्।

पाचाणामपि तत् पातं गूद्राचं यस्य नीदरे॥

हहस्पति:। कि श्विषेदमयं पात्रं कि श्वित्यात्रं तपोमयम्। श्वागमिष्यति यत् पात्रं तत्पात्रं तारिवष्यति॥ ब्रह्मचारी भवेत्पात्रं पात्रं वेदस्य पारगः। पात्राणामुत्तमं पात्रं श्रृष्ट्रात्रं यस्य नोट्ने॥

भ्यासः। किञ्चिद्देसयं पातं किञ्चित्पाचं तपोमयम्। श्रसङ्गीर्णं च यत्पाचं तत्पातं तारियथिति॥ 'श्रसङ्गीर्णं, योन्यादिसङ्गररहितम्। याज्ञवल्काः। न विद्यया केवलया तपसा वापि पाचता।
यत वृत्त मिने चोभे तिष्ठ पातं प्रकीत्तितम्॥
देवलः। मात्रय ब्राह्मण्यवैव योज्ञियय ततः परः।
यनूत्तानस्तया भूण-म्हणिकल्प-म्हणि-मृनिः॥
द्रश्चेतेऽष्टी समृद्दिष्टा ब्राह्मणाः प्रथमं स्तृतौ।
तेषां परः परः येष्ठो विद्या-वृत्त-विभेषतः॥
ब्राह्मणानां कुले जातो जातिमाची यदा भवेत्।
यनुपेतः क्रियाहोनो माच द्रत्यभिधीयते॥
'अनुपेतः, उपनयनरहितः।

एकदेशमतिक्रस्य वेदस्याचारवान्छः।
स ब्राह्मण इति प्रोक्ती निस्तः सत्यवाग्छणी॥
'एकदेशातिक्रमः, वेदस्य किञ्चिद्र्यनस्याध्ययनम्।
'निस्तः, शान्तः।

एकां याखां सकल्याम्बा षड्भिर हैरिषीत्य वा।

घट्वाकां निरती विप्रः श्रीतियो नाम धकां वित्।
वेद-वेदाह्र तत्त्वच्चः श्रुद्धात्मा पापवर्जितः।
श्रेषं श्रीतियवत् प्राप्तः सीऽनूचान इति स्नृतः॥
श्रमूचानगुणीपती यच्च-स्वाध्यायमन्त्रितः।
भ्रूण इत्युच्यते शिष्टैः श्रीवभीजी जितेन्द्रियः॥
वेदिकं लोकिकच्चेव सर्वं ज्ञान-मवाष्य यः।
श्रास्त्रम्थ्यो वशी नित्स्मिषकल्य इति स्नृतः॥

'लीकिकम्, अर्थार्जनादिज्ञानम । कदेरतास्तपस्युचे नियताची न संचधी । यापा-नुगच्योः यतः सत्यसन्धो भवेद्दविः॥
निवृत्तः सर्वतत्त्वज्ञः कामक्रीधविवर्जितः।
ध्यामस्यो निष्क्रियो दाम्तस्तुस्यसृत्काच्चनी-मुनिः॥
'निवृत्तः' निषिषकाम्यकर्माभ्यः। 'निष्क्रियः, श्रयोजनादिक्रियारहितः।

पवमन्वय-विद्याभ्यां वृत्तेन च समुच्छिताः।

निम्ना नाम विप्रेन्द्राः पूज्यन्ते सवनादिषु॥

'सवनादिषु' यन्नादिषु।

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि काला विप्रो यथाविधि।

निस्तारयति दातारमामानम् स्रतेजसा॥

'समर्थोऽपि, समर्थपवेत्यर्थः।

न लोके ब्राह्मणेभ्योऽन्यत् पवितं पुण्यमेव वा।

ग्रम्मक्येष्ठ दिजेन्द्राणां नास्ति वृत्त्यवतामिति॥

योक्तंत्र्यो इत्य-क्रियेषु (त्रम्नक्तो ब्राह्मणो दिजैः।

योक्तव्यो इव्य-कव्येषु विश्वको ब्राम्मणो दिव स्रभिभूतस्य पूर्व्वोक्तेंदीषैः स्पष्टस्य नेष्यते ॥ 'स्रभिभूतः, स्रपक्तष्टः।

'पूर्वोत्तैः, कुलविद्याचारैः। 'दोषैः, उपपातकादिभिः । मनुः। पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धधानस्तथैवच। श्रत्यम्बा बहु वा प्रेत्य दानस्य प्राप्यते फलम्॥

दचः । समं-िहगुण-साहस्त-मनन्तञ्च यथाक्रमस् ।
दाने फलविश्रेषः स्थािबं सायामेव मेव हि ॥
श्रतमब्राह्मणे दानं हिगुणं ब्राह्मणव्रवे ।
सहस्रगुणमाचार्थे अनन्तं वेदपारगे ॥

'श्रवाम्यणः, राजस्तादिः।

यदाच भातातपः।

त्रवाद्वाणास्त षट्ग्रीक्षा ऋषिः यातातपीऽव्रवीत्। त्राद्योराजस्तरस्तेषां द्वितीयः क्रयविक्रयी॥ द्वितीयो बद्वयाच्यः स्थात् चतुर्थी यामयाजकः। बद्ववी याज्या यस्य स बद्धयाज्यः। पद्मस्तु स्तरसेषां यामस्य नगरस्य वा॥ त्रामस्य नगरस्य स्त द्रत्यन्वयः। त्रमामतान्तु यः पूर्वां सादितााचीव पश्चिमाम्। नोपासीत द्विजःसन्त्र्यां स षष्ठीऽव्राद्धाणः स्नृतः॥ 'व्राह्मणव्रवस्तुः पुरस्तादपात्रेषु व्याख्यास्यते।

त्राचार्थस्तु महाभारते।

श्रध्यापयेत्तु यः शिष्यं क्षतीपनयनं दिजः ।
सरष्ठस्यश्व सकलं वेदं भरतसत्तम ॥
तमाचार्यः महावाष्ट्री प्रवदन्ति मनीविणः ।
एकदेशम्तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः ॥
योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ।
निषेकादौनि कस्माणि यः करोति वृपोत्तम ॥
सम्भावयति चान्नेन स विप्रोगुक्क्चते ।
श्रम्याधेयं पाकयन्ताः निनष्टीमादिकं यथा ॥
यः करोति वृतीं वृतं स तु स्याद्दिवजी द्विजः ।

खिनहोमादिकान् मखानित क्वित् पाठः ।
 यस्य मतस्यत्विगिदोच्यते इति क्वित् पाठः ।

यमः। सममन्नाद्वाणे दानं दिगुणं न्नाद्वाण्नुवे॥
प्राधीते यतसाहस्तमनन्तं वेदपारगे।
'प्राधीतः, प्रारब्धाध्ययनः।
उत्पत्तिं प्रस्यश्वेव भूतानामागतिं गतिम्।
वेत्ति विद्यामविद्याश्व स भवेद्देदपारगः॥
प्रद्रिसमगुणं दानं वैश्वे तु द्विगुणं स्मृतम्।
स्वतिये तिगुणं प्राद्यः षड्गुणं न्नाद्वाणे स्मृतम्।
श्रोतिये चैव साहस्त्रमाचार्ये दिगुणं ततः।

विणाधकीं तरे। श्रमामुषे समं दानं गोषु श्चेयं फलं तथा। दिगुणश्च तदेवोक्तं तथा त्रैवणसङ्घरे॥
श्रद्धे चतुर्गुणं प्रोक्तं विश्व चाष्टगुणं भवेत्।
चित्रये षोड्रश्यगुणं ब्रह्मबन्धी तदेव तु॥
दात्रिंशदृशं स्मृतं दानं वेदाध्ययनतत्परे।
श्रतश्चं तदिविद्धिंष्टं प्राधीते सच्चसिक्तम्॥
श्रनन्तश्च तदेवोक्तं ब्राह्मणे वेद्यारगे।

त्रामन्त्रे गतयाहस्तमनन्तं लिमहीत्रिणि॥

एतेषु केषाश्चिद्बास्मण्बास्मण्बिश्वास्मणामिप पात्रत्वनिरूपणं मन्ववद्गवादिदानव्यतिरिक्तदानविषयम्।

मन्त्रपूर्वेच यहानमपात्राय प्रदीयते दातुनिकत्य इस्त तज्ञोत्तुर्जिक्षां निकन्तति ,

शातातपवचनात्। उपसदिन्ति दातारं गौरखः काञ्चनं चितिः। अञ्जोतियस्य विप्रस्य हस्तं दृष्टा निराक्तते रिति विशिष्ठवचनाच । मन्तंपूर्वं गवादिदानानामपाचयित- पादकानिषेधात् श्रूद्रादीनान्तु पात्रत्वनिरूपणम् अत्रदानिष-यम्। क्षतात्रमितरेभ्यद्गतिगौतमवचनात्। अत्रं सर्वत दातव्यमितिवच्यमाण्लाच।

दत्तः । व्यसनापदृषाधित्व कुटुम्बार्धित्व याचते। एवमन्विष्य दातव्यं सर्वदानेष्वयं विधिः॥ व्यसनं, राजनीराद्युपद्रवः।

'श्रापत्, दुर्भिचादिपीड़ा। 'श्रायोऽर्धग्रन्थो, निष्टत्तिवचनः।

मनुः। सान्तानिकं यच्यमाणमध्वगं सार्व्वदेसम्।

गुर्व्वधं पित्रमात्रधं खाध्यायार्ध्यपतापिनः॥

नवैतान् खातकान् विद्याद् ब्राह्मणान् धर्माभिच्कान्॥

'सान्तानिकः, सन्तानप्रयोजनिववाद्दार्थीत्यर्थः।

'श्रध्वगः' अत्र धम्मार्थः प्रचलितः।

(सार्व्वदेसः) सर्वेखदिचण्यज्ञकत्।

'उपतापी, व्याधिपीड़ितः।

निः स्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः। एतेभ्यो हि हिजा-ग्रेभ्यो देयमत्रं सदचिणम् इतरेभ्यो बहिर्वेदिक्षतात्रन्त विधीयते॥ 'विद्याविशेषत' इति, श्रत्यविद्याय श्रन्यं बहुविद्याय बह्वित्यर्थः।

बीधायनः । सुब्राह्मण-श्रोतिय-वेदपारगेम्यो गुर्व्वर्ध-निवेघौष-धार्य-वृत्तिचीण-यद्यमाणाध्ययमाध्यसंयोग-वैष्वजितेषु द्रव्यविभागो यथायिता कार्य्यो बिहर्व्वेदि भिचमानेषु कतान्नमितरेषु ॥ निवेधः, विवाहः । 'वैष्वजितः, सर्व्वेखदिचणया कतविष्वजिद्यागः । विह-वैदियहणादेतेम्यो विहर्वेदापि धनमवष्यं देयम् अन्येभ्यस्तु प्रना-वैद्येव धनदाननियमः । विहर्वेदि तु कतात्रस्थैव । श्रापस्तम्बः। भिचमाणो निमित्त-माचार्यो विवाहो यन्नो मातापित्रोबुंभूषाहित्य नियमादिलीपः। तत्न, गुणान् समीच्य यथा देयं, इन्द्रिय-प्रीत्यर्थस्यतु भिचमाणमनिमित्तं न तथाद्रियेत। 'बुभूषी, भरणेच्छा॥ श्रहेत्य नियमादिलोप इति, श्रिषकारिण-श्राण्यक्षककर्माविधिलोपप्रसङ्गः।

यमः। वेदेन्धनसमृषेषु इतं विष्रमुखाग्निषु। सन्तारयति दातारं महतः किल्विषादिष॥

पद्मपुराणे। एकं वेदान्तगं विप्रं भोजयेत् यहयान्वितः।
तस्य भुक्का स वै कोटिविष्राणां नाव संध्यः॥
यातातषः। वेदपूर्णमुखं विप्रं सुभुक्तमिष भीजयेत्।
न तु मूर्खं निराह्यारं षड्रावसुपवासिनं॥

व्यासः। यत्सिक्यं वेदिविङ्गङ्की षट्कस्यनिरतः श्रुचिः। दातुः फलमसंख्येयं जन्म जन्म तदचयम्॥ वेद-विद्या-व्रत-स्नाते सोनिये ग्रहमागते। क्रीड़न्यौषधयः सर्वा यास्यामः पर्मां गतिम्॥

'श्रोषधयः, श्रज्ञानि।

महाभारते। त्वाकास्त्रस्वस्ता-राजंस्तहृहा-स्तद्दापात्रयाः।
त्रिविषय भवन्त्वर्धे तेषु दत्तं महाफलम्॥
(त्रव) तच्छब्देन पूर्वीक्ताः पितरी देवताय पराम्रथन्ते।
त्रवा, तदेव दीयमानं भक्तमदनीयं येषां ते तथा
एवं तद्दनादिग्रब्दा त्रपि।

तस्तरेभ्यः परेभ्यो वा ये भयात्ती युधिष्ठिर। पर्यिनो भोक्तुमिक्कृन्ति तेषु दत्तं महाफलम्॥

**कृतस्ता-** हतदाराय ये विषा देशसंप्रवे। अर्थार्थमभिगच्छन्ति तेषु दत्तं महाफलम्॥ चारित्रनियता राजन् ये क्षणाः क्षणवस्तयः। अर्थिनश्वीपगच्छन्ति तेषु दत्तं महाफलम्॥ अव्यत्कान्ताः स्वधनाषु पाषण्डसमयेषु च । क्ष यप्राणाः कथा हारास्तेषु दत्तं महाफलम्॥ तपित्रनस्तपीनिठास्तथा भैच्यचरास ये। अर्थिनः किचिदिच्छन्ति तेषां दत्तं महाफलम्॥ श्रादित्यपुराणात्। अकोपना धर्मपराः शान्ता-दमदमे रताः। ताद्द्याः साधनी विपास्तेभ्या दत्तं महाफलम् ॥ **हृतसर्व्व ख़इर्**गा-निर्द्दीषा-प्रभविषा्राभि: । स्पृहयन्ति सुभक्तानां तेषु दत्तं महाफलम्॥ अय शातातपपराश्ररी। सिवक्षष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमित्। भोजने चेव दाने च दहत्यासप्तमं कुलम्॥ भविष्यपुराणे। यस्वासन मतिक्रस्य ब्राह्मणं पतिताहते।

यस्वासत्र मितक्रम्य ब्राह्मणं पितताहते।
दूरस्थं भोजयेक्मद्रो गुणाढां नरकं ब्रज़ेत्।
तस्मात्रातिक्रमेत् प्रान्तो ब्राह्मणान् प्रातिविधिकान्॥
'प्रातिविधिकान, खग्टहाददूरवित्तिग्टहान्।
सम्बन्धिनम्तथा सर्व्वान् दौहिनं विट्पतिं तथा।
भागिनेयं विश्रेषेण तथा बन्धून् ग्टहाधिप॥
नातिक्रमेत्ररस्वेतान् सुमूर्खानिप गोपते।

श्रतिक्रम्य मद्वारीद्रं रीरवं नरकं ब्रजित्॥ 'विट्पतिः, जामाता।

'समूर्जानिष नातिक्रमिदित्येतत्, श्रवदानिषयम्। 'हिरखादिदाने तु' सिविहितमूर्ज्जव्यतिक्रमे दोषाभावात्।

तदुक्तं व्यास-विशष्ट-बौधायन-शातातप-पराभरैः।

यस्य चैको ग्रहे मूर्खी दूरे चापि बहुश्रुतः।

बहुशुताय दातव्यं नास्ति मूर्वे व्यतिक्रमः॥

ब्राह्मणातिक्रमी नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते ।

ज्वलन्तमम्निमुत्रसच्य न हि भस्रानि इयते॥

महाभारते। यदि स्थादिधको विष्रो दूरे वृत्तादिभिर्धुतः।

तसी यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सनिधिम्॥

विणाः। पुरोक्तिस्वाल्गन एव पातं स्वसः-दुहितः-पुत्रजामातर्षेति।
'यस्यैते पुरोक्तिताद्यः, तस्यैव ते अन्यगुणरिहता
अपि पुरोक्तितादिलेनैव पाताणि।

व्यासः। माताषित्रषु यहत्तं भात्रषु खसुतासु च।
जायापत्योस्तु यहत्तं \* सोऽनिन्छः खस्तिसंक्रमः॥
पितुः ग्रतगुणं दानं सहस्रं मातुक्रचते।
ग्रनन्तं दृष्टितुद्दीनं सोदर्थे दत्तमचयम्॥

विष्णुधर्मीत्तरात्।

मात्मनस्तु भवेत् पात्रं नान्यस्य स्थात् पुरोह्तिः।
पुरोह्ति तु स्वे दत्तं दानमचय्यमुच्यते॥
उपाध्याय-र्विजोबैव गुरावपि च मानवैः।

भोडननाखर्गभंक्रम दति पाठानारम्।

वर्षापेचा न कर्त्तव्या मातरं पितरं प्रति॥ 'उपाध्यायादयस्त्, पूर्व्वमेव व्याख्याताः। मात्रवसा खसाचैव तथैव च पित्रवसा। मातामही भागिनेयी भागिनेयस्तयेव च॥ दौ हिलो-विट्पति धैव तेषु दत्तच अचयम्। यीभ्रष्टे यत्तवा दत्तं तदप्यचयमुचते ॥ माता-पित्रोर्भुरी मित्रे विनीते चोपकारिणि। दोना-नाथ-विभिष्टेभ्योदातव्यं भूतिमिच्छता॥ अदत्तदानाज्ञायन्ते परभाग्योपजीविनः ॥ 'उपकारिणि' परीपकार परे। 'विभिष्टाः' गुणातिभयभालिनः। ब्रह्मपुराणे। यत् कन्यासु पिता कुर्व्याद्दानं पूजनमर्चनम्। यत्कतं सुकतं विद्यात्तासु दत्तं तदचयम्। यइत्तं तासु कन्यासु तहानं पुर्णमेव च॥ कालिकापुराणात्। यद्तां वेदविद्विप्रे यद्तां ब्रह्मचारिणि। तपोनिधेस्त् यहत्तं कारूखिन च यत् सदा। तत् सर्वेमचयं दानं वैमल्येन विधाय यत्॥ विष्णुधर्म्योत्तरात्। अवदाने न कर्त्तव्यं पात्रापेत्तण्यणुपि। अनं सर्वत दातव्यं धर्माकामिन वै दिज॥ सदीषेऽपि तु निर्देशं सगुणेऽपि गुणाबहम्। तस्मात् सर्व्धपयत्नेन देयमनं सदैव तु॥

विद्या-ध्ययनसत्तानामन्नदानं महाफलम्॥

दत्ता नृपतिभातानां धनिनाच तथा धनम्।

तस्तरेभ्यय भीतानां फलमचयमुखते ॥

यियचतां तथा दत्तं व्यसनं तर्जुमिच्छताम् ।

दुःखान्वितानां दौनानामचयं परिकीर्त्तितम् ॥

विवाह-मेखलाबन्ध-प्रतिष्ठादिषु कर्मसः ।

श्रापनेषु तु यहत्तमचयं तदुदाहृतम् ॥

सम्बर्त्तः । दानान्वेतानि देयानि तथान्यानि च सर्वभः ।

दौना-स्व-क्षपणा-धिभ्यः श्रेयःकामेन घीमता ॥

पद्मपुराणे । दीना-स्व-क्षपणा-नाथ-वाग्विहीनेषु यत्तथा ।

विकलेषु तथान्येषु जड़-वामन-पङ्गुषु ।

रोगार्त्तेषु च यहत्तं तत्स्याद्वहुफलं घनम् ॥

श्रथ श्रपात्रनिक्षपण्म ।

तत्रमनः । गोरच्चकान् वाणिजकां स्तथा कारु-कुशीलवान् ।
प्रैष्णान्वार्डुिषकां सैव विप्रान् श्रूद्रवदाचरेत् ॥
ये व्यपेताः ज्ञक्कीभ्यः परिपिण्डोपजीविनः ।
द्विजत्वमभिकाङ्गन्ति तां स्र श्रूद्रवदाचरेत् ॥
नातृग्जाद्वाणो भवति नवणिग्न कुशीलवः ।
न श्रूद्रपेषणं कुर्व्ववस्तिनो न चिकित्सकः ॥
श्रवता द्वानधीयाना यत्र भैच्यचरा दिजाः ।
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदोहि सः ॥
विसिष्ठः । उद्ब्यान्वासते येषां येच केचिद्रनग्नयः ।
कुलस्दास्रोत्रियं येषां सर्व्वे ते श्रूद्रधिकीणः ॥

'अन्वासते' कर्याकाले समीप एव तिष्ठति।

विषाु:। नादनं यससे ददावसया नीपकारिणि।

न नृत्य-गोतश्रीसेभ्यो धर्मार्थमिति निस्वयः॥ 'उपकारिणि, श्राक्नीपकारपरे-प्रत्युपकारसमीस्रयेत्यर्थः। महाभारते। यस्तु प्रिव्यान् दिजान् मूट्रो योजये दव्य-कव्ययोः। न भवेत्तत्फलं तस्य वैदिकीयं तथा श्रुतिः।। श्रवतानाममन्द्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्। नैषां प्रतियच्ची देयो न शिलातारये च्छिलाम् ॥ त्रपविदा-म्निहोतस्य गुरोब्दिप्रियकारिण: । द्रविणं नैव दातव्यं सततं पापककीणः ॥ न प्रतिग्रहमहीन्त द्वषसा-ध्यापका विजाः। शूट्रस्याध्यापनादिप्रः पतत्यव न संशयः॥ ्राजधानी तथा शृन्यायथा कूपस्र निर्जलः। यथा इतमनम्नी च तथा दत्तं दिजेऽनृचे॥ वसिष्ठः। यथा काष्ठमयो इस्ती \* यथा चर्ममयो सगः। यस विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते पं नामधारकाः॥ विदङ्गीच्यान्यविदांसी येषु राष्ट्रेषु भुष्त्रते। यप्यनादृष्टिमिक्क्रिन्त महद्दा जायते भयम्॥ व्यास-प्रातातपी। नष्टगीचे ब्रतभ्त्रक्षे विप्रे वेद-विवर्जिते। रीदित्यन्नं दीयमानं किं मया दुष्कृतं क्षतम्॥ ग्रीचहीनास्तु ये विप्रा न च यज्ञीपवीतिनः। इतं दत्तं तप**स्तेषां न**श्यत्यच न संशयः॥

अधित कचित्पाडः।

<sup>†</sup> माम विश्वनीति काचित्पाटः ।

जबरे वापि तं बीजं यच भस्मिन इयते।
क्रियाचीनेषु यद्त्तं निषु नामोविधीयते॥
प्रस्तरे पतितं बीजं भिन्नभाग्डेच दोच्चनम।
भस्मन्यपि इतं द्रव्यं तददानमसाधुषु॥
'पूर्व्वच पात्रगुणकथने क्रतेऽपि' पुनर्दोषवचनमेवंविधदीषभाग्जनप्रतिषेधार्थम्।

मनुः। पातभूतो हि यो विष्रः प्रतिग्रह्म प्रतिग्रहम्।
श्रमत्म विनियुक्षीत तस्य देर्यं न किञ्चन॥
सञ्चयं कुरूते यञ्च प्रतिग्रह्म समन्ततः।
धर्मार्थः नोषयुङ्क्ते यो न तं तस्करमर्भयेत्॥
'श्रमत्म, निषिषेषु यूतादिषु।

दचः। विधिन्तीने तथापात्रे योददाति प्रतिग्रहम्।
न केवलं हि तद्याति ग्रेषमप्यस्य नम्यति॥

मनुः। अनर्हते यह्रदाति न द्दाति यद्हेते। अर्हा-नर्हापरिज्ञानाद्यनाद्यमाच हीयते॥

यमः । यस्तु निङ्गात्तारातां वृत्तिमलिङ्गेभ्यः प्रयक्कति। घोरायां ब्रह्महत्यायां पच्यते नाच संगयः॥

भविष्यपुराणे। नाबाह्मणाय दातव्यं नदेयं ब्राह्मणाक्रिये। न ब्राह्मण्डुवे चैव न च दुर्बोह्मणे धनम्॥

व्यासः । ब्रह्मबीजसमुत्पन्नी मन्त्र-संस्कार-वर्जितः । जातिमाचीपजीवी च भवेदब्राह्मणः स तु ॥ गभीधानादिभिर्युक्तस्तयोपनयनेन च । न कर्माविन्नचाधीते स भवेद्वाह्मणाक्रियः ॥ वाराहपुराणे। अव्रती वैश्य-राजन्यी यूट्रस्यावाद्याणास्त्रयः। वेद-व्रतविहीनय व्राह्मणो व्राह्मणवुवः॥

यमः। यस्य विद्य वेदीच विच्छिदोते निपौरुषम्। स वै दुर्बोद्धाणी नाम यसैव दृषलीपतिः॥

क्रम्भपुराणे। न वार्थ्यपि प्रयच्छेत नास्तिके हैतुकेऽपि वा। न पाषण्डिषु सर्व्वेषु नावेदविदि धर्मावित्॥ 'नास्तिकः, परलोकवासनाश्रून्थः।

'हैतुकः, हेतुभिः परलोकं निराकरियाः।

मनुविष्णुय । न वार्यिप प्रयक्ति बैड़ा लबतिके हिजे। नबनबितिके पापे नावेदविदि धर्मिवित्॥ विष्यप्रतिषु दत्तं हि विधिनीपार्जितं धनम्। दातुर्भवत्यनघाय परवादातुरेव च॥ 'अनधीः, प्रत्यवायः।

यया प्रविनीपलेन निमज्जत्युदके तरन्। दात्व-प्रतियहीतारी तयैवाज्ञी निमज्जत:॥

यमः । यः कारणं पुरस्कृत्य व्रतचर्थां निषेवते ।

पापं व्रतेन प्रच्छा य बैड़ालं नाम तद्वतम्॥

श्रष्टेश्व विपुलं ग्रष्टा दत्ता लिङ्गं विवर्ज्जयेत् ।

श्रास्त्रमान्तरितं रचे बैड़ालं नाम तद्वतम्॥

यतीनामास्रमं गत्वा प्रत्यवस्थेत्तु यः पुनः ।

यतिधर्माविलोपेन बैड़ालं नाम तद्वतम्॥

विणाः। धर्म्भवर्ज्ञी सदालुखः " पूद्रिको लोकदश्यकः।

<sup>🛊</sup> चान्निक दति कचिन्पाटः।

वैड़ालब्रतिको ज्ञेयो हिंस्तः सर्वाभिसन्धकः ॥
यय धर्मा ध्वजी नित्यं सुराध्वज द्वीच्छितः ।
प्रच्छतानि च पापानि बैड़ालं नाम तद्वतम् ॥
अधोद्दष्टिनैकृतिकः खार्षसाधनतत्परः ।
यठी मिथ्याविनौतस्र बक्तब्रतचरी दिजः ॥
ये बक्तब्रतिनो विपा ये च मार्ज्ञारिलिङ्गिनः ।
ते पतन्त्यस्थतामिश्रेतेन पापन कर्मणा ॥

## चतुर्विंगतिमतात्।

रोदित्यवं दीयमानं किं मया दुष्कृतं कतम्। अत्रोतियस्य विप्रस्य इस्तं दृष्टा निराक्तरेः॥

#### कात्यायनस्वन्ययाच् ।

यः खाध्याया-मिमालः स्याद्देवादीवैभिरिष्टवान्। निराकर्त्तामरादीनां स विज्ञेयो निराक्ततिरिति॥

शातातपः। नेष्टं देवलको दत्तमप्रतिष्टश्च वार्षुषी।

यच वाणिज्यको दत्तं न च तत्त्रीत्य नी इच ॥

दच्चः। धूर्त्ते बन्दिनि मन्ने च कुवैद्ये कितवे गठे।

चाट-चारण-चौरेभ्यो दत्तं भवित निष्मलम् ॥

स्कन्दपुराणे। देव-पित्ट-विच्चीने यदी खरेभ्यस्य दीयते।

दत्त्वा तु की त्तितं यच वेदा गिनत्या गिने तथा ॥

ग्रन्थायो-पार्ज्ञित-धनै दत्तमन्ना ग्राणे च यत्।

गुर्वे उत्तत्वक्ते च स्तेनाय पतिताय च ॥

क्षतन्नाय च यद्दत्तं सर्व्यदा न्नन्नाविद्विषे।

याजकाय च सर्वस्य द्वष्ट्याः पत्रये तथा ॥

परिचाराय स्त्याय सर्वस्य पिश्वनाय च।
इत्येतानि च राजेन्द्र दृषादानानि षोड्य ॥
गर्भस्योऽज्ञानवालोपि भुङ्क्ते दृषो न योवने।
तक्ष्तस्येष्ठ नायोस्ति सर्व्या रिपुस्ट्न ॥
तदीयफलमितियेषः।

विशाधिकात्। परस्थाने ष्टया दानं सदीषं परिकीर्त्तितम्।
श्रारुद्रपतिते चैव श्रन्थायात्तैर्घनेश्व यत्।
व्यर्थं हि ब्राह्मणे दानं पतिते तस्करे तथा।
गुरोश्वाप्रीतिजनके कतन्ने ग्रामयाजके॥
वेदविक्रायके चैव यस्य चीपपति गृष्टे।
स्त्रोभिर्जितेषु यहत्तं व्यालग्राष्टे तथेश्व च॥
ब्रह्मबन्धोच यहत्तं यहत्तं ष्टबलीपती।
परिचारके च यहत्तं ष्टथा दानानि षोड्श॥

महाभारते। पङ्गन्ध-विधरा मूका व्याधिनोपहतास ये। भत्तेव्यास्ते महाराज न तु देयः प्रतियत्तः॥

इति प्रतियहीत निरूपणम्। ऋष द्रव्याख्यं दानाङ्गमुचते। तत्र देयनिरूपणम्।

भविष्यपुराणे। यद्यदिष्टं विभिष्टञ्च न्यायप्राप्तञ्च यद्भवेत्।
तत्ततुणवते देयमित्येतद्दानलचणम्॥
विक्रिपुराणे। सुभोपात्तेन यत्किञ्चित् करोति लघुना नरः।
श्रनन्तं फलमाप्रोति मुद्रलोऽपि यथा पुरा॥
'सुभोपात्तेन' न्यायोपाञ्चितेन।

'लघुना' खल्पेन द्रव्येणेतिश्रिषः।
देवीपुराणे। न्यायती यानि प्राप्तानि श्राकान्यपि दृपोत्तम।
तानि देयानि देव्यास्तु कन्यका-योषितां सदा।
तज्जुकेषु च विषेषु अपरेषु च नित्यशः॥
विष्णुपुराणे। यद्यदिष्टतमं लोकी यचास्य द्यितं ग्रच्चे।
तत्तज्जुलवते देयं तदेवाच्यमिष्क्रता॥
महाभारते। विश्रेषती महाराज तस्य न्यायार्ज्जितस्य च।

यहया विधिवत् पाने दत्तस्थान्ती न विद्यते ॥
गीतमः । स्वामी ऋक्ष्य-क्रय-सम्बिभाग-परिषद्दा-धिगमेषु ब्राद्वाणस्थाधिकं लब्धं चित्रयस्य विजितं निर्विष्टं वैध्यशूद्रयोरिति ।
'त्रप्रतिवन्धः' दायः तत्र ऋक्षं। 'सम्बिभागः, सप्रतिबन्धी दायः। 'परिणदः, जलढणकाष्ठादेरनन्यपूर्वस्य स्वीकारः । 'प्रधिगमः' निध्यादेः प्राप्तिः । एषु निमित्तेषु स्वामी भवति । 'प्रधिकम्' प्रसाधारणम् । 'निर्विष्टम्, कृष्णादिना दिजशुत्रूषादिना च यक्षस्म । निर्वेशो स्रतिभीगयोरिति स्मरणात् ।
मनुः । सप्त वित्तागमा धर्मगा दायो लाभः क्रयी जयः ।

> प्रयोगः कर्मयोगस सत्प्रतिष्क एव च॥ न्यायोपचयार्थं द्रव्यप्रयोगः। 'कर्मयोगः, स्रार्त्विज्यम्।

मारदः । धनमूलाः क्रियाः सर्वा यत्नस्तस्यार्ज्जने मतः । रचणं वर्षनं भीग इति तस्य विधिः क्रमात्॥ तत्पुनस्त्रिविधं च्रेयं ग्रक्तं ग्रबलमेव च । कृषण्च तस्य विज्ञेषी विभागः सप्तधा पुनः॥ 'एकैकस्य ग्रुक्कादेः सप्त सप्तभेदा भवन्तीत्यर्थः । श्रुत-गौर्थ्य-तपः-कन्या-यान्य-ग्रिष्या-न्वयागतम् । धर्म सप्तविधं ग्रुक्कमुद्योप्यस्य तद्विधः ॥

'त्रागतयद्धः, त्रुतादिभिः प्रत्येकं सम्बध्यते। 'कन्यागतम्, त्राविवार्द्धे वराद्वृद्धोतं गोमिथुनादि। 'याच्यागतं' त्रार्त्वि च्यादिस्यम्। 'शिष्यागतम्, गुरुद्धिणादि। त्रव्र च यथाधि-कारं, श्रुक्कत्वमवधेयं। 'उदयः' फर्लं तदप्यस्य श्रुद्धमित्यर्थः।

कुग्रीद-क्षवि-वाणिच्य-ग्रिस्प-ग्रस्का-मुष्टत्तित:।

क्षतीपकारादाप्तश्च यवलं समुदाञ्चतम्॥

्न्यायीपचयार्थं द्रव्यप्रयोगः, कुग्रीदं।' शिर्ष्यं, कार्रकादिकसी। 'त्राकरादिभ्योद्रस्रोदयः, ग्रुल्कं। 'त्रमुष्टक्तिः, सेवा।

> पार्षक-खूत-चौथा-त्ति-प्रतिक्पक-साइसै:। व्याजेनोपार्जितं यत्तत् सर्वेषां क्षणमुचते॥

पार्श्वकोपार्जितं, उत्कोचादिलकं। 'श्रार्च्यपार्ज्जितं, परपीड़या लकं। प्रतिरूपकं, मणिसवर्णादेः प्रतिरूपकरणं। 'साइसं, स्वप्राणात्ययाङ्गीकारेण पश्यतोष्टरतादिकं। 'व्याजः' दसेन बपःप्रसृति।

तेन क्रयो विक्रयस दानं यहणमेव च।
विविधास प्रवर्त्तने क्रियाः सभीग एव च॥
यथाविधेन द्रव्येण यत् किस्तित् कुरुते नरः।
तथाविधमवाप्रीति सफलं प्रत्य चेह च॥
'यथाविधेन' श्रुक्तेन क्रणोण प्रवलेन वा दानादि कुरुते
तथाविधं फलमाप्रीतीति, श्रुक्तेन, श्रुइं, दुःखरहितम्।

'यवलेन, मिर्यं। क्षणीन, त्रसुखीद्यम्।
पद्मपुराणे। यक्तेन वित्तेन कतं पुर्णं बहुफलं भवेत्।
यवलं मध्यमफलं कष्णं हीनधनं फलम्॥
ब्रह्मप्रोत्ते। यक्तिवित्तेन यो धर्मां प्रकुर्थात् यहयान्वितः।
तीर्थं पानं समासाद्य देवले तत् समयुति॥
राजसेन च भावेन वित्तेन यबलेन च।
द्याहानमतिथिभ्योमानुषले तद्युति॥
तमीव्रत्तस्तु यो द्यात् क्षण्यवित्तेन मानवः।
तिर्थको तत्फलं प्रेत्य समयाति नराधमः॥
नारदः। तत्पुनर्हादयविधं प्रतिवर्णाययात् स्मृतम्।
साधारणं स्यान्तिविधं ग्रेषं नवविधं स्मृतम्॥
धर्म्यामितियोषः। प्रतिवर्णाययात्वविधं साधारणं चिविधः
मित्येवं हाद्यविधमित्यर्थः।

क्रमागतं प्रीतिदायः प्राप्तच सह भार्थया। अविश्रेषेण सर्वेषां वणानां चिविधं धनम्॥ वैश्रेषिकं धनं ज्ञेयं ब्राह्मणस्य विलच्चणम्। प्रतियहेण संलब्धं याज्यतः शिष्यतस्तया॥ चिविधं चिचयस्यापि प्राह्वेशिषकं धनम्। युद्योपलब्धं काराच दण्डाच व्यवहारतः॥

'कारः, वल्यादिः।

वैशेषिकं धनं चियं वैश्यस्यापि निलचणम्। किष-गोरच-वाणिच्येः शूद्रस्येभ्यस्वनुयहात्॥ 'एभ्यः' ब्राह्मणादिभ्यः। सर्वेषामेव वर्षानां एवं धर्माधिनागमः। विषय्ययादधर्माः स्थानचेदापहरीयसी॥

( एवं धर्मासाधनं द्रव्यं निरुष्य तच कियहेर्यं किं देयमित्यपेचायां याज्ञवल्काः।

खं कुटुब्बाविरोधेन देयं दारस्ताहते।
नान्वये सित सर्व्यखं यचान्यस्मे प्रतिश्चतम्॥
'श्रन्वये' सन्ताने। 'प्रतिश्चतं' प्रतिज्ञातम्।
'कुटुब्बाविरोधस्तु, व्याख्यातो वृष्टस्पतिना।
कुटुब्बभक्त-वसनाद्देयं यदितिरिच्यते।
सध्याखादो विषं पद्यादातुर्द्वस्मीऽन्यया भवेत्॥
'भक्तां, श्रद्धं। 'वसनं' वस्तं। (यावता द्रव्येण कुटुब्बस्य वस्त्रमनं
संपद्यते तदितिरिक्तं देयं, इतरत्तु न देयसित्यर्षः)।

भनुः। प्रक्तः परजने दाता खजने दुःखजीविणि।

मध्वापानी विषाखादः स धर्यप्रतिरूपकः॥

कात्यायनः । सर्व्यक्षं ग्रहवर्ज्जन्तु कुटुग्वभरणाधिकम् । यच द्रव्यं स्वकं देयमदेयं स्थादतीन्यया॥

तथा। सप्तराचाहृहचेतात् यद्यत् चेत्रं प्रचीयते।
पित्रा वाथ स्वयं प्राप्तं तहातव्यं विविच्चतम्॥
(सप्तराचादिभ्या यत्प्रचीयते, अधिकं भवति, तहातव्यमिति
विविच्चतमित्यथः)।

श्चिवभक्षात्। तस्मान्तिभागं वित्तस्य जीवनाय प्रकल्पयेत्। भागद्वयन्तु धन्मार्थमित्यं जीवितं यतः॥ (अभिषवित्तस्य भागपञ्चनं परिनाल्पा भागवयं जीवनाय संरच्य भागद्वयं धर्माय नल्पयेदित्यर्थः)।

महाभारते। एकां गां दयगुई बाह्य दबाच गोयती।

यतं सहस्रगुद्देवात् \* सर्वे तुल्यफलाः स्नृताः ॥

(नन्वेतद्वनद्योपात्तयोर्बित्तगोग्रव्दयोग्पलचणार्थलेन देय-मात्रपरत्वादिषमभागपरिक्यनं विग्दं यथात्रत-गो-वित्त-परत्व-नाविरोधे दगगरेकां गांदद्यादितिवचनाद्द्यावरगोर्द्धनिनोऽपि गोदानानिधकारः स्थात् दगधेनुग्रहणयोग्यधनिपरत्वे तु उपलच-णपचाङ्गोकारादिरोधताद्वस्थं तस्मानूग्रनाधिककत्ययोः कपणो-दाराधिकारिविषयतयेव व्यवस्थेति सुस्थम्॥

(कुटम्बाविरोधेन देयमितुरक्तं।) तस्यापवादमाह। व्यासः। कुटुम्बं पीड़ियलापि ब्राह्मणाय महासने। दातव्यं भिचवे चात्रमासनी भूतिभिक्कता॥

(यत्यतियग्रादिविषयमेतत्)।

कात्यायनः । खेच्छादेयं वयंप्राप्तं बन्धाचारेण बन्धकम् । वैवाह्यिकक्रमायाते सर्व्वदानं न विद्यते ॥

'बन्धक' श्राधिः तह्यसाचारेणाधिक्रिपेणैव देयं। 'यदिवाहलब्धं तत्तस्यां भार्थ्यायां सत्यां सव्वभदेयं'। 'यद्य' पितामहादिक्रमायातं तत्र पुने सति न देयम्।

> सीदायिकं क्रमायातं शौर्थ्यप्राप्तञ्च यद्भवेत्। स्ती-ज्ञाति-स्वास्यनुज्ञातं दत्तं सिविमवाप्रुयात्॥ 'सीदायिकं' विवाहलस्थं तद्भार्थयानुज्ञातम्।

<sup>🕸</sup> सच्चं बङ्घगोधन इति कचित्पाठः।

'क्रमायातम्' त्रविभक्तधनैर्ज्ञातिभिरनुज्ञातम्। स्तेन, सता युद्धेन लब्धं खामिनानुज्ञातमित्यर्थः।

याज्ञवल्काः । देयं प्रतिश्वतश्चेव दत्त्वा नापइरेत् पुनः ।

यमः । यच वाचा प्रतिज्ञातं कर्माणा नीपपादितम् । तद्यनस्णसंयुक्तमित्र लोके परत्र च ॥

'ऋणसंयुक्तं ऋणासमपेणजन्यदोषसंयुक्तमित्यर्थः । सप्ताजातास्ररो इन्याद्वर्त्तमानांस्तु सप्त च । अतिकान्तान् सप्त इन्यादप्रयच्छन् प्रतिश्वतम् ॥ प्रतिश्वताप्रदानेन इत्तस्य इरणेन च । जन्मप्रस्ति यत्पुर्णं तत्सव्व संप्रणस्यति ॥

महाभारते । ब्राह्मणं खयमाद्यय भिचार्ये क्षयवर्त्तनम् । पद्यात्रास्तीति यो ब्र्यात्तं विद्याद्वद्यघातकम् ॥

तथा। संशुत्य यो न दिस्तेत याचित्वा यस्य नेष्यति। उभावनृतिकावितौ सृषा पापमवाप्रतः॥

तथा। यो न दद्यात् प्रतिश्रत्य खल्पं वा यदि वा बहु।
श्रामास्तस्य हताः सर्व्वाः क्षीवस्येव प्रजाफलम्॥
यं निरीचेत संक्रुड श्रामया पूर्वजातया।
प्रदहेत हितं राजन् कङ्गमच्यभुग्यथा॥
तस्माद्दातव्यमेवेह प्रतिश्रत्य युधिष्ठिर।

नारदः। ब्राह्मणस्य च यद्देयं सान्वयस्य 🕆 च नास्ति कः। सकुत्वे तस्य निनयेत्तदभावेऽस्य बन्धुषु॥

<sup>#</sup> दत्तस्रोच्चेदनेन चेतिक्वचित्वाठः।

<sup>†</sup> न चास्ति स दति कचित्पाठः।

यदा तु न सक्त्रसः स्थावन सम्बन्धि-बासवाः। दयात् सजाति-शिष्येभ्यस्तदभावेऽषु निचिपेत्॥ गौतसः। प्रतिश्रत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात्॥ कात्यायनः। प्राणसंश्रयमापमं यो मासुत्तारचेदितः। सर्वस्तन्ते प्रदास्यामीत्युक्तेऽपि न तथा भवेत्॥

अथ फलातिययप्रतिपादनार्थं पात्रविश्रेषेण देयविश्रेषोः। भविष्यपुराणे। गी-भू-तिल-चिर्ण्यादि दद्यावित्यमतन्द्रित:। तथा द्रव्यविशेषां इद्यात् पात्रविशेषतः॥ श्रात्तीनामबदानश्च गोदानश्च कुटुम्बिनाम्। तथा प्रतिष्ठाचीनानां चेत्रदानं प्रयस्यते॥ सुवर्णं याज्ञिकानाच्च विद्याच्चैवोर्घरेतसाम् । कन्याञ्चैवानपत्यामां ददतां गतिक्त्रमा ॥ विष्णुधर्मात्तरात्। युद्धीपकरणं द्रव्यं ध्वत्रिये द्विजपुङ्गवाः। पख्शोपयोगि तदैश्वे शुद्रे शिख्शोपयोगि च॥ यस्योपयोगि यष्ट्रव्यं देयं तस्यैव तज्जवेत्। येन येन च भाग्हेन यस्य वृत्तिकदाहृता॥ तत्तत्तस्यैव दातव्यं पुख्यकामिन धीमता। दण्डं क्षणाजिनचैव तथा विप्राः समण्डस्म्॥ धीरं पुर्ण्यमवाप्नोति दस्वैतान् ब्रह्मचारिणः। वस्तं प्रयासनं भान्यं विश्म विश्मपरिक्कट्रम्॥ ग्टह्याय तु तहत्तं ज्ञेयं बहुफलं सदा। नीवारं वल्लालं शाक्षं फलं मूलचा गीरसम्॥

वानप्रस्थाय यहत्तमनन्तं परिकीर्त्तितम्।
भिचाप्रदानं यतये पात्रदानं तथाहितम्॥
गन्ध-मङ्गल्ध-ताम्बूल-रक्तवस्त्रादिकं स्त्रियः।
स्त्रीणां प्रदानं दातव्यं भर्त्तृहस्ते तु नान्धया॥
प्रोक्तं संयहणं द्यातह्रमं भर्त्तूः प्रयच्छतः।
अत्रं प्रतिश्रयञ्चेव पान्ये दत्तं महाफलम्॥
विवाहादिकियाकाले तत्कियासिहिकारणम्।
यः प्रयच्छति धर्म्यज्ञः सीऽखिमधमवाप्र्यात्॥

यात्रेश्यो धनं दत्ता दानं बहुफलं भवेत्।
बालक्रीड़नकं दत्ता स्ष्टमनं तयैव च ॥
फलं मनोहरं वापि यग्निष्टोमफलं लभेत्।
स्ष्टानं मानवो दत्ता स्ष्टानानि तु काष्ट्रताम्॥
यच्यं फलमाप्नोति स्वर्गलोकञ्च गक्कृति।
यौविहीने तथा दत्ता भोजनं दिजसत्तम॥
वस्तं ग्रुश्रम्बा धर्माञ्चः पुख्यं महदुपाय्र्ते।
कपास्थानं परं विप्रा विच्यताः पुक्षाः यिया॥
तस्यानुकम्पा कर्त्त्रच्या सतां वर्मनि तिष्ठता।
कार्ये सत्यद्यमं कत्वा परेषां समुपस्थिते॥
यच्यां फलमाप्रोति नाच कार्य्या विचारणा।
यवसानां प्रदानेन धनुमत्सु दिजातिषु॥
लवणानाञ्च धर्माञ्चाः फलमचयमयुते।
प्रस्वेषु तु यद्दत्तं व्यसनार्त्तिभयेषु च॥
तद्दानमच्यं प्रीकं पुक्षस्य विपश्चितः॥

दत्त्वा ब्राह्मणसार्हूल जलपातमयार्थिने। फलमचयमाप्रोति नाच कार्या विचारणा॥ षङ्गिरा:। देवतानां गुरूणाञ्च मातापित्रीस्तथैव च। पुण्यं देयं प्रयत्नेन नापुण्यं नीदितं कचित्॥ नन्दिपुराणे । पापदः पापमाप्नीति नरी लचगुणं सदा । पुर्वदः पुरवमाप्नोति यतगोऽय सहस्रगः॥ तथा पानविशेषेण दानं स्यादुत्तरोत्तरम्। पित्र-मात्र-गुक-ब्रह्मवादिनां दीयते तु यत्॥ तज्ञचगुणितं विद्यात् पुण्यस्वा पापमैववा॥ षक्तिपुराणे। दाविमी पुरुषी लोके स्थिमण्डलभेदिनी। दाताबस्य च दुभिचे सुभिचे हेम-वस्त्रदा॥ अव अदेय निरूपणम्॥ देवल: । अन्यायाधिगतां दत्त्वा सकतां पृथिवीमपि । यदावर्जमपाताय न काश्विद्गतिमाप्नुयात्॥ विक्रिपुराणात्। अन्यायीपगतं द्रव्यं ग्टहीत्वा यो ह्यपीण्डतः। धक्याभिकाङ्गी यजते न धक्येफलमञ्जूते॥

धर्मवैतं सिकी यस्तु पापाका पुरुषस्तथा।
ददाति दानं विप्रेभ्यो लोकविष्वासकारणम्॥
पापन कर्माणा विप्रो धनं लब्धा निरंशकः।
राग-मोहा-न्वित स्वान्तः कलुषां योनिमाप्रुयात्॥
श्रवसञ्चयब् दिहि लोभ-मोह-वशंगतः।
उद्देजयति भूतानि हिंसया पापचेतनः॥
एवं लब्धा धनं लोभात् यजते यो ददाति च।
(७)

स पापककी गा तेन न सिध्यति पुरागमात्॥ तथा। एतेरन्वेय बहुभिरन्यायोपार्जितेर्धनैः। चारभ्यन्ते क्रिया यास्त पिणाचास्तव दैवतम्॥ व्यथातातपः। द्रव्येणान्यायलच्येन यः करोत्यीर्वदेक्तिम्। न स तत्फलमाप्नोति तस्यायस्य दुरागमात्॥ स्कन्दपुराणे। देवद्रव्यं गुरुद्रव्यं द्रव्यं चर्ण्डेखरस्य च। विविधं पतनं दृष्टं दान-लङ्गन-भच्चणात्॥ यमः। अपहृत्य परस्यार्थं दानं यस्तु प्रयक्ति। स दाता नरकं याति यस्यार्थस्तस्य तत्फलम् ॥ तथा। परिभुक्तमवज्ञातमपर्थाप्तमसंस्कृतम्। यः प्रयक्कृति विप्रेभ्यस्तङ्गस्मन्यवितष्टते ॥ 'परिभुक्तं' ग्टहीतीपयीगं वस्त्रादि । 'अपर्थाप्तं' खकार्थाचरं जरहवादि। शातातपः। वेद-विक्रयनिहिष्टं स्त्रीषु यचार्जितं धनम्। अदेयं पिहदेवेभ्यो यच क्लीवादुपागतम्॥ (वेदविक्रयो निर्दिश्यते व्यपदिश्यते यत्तत्त्रया)। (निर्व्विष्टमितिपाठे वेद्विक्रयास्वसित्यर्थः)। 'स्त्रीषु यचार्जितमिति' स्त्रीव्यापारीपजीवनेन-यस्थम्। स्तीषु विक्रीतांस्तित केचित्। दत्तः। सामान्यं यात्तितं न्यास आधिदीराय तडनम्। ग्रन्वाहितञ्च निचेपः सर्व्यस्वञ्चान्वये सति॥ श्रापत्खपि न देशानि नव वस्तनि पण्डितै:।

यो ददाति स मूढ़ात्मा प्रायिश्वतीयते नरः॥

'सामान्यं' अनेकखामिकम्। 'याचितं' संव्यवहाराधें या-चित्वानीतं वस्त्रालङ्कारादि। 'ग्रहस्वामिने अदर्शयित्वा तत्परीचमेव ग्रहस्वामिने अपणीयमिति ग्रहजनहस्ते स्थापितं द्रव्यं 'न्यासः'। 'आधिः' प्रसिद्धा,। 'दाराः' कलनं। 'तद्धनं' दारधनम्। तच व्याख्यातं मनुना।

> अध्यग्नाध्यावाहनिकं दत्तच प्रीतिककीण । भाट-माट-पिट-प्राप्तं षिट्वधं स्तीधनं स्मृतस् ॥ 'अध्यग्नि' अग्निसमचं यत् स्तिये दत्तम् । 'अध्यावाहनिकं' विवाहकाले पित्रादिदत्तम् । 'प्रीतिककीण' स्त्रीपंसम्बद्धेन भर्चापितम् विवाहोत्तरकालेपि भात्रादिभ्यः 'प्राप्तम्' ।

याज्ञवल्काोप्याः । भातः-मातःपितः-पतिप्राप्तमध्यम् ।

श्राधिवेदनिकार्रीव स्त्रीघनं परिकीर्त्तितम्॥

'दारान्तरमिच्छता भर्ता यहत्तं' 'तदाधिवदिनकं' एवं प्रकारं स्तीधनं न देयमिति । 'अन्वाहितं' यदेकस्य हस्ते निहितं द्रव्यं तेनाप्यनु पश्चादन्यस्य हस्ते स्नामिने देहीति निहितम्। ग्रहस्तामि समचं स्थापितं द्रव्यं 'निचेपः'।

कात्यायनः। विक्रयचैव दानच्च न नेयाः स्युरिनच्छवः। दाराः पुत्राच सर्व्यस्वमात्मनेव तु योजयेत्॥ त्रापत्काले तु कत्तेव्यं दानं विक्रय एव वा। त्रन्यया न प्रवर्त्तन्त दति ग्रास्त्रस्य निचयः॥

( श्रापत्काले तु कर्त्तव्यं दानं विक्रय एववेति स्वकीयदान-विक्रये च्छुदारादिविषयम् )। यत्तु दाराणां, श्रापत्स्विप न देयानीतिद्चेणादेयत्वमुतं तत् स्वदान-विक्रयानिच्छुदारादिविषयम्।

विशव्हः । श्रुक्त-शोणितसस्थवः पुरुषो मातापितिनिमत्तक स्तस्य प्रदान-विक्रय-पित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः नत्वेकं पुत्रं द्यात् प्रतिग्रङ्गीयाद्दा स हि सन्तानाय पूर्वेषां न तु स्त्री पुत्रं द्यात् प्रतिग्रङ्गीयाद्दा अन्यनानुज्ञानाद्वर्तुः ।

ब्रहस्पतिः। कस्मैचिद्याचमानाय दत्तं धर्म्माय यद्भवेत्।

पश्चाच न तथा तत्स्याच देयं तस्य तद्भवेत्॥

(धर्मां कर्त्तुं याचमानाय यहत्तं तेन चेदसी धर्मां न क्यां-त्तदा तत्तस्मे न देयमित्यर्घः)।

श्रिक्तराः। बहुभ्यो न प्रदेशानि गौग्रेहं ग्रयनं स्त्रियः। विभक्तदिचिणा द्येता दातारं तारयन्ति हि॥ एका एकस्य दातव्या न बहुभ्यः कथञ्चन। दातुर्व्विक्रयमापना दहत्यासप्तमं कुलम्॥ (विक्रीतुर्वेतदीषप्रदर्भनं न प्रक्षतस्य दातुरिति)।

श्रीपकायनः। कन्या-श्रय्या-ग्टच्चैव देर्यं यहोस्त्रियादिकम्। तदेकस्मे प्रदातस्यं न बद्दुभ्यः कथच्चन।

व्यासः। न व्यङ्गां रोहिणों वन्थां न क्षणां स्रतवस्तकाम्। न वामनां वेहतच्च दद्यादिप्राय गां नरः॥

'वेहत्' गर्भीपघातिनी ।

देवलः । विवत्सां रोगिणीं रूचां साविरां खड़भीषणीम् । चौण-चौरप्ररोराङ्गां दत्त्वा दोषमवापुर्यात् ॥ कात्यायनः । न चोषरां न निर्दृन्धां महीं द्यात् कथञ्चन ।

न श्मशानपरीताञ्च न च पापानिषेविताम्॥ 'पापाः' हिं अप्राणिनी व्याघादयः। विष्णुधर्मात्तरे । सीमीरां तस्तराकीर्णां तथा व्यालवतीं भवम् । न ददानु दिजश्रेष्ठी या च सन्धिषु संस्थिता॥ पापदः पापमाप्नीति नरी लचगुणं सदा। तसात्र ददाकेधावी पातकं जातु कस्यचित्॥ महाभारते। दुः खितेभ्यो हि भूतभ्यो सत्यु-रोग-जरादिभिः। भूयः को दुःखमपरं सप्टणी दातुमर्हित ॥ बुः बं दहाति योऽन्यस्य भुवं दुः खं स विन्दति। तस्मान नस्यचिइ: खंदातव्यं दु: खभीक्णा॥ अय पात्रविशेषेण देयमुचते।

', यम:। सुवर्णं रजतं तार्म्यं यतिभ्यो यः प्रयच्छति। न तत्फलमवाप्नोति तत्रैव परिवर्त्तते॥ 'परिवर्त्तः' विपर्थयः 'एवमन्दः' अध्यर्धः तेन 'तत्र' तस्मिन् दातर्थिपि परिवर्त्तते, धर्माविपरीतं धर्मां जनयतीत्यर्थः। तथाचीका । यतये काञ्चनं दत्ता दातापि नरकं व्रजेदिति॥ पक्षमनं ग्रहस्यस्य वानप्रस्यस्य गोरसः। वृत्तिय भि वृवृत्तिभ्यो न देयं पुर्णामक्कता॥ 'वृत्तिः' भिचातिरित्तं वर्त्तनम्।

तथा। न मूद्राय हविई चात् सम्ति चौरं तिलान् मधु। न भूद्रात् प्रतिग्टक्नोयात्ते षामन्यविवेदयेत्॥ गारसं काञ्चनं चेतं गास्तिला मधु-सर्पिषी। तथा सर्वानुसां सापि चण्डाले स्था न दीयते ॥

'सस्ति न दद्यादिति' प्रणाममन्तरेण श्रूद्रस्य स्वस्तीति न ब्रूयादित्यर्थः । 'तेषामिति' चीरादीनां क्रयार्थं मन्यद्रव्यं निवे-दयेदित्यर्थः ।

यङ्क लिखितो। क्तयरं पायसं यावं दिध-मधुक्षणाजिनानि

यूद्रेभ्यो न ददास्रोपाक्ततं किश्वित्॥

विशाधिकाँ त्तरात्। भुवं धेनुमयाखञ्च रक्षानि कनकन्तया।
तिलां च जुन्तरं दद्यानाविद्याय गुणागुणान्॥
त्रय याच्चमुचते। तत्रव्यामः

कुटुम्बार्थं हि सच्छूद्रात् प्रतियाद्यमयाचितम्। वृत्त्यर्थमात्मने चैव न हि याचेत कर्हिचित्॥

स्तन्दपुराणे। दुर्भिचे दार्गणे प्राप्ते कुटुम्बे सीदित चुधा। असाधोरिप ग्रज्जीयात् प्रतिग्रहमतिन्द्रतः॥ ऋणापाकरणार्थेच प्रतिग्राह्यं दिजोत्तमैः। चिकीर्षयाःतु यज्ञस्य मातापित्रधेमेव च॥

ग्टक्रीयाद्वाच्चाणादेव नित्यमाचारवर्त्तिनः।

श्रद्धया विमलं दत्तं तथा धन्मीं न हीयते॥

अब्राह्मणकताद्दानाद्विश्व दादिप सर्वेत:। ब्राह्मणेन कतं याद्यं निषिदमपि जानता॥

'निषिद्रमपि' अनापदि निषिदं क्षणाजिनादि।

ब्रह्माण्डपुराणात्। अनापद्यतिधर्मेण याज्यतः शिष्यतस्तथा।

ग्रह्मन् प्रतिग्रहं विप्रो न धर्मात् परिहीयत॥

समा-षग्मास-मासैक-षड्ह-स्त्रिदिनचमम्।

एकाक्तिकं वा धन्मीय रुक्तीयादुत्तरोत्तरम्॥

गारुड़पुराणात्। यावता पञ्चयन्नानां कर्नुं निर्वहणं चमः। तावदेव हि ग्रज्जीयात् कुटुम्बस्यात्मनस्तथा ॥ यह ही तमनिन्धेभ्यः अलापूतच यह वेत्। दानं प्रतियचौतारं तारयत्वेव तद्ध्वम् ॥ द्रव्यराशिरपि श्रेयाननिन्धात् प्रतिग्टइताम्। निन्धस्य द्रव्यलेगोपि निर्यायैव जायते॥ अपि पापक्षतां राज्ञां प्रतिग्टक्कन्ति साधवः। पृथिवीं नाम्यदिच्छन्तिं पावनं श्चेतदुत्तमम्॥ ब्रह्मवैवर्त्तात्। पित्र-मात्र-गुरोर्ग्धे-विवाहार्णस धर्मातः। ग्रध्वरायम्ब विदुषा ग्रहीतव्यं धनं सदा॥ ग्टक्नन् गो-भू-हिरखादि तथा नैव विचारयेत्। क्तान्नम्तु यहीतव्यं बहुभः सुपरीचितम्॥ सम्बर्तः । ग्टइस्यस्तु सदा युक्ती धर्मामेवानुचिन्तयेत् । पीथवर्गार्थसिदार्थं धनमिच्छेत बुिबमान्॥ तथा। अयाचितास्तं भास्तमपि दुष्कृतकर्भाणः। त्रन्यन कुलटा-षण्ड-पतितेभ्यस्तथा दिषः ॥ याच्चवल्काः। राजा-न्तेवासि-याज्येभ्यः सीदिविच्छेडनं चुधा। दिमा-हैतुक-पाषिण्ड-बकद्यतीं व वर्ज्जयेत्॥ तथा। देवा-तिथ्य-चेन-क्रते गुरु-स्त्यादिवत्तये। सर्वेतः प्रतिग्टङ्गीयादासहस्त्रं भेव च॥ 'सर्वतः' शुद्रादेरपि । 'श्राक्षवृत्तिः' शरीरधारणमात्रं न तु त्विः।

तथा विषाः। गुरून् स्त्यां बोजिन्दीर्षत्रिष्यन् देवता-तिषीन्।

सर्वतः प्रतिग्रज्ञीयात् न तु तृष्येत् स्वयन्ततः ॥

श्रद्धिः । गुर्वेधमितियोनास्वा स्त्यानाञ्च विशेषतः ।

गृद्धानं प्रतिग्द्रज्ञीयात् न तु भुङ्को स्वयन्ततः ॥

मनः ।

मनः श्राह्णतामुद्धातां भिचां पुरस्तादप्रचोदिताम् ।

मेने प्रजापितर्याद्धामिष दुष्कृतकर्माणः ॥

नाश्रन्ति पितरस्तस्य द्श्यवधीणि पञ्च न ।

न च हव्यं वहत्यग्निर्यस्तामस्यवमन्यते ॥

याज्ञवल्काः । कुशाः शाकं पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दिध चितिः ।

मासं श्रय्था-सनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥

मनः । श्रय्थां ग्रह्मान् कुश्मान् गन्धान् पयः पुष्पं महीं दिध ।

सत्स्या धानाः पयो सांसं शाकचैव पं न निर्जुठेत्॥ तथा। एधो-दकं सूल-फलसन्तसभ्युदातच्च यत्।

तथा। एवा-दन भूल-पलम्बमम्युद्यतच्च यत्।
सब्देतः प्रतिग्दङ्गीयान्मधः चाभयद्चिणाम्॥
'एधः' काष्टं। 'अभ्युद्यतं' अयाचितागतम्।

महिता: । खल-चित्रगतं धान्यं वापी-कूपगतं जलम् । प्रदह्मोपि तद्याद्यं यच गी ठगतं पयः ॥ पकानवर्जे विप्रेभ्यो गी-धान्यं चित्रयादिपि । वैध्यात्तु सर्व्धधान्यानि श्रूद्राद्याद्यं न किञ्चन ॥ (स्रभोज्यान्नविप्रादिविषयमेतत्) । यत्तु चित्रगतं धान्यं खले वाष्य्यद्वाद्वदिः । सर्वकालं यहीतव्यं श्रूद्रेभ्योऽ प्यक्षिरोमतम् ॥

चाह्ताख्यतासित कचित् पाठः ।

क निर्देदिति पाठान्तरस्।

संस्तारै: ग्रहाति द्वीतहान्यं तेन ग्रुचि सृतम्।
तसाद्दानं ग्रहीतव्यं सृतस्त्यन्तरेष्वि॥
'सृतस्त्यन्तरेष्वपीति' तदापिद्वष्यम्।
ग्राममांसंमध्- घृतं धानाः-चीरमधीदितम्।
गुड़ं तक्रष्य संग्राष्ट्यं निष्टित्तिनीपि ग्रूद्रतः॥
गाक-मत्स्या-रनालानि कन्तुकाः सक्तवस्तिलाः।
दचुः फलानि पिख्याकं प्रतिग्राष्ट्याणि सर्व्वतः॥
'कन्तुकाः' कन्याः।

वृहस्पति:। विवाहीत्सव-यज्ञेषु त्वन्तरास्तत-स्तत्वे। सर्वे संकल्पितं ग्राह्यं न दोष: परिकीर्त्तित:॥

गङ्गः। कुमारप्रसवे नाखामिकिनायां गुड़-तिल-हिरख वस्त्र-गो-धान्य-प्रतिग्रहेष्वदीषः॥ तदह इत्येके।

त्राह प्रचेताः। सर्वेषां सकुत्यानां द्विपद-चतुष्यद-धान्य-वासी-दिचणाप्रतियहेष्वदोषः।

विष्णुधर्मात् । ग्राह्यं प्राणप्रदानन्तु चण्डालात् पुक्षसादि । जीवन् सर्वमवाप्नीति जीवन् धर्मां करोति च । यरीरं धर्मासर्व्यसं रचणीयं प्रयत्नतः ॥

# त्रवायाच्चमुच्चते ।

ब्रह्मपुराणे। ब्राह्मणः प्रतिग्रङ्गीयात् हस्वर्षः साधुतः सदा। अव्य-म्ब-मणि-मातङ्ग-तिल-लोहांस वर्जयेत्॥ क्षणाजिन-तिलग्राही न भूयः पुरुषी भवेत्। प्रय्या-लङ्कार-वस्ताणि प्रतिग्रह्म सृतस्य च॥ (

( E )

नरकात्र निवर्त्तेत धेर्नं तिल-महोन्तया ॥ । वहुमो दिजवित्तानामपि स्तेयं तरिष्यति ॥ आतुराद्यहुहीतन्तु तत् कथं निस्तरिष्यति ॥ 'आतुरात्' सुसूर्षीः ।

विक्रिपुराणात्। इस्य-ख-रथ-यानानि सत्यय्या-सनादि यत्।
कृष्णाजिनञ्च स्टक्षाति अनापत्सु गतो दिजः॥
तथोभयसुकीं घीरां सग्रैलां मेदिनीं दिजः।
कुरुचेचे च यद्दानं चण्डालात् पतितात्तया।
सासिकेपि नवआदे भुज्जन् प्रेतत्वसाप्रुयात्॥
स्कन्दपुराणे। अजिनं सत्यय्याञ्च शृङ्गोञ्चोभयतोसुकीम्।

कुर्त्वेते च ग्रह्णानी न भूयः पुरुषीभवेत्॥
पद्मपुराणे। ब्रह्माण्डं भूमिदानञ्च ग्राह्यं नैकेन तद्भवेत्।
ग्रह्णान् दोषमवाप्नोति ब्रह्महत्यां न संग्रयः॥
'भूमिदानमिति' षोडग्रमहादानान्तर्गतकाञ्चनमेदिनीदान

विषयमितत्।

विशिष्ठः। ग्रस्तं विषं सुरा वा प्रतिग्राच्चाणि ब्राह्मणस्य॥

भिचायहणमधिकत्य मनः । चिकित्सक-कतन्नानां यत्यकर्त्तुं व बार्डुषेः । षण्डस्य कुलटायाय उद्यतामपि वर्जयेत् ॥ (भिचामितिशेषः)। 'चिकित्सकीऽन' कुवैदाः । 'षण्डः' क्लीवः। 'कुलटा' पुंसली।

यम: । चिकित्सकस्य सग्योर्व्येश्यायाः कितवस्य च । षण्डनर्त्तकयोश्चेव उद्यतां परिवर्जयेत्॥

### 'सगयः' सगहन्ता।

षा इ वसिष्ठः । चिकित्सकस्य सगयोः ग्रस्थकर्तुं य पाथिनः। षण्डस्य कुलटायास उद्यतापि न स्टच्चते ॥ 'चिकित्सकस्य यद्यकर्तुं में गयोः पाशिनद्रति' यत्राक्रमं

विश्वषणद्वयं योजनीयमिति केचित्।

विष्णु:। एतेष्वपि च कार्य्येषु समर्थः सन् प्रतिग्रहे। नादयात् कुलटा-षण्ड-पतितेभ्य स्तथा दिषः ॥ 'एतेष्विति' पूर्वीक्रेषु गुरु-देवता-तिथिपूजादिष्वित्यर्थः।

मनुः। नेहितार्थं प्रसङ्गेन न विरुद्धेन कर्माणा।

\* न विद्यमानेष्वयेषु नार्च्यामपि यतस्ततः॥

याच्चवल्काः । न खाध्यायविरोध्ययमीहेत न यतस्ततः।

न विरुद्धप्रसङ्गिन सन्तोषी च भवेत् सदा ॥

तथा। प्रतिग्रहे सूनी-चन्नी-धन्नी-वेग्या-नराधिप।

दुष्टा दशगुएं पूर्व्यपूर्वादेकी यथीत्तरम्॥

'सुना' प्राणि हिंसा सा विद्यते यस्यासी सूनी प्राणि हिं-

सापरः। 'चक्री' तैलिकः। 'ध्वजी' सुरायाः कर्त्ता।

सम्बर्तः । राजप्रतिग्रही घोरो मध्वास्तादो विषोपमः

पुत्रमांसं वरं भुतां न तु राजप्रतिग्रहः॥

स्तन्दपुराणे। राजप्रतियहप्षुष्टः पुनर्जन्म न विन्दति।

ब्राह्मणं यः परित्यच्य द्रव्यलोभेन मोहितः॥

विषयामिषनु अस्तु कुथ्याद्राजप्रतियत्तम्।

नरके रौरवे घोरे तस्येह पतनं ध्वम्॥

<sup>\*</sup> नकरपमानेष्वितिपाठान्तरम्।

वृत्ता दावाग्निना दन्धाः प्रदोहन्ति घनागमे । राजप्रतियहेद्ग्धा न प्ररोहन्ति कहिंचित्॥

तथा। राजप्रतियहो घोरो रौद्रः पापो भयानकः।
नरके यातनां घोरां कः सोदुं शक्तिमान् भवेत्॥

तथा। ब्रह्मार्ष-गालवया हं कुरुचे ते पुरा स्थितः।

श्रव्यप्रतियहानू नमखयोनिं समाश्रितः॥

दावाग्निना च यो दग्ध उदकात् स प्ररोहित।

प्रतियहेण यो दग्धः स दण्धो न प्ररोहित॥

मनु:। न यज्ञाधं धनं मूद्राद्विच्विभिचेत कि चित्।
भिचिता यजमानी हि चण्डातः प्रत्य जायते॥
ये मूद्रादिधगम्यार्थमग्निहोचमुपासते।
सर्वे ते ब्राह्मणा निन्धा ब्रह्मवादिषु गर्हिताः॥

तथा। हिरणं भूमिमखं गामनं वासिन्तिलान् एतम्।

श्रविद्वान् प्रतिग्रह्लानी भस्मी भवित द्राक्वत्॥

श्रतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहक्चिद्विजः।

श्रभस्यश्रमप्रविनेव सह तेनैव मज्जित॥

तस्माद्विद्वान् विभियाद्यस्मात् कस्मात् प्रतिग्रहात्।

स्वल्पकेनाप्यविद्वान् हि पद्धे गौरिव सीदित॥

याज्ञवल्काः। विद्या-तपोभ्यां होनेन न तु याह्यः प्रतिग्रहः।

ग्टह्नन् प्रदातारमधा नयत्यात्मानमेव च॥

(ततस्र विद्यातपोरहितेनावसीदतापि बहुहिरण्यादिव्यति-

तस्मादितिकचित्पाठः।

रेकेण कुटुम्बभरणमाचोपयिकाल्पद्रव्यप्रतिग्रहः कर्त्तव्यो न तु तचातिप्रमितिरिति गम्यते)।

विष्णुधर्मात्त्। प्रतिग्रहसमधीपि प्रसङ्गं तत वर्जयेत्।
प्रतिग्रहेण विप्राणां ब्रह्मतेजो विनश्यति॥
न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं धर्मां प्रतिग्रहे।
प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदविष् चुधा॥
'विधिः, मन्त्रेतिकर्त्तव्यताप्रकारलचणः।

याज्ञवल्काः । प्रतिग्रहसमर्थीपि ना दत्ते यः प्रतिग्रहम् । ये लोका दानगौलानां स तानाग्नोति ग्राखतान् ॥ इतिद्रव्यनिरूपणम् ॥

श्रय कालाखं दानाङ्गमभिधीयते। तत्र पुर्ण्यकालस्ताषत्।

देवीपुराणे। नित्यो विभु स्थितः कालो ह्यवस्था तस्य हेतुजा।
निमित्तादिविशेषेः स लोके पुर्ण्यफलप्रदः॥
स्थीमार्कण्डेय पुराणे।

निमेषे हैं प्रभिः काष्ठाः साष्टाभिश्व कला पुनः ॥
नियत्काष्ठा कलाभिश्व नियि द्विः स्थामुद्धक्तिकम् ॥
श्रहीरानं मुह्नक्तीस्तु नृणां तियन्तु वै स्मृतम्।
तियता तैरहोरानेः पचौ हौ मास उच्यते।
तैः षड्भि तुर्यनं वर्षं हे ते दिच्चणोत्तरे।
तहेवानामहोरानं दिनं तत्रोत्तरायसम्॥
'साष्टाभिईशभिः' श्रष्टादशभिरित्यर्थः।

श्राहदसः। देवकार्थाणि पूर्वाह्ने मनुषाणाञ्च मभ्रमी।

पितृणामपराह्वे च क्राय्याणीति विनिधयः॥ अच तिथिकालः प्रथमसुच्यते।

भविष्य पुराणे। तिथीनां प्रवरा यस्त्राद्वस्त्राणा समुदाह्वता ॥ प्रतिपादिता पदे पूर्व्वे प्रतिपत्तेन चोच्यते। स्नानंदानं घतगुणं कार्त्तिके या तिथिभवित्॥

स्कन्द्रपुराणे। श्राधिने सासि संग्राप्ते दितीया श्रुक्तकणाजा। दानं प्रदत्तं यत्तस्थासनन्तफलस्चिते॥

पद्मपुराणे। वैशाखमासे या पुख्या तृतीया श्रुक्तपचजा। अनन्तफलदा दातुः खान-दानादिकक्षमु॥

भविष्यपुराणे। शिवा शान्ता सुखा राजं यतुर्धी त्रिविधा स्पृता।

सासि भाद्रपदे श्रुक्ता शिवलोकेषु पृजिता॥

तस्यां खानं तथा दानं उपवासो जपस्तथा।

भवेत् सहस्रगुणितं प्रसादाहन्तिनो नृप॥

साधमासि तथा श्रुक्ता या चतुर्थी महीपते।

सा शान्ता शान्तिदा नित्यं शान्तिं कुर्थात्सदैव हि॥

स्नान-दानादिकं सर्व्यमस्यामचयमुच्यते।

यदा श्रुक्तचतुर्थान्तु वारो भीमस्य वै भवेत्॥

तदा सा सुखदा ज्ञेया सुखानामिति कीर्त्ता। स्नान-दानादिकं सर्वेमस्यामचयसुचते॥

स्त्रन्दपुराणे। श्रुका मार्गिशिरे मासि यावणे याच पश्चमी। स्नान-दाने बहुफला नागलीकप्रदायिनी॥

भविष्यपुराणे। येयं भाद्रपदे मासि षष्टी च भरतर्षभ। ज्वान-दानादिकं सर्वभस्यामचय मुच्यते॥

तथा। शक्तपचस्य सप्तस्यां स्थिवारी भवेदादि। सप्तमी विजया नाम तत दत्तं महाफलम्॥ गुक्तपचस्य सप्तस्यां नचनं पञ्चतार्कम्। यदा च स्थात्तदा ज्ञेया जयानामिति सप्तमी। स्नान-दानादिकं तस्यां भवेत् घतगुणं विभी॥ 'पच तारकमिति, रोहिख-स्वा-मघा-हस्तस्य। या मार्गशीर्षमासस्य शक्तपचे तु सप्तमी। नन्दासा कथितावीर सर्व्वानन्दकरी स्नृता। स्नान-दानादिकं सर्व्यमस्यामचय मुचते॥ अादिपुराणे। रेवती यन सप्तम्यामादित्यदिवसे भवित्। तहाँ गं यत-साइसमिति प्राइ दिवाकरः॥ भविष्यपुराणे। पौषे मासि यदा देवि शुक्ताष्टम्यां वृधी भवेत्। तदा तु सा महापुखा महाक्ट्रेति कीर्त्तिता॥ तस्यां सानं महादानं तर्पणं विप्रभीजनम्। मत्पीतये कर्तं देवि यत-साहस्तिनं भवेत्॥ महाभारते। श्रष्टकासु च यहत्तं तदनन्तसुदाहृतम्॥ गाखलायनः । हेमन्त-शिशिरयोश्वतुणीमपरपचाणामष्टमी-ष्वष्टका इति॥

तथा ग्रातपथश्रुतिः । हाद्य प्रौर्णमास्यो हाद्गाष्टका हाद-ग्रामावास्या हित ॥

'दादणापि' कणाष्टम्य दत्यर्ष॥ देवीपुराणे। आखिनस्य तुमासस्य नवमी ग्रुक्तपच्चजा। जायते कीटिगुणितं दानं तस्यां नराधिप॥ गरुड़पुराणे। ज्येष्ठस्य ग्रुक्तद्यमी सम्बत्सरमुखी स्पता। तस्यां सानं प्रकुर्वित दानचैव विशेषतः॥ एकाद्यां सिते पचे पुथर्चं यत्र सत्तम। तिथी भवति साप्रोत्ता वियाना पापनाशिनी॥ दानं यदीयते किञ्चित् समुदिग्य जनाईनम्। होसो वा क्रियते तस्यां अचयं कथितं फलस्॥ मासि भाद्रपदे शुक्ता द्वादशी श्रवणान्विता । महती दादशी जेया उपवासे महाफला। फलं इत्तहुतानाच तस्यां लचगुणं भवेत्। विषाधमात्तात्। भाग्यर्चसंयुता चैते दादशी स्थान्महाफला॥ 'भाग्यचं' पूर्व्वफलगुनी। हस्तयुक्ता तु वैशाखे च्येष्ठे तु स्वातिसंयुता। ज्येष्ठायाञ्च तथाषाठे मूलोपेता च वैप्नवे॥ 'वैप्नवे' यावणे सासि। तथा भाद्रपदे मासि खवणेन तु संयुता। त्राखिने दादशी पुखा भवत्याजर्चसंयुता॥ 'त्राजर्चः' पूर्वभाद्रपदाः । कार्त्तिक रेवतीयुका सीम्ये कत्तिकया तथा। 'सीस्यः' सार्गशीर्षः । पीषे सगिशिरोपेता माचे चादित्यसंयुता। 'त्रादिखः पुनर्वेसुः।

फालगुन पुष्यसहिता दादशी पावनी परा।

नचत्रयुक्तास्त्रेतासु स्नानं दानसुपीषितम्॥

सक्तत्कतं मनुष्याणामचय्यप्रलदायकम् ॥
स्कन्दपुराणे । यस्तु चैतनयोद्ध्यां स्नानं दानं समाचरेत् ।
फलं यतगुणं तस्य कर्माणो लभते नरः ॥
ज्योतिः यास्ते । कृष्णपचे तयोद्ध्यां मघास्तिन्दुः करे रविः ।
यदा तदा मजच्छाया त्राहे पुष्णेरवाष्यते ॥
चैने चतुर्द्भी ग्रुक्ता त्रावणप्रोष्ठपाद्योः ।
माघस्य या कृष्णपचे दाने बहुप्पला हि सा ॥

विषाुधर्मीत्तरात्।

वैशाखी कार्त्तिको माघी पौर्णिमा तु महाफला।
पौर्णमासीषु सर्व्वासु मासर्चसहितासु च॥
स्नानामिष्ट दानानां फलं दशगुणं भवेत्।
यस्यां पूर्णेन्दुना योगं याति जीवो महाबलः॥
पौर्णमासी तु सा ज्ञेया महापूर्व्वा दिजोत्तम।
स्नानं दानं तथा जाप्यमच्यं तत्तदा स्मृतम्॥
स्नागुराणे। श्राग्नेयन्तु गदा ऋचं कार्त्तिक्यां भवति कचित्।
महती सा तिथिज्ञेया स्नान-दानेषु चोत्तमा॥

ति। थन्नया जान-दान्यु चात्तमा । 'आग्नेयस्चं' क्वत्तिका ।

यदा याय्यन्तु भवति ऋचं तस्यां तिथी कचित्। तिथिः सापि महापुष्या ऋषिभिः परिकौत्तिता॥

'याम्यं ऋचं' भरणी।

प्राजापत्यं यदा ऋचं तिथी तस्यां नराधिप। सा महाकार्त्तिकी प्रोत्ता देवानामपि दुर्लभा॥ 'प्राजापत्यं, ऋचं' रोहिणी।

व्यास:। अमा वै सोमवारेण रविवारेण सप्तमी। चतुर्धी भीमवारेण विषुवत्सदृशं फलम्॥ ग्रङ्घोपि। अमावास्यातु सोमेतु सप्तमी भानुना सह। चतुर्थी भूमिपुतेण सीमपुतेण चाष्टमी ॥ चतस्रस्तिययस्वेतास्तुन्याः स्युर्घहणादिभिः। सर्व्यमचयमचीतां स्नान-दान-जपादिकम्॥ ग्रमा सीमे तथा भीमे गुरुवारे यदा भवेत्। महाभारते। तत् पर्व्यपुष्करं नाम सुर्ध्यपर्वयाताधिकम्॥ अमावस्था सोमवारे सूर्थवारे च सप्तमी। अङ्गारकदिने प्राप्ते चतुर्थी वा चतुर्द्यी॥ तच यः कुरुते कसी ग्रभम्बा यदि वाग्रभम्। षष्टिवर्षसच्याणि कत्ती तत्फलमयुति॥ अमावस्या यदा मैत्र विगाखाऋचयोगिनी। विषाुपुराणे। यां पित्रगणस्तृप्तिं तदाप्नोत्यष्टवार्षिकीम् ॥ त्रमावस्या यदा पुष्ये रीट्रर्चे वा पुनर्व्वसी। दादशाब्दीन्तया तृप्तिं प्रयान्ति पितरोर्चिताः॥ 'रोद्रचें आदृा।

वासवा-जैकपाद के पिट्टणां तृष्टिसिक्कता। वाक्णे वाष्यदेवत्ये देवानामपि दुर्ज्ञभा॥ 'वासव' धनिष्ठा। 'अजैकपादं' पूर्व्वाभाद्रपदा। 'वाक्णं' ग्राततारका। 'आष्यं' पूर्व्वाषादृा। माधासिते पञ्चदशो कदाचिदुपैति योगं यदि वाक्णेन।

माधासितं पञ्चदशो कदाचिदुपति योग यदि वाक्णेन। ऋचेण कालः स परः पितृणां नच्चल्पपुण्ये र्रुप लभ्यतेऽसी॥

#### 'वार्णं' यततारा।

त्रथ युगादिपस्तयः। तत्र स्तन्दपुराणे।
नवस्यां श्रक्तपचस्य कार्त्तिके निरगात् क्तम्।
नेता सितदतीयायां वैशाखे समपद्यत॥
दर्शे तु माघमासस्य प्रवृत्तं द्वापरं युगम्।
कालिः कृष्णत्रयोद्दश्यां लभस्ये मासि निर्गतः।
युगाद्यः स्मृता ह्येते दत्तस्याचयकारकाः॥

ब्रह्मपुराणे। युगारस्थास्तु तिथयो युगाद्यास्तिन कीर्त्तिताः। फर्लं दत्तद्वतानाञ्च तास्त्रनन्तं प्रकीर्त्तितम्॥

तथा। एता सतस्वस्तिथयो युगाचा दत्तं हुत चा चयमा श्र विन्धात्। युगे युगे वर्षभतेन यत्तपो युगादिकाले दिवसेन तद्भवेत्॥

तथा। स्थिस्य सिंहसंक्रान्यामन्तः क्षतयुगस्य च।
तथा विश्विकसंक्रान्यामन्तस्त्रेतायुगस्य च॥
ज्ञेयस्त् वषसंक्रान्यां द्वापरान्तस्तु संख्या।
तथा च कुम्भसंक्रान्यामन्तः कलियुगस्य च॥

पद्मपुराणे। युगादिषु युगान्तेषु स्नान-दान-जपादिकम्।

यत्किञ्चित् क्रियते तस्य युगान्ताः फलसाचिणः ॥ श्राहित्यपुराणे । दिनचें रेवती यत्र गमनञ्जेव राशिषु। युगान्तदिवसं विज्ञितत्र दानमनन्तकम्॥

यहोपरागे विषुवे सौम्ये वा मिहिरोपदिः।

सप्तमी श्रुक्ता-कृष्णा वा युगान्तदिवसं विदुः॥ 'मिहिरोपदिः' सूर्थयहः।

प्रनुः । सहस्रगुणितं दानं भवेदत्तं युगादिषु ।

ककी-यादादिकचैतत्तया मन्वन्तरादिषु॥ मत्स्यपुराणे। अध्वयुक्षक्षनवमी दादभी कार्त्तिकस्य तु। चैत्रस्य तु हतीया या तथा भाद्रपदस्य तु। फाल्गुनस्य त्वमावास्या पौषस्यैकादभी तथा। यावणस्याष्टमी क्षणा तथाषादस्य पौर्णिमा। श्राषाङ्ख तु दशमी माघमासस्य सप्तमी। कार्त्तिकी फाल्गुनी चैत्री च्येष्ठे पञ्चदश्री तथा। मन्बन्तरादयश्वेता दत्तस्याचयकारकाः॥ स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्याय-पित्टतपेणम्। सर्व्य मेवाचयं विन्यात् क्तरं मन्वन्तरादिषु॥ (ग्रवामावस्थाष्टमीव्यतिरेकेण सर्वाः श्रुका एव)। णान्तरेण तु यावणस्यामावस्या भाद्रपदस्य कष्णाष्टमी मन्वन्तरा-दिरिति प्रतिपादितम्)। आखिने शक्तनवमी दादशी कार्त्तिके तथा। हतीया चैत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च। यावणस्याप्यमावस्या पीषस्यैकादगी तथा। जाषादृस्यापि दगमी माघमासस्य सप्तमी। नभस्यस्याष्टमी कृष्णा तथाषाढ़ी च पूर्णिमा । कात्तिकी फालगुनी चैत्री क्षेष्ठी पञ्चदंशी तथा। मन्वन्तरांदयश्वेता दत्तस्याचयकारकाः॥ श्रय व्यतीपाताहिकालाः।

चौष्ठी पश्चदणीयितेति कचित्पाठः।

याज्ञवल्काः। श्रतमिन्दुच्यं दानं सहस्रन्तु दिनच्ये।
विष्ठवे श्रतसाहस्रं व्यतीपातिलनन्तकम्॥
वाराहपुराणे। दर्शे श्रतगुणं दानं तच्छतम्रं दिनच्ये।
श्रतम्रं तस्य संक्रान्ती श्रतम् विष्ठवे ततः।
युगादी तच्छतगुणमयने तच्छताहतम्॥
सोमग्रहे तच्छतम्रं तच्छतम्रं रिवश्रहे।
श्रसंख्येयं व्यतीपाते दानं वेदविदी विदुः॥

'शतम्नं सत्रगुणिमल्य ।

तया। उत्पत्ती लचगुणं कोटिगुणं भ्रमणना डिकायान्तु।

श्र सुंदगुणितं पतने जप-दाना द्यच्यं पतिते।

उत्पत्ता दिमानमुक्तं ज्योतिः शास्ते।

विंग्रति दिंग्रती त्पत्ती भ्रमणे चैक विंग्रतिः।

पतने दशना डास्तु पतिते सप्त ना डिकाः॥

(व्यतीपातीच विष्कुमादियोगेषु सप्तदश्योगः)।

(व्रदमनुना तु प्रकारान्तरेण व्यतीपाती दर्शितः)।

श्रवणा-श्वि-धनिष्ठा-र्द्रा-नागदैवत-मस्तके।

यद्यमा रिववारेण व्यतीपातः स उच्यते॥

'नागदैवतम्' अस्त्रेषा। 'मस्तकं, प्रथमचरणाः।

(मस्तकद्रति श्रवणादिभिः प्रत्येकं सम्बध्यते)।

(शास्त्रान्तरे अचीपि व्यतीपात उक्तः)।

पञ्चाननस्थी गुरु-भूमिपुत्री मेषे रिवः स्याद्यदि श्रक्तपचे।

<sup>#</sup> पुर्णामिति पाठान्तरम्।

पामाभिधाना करभेण युक्ता तिथिव्यतीपात इतीह योगः॥
त्रिस्मिन् हि गो-भूमि-हिर्ण्य-वस्त्र-दानेन सर्वे परिहाय पापम्।
गूरत्व भिन्द्रत्वमनामयत्वं मन्वाधिपत्यं लभते मनुष्यः॥
'पञ्चाननः' सिंहः। 'गुरु-भूमिपुत्री' वृहस्पत्यङ्गारको।
'पामाभिधाना' हादगी। 'करभम्' हस्तनचत्रमिति।
(ज्योति:गास्त्रे तु रवि-चन्द्रयोः संक्रान्तिसास्ये स्त्र्गी 'वैधत-व्यतीपाती' दिर्गिती)।

तदाह गालवः। चन्द्राक्योन्यनवीचण जातमूर्त्तः कालानलचुतिनिभः पुरुषोतिरौदः। अस्त्रोद्यतो भवि पतं च निरीचमाणः कङ्गातयेहमिति च व्यतिपातयोगः॥

## याह सगुः।

क्रान्तिसाम्यसमयः समीरितः सूर्य पर्व्वसद्यो सुनीखराः। तत्र दत्त-इत-जप्त-पूजनं कोटि-कोटि-गुणमाह भागवः॥ (श्रयमर्थः सूर्य्या-चन्द्रमसोः क्रान्तिसाये पुण्यकालद्वयं सम्भ-वति)। 'एकः' व्यतीपाताख्यः। 'श्रपरः' वैधृताख्यः।

(तत्र संक्रान्तिसाम्यलचणस्य व्यतीपातस्य गण्डोत्तराई।-दारभ्य क्रमग्रः सार्डेषु पञ्चसु योगेषु सन्भवीस्ति वैधत संज्ञस्य तु ग्रक्रयोगादारभ्य सार्डेषु संयोगेषु सन्भवीस्ति वैधते व्यतीपाते दत्तमचयक्षद्भवेत्)।

भरद्वाजः । व्यतीपाते वैधते च दत्तस्यान्तो न विद्यते । व्यतीपाते विशेषेण स हि स्ट्यः प्रकीर्त्तितः ॥ (स्यूलप्रकारेण प्रसिद्धस्तु सप्तविंगतितमो योगो वैधत दति)।

#### श्रयोपरागकालः।

पद्मपुराणे। चन्द्रस्य यदि वा भानो राइणा सह सङ्गः।
उपराग इति ख्यातस्त्वानन्तफलं स्मृतम्॥
इन्दोर्लचगुणं पुष्यं रवेईशगुणं भवेत्।
गङ्गातीरे तु सम्माप्ते इन्दोः कोटी रवेईश्य॥
'रवेईश्यगुणमिति' लचगुणाइशगुणमित्यर्थः।

# एवसुत्तरत्नापि।

तथा। रिववारे रविर्यासः सीमे सीमग्रहस्तथा।
चूड़ामणिरिति ख्यातस्तत्रानन्तं फलं स्मृतम्॥
भरद्वाजः। चन्द्र-स्र्योपरागे च यत्कर्त्तव्यं तदुच्यते।
सर्वे हेममगं दानं सर्वे ब्रह्मसमा दिजाः।
सर्वे गङ्गासमं तीयं राहुग्रस्ते दिवाकरे॥

मरथयुद्धः। राइयस्ते यदा स्यो यस्तु याद्धं समाचरेत्। तेनैव सक्तला पृथी दत्ता विप्रस्य वै करे॥ यातातपः। अयनेषु रदा देयं विश्विष्टं खग्टहेषु यत्। षड्भीतिमुखेचैव विमोचे चन्द्र-स्यायीः॥ "विमोचे' वर्त्तमाने न तु विमुक्तयोरित्यर्थः।

उपरागे तु तत्कालिमिति स्नरणात्।

तथाच विश्वष्ठः । नाड्यः षोड्श पूर्वेण संक्रान्तेस्तु परेण च । राहोईर्शनमानेण पुर्खकालः प्रकीर्त्तितः॥

जावालिरिप । संक्रान्ती पुण्यकालस्तु घोड़शोभयतः कलाः । चन्द्र-सूर्य्यीपरागे तु यावहर्षनगोत्तरः॥ स्रथ संक्रान्तिकालाः॥ श्राह शातातपः।

संक्रान्ती यानि दत्तानि ह्य-क्यानि दाहिभः।
तानि नित्यं ददात्यकः पुनर्जमिन जन्मिन ॥
रिवसंक्रमणे पुष्ये न स्नायाद्यो हि मानवः।
सप्तजन्मान्तरं योगी दुःखभागी सदा भवेत॥
छः। अयने दे च विषुवे चतस्रः षड्योतयः।

वृद्धविशिष्ठः। अयने हे च विषुवे चतस्रः षड्गीतयः चतस्रो विष्णपद्यश्व संक्रान्त्यो हाद्य स्मृताः॥ भवनकटसंक्रान्तो हे तूद्ग्दिचणायने। विषुवे च तुला-मेषे गोलमध्ये ततो पराः॥

> 'भषः' मकरः । 'गोलः' राघिचक्तम् । कन्यायां मिथने मीने धनुष्यपि रवेगितिः । षड्गीतिमुखा प्रोक्ता षड्गीतिगुणा फलैः ॥ ष्टष-द्यक्षिक-कुभेषु सिंहे चैव यदा रविः । एतिहण्णुपदं नाम विषुवादिधकं फले ॥

गालवः। मध्ये विषुवित दानं विष्णुपटे दिचिणायने चादौ।
षड्गीतिमुखेतीते तथोदगयनं भूरि फलम्॥
(एतच फलाधिक्यप्रतिपादनार्थमुक्तम्)।
पर्व्वकालस्तु संक्रान्तेः प्रागूर्षच्च भवेदिति।

तदा ह देवलः । संक्रान्तिसमयः स्त्यो दुर्जेयः पित्रितचणैः । तद्योगश्वाप्यधश्चेर्षं नियनाद्यः पविविताः ॥ श्रासन्नसंक्रमं पुण्यं दिनार्षं स्नान-दानयोः । रात्री संक्रमणे भानोविषुवत्ययने दिने ॥ यायाः सनिहिता नाड्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः ।

सुखोदयं सुखोदकं प्रेत्य वै लभते धनम् ॥ 'बनुपहत्य, पीड़ामनुत्पाद्य, ''सुखीदर्कं'' सुखीत्तरफलम्। रामायणे। नावज्ञया प्रदातव्यं किञ्चिद्वा केनिचत् सचित्। अवज्ञया हि यइत्तं दातुस्तदीषमावहित्॥ अभिगम्य तु यहानं यच दानमयाचितम्। विद्यते सागरस्थान्तस्तस्थान्तो नैव विद्यते ॥ प्रच्छवानि च दानानि ज्ञानच निरहं कतम्। तपांसि च सुतप्तानि तेषां फलमनन्तकम्॥ गुप्ताध्यायी गुप्तदाता गुप्तपूजाम्निसत्क्रियः। पूज्यते सर्व्वलोकेषु सर्व्वदेवैः ग्रतकतुः॥ व्यासः। खयं नीला तु यद्दानं भक्त्या पाचाय दीयते। तत्सहस्रगुणं भूला दातारसुपतिष्ठति॥ सहस्पति:। कते प्रदीयते गला नेतायां दीयते रुद्धे। दापरे च प्रार्थयति कली चानुगमान्वित ॥ (प्रतियही टर्फ् गला यही यते तत्कते युगे दत्तं भवति)। प्रतिग्रहीतारं खग्टहमाझ्य यहींयते तत्वेतायुगे दत्तं भवतीत्वर्यः। एव मुत्तरवापि ॥ वक्किपुराणे। तमीवृतस्तु योदचान्नयात् क्रीधात्तयैव च । रुप दाननु तत्सव भुङ्तो गर्भस्य एव च ॥ ईर्षा-मन्धुमनायैव दक्षार्थं चार्थ-कारणात्। योददाति दिजातिभ्यः स बालले तदस्ति ॥ देशे काले च पाते च योददाति द्विजातिषु। परितुष्टेन मनसा यौवने तु तद्युते॥ (१२)

वैखदेविहीनं च सन्धोपासनवर्जितम्। यहानं दीयते तत्तु हदकाले समयुते॥

श्राह मनुः। न विस्तयेत तपसा वदेदिष्टा नचान्तम्। नार्त्तीविप्रवदेदिप्रान् न दत्त्वा परिकीर्त्तयेत्॥ यज्ञीऽन्त्रतेन चरति तपः चरति विस्तयात्। श्रायुर्विप्रापवादेन दानन्तु परिकीर्त्तनात्॥

यमः। त्रायां कत्वा ह्यदातारं दानकाले निषेधकम्। दत्त्वा सन्तप्यते यस्तु तमाइब्रह्मघातकम्॥

हारीतः। दानं ज्ञानं तपस्यागोमन्त्रकसंविधिक्रियाः।
सङ्गलाचारनियमाः ग्रीचश्रवस्य निष्फलाः॥

आह प्रचेताः। स्नातोऽधिकारी भवति देवे पित्रे च ककीणि। पवित्राणां तथा जाप्ये दाने च विधिचोदिते॥

वायुपुराण । क्रियां यः कुरुते मोहादनाचम्येह नास्तिकः। अवन्ति न तथा तस्य क्रियाः सर्वा न संगयः॥

शाटायनः । दानमाचमनं होमं भोत्तनं देवतार्चनम् । ग्रीढ़पादीन कुर्वीतं स्वाध्यायं पित्ततपंणम् ॥ श्रासनारूढ़पादस्तु जान्वीर्व्वा जङ्गयोस्तथा । क्वतावसक्थिकीयस प्रीढ़पादः स उच्चते ॥

विशिष्ठः । यज्जले श्रष्मवस्त्रेण स्थले चैवार्द्रवाससा ।
जपो होमस्तथा दानं तत् सर्व्यं निष्मलं भवेत् ॥
विशापुराणे । होमदेवार्ज्ञनाद्यासु क्रियास्त्राचमने तथा ।

नैकवस्तः प्रवर्त्तेत दिजवाचनके जपे ॥ 'दिजवाचनके, दिजस्तिवाचनादी।

यातातपः। सन्यादंसात्परिभ्नष्टकटिदेशस्ताम्बरः। एकवस्त्रन्तु तं विद्यात् दैवे पित्ने उच वर्ज्जयेत्॥ स्नाने दाने जपे होमे दैवे पिचेर च कर्माण । ञ्चोकगौतमः। बभीयात्रासरीं कर्चा शेषकाले यथा रुंचि:॥ याञ्चवल्काः। परिधानाद्वत्तिः कचा निवदा ह्यासुरी भवेत्। धर्मानर्मणि विद्वति व्यर्जनीया प्रयत्नतः॥ 'बिरः कचा, बिर्हिनिगता कचैत्रर्थः। मनुः। न कुथात् कस्यचित् पौड़ां कर्माणा मनसा गिरा। त्राचरव्रभिषेकन्तु कर्माख्ययया चरन्॥ सम्ययोक्भयोज्ये भोजने दन्तधावने । पित्वकार्ये च दैवेच तथा मृत्रपुरीषयोः॥ गुरूणां सनिधी दाने यागेचैव विशेषतः। एषु मौनं समातिष्ठन् खर्गं प्राप्नोति मानवः॥ पराथरः। स्नाने दाने जपे होमे, दैवे पिनेशच कर्माणि। सञ्चापसञ्ची कर्ना ज्यो सपवित्री करी दिजै:॥ लघुहारीत:। जपेहोमे तथा दाने खाध्याये पित्ततपी । त्रग्रून्यन्तु करं कुर्यात् सुवर्णरजतैः कुर्यैः॥ दर्भे हीना तु या सन्ध्या यच दानं विनोदकम्। त्रसंख्यातच यजारं तत्सर्वे निष्पयोजनम्॥ देवा अ प्रितर बैव तपोय च दाना नामी भतेमन्तारः सर्वेकार्थ्यसाधनानामार्त्तिभयोपसर्गेभ्योरचितारो मवन्ति, मन्ता देवता स्तदा एवं सिडमन्तवत्वारीति, देववत्करीति, यहदाति

देवताभिरेव तह दाति, यत्प्रतिग्रह्याति देवताभिरेव तत् प्रति-

रुह्वाति, तसावामन्त्रवत्प्रतिरुह्वीयात् यत्त्वमन्त्रतः प्रतिपादिता हि देवतास्तुर्णी प्रतिरुह्वीयुद्धिं यठा भवन्ति तस्मान्मन्त्रवद्दि-रवीस्य दद्यादालभ्य वा ॥

'त्रवोच्य, प्रोचंखं काला। 'त्रालभ्य, सोद्येन पाणिना
सृष्ट्रा॥
त्रापस्तब्दं॥ सर्व्वाखुदकपूर्व्वाणि दानानि, यधात्रति वीहारे।
वीहारे, यन्ने अन्वाहार्यंदानादी यथात्रति यावदेव त्रुतं तावदेव
कुर्याचीदकपूर्व्वतादिनियम दत्यर्थः॥
वाराहपुराणे। तोयं दद्यात् द्विजकरे दाने विधिरयंस्नृतः।
सकुगोदकहस्तस्र ददामीति तथावदेत्॥
गीतमः। त्रम्तर्जानुकरं काला सकुग्रन्तु तिलोदकम्।
फलान्यपिच संधाय प्रद्यात् त्रद्यान्वितः॥
(पात्नासिवधानेतु नारदीयपुराणे विशेष उत्तः)॥
मनसा पात्रसृद्धिय जलं ॥ भूमी विनिच्चिपेत्।
विद्यते सागरस्थान्तो दानस्थान्तीन विद्यते॥
धीम्यः। दानकास्र तु सम्मारि पात्रस्थासिधी जलम्।

धान्यः। दानकास तु सन्धाप्त पात्रस्थासावधा जलम्।

श्रन्यविप्रकारे दत्त्वा दानं पात्रे निधीयते॥

श्रद्विंशन्यतात्। पात्रं मनिस सिच्चन्य क्रियावन्तं गुणान्वितम्।

देशे काले च सन्धाप्ते देयमपु विनिच्चिपेत्॥

(उभयासिवधाने तु विशेषस्तत्रैवीक्तम्)

द्रव्य-पात्र-विकर्षचेत् परोचं दातुमुद्यतः।

तत्यायाद्वे भुवं पात्रं द्रव्यमादित्यदैवतम्॥

<sup>- \*</sup> भूमी तोयमिति कचित पाठः।

परीचिपि तु यहत्तं तीर्षे स्नाने न सोदकम्। तहानं सीदकं प्राइरनन्तफलदायकम्॥ परीचे कल्पितं दानं पताभावे कथं भवेत्। गोवनेभ्य स्तथा दद्यात् तदभावे स्ववसुषु ॥ परोचेऽपिच यहत्तं भावपूर्वेण चेतसा। गुरु-मिव-हिजातिभ्य स्तत्तु दानमननतम्॥ परोचे खलु यहनं खस्यचरविवर्जितम्। दृश्यते सागरस्थान्त स्तस्यान्तोनैव दृश्यते॥ तस्मादोमित्युदान्चत्य यज्ञ-दान-तपः-क्रियाः । प्रवर्त्तन्ते विधानोत्ताः सततं ब्रह्मवादिनः॥ त्रिमातस्तु प्रयोक्तव्यः कभीरकीषु सर्व्ययः। तियः सार्वास्त कत्ते व्या मात्रास्तलायं चिन्तकैः। देवताध्यानवानि न प्रुतं कुर्यात् न संगयः॥ नामगीचे समुचार्यं सम्प्रदानस्याचालनः। सम्प्रदेयं प्रयच्छन्ति कन्यादाने तु पुंस्त्रयम्। ('पुंस्तयमिति, प्रपितामहादिपुरुषंत्रयमित्वर्षः)। नान्दीमुखे विवाहे च प्रपितामहपूर्वंकम्। नाम सङ्गीत्त्यन् विद्वानन्यत्र पित्रपूर्वकम् ॥ तथा दानहोमजपान् कुर्बन्नासीनः कुथसं खरे। एषां फलमनन्तन्तु समते प्राङ्मुखीनरः॥ स्मृत्यन्तरात्। नामगोत्रे समुचार्यः सम्यक् यद्वान्विती द्हेत्। सङ्गीर्व्य देशकालादि तुभ्यं सम्प्रदरे इति। न ममिति खखलस्य निष्ठत्तिमपि कीर्त्तयेत्॥

षट्तिं शन्मतात्। प्रणीते तु समिन्नेऽग्नी जुड्यादग्रहतिनयम्। उदगग्रेषु दर्भेषु पातं तिषूपपादयेत्॥

> प्रागगेषु स्वयंस्थिता दाताच परमेखरम्। ध्यात्वा स्वपुण्यमृद्दिश्य दिच्चां प्रतिपादयेत्॥ समस्ता व्याहृती हुत्वा तनोपरि समापयेत्। ब्राह्मणं प्रतिपत्याच ततः पानं विसर्जयेत्॥ श्रमेन विधिना दानं दातव्यं होमपूर्व्यकम्। तत्कस्रीदिच्णावर्जं होमवर्जञ्च नाहिति॥

एतच विचिताङ्गभूतचोमकेषु चोमानुवादपुरः सरमुपदर्धितं तत्तदगुणविधिपरम्, अन्यवा च्यतयादष्टिशिष्ठाचारेषु ताम्बूलादि-दानिष्पि प्रसङ्गः स्यात्। अय प्रतियचीत्रधन्धीः।

ब्रह्माण्ड पुराणे।

ग्रुचिः पवित्रपाणिय ग्रह्मीयादुत्तरामुखः ।

श्रमीष्ट देवतां ध्यायन् मनसा विजितेन्द्रियः ॥

क्रातीत्तरीयकोनित्यमन्तर्जानुकरस्तथा ।

दातुरिष्टमभिध्यायन् प्रह्मीयात् प्रयतः ग्रुचिः ॥

श्रापस्तस्यः । श्रार्ट्रवासास्तु यः कुर्थ्यात् जपहीमं प्रतिग्रहम् ।

सर्व्यं तद्राचसं विन्देत् बहिर्जानुच यत्क्रतम् ॥

बीधायनः । काषायवासा कुरुते जपहीमप्रतिग्रहान् ।

तद्देवगमं भवति ह्य्यक्यं स्वधा हविः ॥

क्रागलेयः । हस्तमध्ये ब्रह्मतीधं दिच्याग्रहणे नतु ॥

श्राह प्रचेताः । दिख्यमध्यहस्ते ब्राह्मणस्याग्नेयं तीर्धमाग्नियेन

प्रतिग्रह्मीयादिति ।

गारुड़ पुराखे,।

स्नातः सम्यगुपसृष्य दधानी धीतवाससी।
सपविचकरसैव प्रतिग्रह्मीत धर्मवित्॥
विष्णुधर्मोत्तरे। स्तके स्तके विप्रा नतु ग्राह्मः प्रति

वर्षोत्तरे। स्तके स्तके विप्रा नतु प्राह्मः प्रतिग्रहः।
तनापिन तथा प्राह्मा नरेरभयद्विणा॥
कालः स एव प्रहणे यदा भयमुपस्थितम्।
प्रतिग्रहास्तथान्ये तु प्राह्मा नाग्रुचिना हिजाः॥
प्रभ्यतेन च धर्माज्ञास्तथा मुक्ताग्रिखेन च।
स्नातः सम्यगुपस्थ्य ग्रह्मीयात् प्रयतः ग्रुचिः॥
प्रतिग्रहीता साविनीं सर्वनैवानुकीर्त्तयेत्।
ततस्तु कौर्त्तयेत् सार्षं द्रव्येण द्रव्यदेवताम्॥
समापयेत्ततः प्रसात् कामस्तुत्या प्रतिग्रहम्।
तदन्ते कौर्त्तयेत् स्वस्ति प्रतिग्रहविधिस्वयम्॥
'सावित्री सवित्ददेवत्या ऋक्, देवस्यतेत्याद्पसिका।

'द्रव्यदेवतां, ग्रभयं सब्बदैवत्यमित्यादिवस्यमाणाम्, काम-स्तुत्या कोदात् कस्मा ग्रदादितिमस्त्रेष, ग्रास्थान्तरे तु काम: कामायेत्यादिप्रसिद्धा।

श्रादित्यपुराणे। श्रीक्वारमुचरन् प्राभ्री द्रविणं स कुगोदकम्।

ग्रह्मीयाद्विणे इस्ते तदन्ते स्वस्ति कीर्भयेत्॥

तथा। प्रतिग्रहं पठेदुचैः प्रतिग्रह्म दिजोत्तमान्।

मन्त्रं पंठेत्तु राजन्ये उपांश च तथा विशि ॥ मनसा तु तथा श्रूद्रे खस्तिवाचनमेव च। सींकारं ब्राह्मणे कुर्याबिरींकारं महीपती ॥ चपांग्र च तथा वैश्वे मनसा खस्ति यूट्रजे।

'प्रतिग्रहम्' प्रतिग्रहमन्द्रः ↓ 'अन्त्रं' सध्यमखरम्।

ब्राह्मणे दातिर सींकारं खस्तिवाचनं कुर्यात्। एवंचिवादिषु"।

विष्णुधर्मात्तरे। अभयं सर्वदैवत्यं भूमिवै विष्णुदेवता। कन्या दासस्तथा दासी प्राजापत्याः प्रकीर्त्तिताः ॥ तथा चैक्यमं सन्दं कथितं यमदैवतम्। महिषय तथा याग्य उद्दो वै नै ऋतो भवेत्॥ रौद्री धेनुविनिहिष्टा छागमाम्नेयमादिशेत्। मेषन्तु वार्त्णं विन्धादराचं वैरावं तथा। त्रारखाः पगवः सर्वे कथिता वायुदेवताः ॥ जलाययानि सर्वाणि वारिधानीं कमण्डलुम्। कुश्रञ्च करकञ्चैव वार्रणानि निबोधत ॥ समुद्रजानि रक्षानि वारुणानि द्विजीत्तमाः। त्राग्नेयं कनकं प्रीक्षं सर्व्वली हानि चाप्यथ॥ प्राजापत्यानि सर्व्वाणि पक्षावमपि च दिजाः। न्नियाय सर्वगत्थास्तु गात्थर्का वै विचचणैः॥ बाईस्पत्यं स्मृतं वासः सीम्या क्रेया रसास्तथा। पिच गस्तु तथा सर्वे वायव्याः परिकीर्त्तिताः ॥ विद्या ब्राम्भी विनिर्द्दिष्टा विद्योपकरणानि च। सारखतानि न्नेयानि पुस्तकादीनि पण्डितैः॥ सर्वेषां शाल्यभाण्डानां विखकस्मानुदैवतः । दुमाणामयपुष्पाणां शाके हरितकैः सह ॥

फलानामपि सर्वेषान्तथा ज्ञेयी वनस्पतिः ॥ मत्यमां से विनिर्द्धि प्राजापत्ये तथैव च। क्रवं क्षणाजिनं ययां रय-मासनमेव च॥ उपानही तथा यार्न यचान्यत्प्राणिवर्जितम्। तत्तु चाङ्किरसलेन प्रतिग्रह्वीत मानवः॥ शूरोपयोगि यत् सर्वे शास्त्र-धर्म-ध्वजादिकम्। रणीपकरणं सर्वे विश्वेयं सर्वेदैवतम्॥ ग्टलन्तु प्रमद्दैवत्यं यदनुत्रं दिजीत्तमाः। तज्ज्ञेयं विशाुदैवत्यं सर्वं वा दिजसत्तमाः ॥ द्रव्याणामय सर्वेषां देवसंत्रयणात्ररः। वाचयेज्ञलमादाय करेणाथ प्रतिग्रहम्॥ दातुमत प्रयोगान्ते \* श्वमुककी सुराय वै। द्रमोंप्रतिग्रह्यामि तदन्ते खस्ति कीर्त्तयेत्॥ तदाया । अग्नये हिर्ण्यं प्रतिग्रह्मामीति ! द्रव्याख्ययाव्ययाद्राय स्षष्ट्रा तान् ब्राह्मणः पठेत्। कन्यादाने तु न पठेड्रव्याणान्तु पृथक् पृथक्॥ प्रतियहें दिजा श्रेष्ठा स्तथैवान्तर्भवन्ति ते। प्रतियहस्य यो धर्मां न जानाति दिजोविधिम्। द्रव्यस्तैन्यसमायुक्ती नरकं प्रतिपद्यते॥ विधिन्तु धर्में। विज्ञाय ब्राह्मणस्तु प्रतियहे । दाचा सह तरत्येव महादुर्गाखसी भ्रुवम्॥

दातुर्मान्त्रप्रयोगाने दित पाठानारम् ।(१३)

तसादुक्तं विधि कला ब्राह्मणस्तु प्रतिग्रहे।

श्रात्मनः श्रेयसीयीगं कुर्याद्दानन्तर्येवच॥

तस्मात् सर्व्वप्रयत्नेन विधिर्त्रयः प्रतिग्रहे॥

तथा। भूमेः प्रतिग्रहं कुर्याद्भूमं कुर्वन् प्रदिचणम्।

करे ग्रहीला कन्यान्तु दासदास्यौ दिजोत्तमः।

करन्तु हृदि विन्यस्य धन्मर्गी त्तेयः प्रतिग्रहः॥

'प्रतिग्रहं, स्वीकारम्।

श्रातग्रहं, स्वीकारम्।

श्रातग्रह्म च गजस्योतः कर्णेचाखस्य कीर्त्तितः।

तथाचैक्रमणानान्तु सर्व्वधान्वा विभिषतः॥

प्रतिग्रह्मीत तान् श्रङ्गे पुक्ते कर्णाजिनन्तथा।

(सामान्येनैक्रमणानां कर्णे प्रतिग्रहः उत्तः, येलेक्मणाः

श्रद्भिणः, तान्विभिषतः श्रद्भे प्रतिग्रह्मीतित्यर्थः)।

कर्णजाः प्रयवः सर्वे याद्या पुच्छे विचचणैः ॥
ग्रह्मीयान्महिषं युङ्गे खरं वे पृष्ठदेशतः ।
प्रतियहमयोष्ट्रस्य यानानां चाधिरोष्ट्रणात् ॥
बीजानां मुष्टिमादाय रत्नान्यादाय सर्व्य तः ।
वस्तं दशान्तादादयाः त्यार्थायायवा पुनः ॥
श्राक्ष्योपानहो मच्चमाक्ष्येव च पादुके ।
धर्माध्वजी च संस्पृष्टा प्रविष्य च तथा ग्रहम् ॥
श्रवतीय्य च सर्वाणि जलस्थानानि वे दिजाः ।
ईषायान्तु रथो याद्यः छत्रं दण्डं तथैव च ॥
दुमां य प्रतिग्रह्णीयान्मूलन्यस्तकरोद्विजः ।

<sup>🕸</sup> वस्तं दशानामाद्यादिति पाठानारम्।

त्रायुधानि समादाय तथासुच विभूषणम्॥ 'ईषायां' दण्डाग्रे। 'ग्रामुच' वध्वेत्यर्थः। परिधिष्टे। परिग्टह्लीत गां पुछे कर्से वा इस्तिनं करे। मूर्द्वि दासीमजाचैव एष्टेऽखतरगईभी॥ त्रम्बं कर्से घटे वापि अन्तमुहिश्य धारयेत्। यया-सन-ग्रह-चेत्रं संस्थ्यादाय काञ्चनम्॥ उष्ट्रच ककुदि स्पृष्टा सृगांच महिषादिकान्। गोधामखविधानेन पुक्ते संस्पृश्य पिचणः॥ दंष्ट्रिणो दंशितचैव तथा चुद्रमृगां य ये। त्रजादीनांतु सलानामेष एव विधि: स्रात:॥ क्रत्रं दख्डे तरूकाले फर्न संग्रह्य गौरवात्। प्रग्रह्मोपानहीमञ्च वाचयेत् प्रतिमुच वै॥ वासस्बय समादाय कन्याभीर्षेऽयवा करे। ऋती भार्या परपूर्वी प्रतिह्वीत चाचताम्॥ पुत्रमुखाङ्गमारोप्य प्रतिग्टह्वीत दत्तकम्। रषं रथमुखे स्टष्टा प्रतिग्टह्वीत कूवरे॥ 'कूवरः' युगाधारकाष्टम्। युग्य-काञ्चन-वस्त्राणां नाङ्गयुक्ते प्रतिग्रहः॥

गरुड़पुराणे। दैवम्वा कर्या पित्युम्वा नाश्चिः कर्तुमहिस । । स्नानमेव दिजातीनां परं शुद्धिकरं स्मृतम् ॥ श्रतः स्नातोहिता मिति दानेचैव प्रतियहे। स्नतमस्रायिना कर्यो राचसलाय कस्पते॥

ग्रशोभयभर्माः ।

प्रजापतिः वर्षगुप्तेः पवित्रमच्छलत्पुरा । रचोन्नमितत् परमं मुनिभिः कल्पितं सवे॥ तस्मात्तत्करयो द्वीर्यं ददता प्रतिग्रह्मता। स्नान-होम-जपादीनि कुर्वता च विशेषत:॥ संत्यच्य वैषावं मार्गं ब्रह्ममार्गविनिर्गतम्। सक्तत् प्रदिचणीकत्य पवित्रमभिधीयते ॥ वायुपुराणे । दानं प्रतिग्रही होमी भीजनं बलिरेव च। साङ्ग्डिन सदा कार्थ्यमसुरेभ्योऽन्यथा भवेत्॥ 'साङ्गुष्ठेन, ऋङ्गुसीसङ्गताङ्गुष्ठेन'। एतान्येव च कार्याणि दानादीनि विशेषत:। अन्तर्जानु विधेयानि तहदाचमनं रूप॥ भोजनं इवनं दानमुपहारः प्रतिग्रहः। बिर्जान न कार्याणि तददाचमनं स्नृतम्॥ ब्रह्माण्डपुराणे। नाधिकारी मुक्तकही मुक्तचूड्स्तथैव च। दाने प्रतियहे यज्ञे ब्रह्मयज्ञादिकक्षीसु॥ देवाः समित्य वस्त्रं हि तच पुंसामकल्पयन् । ततय वाससा हीनमसम्पूर्स प्रचचते॥ सोत्तरीयस्ततः कुर्यात् सर्वेकसाणि भाविनः। श्रधीतं काकधीतञ्च परिद्ध्यात्र वाससी। द्दानः प्रतिग्टह्नं य दध्यादहतमेवच ॥ वाराच्चपुराखे। सुद्धातः सम्यगाचान्तः क्षतसंध्यादिकक्रियः। काम-क्रोध-विच्चीनस पाषण्डस्पर्भवर्जितः। जितेन्द्रियः सत्यवादी पात्रं दाता च गस्यते ॥

तथा। प्रमीते गोत्रपुरुषे स्तके वा समागमे।

दयरात्रमनर्दः स्थात् कर्त्तुं दान-प्रतिप्रहो॥

पिण्डोदकादि सतके दातुं प्रताय युज्यते।

श्राह्मियायां तथा नाष्यां दानार्ही सतस्तके॥

विषाधमीत्तरे। श्रिचिवीप्यश्रिचिवीपि द्याद्मयदिचिणाम्।

श्रिचनाऽश्रिचना वापि याद्योभयसुपस्थितम्॥

हन्दोगपरिश्रिष्टम्

तत कात्यायनः । कुशोपि निविष्टेन तथा यन्नोपवीतिना ।
देयं प्रतिग्रहीतव्यमन्यथा विफर्ज हि तत् ॥
याह जातूकर्णः । श्रीङ्वारेण दथात् प्रतिग्रहीयाच ॥
स्कन्दपुराणे । प्रणवीजगतां बीजं वेदानामादिरेव च ।
एष एव परं ब्रह्म पविचमयमुत्तमम् ।
तस्मात् प्रणवमुचार्यं कार्यो दान-प्रतिग्रहो ॥
यमः । योचि तं प्रतिग्रह्माति योऽर्चयिता प्रयक्कृति ।

ताबुभी गक्तः खर्गे विपरीते विपर्ययः॥ लिङ्गपुराणे। दद्याद्दानं यथा ग्रत्या सदाभ्यर्चनपूर्ष्यं कम्। ब्राह्मण्यापि ग्रह्मीयाङ्गत्या दत्तं प्रतिग्रह्म॥

शातातपः । प्रश्नपूर्वन्तु यो द्यात् ब्राह्मणाय प्रतिग्रहम् ।
स पूर्वे नरकं याति ब्राह्मणस्तदनन्तरम् ॥
'प्रश्नपूर्विमिति'। एतमध्यायं एतमनुवाकम्बायदि त्वमस्वितं पठिसि
तदा तएतावहदामीत्युक्का तथा क्षते यहीयते तत् 'प्रश्नपूर्वकम्' ।
व्यासः । श्रवमानेन यो द्याहृङ्कीयाद्यः प्रतिग्रहम् ।
ताव्भी नरके मन्नी वसेतां श्रद्धां श्रतम् ॥

यातातपः । कार्यक्षेभेन योदयाहुह्वीयादाः प्रतियहम्। दाताये नरकं याति ब्राह्मणस्तदनन्तरम्॥ विष्णुधर्मोत्तरे । प्रतियहीयोविधिना प्रदत्तः

प्रतिग्रही योविधिना ग्रहीत:। हयी: प्रयोगश्चरमन्तु कार्यः श्वेयस्त्रवाप्नीति न संग्रयीऽन॥ श्रव मिश्रधर्माः।

निन्दपुराणे। दाने विधिमविज्ञाय निह तद्दातुमहित।
प्रतियहानभिज्ञय ग्रह्णित्रयमभूते॥
सावज्ञं प्रतिग्रह्णानो यहीतापि पतत्यधः॥
किन्त्वं वेसीति वक्तव्यो न दाता ब्राह्मणः कचित्।
सोपि पृष्टः खयं तेन दानार्थं तं न कीर्त्तयेत्॥
"यदि त्यमतत् पठिस तदा तुभ्यमतद्दामीति साचात्
परोचणमच निषिध्यते, पात्रत्ववीयोर्धसुपायान्तरेण परीचणत्वमनुमतसेव"।

तदुर्तं यमेन । श्रीलं संवसनाज्ज्ञेयं शीचं संव्यवहारतः । प्रज्ञा संकथनात् ज्ञेया निभिः पातं परीच्यते ॥ 'संकथनं, श्रुडभावेन विद्याकथा ।

वाराहपुराणे। श्रिप सर्षपमानं हि नदेयं विचिकित्सता।

मनसा छननुज्ञातः प्रतिग्टल्लीत नैव हि॥

ददानः प्रतिग्टल्लं य यती लीभभयादिना।

नाप्नीति श्रेयसा योगं निर्यं चैव गक्कति॥

नारदीयपुराणे। देश-काल-विधानाद्येहींनं दानं भयावस्म।

दातुः प्रतियचीतुच ग्रज्ञीतमसतः सदा ॥ नामगोचे समुचार्थ प्राङ्मुखी देयकौत्तनात्। षट्चिंग्रसतात्। उदक्ष्याय विप्राय दत्तानी स्वस्ति वाचयेत्॥ (देयकीर्त्तनादिति, देयकीर्त्तनोत्तरकार्लं दत्त्वेत्वर्षः)। प्राक्पत्यगास्या वीहा है दाल्या हकयोः स्थितिः। द्यात् पूर्वमुखी द्रव्यमेष एव विधिः सदा ॥ (यनु कीर्न्यन्त, "प्राझुखस्तु स्टह्मीयादिवाचे तु विपर्थय" इति, तस्य समूलले सिषे चनुष्ठानविकत्यः, तचाप्यु-दब्रु खसंप्रदानवैशिष्टासृते स्तदेवानु हेयम्) तदुत्तं स्मृत्यन्तरे। दयात् पूर्वमुखो दानं ग्रह्मीयादुत्तरामुखः। त्रायुर्व्विवर्षते दातुर्प्रहीतुः चीयते तु तत्॥ इति श्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवस्य समस्तकरणाधीखर-सकलविद्याविशार द-श्रीहेमाद्रिविरिचते चतुर्व्वर्गचिन्तामणी दानखण्डे दानाक्षप्रकरणम्।

## श्रय परिभाषाः।

सिन्धी दुर्धरकालकूटकुटिले क पीयूषग्रक्षेत का कान्तानांमधराधरासवरसम्पर्धा सुनिर्धारिता। इन्द्ं निन्दितमाह राहुरसनायोगो वियोगीत्तर-स्तंनिःसीमसुधा-निधानमधुना हेमाद्रिस्रेगिरः॥ अनेन सामान्यतया प्रतीयते महीतलम्।

सिन्नी यन्त्रकालकृटकुटिले इति कचित्पाठः ।

अनेन सामान्यतया परिभाषेच कथाते॥ तचाह याज्ञवल्काः। आर्षं छन्दश्च दैवत्यं विनियोगस्तयेव च। विदितव्यं प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विशेषतः॥ त्रविदिला तु यः कुर्याद्याजनाध्ययनं जपम । होममन्तर्जलादीनि तस्य चाल्पफलं भवेत्॥ तथा। यस जानाति तत्त्वेन आर्षं छन्दस दैवतम्। विनियोगं ब्राह्मण्ड मन्दार्थं ज्ञानकर्मा च। एकीकस्य ऋषे: सोपि वन्छो ह्यतिधिवद्ववेत्। देवतायाय सायुच्यं गक्त्यत्र नसंग्रय:॥ पूर्वीतीन प्रकारेण ऋषादीन् वेत्ति यो दिजः। अधिकारी भवेत्तस्य रहस्यादिषु कसीसु॥ तथा। येन यद्दिणा दृष्टं सिद्धिः प्राप्ता च येन वै। मन्वेण तस्य तत् प्रोक्तस्विभीवस्तदार्षेकम्॥ छन्दसा छन्द उद्दिष्टं " वाससी द्व चाकते। आत्मा संच्छादितो देवे छीत्योभीते स्तु वे पुरा॥ यादिखेर्वसभी रहेस्तेन छन्दांसि तानि वै। यस्य यस्य तु मन्त्रस्य उद्दिष्टा देवता तु या। तदाकारं भवेत्तस्य देवलं देवतीचते ॥ पुराकल्पे समुत्पना मन्त्राःकन्धार्घएव च। श्रनेन चेदं कर्त्तव्यं विनियोगः स उच्यते ॥ नैर्ता यच मन्त्रस्य विनियोगप्रयोजनम्। प्रतिष्ठानं स्त्तियैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते ॥

<sup>\*</sup> कद्नात क्न्द्रित पाठानारम्।

(अयमर्थः सर्वास्विप संक्रान्तिषु अतीतलमनागतलश्वा-नादृत्व अत्र दिनार्षे अतीता-नागता वा संक्रान्तिः सिन-हिता भवति त्रव सान-दानादिकं कार्यमिति)।

विशवस्तु विशेषमाह । विश्वत्वकंटके नाड्यो मकरे विश्वतिः स्नृताः । वर्त्तमाने तुला-मेषे नाड्यस्तूभयतो दश् ॥ (श्रव्र वर्त्तमान उभयतद्गति च सर्ष्येरेव कर्कटकादिभिः सम्बध्यते)।

षड्गीत्यां व्यतीतायां त्रष्टिकतास्तु नाड़िकाः।
पुर्णाख्या विषापद्याच प्राक् पश्चादिप षोड़ग्र॥

'श्रष्टिः' षोड्य। 'षड्यीत्यामतीतायामिति' पुर्खभूय-स्वाभिप्रायेणैतत्। (षड्यीतिमुखेपि पूर्वमिप पुरखकालस्य प्रतिपादितत्वात्)।

तदुक्तं स्मृत्यन्तरे। विष्णुपद्यां धनुमानि-तृयुक्कन्यासु वै यदा।
पूर्व्वोत्तरगती रात्री भानी: संक्रमणं भवेत्॥
पूर्व्वाह्ने पञ्च नाद्यस्तु पुष्याः प्रोक्ता मनीविभिः।
श्रपराह्ने तु पञ्चैव श्रीते स्नार्त्ते च कर्माणि॥

(अनेन रात्री षड्शीत्यामतीतायामुत्तरिं पूर्वाञ्चे पश्च-नाडाः पुर्णा भवन्ति)। भाविन्याश्च पूर्वदिवसे अपराञ्चे पश्च-नाडाः पुर्णा भवन्तीत्युत्त्वते।

'त्रुषुक्' मिथुनराशिः ।

चक्रि संक्रमणे पुख्यमहः कल् प्रकीतितम्

रात्री संक्रमणे पुण्यं दिनाई ज्ञान-दानयी:॥
चर्चरात्रादधस्तक्षिन् मध्याक्ष्रस्थोपरि क्रिया।
जर्द्वं संक्रमणे चोर्द्वमुदयात् प्रहरदयम्॥
पूर्णे चेदर्चरात् तु बदा संक्रमते रिवः।
प्राइद्दिनदयं पुण्यं मुक्का मकर-कर्कटो॥

खयमर्थः पूर्वरावसंक्रमणे पूर्वस्थाक्र-उत्तराहें दानादि-किया। खपररावसंक्रमणे तु उत्तरदिवसस्य पूर्वाक्ते दानादि किया। अथनराव-संक्रमे तु उत्तरदिवसस्य पूर्वाक्ते दानादि किया। मध्यरावसंक्रमे तु दिनहयं पुष्यम्। रावी खान-दानादि प्रतिषेधात्। यस्तु संश्रूयते। संक्रान्खादिषु रावाविष खानदाना-दिकं कुर्थादिति तहिचणोत्तरायणविषयम्। अतएवीक्तम् सुक्रा अकरकर्कटाविति। तत्य मकर-कर्कटयो रावाविष खान-दानानुष्यहे या याः सविहिता नाडा द्रत्यवधेयम्। रावी खान-दानादिप्रतिषेधस्तु संक्रान्छन्तरे व्यतिष्ठत एवेति।

विष्वादिषु स्ट्रापुख्यकालमाह । ज्यास्तवः । विष्वे षण्मुहर्त्तं स्थात् षडग्रीतिमुखे दयम् ।
तथा विष्णुपदे चीणि पुख्यानि सुनग्रो विदुः ॥
फल्माह भरदाजः ।

षडशीत्यान्तु यहानं यहानं विष्ठवे हरो।
हथाते सागरस्यान्तस्तस्यान्तो नैव विद्यते॥
विष्णुपदादिस्त्स्यतमं पुख्यवालमाह।

गालव: । स्थिरभे विषापदं षडशीतिमुखं दितनुभे तुलामेषे । विषवन्तुर्यो दचायनं सगे सीस्यकं स्र्यो॥ पूर्वभिविद्याखातमेतत्।
भयनां यक्तत्विन काले नैतत् स्फुटंभवेत्।
सर्व्यविषापदा द्युक्त भेदादि स्थयने उन्यथा।
स्या-कर्कादिगे स्याँ याम्योदगयने सति।
तदा संक्रान्तिदाने स्युक्ता विष्णुपदादयः॥

(त्रयमर्थः राशिं प्रति चिंग्रदंशका भवन्ति स्थिव प्रति-हिनमेक्षेकमंशं भुङ्को तत्र याविद्धरंशैरयनच्युतिभविति तावता स्थिस्य भोग्यकालेन भाविनां विणापदादिकानां च्युतिभवितिति तत्रव यदा द्वाद्यभिरयनच्युतिभविति तदाभाविन्याः संक्राम्ते-द्वाद्यभिदिनैरव्याक् पुख्यकालो भवित तिस्त्रंच तच्छान्तिनिमसं दानादि कर्त्तव्यमिति एवं न्यूनातिरिक्तेष्विप बोद्यम्। न केवलमादित्यस्थैव संक्रमसमये पुख्यकालः किन्तु सर्वेषामिष यहाणां नचत्र-राशिसंक्रमे पुख्यकालो भवतीति॥

## तदुत्तं ज्योतिः यास्ते।

नचन-राश्यो रिवसंक्रमे स्युरब्धाक-परनापि रसेन्दुनाडाः।
पुण्यास्तयेन्दोस्त्रिधरापलैर्युगा एकैव नाडी मुनिभिः श्रभोक्ता॥
नाडायतस्तः सपला कुलस्य बुधस्य तिस्तः पलविष्ययुक्ताः।
ग्रायर्जनाडाः पलसप्तयुक्ता गुरीस्तु श्रके सपलायतस्तः॥
दिनागनाडाः पलसप्तयुक्ता भनैयरसाभिहिताः सुपुण्याः।
भायो तु अध्ये जप-दान-होमं कुर्बन्नवाप्रोति सुरैन्द्रधाम॥
सस्यार्थः।

(त्रादित्यस्य रागि-नचत्रगमने त्रर्वाक् परतत्र वोड्ग घटिकाः पुरुकालः। तथा चन्द्रस्यापि रागि-नचत्रगमने घटिकेका पलानि- त्रयोद्य द्र्याक्परतय पुख्यकाकः। एवं मङ्गलस्य घटिका-स्वतस्यः पलमेकच्च पुख्यकालः। तथा वुषस्य तिस्रो घटिकाः स्वतृद्द्रियपलानि पुख्यकालः। हहस्यतेरिप साद्यायतस्रो घटिकाः सप्तपलानि पुख्यकालः। ग्रजस्य चतन्त्रो घटिकाः पलमेकच्च पुख्यकालः। ग्रनेयरस्यापि द्राग्रीतिघटिकाः सप्तपलानि पुख्यकाल इति॥

त्रय प्रकीर्णकालाः॥

माह विण्यः। स्रमावस्था व्यतीपाती यहणं चन्द्र-स्य्येशेः।

मन्वादयो युगादिय संक्रान्तिवैधितस्तथा।

दिनच्यं दिनच्छिद्रमवमञ्च तथा परम्।

देऽयने विषुवद्युग्मं षड़ग्रीतिमुखन्तथा।

चतस्रो विण्युपद्यस्य पुत्रजन्मादि चापरम्।

श्रादित्यादियहाणाञ्च नच्चैः सह सङ्गमे।

विच्चेयः पुष्यकालीयं ज्योतिर्व्विद्विचार्य्य च।

तत्र दानादिकं कुर्य्यादालनः पुष्युद्धक्रये॥

'श्रमावास्यादीनि' प्रसिद्धानि। दिनच्ययसुक्तम् पन्नपुराणे।

दी तिष्यन्तावेकवारे यस्मिन् स स्यादिनच्यः।

विशिष्ठीप्याह । एकस्मिन् सावने लिक्क तिथीनां वितयं यदा । तदा दिनचयः प्रीक्तस्तव साहस्मिकं फलम्॥ दिनकिद्रलचणमाह ।

स्रुगः। तिर्घातिषियोगर्चकेदादी ग्रामिपर्वणः। सद्यो दिवसिक्ट्रिसमास्यो प्राह भागवः॥

(अयमर्थ: तिष्यर्डं कर्णं कर्ण-तिथि-योग-नत्तनाणा-

दानखण्डं ३ अध्यायः ।] हेमाद्रिः।

मन्ते श्रादी च पर्वाकालः सीमश्रष्टणतुख्यः स च दिनक्टिष्ट्र संग्रद्रति)।

कासमानमप्युत्तं तिनैव।

केदादिकासः कथितस्तिथिकत्योर्घटी हयम्।
नाग-विक्व-पसोपेतं तक्कि तत्त्वपसैर्युतम्॥
पसैः श्रो इश्रभियुत्तं नाडिकाहितयं युतेः।
केदादिसमयः श्रोत्तो दानेऽनन्तफसप्रदः॥
'क्तिः' करणं। 'नागः' श्रष्टी। 'वक्कयः' चयः। 'भं' नचत्रम्। 'तत्त्वं' पश्चिविंशतिः। 'युतिः' ये।गः।
तदयमर्थः सिद्धो भवति।

(तिथिकरणयोराचन्ते घटिकाइयमष्टतिंग्रत्पलानि पुण्यकालः)।
(नचत्रस्य तु पञ्चविंग्रतिपलैर्युक्तं घटिकाइयम्)।
(योगस्यापि बोड्ग्यभिः पलैर्युक्तं घटिकाइयमिति)।
अवमलचन्रमाइ।

विष्णः। तिथितयं सृग्रत्येकी वारः स्यादवमं हि तत्।
तिवारस्यक् तिथियेत दिनस्यक् च तदुः वते॥
(अव दिनच्यावमयोरियान् भेदः)।
यत तिथिद्यावसाने वारावसानं स दिनच्यः।
यत तिथिद्यावसानेपि वारानु हक्तिः सीऽवम इति।
बद्याप्रेमोत्ते। एकाद्यस्यमावस्या-पूर्णिमा-पुत्रजन्म च।
वैधितव व्यतीपाती भद्रा चावमवासरः॥
युगमन्षाद्यस्ते स्वृरिन्द्यव्यसमानकाः।

क्रान्तिसाम्यं दिनच्छिट्रं यहाणां भगमस्तवा॥

'भगमः' राशिनचितेषु गमनम्।
देवी पुराणे। व्यतीपाती विश्वपदं शङ्गीतिमुखन्तथा।
क्रान्तिसाम्यममावास्या ग्रहणं वेष्टतिष्ठ यः।
संक्रान्तिष्ठ दिनच्छिदं तिथिविदिविच्यः।
द्रव्यादि पुर्ण्यकालस्तु होम-दानादिकर्मणः॥
क्रान्दपुराणे। ग्रहणं चन्द्रसूर्य्याभ्यामुत्तरायणमुत्तमम्।
विषुवं सव्यतीपातं षड्गीतिमुखन्तथा।
दिनच्छिद्राणि संक्रान्तिर्भयं विश्वपदं पुनः।
द्रित कालः समाख्यातः पुंसां पुर्ण्यविवर्षनः।
श्रीस्मन् दत्तानि दानानि स्नान-होम-तपांसि च।

**अनन्तफलदानि स्यः** खर्ग-मोचप्रदान्यपि॥

त्राह चवनः।

च्रमावास्था-संक्रान्ति-व्यतीपातविषुवा--यन-षड्गोतिमुख--विषा पदादि-वैष्टति-यहणान्तं स एव पुण्यकालः ॥ श्रयने षड्गीती च चन्द्र-स्थ्ययहे तथा । युगादी वैष्टती चैव दत्तं भवति चाचयम् ॥ श्राह ग्रातातपः ।

श्वानेषु तु यहत्तं षड्शीतिमुखेषु च।
चन्द्र-स्र्योपरागे च दत्तं भवति चाच्यम्॥
गारदः। विश्वाखासु यदा भानुःकत्तिकासु च चन्द्रमाः।
स योगः पद्मको नाम पुष्करेष्वति दुर्लभः॥
श्रय निषिषकालाः। तत्र श्रष्का विश्वती।
श्राहारं मेथुनं निद्धां सन्याकाले तु वर्ष्णयेत्।

कर्क चाध्ययनचैव तथा दानप्रतिश्रही॥ स्कन्दपुराणे। रात्री दानं न कर्त्तव्यं कदाचिद्पि केनचित्।

> हरिन राचसा यसात् तसाहातुर्भयावहम्॥ विशेषतो निशोधे तु न ग्रुसं कर्मा सम्मेणे। त्राती विवर्ज्जयेत् प्राज्ञो दानादिषु महानिशाम्॥ तथा सानचैव महादानं खाध्यायन्तु न तप्णम्। प्रथमेऽन्दे न कुर्वीत महागुरुनिपातने॥

याह ज्योतिःपरागरः।

श्रम्याधेयं प्रतिष्ठाञ्च यज्ञ-दानाद्यभिषक्हान्। माङ्गल्यमभिषेकञ्च मलमासे विवर्जयेत्॥

वापी-कूप-तड़ागादि प्रतिष्ठोदङ्मुखे रवी। दिचणागामुखे कुर्वन् न तत्फलमवाप्रुयात्॥ बाले वा यदि वा विषे शकी वास्तमुपागते। सलमासद्वैतानि वर्जये ॥ यत्नतः सदा॥

'मलमासः' चिक्रमासः । तत्त्वचमाइ।

प्रचेताः। एकराधिस्थिते सूर्ये यदा दर्भ इयं भवेत्। ह्य-क्य-क्य-क्रियाहन्ता तदा च्रेयोऽधिमासकःः॥

पैठीनसि:। बसरान्तर्गतः पापी यज्ञानां फलनायक्तत्। नैच्हत्य-यातुधानानामसंक्रान्तीऽधिमासकः॥ मलिन्तुचमसंक्रान्तं स्र्य्यसंक्रान्तिवर्ज्जितम्। अधिमासं विजानीयात् सर्व्वकन्त्रेस् गर्हितम्॥

देवदर्भनिति ॥चित्पाडः।

तथा। त्रीत-सार्त्तियाः सर्व्या द्वार्ये मासि कीर्तिताः।
नयोदये तु ताः सर्व्या निष्मला दति संज्ञिताः॥
तस्मात् नयोदये मासि न कुर्यात्ताः कथज्ञन।
कुर्वेत्रनर्थमेवाग्र कुर्याज्ञाव्यविनायनम्॥

हारीतः । इन्हाम्नी यत्र हूयेते मासादिः स प्रकीर्त्तिः । ं श्रम्नीसोमी स्थिता मध्ये समाप्ती पिटसोमकी ॥ तमतिक्रम्य तु यदा रविर्णच्छेत् कदाचन । श्राचो मलिम्बुचो क्रेयो दितीयः प्राक्षतः स्मृतः ॥ तस्मिंस्तु प्राक्षते मासि कुर्याच्छ्रातं यथाविधि । तथैवाभ्युदयं कार्यं नित्यमेकं हि सर्वदा ॥

व्यासः। भानुना लिख्यितो मासी द्यानर्दः सर्व्यकम्मसः।

बष्टिभिद्दिवसैक्मासः कियतो वादरायणैः।

पूर्व्वाद्देन्तु परित्यच्य उत्तरार्द्वं प्रग्रस्थते॥

उपाकक्मा च इव्यच्च कर्व्यं पर्व्वीत्सवस्तया।

उत्तरे नियतिः कुर्यात् पूर्वे तिक्रिष्मलं भवेत्॥

याराग्रदः। उपाककी-तथीत्सर्गः \* प्रसवाही-त्सवा-ष्टकाः। मासस्द्री पराः कार्या वर्जियता तु पैत्रकम्॥

तथा ज्योतिः गास्त्रे।
धटकम्यागते सूर्ये दृश्विके वाथ धन्विनि।
मकरे वाथवा कुम्भे नाधिमासी विधीयते॥
य:। गर्भे वार्दुविके प्रेते भूते नित्ये तु मासिके।

प्रमुवाचीऽछकाद्य इति पाठाकरम् ।

प्रथमे चान्दिके चैव नाधिमासो विधीयते॥ अय निषिषस्यापि धर्माविशेषेण पुरस्कालल मभिधीयते। देवलः । राच्चदर्भन-संक्रान्ति∽विवाद्या-त्र्यय-द्विषु । स्नान-दानादिकं कुय्युनिधि काम्यव्रतिषु च॥ ष्ट्रबवसिष्ठः । यहणी-हाइ-संक्रान्ति \* यात्रादिप्रसर्वेष च। दानं नैमित्तिकं ज्ञेयं राजाविष तदिखते॥ विषाधमात्तरे। पूजनन्वतियीनाञ्च पात्यानामपि पूजनम्। तच रात्री तथा ज्ञेयं गवामुक्त च पूजनम्॥ महाभारते। रातौ दानं प्रशंसन्ति विना ल्भयद्चिणाम्। विद्यां कन्यां दिजनेष्ठा दीपमन प्रतिस्थम्॥ श्रीमार्कण्डियपुराणे। महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्यं प्रहरदयम्। स्नानं तव न कुर्वीत काम्य-नैमित्तिकादते॥ विष्वामितः। महानिशा हे घटिके रात्री मध्यमयामयीः। नैमित्तिकन्तया कुर्यातित्यन्तु न मनागपि॥ त्रय निमित्तानुरोधेन सदा पुर्णकालाः॥ विष्णुधसीकरे । कालः सर्वीपि निर्दृष्टः पातं सर्वमुदाहृतम् । अभयसा प्रदाने तु नाच कार्या विचारणा। तदैव दानकालस्त् यदा भयसुपस्थितम्॥ तथा। न कासनियमो दृष्टी दीयमाने प्रतिश्रये। तदैव दानमस्थीतं यदा पान्यसमागमः॥ न हि कालं प्रतीचेत जलं दातुं त्यान्विते।

यावाची ति कचित्पाडः।

अवीदकं सदा देयमित्यान भगवानानुः॥ क्तन्दपुराणे। अर्रेप्रस्तां गां दद्यात् कालादि न विचारयन्। कालः स एव ग्रहणे यदा सा दिमुखी तु गी:॥ त्रासन्नसत्युना देया गीः सवत्सा तु पूर्व्वत्। तदभावे तु गौरेव नरको बरणाय वै॥ तदा यदि न शक्नोति दातुं वैतरणीन्तु गाम्। यतीऽन्योऽरुत्तदा दत्वा त्रेयो ददास्तस्य च॥ वाराइपुराणे। व्यतीपातीऽथ संक्रान्तिस्तर्थेव यञ्चणं रवे:। पुष्यकालास्तदा सर्वेयदा मृत्युकपस्थितः। तदा गी-भू-चिरखादि दत्तमचयतामियात्। यावत् कालं सते जाते न नाड़ी कियते नृप। चन्द्र-सूर्यीपरागेण तमाइः समयं समम्॥ विषाुधर्मोत्तरे। श्रक्तिवनाद्यां यहत्तं पुत्रे जाते दिजीत्तमाः। संस्कारेषु च पुत्रस्य तदचयं प्रकीर्त्तितम्॥ मत्यपुराणे। यदा वा जायते वित्तं चित्तं ऋडासमितम्। तदैव दानकालः स्यादातीऽ नित्यं हि जीवितम्॥

द्रति कालनिरूपणम्॥

त्रव देशाख्यं दानाक्षमुपवर्ण्यते ॥
तत्र देशेपुराणे । सर्वे शिवात्रमाः पुख्याः सर्व्या नद्यः ग्रभप्रदाः ।
दान-स्नानी-पवासादिफसदाः सततं तृषाम् ॥
श्राच विष्णः । चातुर्व्यख्यवस्थानं यस्मिन् देशे न विद्यते ।

स से के कि देशी विद्येय श्रार्थदेशस्ततः परः ॥

तं स्त्रे च्यदेश जानीयादिति सचित्पाठः।

भविष्यपुराणे। न हीयते यत्र धर्माश्वतुष्यात् सकली हिज।
स देश: परमी नित्यं सर्व्वपुष्यतमी मम॥
विद्विष्ठः सेविती यश्व यिसान् देशे प्रवर्त्तते।
प्रास्त्रीक्तशापि विप्रेन्द्र स देश: परमीमत:॥
याज्ञविष्काः। यिसान् देशे सगः क्षणास्त्रस्मिन् धर्माविबीधत ॥
श्रीमार्कण्डेययुराणे।

सह्यस्य चोत्तरी यस्त यत्र गोदावरी नदी।

पृष्ठित्यामपि कृत्सायां स प्रदेशोऽतिपावनः॥

स्यासः। गङ्गाद्वारे प्रयागे च श्रविमुक्ते च पुष्करे।

नगरे चादृहासे च गङ्गासागरसङ्गी।

कुरुचेने गयायाचा तीर्धे वामरकण्टके। एवमादिषु तीर्घेषु दत्तमचयतामियात्।

सर्वतीर्धमयीगङ्गा तत्र दत्तं महाफलम्॥

स्कन्दपुराणे। वाराणसी कुरुचेतं प्रयागः पुष्कराणि च।
गण्गा-समुद्रतीरच नैमिषामरकण्टकम्।
त्रीपर्वत-महाकालं गोकणं वेदपर्वतम्।
द्रत्याद्याः कीर्त्तिता देशाः स्वरसिष्ठनिषेविताः॥
सन्वे शिलोचयाः पुष्णाः सन्वी नचः ससागराः।
गी-सिष्ठमुनि-वासाच देशाः पुष्णाः प्रकीर्त्तिताः।
एषु तीर्थेषु यद्दनं फलस्यानन्यक्षद्भवेत्॥
पद्मपुराणे। गण्णा चोद्दसुकी यत यत प्राची सरकाती।

त्य क्रत्यतं पुर्वं स्नान-दानेषु सन्नत॥ तिक्वं वा प्रतिमा वापि दृश्वते यत्र क्षपचित्। तत् सर्वं पुख्यतां याति दानेषु च महाफलम्॥ ब्रह्मप्रोक्ते। नदीतीरे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानाञ्च वेम्मनि। दत्तं यतगुर्णं प्राहुर्लचमादित्यसिवधी॥ शिवस्य विष्णोर्वक्रेय सिवधी दत्तमच्यम्।

तथा। अग्निहोत्रे गवां गोष्ठे वेदघोषपवित्रिते ॥ शिवायतनसंस्थाने यदल्पमपि दौयते। तदनन्तफलं ज्ञेयं शिवचेत्रानुभावतः॥

मत्यपुराणे। शालगामसमुद्भूतः शैलयकाङ्गमण्डितः। यत्र तिष्ठति वसुधे तत्त्वेत्रं योजनत्रयम्॥ दारवत्याः शिला देवि सुद्रिता मम सुद्रया। यत्रापि नीयते तत्त्यासीयं दादशयोजनम्॥

तथा। प्रयागादिषु तीर्थेषु पुख्येष्वायतनिष्ठ च। दत्ता चाच्यमाप्नोति नदी-पुख्यवनेषु च॥ 'आयतने' गङ्करादिचेने।

तदुत्तं भविष्यपुराणे।

क्रीयमातं भवेत् चेतं ियवस्य परमात्मनः।

प्राणिनान्तत पञ्चलं ियवसायुज्यकारणम्।

प्राणे दत्त-हतानाञ्च ज्ञनन्तं परिकीर्त्तितम्॥

मनुजैः स्थापिते लिङ्गे चेत्रे मानमिदं स्मृतम्।

स्वयसुवि सहस्रं स्थादार्षे चैव तदर्षकम्॥

ज्ञथ ज्ञाख्यं दानाङ्गस्च्यते।

स्तन्दपुराणे। दानं दद्यात् प्रयत्नेन यहा-पूतमतन्द्रितः। यहाकृतं स्वल्पमपि दानमान्त्यमभुते॥

अयद्यापि यद्तं सर्वस्वमपि सत्तम। म तत् फलाय भवति तस्माच्छ्रदां समाश्रयेत्॥ प्रदाय प्राक्षमुष्टिम्बा खडा-भितत-समुद्यतम । महते पाचभूताय सर्व्वाभ्युदयमाप्रुयात्॥ महाभारते। अदया साध्यते धन्मी महद्भिनार्थराथिभः। निष्किचनास्तु मुनयः ऋडावन्तो दिवं गताः॥ धर्मार्थ-काम-मीचाणां यदा परमकारणम्। पुंसामश्रद्धानानां न धर्मी नापि तत्फलम्॥ विक्रिपुराणात्। अदापूर्वाः सर्वधर्माः अदामधान्तसंस्थिताः। স্বন্ধা-निष्ठাঃ-प्रतिष्ठास धर्म्माः স্বন্ধীৰ কীৰ্ন্নিনা: ॥ श्रुतिमात्ररसाः स्त्याः प्रधानपुरुषेष्वराः। श्रुवामानेण ग्रह्मन्ते न वाक्येन न चन्नुषा॥ कायक्रेप्रैमेंबडुभिर्न चैवार्थस्य रामिभिः। धर्मः सम्प्राप्यते सूद्धाः यदाद्दीनैः सुरैरपि॥ यदा धर्मः परः स्दाः यदा ज्ञानं हतन्तपः। अडा-स्वर्गेस मीस्वस अडा सव्व मिदं जगत्॥ सर्वसं जीवितञ्चापि दद्यादश्रदया यदि। नाप्र्यात् सकलं किञ्चित् ऋद्धानस्तती भवेत्॥ वेदवासः। यहा वै सालिकी देवी सूर्यस्य दुहिता नृप। सवित्री प्रसवित्री च जीवविष्वासिनी तथा। वाग्वषं वायते यहा मनोहहच्च भारत॥ महाभारते। क्रियावान् यद्धानय दाता प्राज्ञीऽनस्यकः धर्मा-धर्म-विशेषज्ञः सर्वन्तरति दुस्तरम् ॥

कान्द पुराणे। यदा मातेव जननी ज्ञानस्य सुक्ततस्य च। तस्माच्चुवां समुत्पाद्य ज्ञानं सुक्ततमर्जयेत्॥ मनुः। ऋषयेष्टञ्च पूर्त्तेच नित्यं कुर्यात् प्रयव्वतः। यबाक्तते चाचये ते भवतः खागतैर्वनैः॥ याच्चवल्काः । दातव्यं प्रत्यद्वं पाचे निमित्तेषु विशेषतः ।

याचितेनापि दातव्यं ऋदापूतन्तु शक्तितः॥

ष्टच्यतिः। मन्त्राच्यदोषाचीमे तु तपसीन्द्रियदोषतः। न्यूनता स्थावदाने तु ऋषायुक्ती भवेत् क्वचित्॥

(एतच देशनिकपणच पूर्व ब्रतखण्डादावेव प्रपिचतम् इन्तु पात्रादिदानाङ्गनिरूपणप्रतिज्ञानिर्वेचणार्धे दिखानमेव प्रदर्शितम्। न चात्र भविष्यपुराणमतेन दानाङ्गपञ्चके निरू-प्यमाणे दानाङ्गभूतस्यापि दातुः कयं प्रथगनुपादनमिति प्रञ्ज-नीयं दानस्य दाख्यतिरेक्षेणानुपपत्तेस्तेनैव तदाचेपात् एवं तर्हि देश-कालादेरप्यनुपादानंस्यात्

श्रय सामान्येनैव तदाचेपेपि नद्मावर्त्तादिविशेषलाभाधं तिविरूपणमिति दातापि तिर्हे ग्रिचिलादिविशेषसाभाषे निरू-पणीयः स्यात् उच्यते तत्ति द्विधायकवाक्यगतास्यातप्रत्ययोपात्तवा-तदनिरूपणं नलाचेपात् ग्रचिलादिविशेषलाभस्त् वाक्यान्तरादिति कर्ननिभधानपचे तु प्रत्ययोपात्तभावनयै-वासाधारखेन तदाचेपात देशादिसाम्यं। एवमादिक्केशपर्था-लीचनया षड्क्रदानमितिवदता देवलेन तु निक्प्यतएव)। तथा हि। दाता प्रतियहीता च यदा देय च धर्म युक्।

देश-काली च दानानामकान्येतानि षड्विदुरिति।

(तक्षचणन्त प्रागभिष्टितमिति तुन पुनराद्रियामहे। न तु अदादिवदितिकत्तेव्यतापि दानाक्समित्यतः प्रति-पादनीयैव)।

यदाच याज्ञवस्काः । देश-काल-उपायेन द्रव्यं त्रवासमन्वितम् । पाते प्रदीयते यत्तत् सकलं धर्मालचणिमिति ॥ 'उपायः' इतिकर्त्तव्यता । ज्यतीच्यते ।

(इतिकर्त्तेव्यताविश्रेषास्तावस्तव दानविश्रेषेषेव प्रतिपाद-यिष्यन्ते तेषामित्र प्रतिपाद्यितुमशक्यत्वात् सामान्येनेति-कर्त्तव्यता पुनरवश्यं वक्तव्यति तद्र्षमिदं प्रकरणमारभ्यते। इति खडा निरूपणम्)।

त्रय दानसामान्यविधिक चते। तत्र दात्यधिकाः।
भविष्य पुराणे। सम्यक् संसाधनं कक्षे कर्त्तव्यमधिकारिणा।
निष्कामेन महावीर काम्यं कामान्वितेन च॥
त्राचारयुक्तः त्रजावान् प्राक्तो योऽध्याक्षविक्तमः।
कक्षेणां फलमाप्रेित न्यायार्जितधनस्य यः॥
'सम्यक्' प्रथमकष्णादिना। 'संसाधनं' यथाविहितसाधनम्। 'त्रधिकारिणा' त्रिधिना' समर्थेन विदुषा च।,
'त्रध्याक्षविक्तमः' परलोकफलभागिन्यात्मिन दृद्पत्ययवान्।

'न्यायाज्जितधनः' स्वद्यस्वितधनः।

भापस्तम्बः। प्रयोजयिता-तुमन्ता कर्त्तेति खर्गनरकपलेषु भागिनः यो भूय श्रारभते तिसान् फलविश्रेषः॥ याज्ञवल्काः। विधिदिष्टम्तु यत्कमा करीत्यविधिना तु यः। फर्न न कि चिदाप्तीति क्रेयमा नं चितस्य तत् मनुः। प्रभुः प्रथमकल्पस्य योनुकल्पेन वर्त्तते। न साम्परायिकं तस्य दुर्धाते विद्यते फलम्॥ 'साम्परायिकं' पारलीकिकम्।

योगियाच्चवल्काः । यदा-विधि-समायुक्तं कर्मा यत् क्रियते नृभिः । स्विग्राद्वेन भावेन तदानन्याय कर्णते ॥ विधिचीनं भावदृष्टं क्रतमयद्या च यत् । तदरन्यसुरास्तस्य मूट्स्य च्यक्ताव्यनः ॥

भविष्योत्तरे। काम्यो दानविधिः पार्श्व कियमाणा यथातथम। फलाय मुनिभिः प्रोक्तो विपरीती भयाबहः॥

गारु हुपुराणे। प्रशस्तदेश काले च पाते दत्तं तदचयम्। कोटिजन्मार्जितं पापं ददतस्त्रस्य नश्चित॥ सकलाङ्गोपि सभारी यस्य दानिक्रयाविधी। सभवेदिपि पापीयान् स सद्यो सिक्तमिचिति॥

देवीपुराणे। श्रुचिना भावपूर्तेन चान्ति-सत्य-ब्रतादिना। अपि सर्षपमात्रीपि दातारं तारयेदिह॥

दत्तः। दानच विधिवहेयं काले पाते गुणान्विते॥

यमः। सर्वत्र गुज्ञवहानं खपाकादिष्वपि स्मृतम्। देश-काले विधानेन पात्रे दत्तं विशेषतः॥
'गुज्ञवत्' उत्तमफलम्।

तथा। दानं हि बहुमानाद्या गुणवद्भाः प्रयक्किति।
स तु प्रेत्य धनं लब्धा पुत्रपीतः सहाश्रुते॥
परञ्चानुपहत्येह दानं दत्त्वा विचचणः।

एवं पञ्चविधं योगं जयार्थं ग्टच्चनुस्मरेत्। होमे चान्तर्ज़ेने योगे खाध्याये याजने तथा॥ हन्दोगपरिश्रिष्टम्।

तत्र कात्यायनः । श्रिक्तया चिविधा प्रीक्ता विद्विद्धः कामकारिणाम् ।
श्रिक्तया च परोक्ता च त्यतीया वायषाक्रिया ॥
स्वशाखाश्रिममुख्य परशाखाश्रयच्य यः ।
कर्त्तुमिच्छिति दुर्ग्येधा मोधन्तत्तस्य यत् फलम् ॥
यत्राम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि यत् ।
विद्विद्वस्तुष्ठेयमम्बिहीतादिकम्पवत् ॥
'श्रिमहोतं, यज्जवेदशाखासु विह्तिं, यथा छन्दोगादिभिरनुष्ठीयते ।

ग्रह्मपरिशिष्टकारः।

वह्नलं वा खग्ट होक्तं यस्य कर्म प्रकीत्तितम्।
तस्य तावित गास्तार्थे कते सर्वः क्रतो भवेत् ॥
प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहात् कथञ्चम ।
यतस्तदन्यमासूतं तत एव समापयेत् ॥
'प्रवृत्तम्, श्रारब्धम्। 'श्रन्यथासूतं, क्रमाद्यन्यत्वेन यहैपरीत्यमापन्नम्।
समाप्ते यहिजानीया न्ययेतदयथा कतम्।
तावदेव पुनः कुर्यान्ना वृत्तिः सर्वकर्मणः॥
(एतत्तु कर्मसमाप्तावन्यथा करण्ता विषयम्)।
प्रधानस्याक्रिया यत्न साङ्गन्तत् क्रियते पुनः।

<sup>\*</sup> परोक्तमविरोधीत कचित्पाठः।

र यदि जानीयःदिति कचित्पाठः।

तदङ्गस्याक्रियायान्तु नावृत्तिनेच तत्क्रिया॥
"यच प्रधानकक्षाकरणं तत्साङ्गमेव पुनःकर्त्तव्यं, तदङ्गाकरणेपुनर्न साङ्गप्रधानावृत्तिनीपि तावन्माचस्वाङ्गस्य करणं किन्तु
प्रायश्चित्तमेव कार्य्यम्।

ग्रह्मपरिमिष्टे । दर्भाः क्षणाजिनं मन्त्रा ब्राह्मणा हिवरग्नयः । त्रयातयामान्येतानि नियोच्यानि पुनः पुनः ॥ मरीचिः । मासे नभस्यमावास्या तस्यां दर्भचयो मतः । त्रयातयामास्ते दर्भा विनियोच्याः पुनः पुनः ॥

छन्दीगपरिशिष्टम्।

कात्यायनः । इतिता यज्ञिया दर्भा पीतकाः पञ्चयित्रयाः । सम्मृलाः पित्रदैवत्याः कत्याचा वैष्वदैविकाः । इत्याः प्रवरणीयाःस्यः क्या दीर्घाय बर्हिषः ॥ पञ्चयित्रयाः पञ्चयज्ञार्हाः ।

"प्रवर्णम, अनुष्ठानम् तर्हाः प्रवर्णीयाः"।

बाहुहारीतः। चिती दर्भाः पिष्ठ दर्भा ये दर्भा यद्ममूमिषु।

स्तरणासनपिण्डेषु षट्कुणान् परिवर्जयेत्॥

पिण्डार्थं ये कता दर्भा यैः कतं पिष्ठतपण्णम्।

मूत्रोच्छिष्टधृता ये च तिषां त्यागो विधीयते॥

नीवीमध्येषु ये दर्भा ब्रह्मसूत्रे च ये कताः।

पवित्रांस्तान्विजानीयाद्यथा काय स्तथा कुणाः॥

प्रानन्तगर्भिणं सार्यं कीणं दिदलमेवच।

प्रादेशमानं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्॥

यथा काशा दित पाढान्तरम्।

तदेव दर्भपिक्षका लचणं समुदाहतम्। ज्याक्यस्थीत्यवनार्थं यत् तद्य्येतावदेव तु॥

श्रापस्तम्बः । देवागारे तथा श्राह गवां गोष्ठे तथाध्वरे । सम्ध्ययोख हयोः साधुसङ्गमे गुरुसन्तिधी॥ श्रम्मागारे विवाहेषु स्वाध्याये भोजने तथा। उहरेहचिणं पाणिं ब्राह्मणानां क्रियापथे॥

(उदरेहचिणंपाणिमिति सवाधि वस्तं निधाय देखिणं बाडुमुत्तरीयादिहः कुथादित्यर्बः ।)

याज्ञवल्काः । रीद्रपित्रासुरास्त्रवास्त्रया दैवाभिचारिकान् । व्याह्रत्यासभ्यचामानमपः सृष्टान्यदाचरेत्॥ स्न्होगपरिण्रिष्टम् ।

कात्यायनः। पित्रमन्तप्रवर्षे श्राक्षालको श्रवेचणे। श्रधीवायसमुक्तर्गे प्रहासेऽत्रतभाषणे॥ मार्ज्जार-मूषिन-सर्गे श्राक्षुष्टे क्रीधसक्षवे। निमित्तेष्वेषु सर्वेत कर्या कुर्वेवपः स्प्रीत्॥

"त्रामालको, इदयसर्गे, यज्ञादी विहिते, जनेचणमणि यज्ञादिविहितमेव याश्वम्"।

याज्ञवल्काः । यदि वाग्यमलीपः स्थाज्जपादिषु कथञ्चन । व्याहरेदेण्यवं मन्तं सारेद्वा विण्यमव्ययम् ॥ अज्ञानाद्यदि वा मोहात् प्रस्वताध्वरेषु यत् । सार्णादेव तद्विणोः सम्पूर्णं स्था दिति श्रुतिः ।

तथा यतपथयुतिः।

चर्ष यद्वाचंयमी व्याहरति तस्मादुहैष विस्तृजी यज्ञ: पराङा-

वर्त्तते, तत्र वैषावीस्चस्वा यजुर्व्वा जपेदित्यादि। इन्होगपरिशिष्टम्।

कात्यायनः । यतीपदिश्यते कर्काकर्तुरङ्गं न स्चिते ।
दिचणस्तत्र विज्ञेयः कर्काणां पारगः करः ॥
यत्र दिङ्ग्यिमो नास्ति जपहोमादिक्षमीषु ।
तिस्रस्तत्र दिशः प्रोक्ता ऐन्द्री सोग्यापराजिता ॥
'ऐन्द्री, प्राची । सीग्या, उत्तरा । 'अपराजिता, ईशानदिक् ।
श्रासीन जर्द्वः प्रह्नो वा नियमो यत्र नेहशः ।
तदासीनेन कर्तव्यं न प्रह्नेन न तिष्ठता ॥
'श्रष्टः, प्रणतजानुकः । प्रह्नेण, नस्त्रेण । तिष्ठता, उर्द्वेण ।

विशिष्ठः । जपहीमोपवासेषु धौतवस्त्रधरी भवेत्।

त्रलङ्कृतः ग्रुचिन्गीनी त्रहावान् विजितेन्द्रियः॥ कात्यायनः। सदोपवीतिना भाष्यं सदा बहिणखेन तु।

विशिखोऽनुपवीतस्य यत् करोति न तत् क्ततम्॥
निगमपरिशिष्टे। वामस्तन्धे यज्ञोपवीतम्, दैवे प्राचीनावीत
मितर्या पित्यज्ञे नात्यां दिकग्ठासत्तमृत्सर्गे निवीतं एष्ठदेशावलस्वि यास्यधर्मेषु।

'ग्रास्यधर्माः, स्तीसंयोगः'।
बीधायनः। कर्मायुको लाभेरधःस्पर्धः वर्जयेत्।
ग्राह मनः। चण्डालय वराहय कुकुटः खा तथैवत।
रजस्तला च षण्डय नेचेरत्रग्रतो हिजान्॥
होसे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीच्यते।
हैवे हविषि पित्रे वा तहक्कत्यययात्यम्॥

स्कन्दपुराखे। पाषिखन चपितता येच वैनास्तिका जनाः। पुरस्यकर्माणि तेषां वैसिमिनिष्यते क्वचित्॥

श्रम विज्ञानसितात्॥

पृथिव्यप्तेजसां वायोक्यण्डलानि क्रमेण तु।

पीतं विक्त चतुष्कोणं पार्थिवं यक्रदैवतम्॥

हत्तार्थमाप्यं पद्माकं स्रक्तं वरुणदैवतम्।

श्रस्तं स्वस्तिकसंयुक्तं तैजसं विद्वदैवतम्॥

हत्तं विन्दहतं वायुदैवतम् क्षण्णमानिलम्॥

गरुड़पुराणे। कस्तृरिकाया हो भागी चलारश्रन्दनस्य च।
कुङ्गमस्य तयश्वेका यियनः स्याचतुःसमम्॥
कर्पूरश्रन्दनं दर्भकुङ्कुमं च समायकम्।
सर्वगन्धमिति प्रोतां समस्तसुरवक्षभम्॥
तथा। कर्पूरमगुरुश्वेव कस्तूरीचन्दनं तथा।
ककोलश्व भवेदेभिः पश्चभियं चकर्द्दमः॥

शिवधर्मो । पञ्चासतं दिध चीरं सिता मधु छतं तृप ॥ | स्कन्दपुराणे । गीसूत्रं गीमयं चीरं दिध सिपः कुशोदकम् । पञ्चगव्यमिति प्रीतं सर्व्यपातकनाशनम् ॥

ब्रह्माण्डपुराणे। अखत्योदुम्बरप्रचन्तन्ययोधपक्षवाः।
पञ्चभङ्गादतिप्रोक्ताः सर्व्वकम्मसु शोभनाः॥
पञ्चराते। रजांसि पञ्चवणीनि मण्डालार्थं हि कारयेत्।
शालितण्डुलचूर्णेन श्रुक्तं वा यवसम्भवम्॥
रक्तं कुसुम्भसिन्द्रगैरिकादिसमुद्भवम्।
हरितालोद्भवं पौतं रजनीसम्भवं क्वचित्॥

क्वणोर्द्र वे वें हरितं पीतक श्वितिम् वितम् । रजनी, हरिद्रा।

श्रादित्यपुराणे । श्रभावे सर्व्यद्वानां हेम सर्व्यव योजयेत्। रूद्रवीजं परं पूतं यतस्तस्यैव सर्व्यदा॥

भविष्यपुराणे। मधुरोन्तव लवणं कषायस्तित एव च। कटुकवेति राजेन्द्र रसषट्कसुदाहृतम्॥

स्तन्दपुराणे। दिधि चीरमयाज्यच माचिकं लवणं गुड़ः। तथैवेचुरसये ति रसाः प्रीतामनीविभिः॥

अविष्णुराणे। चनुत्तद्रव्यतत्सङ्ख्यादेवताप्रतिमा हप।
सीवर्णी राजती ताम्नी हच्चना मार्त्तिकी तथा॥
चित्रजा पिष्टलेपात्था निजवित्तानुरूपतः।
बामाषात्पलपर्थन्तं कर्त्तव्या घाठावर्जितैः॥
सुवर्णे रजतं ताम्न-मारकूटं तथैव च।
खीइं तपु तथासीसं धातवः परिकीर्त्तिताः॥

तथा। श्रापःचीरं कुगायाचि द्ध्यचतित्वास्तथा। यवाः सिंदार्थकायैवमर्घीऽष्टाङ्गः प्रकीर्त्तितः॥

तवा। दूर्व्या यवादुराये व वासकं चूतपत्रवाः।
हरिद्राहयसिंदार्थियखिपतीरगत्वचः॥
कङ्गणीषधययैताः कीतुकाख्या नव स्नृताः॥
हन्दोगपरिश्रिष्टे।

\* कुष्ठं मांसी हरिद्रे हे मुरा ग्रैलेयचन्दनम्।

सुरामांची वचा कुष्ठ ग्रें लेगं रजनीदयम् ।
 सडी चन्यकनुष्ठच सर्वे।विषयणः स्नृत इति स्नार्ताः ।

वचा चम्पकसुस्तच सर्व्वीवध्यो दय सृताः॥ श्रावाह**नासनार्घं पाद्याचमनमधुपर्वस्त्राना**पश्च ॥

वासीभूषणगन्धसमनीयुतभूपदीपभी ज्यानि प्रादिचिखं नित-रिति कथयन्यपचारवी इयकम्।

विषाधर्मात्तरे। हैमराजततामा वा रुख्मया छचणान्वताः। याची द्वाचप्रतिष्ठादी सुन्धाः खुरभिषेचने ॥

पञ्चायाङ्गुलवैपुल्या जलीधे बोड्याङ्गुला। दादशाङ्गुलकं मूलं सुखमष्टाङ्ग्लं भवेत्॥

पञ्चायाङ्गुलेति, त्राया दियः, तास, दयसंख्यावाचकत्वेन ज्योतिः यास्तादी प्रतिदाः । "पञ्च च त्रायाञ्च पञ्चायाः।

तावन्ति श्रष्टु लानि वैपुल्यं येषां ते तथाभूताः।

मध्यप्रदेशे तिथीक्षानेन पश्चद्शाङ्गुला इत्यथं। अथवा वाह्यप्रदेशे बलवाहातिना सूचेण नीयमाना मध्यस्याने पञ्चायद-ष्टुला इत्यर्थः। अस्मिन् पचे पश्चामाष्ट्रुलेति छान्दसः प्रयोगः, इति सङ्घीर्णविधिः।

## यय दिवाणिदिनिर्णयः।

तत्र यतपथयुतिः। स एष यज्ञोऽहती नाद्वत देवा-दिचणाभिरदचयं स्तबदेनं दिचणाभिरदचयं सामाइचिया-नामिति।

भविष्यपुराणे। अदत्तदिचणं दानं व्रतस्वैव तृपोत्तम। विफलं तिंडजानीयाद्वस्मनीव इतं हविः॥

षट्विंशसातात्।

यबायुक्तः ग्रचिद्गिती दानं दखात् सदिखणम्।

श्रद्दिणन्तु यहानं तत्सर्वां निष्मलं भवेत्॥

सैनायणीयपरिशिष्टम्।

दिचिणालाभे सूलानां भच्चाणां ददाति न लेवं यजेत्॥

तथाच शतपथश्रुति:।

तस्मानादिचणं हिविःस्यादिति॥
भविधात्तरे॥ काम्यं यहीयते किञ्चित्तत्समणं सुखावहम्।
ग्रसमयन्तु दीषाय भवतीह परचच॥
तस्मान दिचणाहीनं विधानविक्तलं न च।
देयं दानं महाराज समयफलकाङ्चया॥
ग्रत्यचा दीयमान तदपकाराय केवलम्।
प्रत्यचतद्यार्थहानिनं च तत् फलदं भवेत्॥

त्राह भगवान् व्यासः॥ सुवर्णं पर्मं दानं सुवर्णं दिविणा परा। सर्व्वेषामेवदानानां सुवर्णं दिविणेष्यते॥

एतच, विशेषविहितगोवस्तादिदिचिणकदानवं को सामान्य-विहितदिचिणेषु दानेषु व्यवतिष्ठते तत्रापि पराश्रेष्ठतमिति प्राश्मस्यं दर्शयति नलन्यां दिचणां निराचष्टे श्रानन्यार्थलादिचिणायाः स्वणंस्य प्रक्रष्टलात् सर्व्यदानेषु सुवर्णं दिचणितिवचनार्थः, श्रन्यदिप पुरुषस्याहारीपयिकं तण्डुलादिकं दिचणार्थेन योज्यं। यत्त् श्रूयते। "श्रन्येषाञ्चेव दानानां सुवर्णं दिचणा स्नृता। सुवर्णे दीयमाने तु रजतं दिचणिष्यते" दित तदेतच्छ्रोतः स्तण्यं परिद्रायश्रदातव्यम्।

> सुवर्णं रजतं तास्त्रं तण्डुला धान्यमेव च। नित्यत्रादं देवपूजा सर्व्यमेव सदच्चिणम॥

स्तन्दपुराणे। देयद्रव्यद्वतीयांगं दिचिणां परिसक्तयेत्।

श्रमुक्तदिचिणे दाने दशांगं वापि श्रिक्तत्यः।

तुलापुरुषादिदानानि श्रिष्ठत्यः।

लिङ्गपुराणे। दिचिणां च श्रत्यार्षं तद्धं वा प्रदापयेत्।

स्रद्विजाच्चेव सर्व्यक्षां दश निष्कान् प्रदापयेत्॥

भविष्योत्तरे। ज्ञेयं निष्कागतं पार्थं दानेषु विधिरुत्तमः।

मध्यमस्तु तद्धेन तद्धेनाधमः स्नृतः॥

मेथाञ्च कालपुरुषे तथान्येषु महत्स्विषि ॥।

एवं वृच्चे तंथेडे च धेनोः क्षणाजिनस्य च॥

श्रश्रक्तस्यापि क्षृप्तोऽयं पञ्चसीविणिको विधिः॥

श्रतिग्रह्णाति वा तस्य दुःख-शोकावहं भवेत्॥

जयाभिषेकसुदाह्तय लिङ्गपुराणे।

श्रष्टष्टिपलोक्यानं द्यादै दिचिणां गुरोः।

होतृणाच्चेव सर्व्येषां तिंशत्पलसुदाहृतम्॥

श्रधेतृणां तदर्जेन हारपानां तदर्वतः॥ एतेनान्यतापि, गुरोव्हृं इऋत्विजां तद्वें जापकानां तद्वें हारपालानामितिद्विणाविभागोऽवमन्तव्यः।

ब्रह्मवैवर्त्ते सुबाहुरुवाच ।

देवानां प्रितमां विष्र ग्रहीला ब्राह्मणः खयम्। श्राकोपयोगं कुरुते विक्रीला वा विभज्य वा॥

<sup>🛊</sup> महत्सुचे(त क्वचित्पाठः।

तिलंधेन्वादयश्वेव कयं भस्वा विजानता । धेनुत्वाङ्गचणं यस्तं न यस्तंचेति संययः।

विम्बामिन उवाच।

धकी च मूलं प्रथमं श्रुतिं वेदविदी जगुः। श्रुतिर्मू लं स्मृतीनान्त पुराणं वितिहासकम्॥ श्रुतिमूलं समाख्यातं तदुत्तं नैव चालयेत्। दानकाले तु देवलं प्रतिमानां प्रकीत्तितम् ॥ धेनूनामपि धेनुलं श्रुत्युत्तं दानयोगतः। दातुर्वे दानकाले तु धेनवः परिकीत्तिंताः। विप्रस्य व्ययकारी तु द्रव्यं तदिति निषयः॥ दानसम्बन्धिविप्रेण द्रव्यमागक्कता ग्टहम्। तत्सर्वं विदुषा तेन विक्रेयं खेक्क्या विभी॥ कुटुम्बभरणं कार्थे धर्मकार्थं च सर्वेशः। अन्यया नरकं यातीत्येवमाच पितामचः॥ क्षयं तिलानां धेनुत्वं देवत्वं प्रतिमासु च। **उमयोः प्रास्त्रतो विद्या**न्जेनुत्वं देवतां तथा ॥ यास्त्रं प्रमाणं परमं प्रमाणानामिति स्थितिः। श्रागमादेव लीकस्य प्रतीतिर्नान्यतः कुतः॥ पुराणं मानवी धन्धः साङ्गी वेदिश्वितित्सितम्। त्राचासिसानि चलारि न सन्तव्यानि हेतुभिः॥

अय द्रव्यदानम्।

ब्रह्मपुराणे। धर्माशास्त्रेषु मानार्थं याः संज्ञा सुनिभिः स्नृताः। ताः सर्व्या व्यवहारार्थं बेाष्ट्रव्याः सम्प्रदायतः॥

अनुः। लीकसंव्यवद्वारायं याः संज्ञाः प्रविता भुवि। ताम्त्र-रूप्य-सुवर्णीनां ताः प्रवच्चान्यशेषतः ॥ जालान्तरगते भानी यत् सूद्धं दृखते रजः। परमं तत्प्रमाणानां # चसरेणुः प्रचल्रते॥ तसरेणुष्टकं । नेया चिन्नेका 🗄 परमाणुतः। ता राजसर्पपिस्तस्त्रस्ते वयो गौरसर्पपः॥ सर्पपाः षट् यदीमध्य स्त्रियवन्त्वेकक्षणतः । पश्चक्रणलको माघसी सवर्णस्तु बोड्य ॥ पलं सुवर्णाञ्चलारः पत्नानि धरणं दश । दे जण्णे समध्ते विद्वीयी रीप्यमाषकः॥ ते वोड्य स्था**वरणं पुराणवैव राजतः**। कार्षीपणस्त विश्वेयस्तास्त्रिकः कार्षिकः पणः ॥ धरणानि दय श्वेयः यतमानस्तु राजतः । चतुःसीवर्षिको निष्को विश्वेयसु प्रमाणतः॥ याज्ञवल्काः। जाल-सूर्य-मरीचिस्यं वसरेखरजः स्रातम्। तेऽष्टी विचातु तास्तिसी राजसर्वप उच्चते । गौरस्तु ते चयः षट् ते यवा मध्यस्तु ते चयः। क्षणलः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु वाड्य ॥ पलं सुवर्णीयत्वारः पश्च वापि प्रकीत्तितम्।

<sup>🟶</sup> प्रथम तत्प्रमाणानाभिति कचित्पाठः।

<sup>†</sup> चसरेखबीऽष्टाविति वा पाठः।

<sup>‡</sup> परिसानत रति कचित्पाडः।

द्वे क्षणाले रूप्यमाषी धरणं घाड़ शैव ते ॥ श्रतमानन्तु दश्रभिर्धरणैः फलमेव च । निष्कः सुवर्णाञ्चलारः कार्षिकस्तान्त्रिकः पणः ॥

### ऋाह विष्णुः।

जालस्थानमरीचिगतं रजः त्रसरेणुसंद्रं, तदष्टकं लिखा, तत्त्रयो राजसर्षपः, तत्त्रयं गौरसर्षपः, ते षट् यवः, तत्त्रयं क्षणालं, तत्पञ्चकं माषः, तत्द्वादशकमचार्षः, सचतुर्माषकं सुवर्णः, तचतुःसीवणिकीनिष्कः. दे क्षणाले रूप्यमाषकः, ते षोड्य धरणम्। तास्त्रिकः) कार्षापणः।

कात्यायनः। माषो विंगतिभागत्व ज्ञेयः कार्षापणस्य तु।
कार्किणी तु चतुर्भागी माषस्यच पणस्य च॥
पञ्चनद्याः प्रदेशे तु संज्ञेयं व्यावज्ञारिकी।
कार्षापणप्रमाणन्तु तिवबद्यमिन्नैव या॥
कार्षापणस्यैकाज्ञेया तात्रतस्यस्तु धानकः।
ते द्वादश सुवर्णस्तु दीनारस्तु विकः स्मृतः॥

नारदः। कार्षापणो दिचणस्यां दिशि रौप्यः प्रवर्तते।
पणैर्निबद्धः पूर्वस्यां षोड्ग्रैव पणस्य तु॥
ग्रास्तिप्रोक्तिपि।

यवः स्वात् सर्षपैः षड्भिर्गुद्धा च स्वात् विभिर्ववैः।
गुद्धाभिः पञ्चभिर्येको माषकः परिकीर्त्तितः॥
भवित् षोड्शभिर्माषैः सुवर्णस्तैः पुनः स्मृतम्।
चतुर्भिः पलमेकस्य दशसो धरणं विदुः॥
श्रष्टभिर्भविति व्यक्तैस्तण्डुलो गौरसर्षपैः।

स वैणवी यवः प्रोक्तो गोधूमं चापरे जगुः॥
विण्यगुरः। पञ्च गुञ्जा भविनाषः प्राणस्तेष चतुर्गुणैः।
कणजी धरणं प्राइक्षणिमानविष्रारदाः॥
मज्जाटिका कणजविश्रेषस्तौस्ये गुञ्जाद्वयं विदुः।
मज्जाटिकाविंश्यतिस्तु धरणं तिद्वदांमतम्॥
स्थूलमध्यातिस्त्व्याणां सस्त्व्याणामिप स्नृतम्।
माषकैः पद्मरागः स्यादिन्द्रनौलादिषु स्नृतम्॥
कुडुस्तत प्रयोक्तव्यो न यस्त्रिसानमौरितम्।
दीनारो रापकैरष्टाविंश्यया परिकीर्त्तितः॥
सवर्णस्य सप्ततिमो भागो रोपक द्रष्यते॥

प्रकारान्तरेणाप्याह । सुचेने यथावनाध्यपाककाले निष्मना धान्यमाषा दम सुवर्णमाषः, पञ्च वा गुञ्जाः सुवर्णमाषकः ते षाङ्म सुवर्णः, एवं प्रमाणसिडस्य दितीया संज्ञा कर्ष दति । चतुष्कर्षं पलं, पलानां मतेन तुला, विमितितौलिकौ भारः, अस्यैव भारस्य उदतौलिक दति दितीया संज्ञा । ब्रह्मप्रोक्ते । पलानां विमितिवींगः पञ्चवीमास्तुला मता ।

उदतीलिकः स एव स्थात् भारो विंगतितीलिकः॥

विषाग्रतः। रूप्यस्य सुवर्णाद्वित्तमानमभिषीयते अष्टागीति गौरसर्पपा रूप्यमाषकः ते षोङ्ग धरणं निष्पावा विंगतिर्वा रूप्यपलच दमधरणकं तत्पलानां मतन्तुला तत्तुलाविंगति-भीर हित विंगत्या ब्रीहितण्डुलैस्तुलायां विधतैर्वेच्चास्थरतस्य धरणं भवति। अष्टभिगौरसर्पपेस्तण्डुलं कल्पयेदितिकेचित्। तथा निर्घण्टौ। मानन्तुलाङ्गुलिप्रस्थेगुंच्नाः पञ्चाद्यमाषकः।

ते बाड़्याचः कर्षोस्त्री पलं कर्षचतुष्ट्यम्॥ सुवर्णविस्तो हे सोचे कुरुविस्तस्त्, तत्पने। तुना स्त्रियां पलघतं भारः स्वाहिंगतिस्तुलाः ॥ त्राचितं दश भारा:खुः शाकटो भार चाचित:। काषापणः कार्षिकः स्थात् कार्षिकस्तास्त्रिकः पणः॥ आदित्यपुराणे। एकं दश शतचीव सहस्रं चेति सत्तम। यथोत्तरं दशगुणं सहस्राणि दशायुतम्॥ यताहतं सहस्रन्तु प्रोचते नियुतं\* बुधैः॥ तथा ग्रतसहस्राणि दग्र प्रयुतस्चते। यतं यतसहस्ताणि कोटिरित्यभिधीयते॥ अर्बुदं दयकोटास्त् हन्दं कोटियतं विदुः॥ सहस्रं कीटययापि खर्बमाह्य तिहदः। दयकोटिसहस्राणि निखर्विमिति संज्ञितम्॥ यतङ्गोटिसहस्राणां पङ्गित्यभिधीयते। सहस्रं कोटययापि पद्ममाचन्तु तिहदुः॥ सहस्रन्तु सहस्राणां कोटीनां दग्रधा पुनः। गणितन्तु समुद्रं वै प्राद्यः संख्याविदीजनाः॥ जय धान्यमानम्।

श्रीमार्कण्डेयपुराणे। यज्ञिरे तानिबोजानि ग्राम्यारण्याभिधानि च। श्रीषध्यः फलपाकान्ताः ग्रतं सप्तद्य स्मृताः॥ ब्रीह्यय यवासैव गीधूमाः कङ्गुकास्तिलाः। प्रियङ्गवः कीविदाराः कीरदूषाः सचीनकाः॥

कियुतिमत्यत लचं प्रयुतमित्यचच नियुत्तमितिकेचिदाङिरित ।

माषा मुद्रामस्राख निष्पावाः सक्त लोत्यकाः ।

श्राटकायणकाविव गणः सप्तद्य स्मृताः ॥

इत्येता श्रोषधीनान्तु ग्राम्याणां जातयः स्मृताः ।

श्रोषध्यो यित्रया श्रेया ग्राम्यारण्या वतुर्देश ॥

वीद्यय यवाविव गीधूमाः कङ्ग सर्पपाः ।

माषा मुद्राः सप्तमाख श्रष्टमाख क् लोत्यकाः ॥

श्रामाकायव नीवारा जर्तिलाः स गवेवेधकाः ।

कोविद्रारसमायुक्तास्त्रथा वेण्यवाय ये ।

ग्राम्यारण्याः स्मृता श्रोता श्रोषध्यय चतुर्देश ॥

स्कन्दपुराणे । यवगोधूमधान्यानि तिलाः कङ्ग कुलोत्यकाः ।

माषा मुद्रा मसूराख निष्पावाः श्रामसर्पपाः ॥

गवेधकाय नीवारा श्रादक्योय सतीनकाः ।

चणकायीनकायिव धान्यान्यष्टाद्रभैव तु ॥

'धान्यानि, ब्रीह्यः। 'गविधुकः।, कसकाः। 'नीवाराः, श्रारण्यब्रीह्यः। 'सतीनका, बर्त्तुलकलायाः। चीनकाः, षष्टिक-विशेषाः।

षट्तिंयसतात्। यवा गोधूमधान्यानि तिलाः कङ्गुस्तथैव च।
श्यामाकचीनकंचैव सप्तधान्यसदाह्रतम्॥
भविष्य पुराणे। पलद्वयंतु प्रस्तं द्विगुणं कुड़वं मतम्।
चतुर्भिः कुड़वेः प्रस्थः प्रस्थायत्वार आढ़कः॥
आढ़कैस्तैयतुर्भिय द्रोणस्तु कथितीवृधेः।
कुभो द्रोणद्वयं सूर्पखारी द्रोणास्त् षाड़िया॥
विषाधमान्तिरे। पलच्च कुड़वः प्रस्थ आढ़को द्रोण एव च।

धान्यमानेषु बीडव्याः क्रमभाऽमी चतुर्गुणाः॥
द्रोणे:पोड्यभिः खारी विश्रत्या कुम्भ उच्यते।
कुम्भेस्त् द्रमभिर्वाधी धान्यसंख्याः प्रकीर्तिताः॥
वाराच्यराणे। पलडयन्तु प्रस्तम् सृष्टिरेकं पलं स्मतम्।
श्रष्टभवित्कुच्चिः कुच्चयोष्टी तु पुष्कलम्॥
पुष्कलानि च चलारि श्राड्कः परिकीर्तितः।
चतुराङ्को भवेत् द्रोण इत्येतसानलचणम्॥
चतुभिः सेतिकाभिस्त् प्रस्य एकः प्रकीर्तितः।

(मुष्टि:यजमानस्थेति केचित्। मुष्टिरेकं पलं स्मृतमिति प्रोत्तं सेतिकेति कुड़वः।

पाद्ये। चतुर्भिः कुड्वैः प्रस्थः प्रस्थैयतुर्भिराद्भः। चतुराद्भो भवेद्रोण द्रत्येतन्मानलचणम्।

श्रय गीपयनाह्मणे। पञ्चक्षणलको मानस्तैयतः विष्टिभः पलम्॥
पलैर्दाचिंगद्भः प्रस्थो मागधेषु प्रकीर्तितः।
श्राद्धकस्तैः यतुर्भिय द्रोणः स्याचतुराद्धः॥
द्वद्रव्यविषये स्कन्दपुराणे।

द्रवद्रव्यावषय स्त्रान्य । पलद्वयेन प्रस्ततम् दिगुणं कुड्वं मतम् । चतुर्भिः कुड्वेः प्रस्य आद्रवस्तैयतुर्भेः॥ चतुर्गुणो भवेद्रोण द्रत्येतत्द्रवमानकम्। अय भूमानम्

आदित्यपुराणे। जालान्तरगते भानी यत्स् च्यां दृश्यते रजः। प्रथमं तत्प्रमाणानां तसरेणुं प्रचचते॥ तसरेणुस्त् विज्ञेयो अष्टी ये परमाणवः।

वसरेणवस्तु तेम्बष्टी रघरेणुस्तु स स्मृतः ॥ रघरेणवस्तु ते छष्टी वालागं तत्स्मृतं बुधैः। वालाग्राखष्ट लिचा तु यूका लिचाष्टकं बुधैः॥ अष्टी यूका यवं प्राइरङ्गुलन्तु सवाष्टकम्। दादगाद्वुलमातो वै वितस्तिस्तु प्रकीतितः ॥ बङ्ग ष्ठस्य प्रदेशिन्या नगसः प्रादेश उच्यते। तालः स्मृती मध्यमया गाकर्णसाप्यनामया। कनिष्ठया वितस्तिस्तु दादणाङ्गुलिका स्नाता। रितस्वङ्गुलपर्वाणि विज्ञेयस्वेकविंयतिः। चलारि विंमतिष्वैव इस्तः स्यादङ्गुचानि तु॥ किष्कु:स्मृतो हिरित्रस्तु हिचलारिंगदङ्गुनः। षसवत्याङ्गुलैश्वेव धनुर्दग्छः प्रकीर्तितः ॥ धनुद्रेण्डयुगं नालि ज्ञेंयोद्येते यवाङ्गुलेः। धनुषा निंशता नस्थमात्तुः संख्याविदो जनाः॥ धनुःसहस्रे हे चापि गःश्रूतिकपदिश्यते । अष्टी धनुःसहस्त्राणि योजनन्तु प्रकीर्तितम्॥ मार्क्षण्डेय पुराणे। परमाणुः परं सूद्धां नसरेणुर्काहीरजः। बालाग्रं चैव बिचा च यूका चाथ यवी क्षु लम्॥ क्रमादष्टगुणान्याच्चर्यवानष्टततोङ्ग् लम् । षड़ङ्गुलं पदं प्राइवितस्ति हिंगुणं स्मृतम्॥ ही वितस्ती ततोहस्तो ब्रह्मतीर्षे हिचेष्टनै:। चतुर्हस्तो धनुर्दण्डो नालिका तद्युगेन तु॥ क्रोग्रोधनुःसहस्ते दे गव्यतिय चतुर्गुषा।

हिगुणं थीजनं तसात् प्रीक्तं संख्यानकी विदेः ॥

हुइस्रितः । दशहरतेन दण्डेन निंशहण्डा निवर्त्तनम् ।

दश तान्येव गोचर्मा ब्राम्मणे भ्योददाति यः ॥

विस्रिः । दशहरतेन वंशेन दशवंशान् समन्ततः ।

पञ्चचाभ्यधिकान्दद्यादेतिहोचर्मा चीच्यते ॥

विश्वाधर्मात्तरे । यदुत्पनमधात्राति नरः संवत्सरं हिजः ।

एकं गोचर्मामानं तु भुवः प्रीक्तं विचचणैः ॥

मत्स्यपुराणे । दण्डेन सप्तहस्तेन निंशहण्डा निवर्त्तनम् ।

विभागद्दीनं गौचर्मा मानमाह प्रजापितः ॥

हुद्धवसिष्ठः । गवांश्यतं हृषस्ति । यत्रहेदयन्त्रितः ।

एतहोचर्मामानं तु प्राहुर्वेदविदोजनाः ॥

त्रय मण्डपादि लचणम्।

बीधायनः। मध्याङ्गुलीकूर्परयोग्ध्ये प्रामाणिकः करः।

इह्न्दोगपरिशिष्टे। त्रङ्गुष्टाङ्गुलमानं तु यत्र यत्रोपदिश्यते।

तत तत्र वृह्चत्रव्यस्थिभिर्मनुयाद्द्रधः॥

प्रय पद्यरात्रे। कुर्याद्वैणवयागेषु चतुर्द्वारां समण्डपान्।

सारदारुभवांस्तंभान् दृढ़ान् कुर्य्यादृजून् समान्।

मण्डपाद्वीच्छितान् वेदसंख्यां सूड़ान्वितांस्तथा।

विलका-मूर्वतस्तेषां स्तम्भदाद्यकं पुनः॥

वाद्धीपीठप्रमाणेन तत्र स्त्रविभागतः।

मध्यमीत्तमयोर्वेदी मण्डपस्य विभागतः॥

चतुर्थां शोच्छितिस्तस्यास्त्रिसप्त्रपत्रितीपि वा।

नवैकादशहारंवा दृष्टकाभिः प्रक्रल्ययेत्॥

कनीयान् दशहस्तः स्थान्यध्यमोद्दादशोन्तितः। तथा षोड्शभिर्हस्तैर्मण्डपः स्थादिहोत्तमः॥ वेदसंख्यान्, चतुःसंख्यानित्यर्थः।

चूडा, शिखा साच स्तश्वशिरसि उपरितनसरस्वालिकाप्रविश नार्थं क्रियते॥

बाह्य, इति श्रन्ति व्यस्त स्त्रभाचतुष्ठयापेच्या वाह्यत्वम् ॥ श्रयमर्थः । पूर्वं मध्यस्त्रभाचतुष्टयं विन्यस्य ततो बाह्यपरिघौ स्त्रभाद्यकां विन्यसेत एवञ्च षोङ्गस्त्रभो मण्डपः संप्रपद्यते । स्त्रविभागत इति, प्राक्षपश्चिमायतस्य दक्तिणोत्तरायतस्य वाच्चेचस्त्रस्य ततीयांग्रपरिमितं श्रन्तरालं विहाय स्त्रभा निवेशनीया दत्यर्थः । कन्यसे दिकरमिति, कन्यसे मण्डपे दिहस्ति विस्तारं हारं कार्य्यम् । मध्यमोत्त्रमयोस्तु चतुरङ्गुलाभिष्टद्या विधियम्।

# विष्कारवास्तुशास्त्र ।

मण्डपान्तरमृत्स्रच्य कर्त्तव्यं मण्डपद्यं। धामीधामा-न्तरं त्यक्ता धामाये यज्ञमण्डपः। दणद्वादणहस्ती वा कला हस्तीयवा पुनः। यदा मण्डपद्यं क्रियते तदा प्रथममण्डप परिमितमन्तरंत्यक्ता दितीयमण्डपं कुर्यात्। यदातु धामाये मण्डपः क्रियते तदा तदामपरिमाणमन्तरं त्यक्ता परती मण्डपं कुर्यादित्यर्थः।

कलाहस्तः, षोड्गहस्तः।
करैः षद्भिस्तु संक्षाद्या विजयाद्यास्तु मण्डपाः।
अम्बत्यो-डुम्बर-प्रच-वट-ग्राखाक्ततानि तु॥

मण्डपस्य प्रतिदिर्गं दाराखेतानि कारयेत्।
पञ्चहस्तप्रमाणास्ते विस्तारेण दिहस्तकः॥
पञ्जङ्गलाभिष्टवास्तु सप्तहस्ता ययोत्तमे।
पञ्चहस्तेति, कन्यसे मण्डपे पञ्चहस्ताः। मध्यमे षड्ह्स्ताः।
उत्तमे सप्तहस्ताः दार्थाखा विधेयाः॥

तथाहि।

हस्तात्प्रशति षड्ङ्गुलाभिष्टद्या विस्तारी विधेयः।

सस्ते हाद्यांग्रेन ग्रङ्ग-चक्र-गदाखुजम् ॥

प्रामादिक्रमयोगेन न्यसेत्तेषां सदार्जम्।

प्रश्वमांगं न्यसेङ्ग्मौ सर्व्यसाधारणोविधिः॥

तत्र संग्रहे। प्रतिकुण्डं पताकास्तु प्रोक्ताः ग्रास्तार्थकोविदैः।

सप्तहस्ताः पताकाःस्युः सप्तमांग्रेन विस्तृताः॥

लोकपालानुवर्णेन वड्भीतुः हिमप्रभा।

पीत-रक्तादिवर्णाय पञ्चहस्ता ध्वजाः स्नृताः।

दिपञ्चहस्तदिण्डे स्तेव्यंग्रजैः संग्रता मताः॥

हिपञ्चहस्तदेण्डे स्तेव्यंग्रजैः संग्रता मताः॥

ग्रहणुराणे। पञ्चस्ता ध्वजाः कार्या वैपुल्येन हिस्त्काः।
सप्तहस्ताः पताकाः स्युर्व्विं यत्यङ्गुलविस्तृताः।
दयहस्ताः पताकानां दण्डाः पञ्चायविधिताः।
सिन्द्राः कर्व्वरा धूस्ता धूसरा सेघसित्रभाः॥
हिताः पाण्डुवर्णास ग्रुस्ताः पूर्व्वादितः क्रमात्।
ग्रवंवर्णाः सुभाः कार्याः पताकाः पाक्यास्तनः॥

<sup>\*</sup> नवसी तु कचित्पाडः।

भविष्यतपुराणे। बेदिपादान्तरं त्यक्वा कुण्डानि नव पश्च वा। वेदास्त्राण्येव तानि स्युर्व्वर्त्तुसान्यय वा कचित्॥ वेदास्त्राणि, चतुरस्त्राणि॥

श्वाम्वायरहस्ये। कुण्डानि चतुरस्वाणि व्रत्तनालाक्षतीमि वा।
नव पञ्चाय चैकं वा कर्त्तव्यं लचणान्वितम् ॥
नवकुण्डविधाने तु दिचु कुण्डाष्टके स्थिते।
नवमं कारयेत् कुण्डं पूर्व्व-यान-दिगन्तरे।
विधाने पञ्च कुण्डानामीयाने पञ्चमं भवेत्।

विधाने पञ्च कुण्डानामीयाने पञ्चमं भवेत्।

ज्ञानरत्नावत्यां। दिखु वेदास्तष्टक्तानि पञ्चमं त्वीयगोचरे।

नारदीयेऽपि। यत्नोपदिख्यते कुण्डचतुष्कम्तच कर्माणि।

वेदास्तमर्घचन्द्रञ्च वृक्तं पद्मनिमं तथा ॥

कुर्यात् कुण्डानि चत्नारि प्राच्यादिषु विचच्चणः।

कुण्डवेद्यन्तरञ्चेव सपादकरसम्मितम्।

पीठवडन्तु यत्कुण्डं सुप्रमाणं सुगर्जकम्॥

बह्वचपरिशिष्टे। भूती मुत्ती तथा पृष्टी जीर्सींदारे विशेषतः।
सदाहीमें तथा शान्ती वृत्तं वरूणदिग्गतम्॥
कामिके तु तत्तदिच तत्तत्फलार्थं कुण्होत्तिर्यथा।
ऐन्द्रगं-स्तभी चतुष्कीणे अम्नी भीगे भगाक्तिः।
चन्द्राईं मार्णे याम्ये नैक्टिते दितिकीणकम्॥
वारुण्धां शान्तिके वृत्तं षट्सु उच्चाटनेऽनिले।
उदीच्यां पौष्टिके पद्मं रौद्रगमष्टास्त्रसुतिदम्॥
सर्विषु चैतेषु होमानुसारेण हस्तादिमात्रं क्षेत्रफलसुपकस्य-

नीयम् ।

तदुतं भविष्यपुराणे। मृष्टिमानं यतार्डे तु यते चारितमात्रिकम्।
सहस्रेत्वय होतव्ये कुर्यात्कुण्डं करामकम्॥
दिहस्तमयुते तच लचहोमे चतुःकरम्।
श्रष्टहस्तामकं कुण्डं कोटिहोमेषु नाधिकम्॥
मृष्टिमानमिति, वडमृष्टिहस्तमात्रमित्यर्थः॥
ददानीं चतुरस्रादिकुण्डानामुद्धारक्रमोऽभिधीयते॥
चतुरस्रं तावदाह विश्वकस्रा।
कत्वा प्राक् सूत्रमर्खाङ्कं दिचिणोत्तरमत्स्ययोः।

कत्वा प्राक् स्त्रमहीद्धं दिचिणोत्तरमत्स्ययोः।

न्यस्य स्तं ततः कोणैरिद्धतैयतुरस्रकम्॥

पूर्वद्वेनाप्युपायेन प्राचीं निश्चित्य प्राक्पश्चिमायातांरेखाः

मालिस्य तामर्डभागे लाव्छियता दिचिणोत्तरदियोद्धीत्स्यहयं

क्रीयात सरीपरि सरास्तरियात्तात स्वस्तिकप्रशास्तिः

मालिख्य तामद्रभाग लाञ्छायला दाचणात्तराद्यास्मत्सहय कुर्यात् स्त्नोपि स्त्रान्तरिनपातनात् स्वस्तिकमध्याक्षितः चित्र्यास्त्नेषु मत्य द्रत्युच्यते । मत्स्यहयनिष्यत्तियात्रेवं कार्या । पूर्व्वोत्तरेखापिरिमितस्य स्त्रस्थादिं, तस्याएव रेखाया मूले निधाय तत्स्त्रान्तरं परिभ्रम्य हत्तं रचयेत् तस्या एव-रिखाया अपरप्रान्ते तस्यैव स्त्रस्थादिं निधाय तत्स्त्रान्तं परिभ्रम्य दितीयन्तं कुर्यात एवं हत्ते दये कते दिच्चणोत्तरिक्षो-मत्स्यदयं निष्ययते अय मत्यदये पूर्वे। तत्रायं प्रकारः । स्त्रं निष्यात्य दिच्चणोत्तरायतां रेखां लिखेत् । एवं दिच्च साधि तासु विदिक्साधनार्थं कोणान् लाञ्कयेत् । तत्रायं प्रकारः । पूर्वेनिष्यतरेखाप्रान्तचतुष्टयस्य प्रत्येकं पार्व्वदये चिकौर्षतपिरमाणस्यार्द्वमर्षं निधाय तत्सस्यो कोणलाञ्कनानि कुर्यात् ततः कोणलाञ्कनेषु स्वचतुष्टयनिपातनात् पूर्व्वदिश्युद्युख्युखेगाः

निनं चतुरसं कुर्णं कुर्यात्। योन्याकारादीनामुद्धारश्चतुरस्न-प्रकृतिकस्त कामिकशास्त्रात्।

> पश्चमांशं पुरोन्यस्य मध्ये वेदांशमानतः। भ्रमादस्वत्थपत्राभं कुण्डमान्नेयमुचते॥

चेनस्य पश्चम्भागं पुरप्राचां दिशि विन्यस्य मध्ये को गस्त-स्येति श्रेषः । वेदांशः, तुरीयांशः । भ्रमात्, स्तान्तपरिभ्रमणेन ष्राप्तत्यपत्राकारं कुण्डमाग्नेयदिशि कुर्थ्यादिति। निर्माणप्रकारः। पूर्वोत्तन्यायेन समचतुरस्रीक्षतस्य चेतस्य पश्चिमरेखामध्यात् पूर्वं रेखामध्यभेदिनीं चेतस्त-पश्चमांशाधिकां गर्भरेखामालिख्य नैऋे खदेशे को णस्त्रान्तरीयांशे लाच्छियला तज्ञाञ्कनोपरि विन्यस्तादेः स्त्रस्य पूर्व्वाक्तगर्भरे खामूलावन्यस्तं प्रान्तं परिभ्रम्य बिह्वर्क्तार्षं निष्पाद्य वायव्यकोणेऽप्येवमेव वृत्तादं रचयेत्। ततो गर्भरेखाप्रान्तात् वृत्तदयप्रान्तस्यि स्त्रहयं निपात्य पिष्पलपत्राकारमाम्नेयदिष्युद्शुखयोनिकं योनिकुर्णं विद्ध्यात्। , चतुरस्ने यहैर्भक्ते त्यक्कार्यन्तो तदंशकौ मध्यसप्तांशमाने तु कुर्णं खर्णेन्दुवत् क्रमात्। चतुरस्ने चेते ग्रहै-र्नवभिर्विभन्ने याद्यन्ती त्यता यविशष्टसप्तमांशमानेन स्रवस्यम-णात् खण्डेन्दुसदृशं कुण्डं कुथात्। अत्रैवं किति:। चतुरस्रं चितं नवधा विभज्य तत्र प्रथमोन्तिमश्चेति भागद्वयं परिस्टज्य अविशिष्टसप्तभागादिमरेखागभेदेशे स्वादिं निधाय तस्येव भाग-सप्तकस्थान्तिमरेखागर्भदेशे स्त्रान्तं निवेश्य तस्तूतपरिश्वमखेन प्रथमरेखातुः वित्रान्तप्रान्तष्टत्तार्द्वं विरचयेत्। अय प्रथमरेखाः प्रान्तद्वयमपिवृत्तार्वे संयोज्य दिचणदिगवस्थितमुत्तराशाभिमुखयी-

निकं खण्डं चम्द्रखण्डं विद्धात्। निभागवृद्धितो मत्स्येन्त्रिभि-र्निशाचरं भवेत्। स्थानत्रये ततीयांशवयं हदाा मत्यत्रयेग-नैशाचरं नैक्टत्यदिक्सम्बन्धि कुण्डं कुर्यात्। इहायं सम्प्रदायः॥ पूर्ववसमचतुरसं चेत्रं निर्माय तिसरशीनपियमरेखामधात तिर्थागवस्थितपूर्वरे खानधाभेदिनीं चेतस्तहतीयभागाधिकां गर्भरेखामालिख्य पूर्वेान्नपश्चिमरेखाप्रान्तद्वयमपि चेत्रस्त ति-यभागाधिकं कुथ्यात् ततो गर्भरेखाप्रान्तात् पूर्वी तपियमरेखा-प्रान्तदयमपि चेत्रस्वहतीयभागाधिकं कुर्थात्। ततो गर्भ-देखाप्राम्तात् पूर्वेतितपश्चिमरेखाप्रान्तदयस्पि स्तदयं निपात्य नैक्टत्यदिशि पूर्वाभिमुखयोनिकं तिकीणं कुण्डमुत्पादयेत्। एवच विधीयमाने स्थानवये ढतीयां शत्रय हिच स्त नैवमत्य नयमपि निष्यद्यत इति । निष्यांश्वाष्टां श्रसंन्यासाद् तं कुण्डिमिहोदितम्। कमीस्तार्षस्य योऽष्टमां शस्तस्य संन्यासात् सम्यक् न्यासात् वत्तं कुण्डं स्थादिति। अवैवं रचनाप्रकारः। चतुरस्ते चेत्रे कीणात् कोणान्तरगामिन: सूत्रस्यार्डं कोणाईप्रव्दवाच्यमष्टधा विभज्य यावानष्टमी भागस्तावन्तं भागं चतुर्दिचु बिहिर्विन्यसेत्। चिवगर्भदेशे स्वादिं निधाय विहःस्थिताष्टमभागविन्यस्तं तस्यैव स्त्रस्य प्रान्तं सर्वतः परिभ्रम्य पश्चिमदिशि पूर्वाभिमुखयीनिकं व्यत्तकुण्डं कुर्यात् । षड्भागविदितो मत्यै वतुभिः स्यात् षडस्रकं। चिवपार्खयोः प्रत्येकं षष्ठभागद्वदं कत्वा अवशिष्टदिशोर्मत्त्यचतुष्टय-मुत्यद्य सूत्रषट्कपातात् षडस्रकुण्डनिष्यत्तिरिति। अत्रैवं सम्प-दायः। समचतुरस्रं चेत्रं षोढ़ा विभज्य यावान् षष्ठीभागस्तावता मानेन चेत्रस्य दिचणोत्तरपार्धे समन्ताइ धीयला तदेवचेत्रमायत चतुरस्रं सम्पादयेत्। त्रथानन्तरोक्तपार्श्वहयरेखास्पर्धिनीं दिचिणी त्रायतां गर्भरेखां रचयेत्। ततः चे बमध्यादुत्तरपार्श्वरेखाः मध्याच पूर्वीक्तगर्भरेखाईपरिमितमेकैकं स्तं निपात्य पूर्विधाः निद्योरन्तराले मस्य मृत्याच ते नैवप्रकारेण पिष्ठमवायव्ययोरन्तराले मस्य मृत्याच ते नैवप्रकारेण पिष्ठमवायव्ययोरन्तराले मस्यं कुर्यात्। त्रथ भूयोपि चे बमध्याद्दिणपार्श्वरे - खामध्याच प्रागुक्तगर्भरेखाप्रान्तदयात् लाञ्कनचतुष्टयस्पर्धिस्त्र-चतुष्टयं निपातयेत्। एवं लाञ्कानानन्तरालस्थितस्त्रदयेन सह स्त्रषट्क प्रयोगादायव्यदिधि प्राद्धुखयोनिकं षट्कोणकुण्डं कुर्यात्।

चतुरस्नाष्टभागेन कर्णिकास्यादिभागमः । तद्विस्विकभागेन केसराणि प्रकल्पयेत्॥ द्वतीये दलमध्यानि तुरीये दलकोटयः। स्वमणात् पद्मदलं स्यादलायं दर्भयेद्वहिः॥

चतुरस्रस्य अष्टधा विभक्तस्य मध्ये अष्ठमभागेन कर्णिका-स्थात् कर्णिकाया विहः परिधिस्थे दितीये अष्टमभागविन्यासे केसराणि स्युः केसराद्विहः परिधिस्थिते हतीये अष्टमभागे विन्यासे दलमध्यानि कल्पयिला चतुर्थे दलकोटीं विधाय चतुरस्राद्विहं लागाणि स्पर्ययेत्। अताप्यष्टमभागेनेति सम्ब-ध्यते। विभागगः, विभागे विभागे सर्व्वदिग्भागेष्वित्यर्थः। भ्रम-णात्, स्त्रस्थेति ग्रेषः। एतच पद्मद्वयं सर्व्वच योजनीयम्।

श्रयमर्थः। चतुरस्रं चित्रं प्रागगाभिषदगगाभिश्व रेखाभि-रष्टधा विभन्य मध्यदेशे लान्क्यित्वा चेताद्विश्वतुर्द्दिचु समन्ता-दपरमष्टभागं विन्यसेत् सत्येवं लान्क्यनात् परितः प्रतिदिशं पञ्चपञ्चाष्टमभागाविधरेखा भवन्ति। ततः पूर्व्वीक्तलाञ्छनीपरि विन्यस्तादेस्तत्तद्रेखाविन्यस्तप्रान्तस्य च स्त्रस्य परिभ्वमणात् पञ्चवत्तानि सम्पाद्य वृत्तातिरिक्तरेखाः परिमार्ज्ञयेत् ततः प्रथमे वृत्ते कर्णिका। द्वितीये केसराणि। वृतीये दलमध्यानि। चतुर्थे दलकोटयः। पञ्चमे दलायानीति क्रत्वा अष्टदलं पूर्वाभि-मुखयोनिकं पद्मकुण्डमृत्तरदिशि कुर्यात्।

> द्रदानीमेतदेव कुण्डं प्रकारान्तरेणोच्यते ॥ वृत्तकुण्डं समं चान्यद्यवान्यप्रकारतः । वृत्तकुण्डं पुरा कृत्वा चतुर्वा मेखनां भजेत् ॥ उत्सेधच्य तथा कृत्वा कर्णिका सार्वका भवेत् । यविश्रष्टं दनं विद्दन्तमष्टद्नन्तु वा ॥

यथा प्रतीचां दिशि वृत्तकुण्डमिभिहितमिहापि तथैव क्रत्वा तम्बर्धे यथाविभागं पद्मकुण्डं कुर्थादिति। अथवित्यादिना वृत्तीयः प्रकार उच्यते। पूर्वं वृत्तकुण्डमेव आमेखनं मेखनाम-वधीक्तत्य अन्तयतुर्द्वा भजेत्। वृत्तकुण्डमध्ये अन्यस्यापि सम्भागस्य वृत्तत्वयस्य करणाचतुर्थचेत्रविभागः कार्य्यद्रत्यर्थः। ततः चेत्रमध्ये सार्द्वभागेन विस्तृता कणिका विधेया। उत्से-धच तथा क्रत्वेति, कणिकाया उच्छ्यमिष सार्द्वभागेन क्रत्वेत्यर्थः। अविश्वेन सार्द्वभागदयेन केसर्थितिकानि द्नान्येव कुर्यात्। एवच्चतुर्द्दन्तमष्टद्नम्बा पद्मकुण्डं कुर्यात्।

> चित्रात् दादशमं भागं चतुर्दिचु तदन्तरे। विन्यस्य तत्प्रमाणेन तुर्थ्याशमपरं नयेत्॥ तस्य कर्णप्रमाणेन तद्भुजास्वपि लाज्कयेत्।

# तवाष्टस्त्रसंयोगादष्टास्त्रं कुण्डमुच्यते ॥

दादग्धा विभक्तस्य चित्रस्य यावान् द्वादगो भागस्तावन्तं भागं चतुर्दिचु विन्यस्य, तदन्तरे, तस्य चेत्रस्य यन्तरे विष्ठः प्रदेशे यन्तरं बिर्धिंगोपसं व्यानयोरिति ज्ञापकादन्तरण्ये । चविद्विन्यस्त द्वाद्यभागस्य परि-माणेन यपरं दितीयं तुर्व्यास्तं चतुरस्तं नयेत् प्रणयेत् कुर्व्यात् द्वति यावत्। तुर्व्यास्त्रमिति, स्वाधिकोऽत्र पूरणप्रत्ययः। तस्य कर्ण-प्रमाणेनेति। कोणात् कोणान्तरस्पर्धिस्त्रं शिल्पशास्त्रेषु कर्ण द्वति प्रसिद्धम्। दह तु चेत्रगभीदारभ्य चतुष्कोणगामिनः पृथ-गिव चत्वारः कर्णा द्वतिभिप्रायेण कर्णार्द्धमित कर्णश्रब्देनोक्तम्। तेनायमर्थः।

बाह्यस्थितचतुरस्रस्य गर्भदेशाविधर्यावान् कर्णस्तावता मानेन तहुजास तस्य कर्णस्य भुजास लाञ्छयेत्। अत वाह्यचतुरस्र स्वाख्येव कर्णाभयपार्थवर्त्तीनि निजभुजाकारतया भुजार्थन्देनी-चन्ते। अयमाश्रयः। बाह्यचतुरस्रसम्बन्धिकस्मिन् कोणे कर्णार्डपरिमितस्य स्वस्थादिं निधाय तत्स्रतं चतुरस्ररेखी-परि प्रसाय्यं स्वप्रान्ते लाञ्छयेत्। एवं प्रतिकोणं स्वादिं निधाय प्रातिलोग्यानुलोग्येन स्वप्रसारणात् तत्तत्प्रान्ते लाञ्छ-यन् प्रदिदिशं लाञ्छनद्वयकरणादिक्चतुष्टयेन लाञ्छनेषु स्ता ष्टकनिपातनाद्ष्टास्रकुण्डं कुर्य्यादिति।

#### अयमिच निस्नाणप्रकारः।

पूर्ववचत्रसीकतस्य चेतस्य बहियत्हित्तु हादग्रमं भागं विन्यस्य तत्परिमाणेन अपरं चत्रस्तं कुर्यात्। अय तदीय

कर्णार्डपरिमितस्य स्त्रस्य प्रतिकोणमादि निधाय चत्रस्रदेखी-परि प्रसारणात् तत्तत्प्रान्तेषु लाञ्कयन् दिक्चतृष्टयेन लाञ्कना-ष्टकं कत्वा तङ्गाञ्कनोपि स्वाष्टकनिपातनादैणानदिणि पूर्व्वाभिमुखयोनिकमष्टाश्रकुण्डं कुर्य्यात्। ददानौं दिग्नियमम-न्तरेणैव तत्तत्कक्षीपयोगितया विज्ञानललितोपिदष्टं कुण्डहय-मुच्यते।

> सप्तमांगं विहर्णस्य कता वृत्तमिह भ्रमात्। चतुर्यभागात्र्यनेन पूर्वचेत्रे च सिमाते:॥ धन्त्र्याकितिभिः पञ्चस्त्रेः पञ्चास्तकुण्डकम्। होमे प्रमस्यते भृत्याकिनीयहनियहे॥

चत्रस्य चेत्रस्य बिहः प्रदेशे चत्रिं चु चेत्रसप्तमां विन्य-सत्। ततः चेत्रगभेविन्यस्तादेः बाह्यस्थितसप्तमां शोपिर विन्यस्त-प्रान्तस्य स्त्रस्य सर्वतः परिश्वमणात् वृत्तं निष्पाद्येत्। पूर्वे चेत्रेणेति, बहिस्थितवृत्तापेचया पूर्वचेत्रभव्देन आन्तरञ्चत्रस्व-चेत्रमेवीच्यते।

ततस्यायमर्थः। ग्रान्तरचत्रसस्य यद्देष्यं तत्स्वकीय-चतुर्थभागन्यूनं क्रवा यन्मानं भवति तावता मानेन परिमितं मूत्रं विधाय ताद्द्यानि पञ्चस्त्राणि बाह्यद्वत्तस्यान्तर्विन्यस्य स्त्रससी कीणं कुर्यात्। तानि च पञ्च स्त्राणि प्रत्येकं प्रान्तदयसंस्पृष्टद्वत्तवात् धनुर्ज्याक्रतीनि धनुरारूढ्मीव्वीसद्यानि स्युः। ततः पञ्चस्त्रातिरिक्तं सर्वे परिस्च्य पञ्चास्त्रकुण्डं रचयेत्।

तच यहनियहादिहोसे प्रयोज्यस्।

दशमां विचर्यस्य कला वत्तमित्र भागत्। भताचेतं चतुःषच्या तद्वागैः चिंग्रता चिभिः॥ समायस्त्रं तादचात् सप्तास्तं स्त्रसप्तकात्। यभिचारीपणान्यर्थं हीमकुण्डमिति स्मृतम्॥

इहापि चतुरसस्य चेनस्य दशमभागं चतुर्हिचु बहिर्विन्यस्य पूर्ववत् वृत्तं कुर्यात् । अय पूर्विचेत्रं चतुःषष्या विभन्य तेषां चतुःषष्टिसंख्यानां भागानां मध्ये तयस्त्रिंगतांख्येभीगैः परि-मितं स्त्रं कला ताद्यानि सप्तस्पानि वृत्तस्यान्ते विन्यस्य सप्तास्तं कुर्ण्डं कुर्धात्। अतापि स्वाणां धनुज्यीकारत्वं स्रतसन्धी कोणनिक्षीणं सप्तस्रतातिरिक्तपरिमार्ज्जनंचेति पूर्व्ववदेव विहितव्यम्।

. एतच कुण्डमभिचारदोषोपग्रमनहोसेषु प्रयोज्यम्। त्राह विख्वसमा।

यातनानः कुण्डविस्तार उत्तस्तावत् खातस्यापि मानं प्रदिष्टम्। यादक् कुण्डस्याक्तिः संप्रदिष्टा ताद्यपुपं मेखलाया विदध्यात्॥ स्थापने सर्व्वकुण्डानां ध्वजायः सर्व्व सिहिदः॥

सर्वेष् चैतेषु प्रोक्तमानादवाङ्गुलयवादि न्यूनमतिरिक्तं वा विधाय ज्वजायः साधनीयः।

विस्तारे दैर्घगुणिते श्रष्टभिविभन्ने यद्येकः परिशिष्यत तदा ध्वजाय द्रति।

> खातेधिक भवेद्रोगी होने धेनुधनचयः। वक्रकुण्डे तु सन्तापी मरणं भिन्नमेखले॥ मेखलारहिते गोकोऽभ्यधिके वित्तसं चयः।

भार्याविनायनं प्रोत्तं कुण्डे योन्या विना कते। त्रपत्यध्वंसनं प्रोत्तं कुण्डं यत् कण्ठविज्ञितम्॥ खातहोने भवेद्रोग इत्यादिना खातादिलचण्रहितस्य कुण्डस्या-निष्टफलत्वदर्यनादिदानीं खातादीनामव लचणमिश्वधोयते।

तद्यथा मीच्चूडोत्तरभास्ते। चतुर्व्विंगतिमं भागमङ्गुलं परिकल्पातु। चतुर्व्विंगाङ्गुलं इस्तं कुण्डानां परिकल्पयेत्। इस्तमाचं खनेत्तिर्थ्यगूर्वं मेखलया सङ॥

मुष्टिमानं यतार्षभित्यादिना प्रसिष्ठेनैव इस्ताङ्गुलव्यवहारेण् होमानुसारात् कुण्डमानमुक्तम्। इयन्तु खातादिमान कथनार्थं परिभाषा क्रियते। चिकौषितकुण्डचेत्रं चतुर्व्वं प्रतिधा विभन्य यावान् चतुर्व्वं प्रतिमो भागस्तावत्परिमाणमङ्गुलं परिकल्पय चतुर्व्वं प्रतिमो भागस्तावत्परिमाणमङ्गुलं परिकल्पय चतुर्व्वं प्रतिकल्पयेत्। ततस्तेन इस्तेन परिमितं सर्व्वकुण्डानां तिर्थ्यक् खातमानं विधायमेखलासहितस्य खातस्य तेनैव इस्तेन परिमितमूर्द्वमानं विदध्यात्। प्रथमेषु उक्तम्। कुण्डं जिनाङ्गुलं तिर्थ्यगूर्द्वं मे बलया सह।

जिनाङ्गुलं, चतुव्विंगत्यङ्गुलम् ॥

प्रतिष्ठासारसंग्रहेपि।

पञ्च- विमेखलोच्छायां जात्वा शिषमधः खनेत्॥ विष्वकर्माणाप्युक्तम्। व्यासात् खातः करः प्रोक्तो निम्नस्तिष्यं हुलेन तु। तिष्यङ्गुलानि, पञ्चदशाङ्गुलानि खातस्य निम्नत्वम्। उन्नता सा नवाङ्गुलैरिति, वच्चमाणतानीखलात्रयपचि नवा-ङ्गुलं प्रथममेखलयोत्सेध द्रत्युभयोयतुर्व्विशत्यङ्गुलत्वम्। कग्ढमानमुक्तं कालोत्तरे।

खाता बाह्येऽङ्गुलः कण्टः सर्वं कुण्डेष्ययं विधिः॥ खात-मेखलयोरन्तराले अङ्गुलमानेन काखमोष्ठापरपर्याय कुर्यात्।

सारसमुचये। खातादाच्चाङ्गुलः कग्छस्तदाच्चे मेखला क्रमात्। मेखलालचणमुक्तं कामिके।

> चेत्राकींयेन तस्रोष्ठः स्यात्तद्वेदर्तुभागतः। मेखला पृथुतीच्यायः कुण्डाकारा तु मेखलाः। सर्वेषान्तु प्रकर्त्तव्या मेखलैकात्र लाघवात्॥

चेत्रस्य, त्रकांश्रेन, द्वादशांश्रेन कुण्डस्योष्ठः कण्डगन्दवाचः स्यात् तद्देसागतः कुण्डधतुर्थां गतो मेखलायाः विस्तारः।

तथा ऋतुभागतः षष्ठभागेन मेखलीच्छ्रायः कार्यः॥ पिङ्गलामतेपि। खातादेकांङ्गुलं त्यच्य मेखलानां स्थितिभैवेत्। मे खलैकाथवा तिस्त्री भूतसंख्याथवा प्रिये॥

भूतसंखाः, पञ्चसंखाः।

उत्तच प्रथमे। कराडाङ्गुलाइहिः कार्या मेखलैका षड्झुला। चतुस्तिद्वाङ्गुला यदा तिस्तः सर्वत्र शोभनाः॥

यदा एका मेखका तदा सा विस्तारीत्सेधाभ्यां षड़ झुला विधेया। "एका षड्ङ्गुलीत्सेधविस्तारा मेखला मतेति" पिङ्गलोत्ती:। यदातु मेखलाचय पचस्तदा क्रमेण चतुस्ति-हाङ्गुलमानाः कर्त्तव्याः। मोहचूद्रीत्तरे। मेखलाचितयं कायं कोणरामयमाङ्गुलैः। कोणाः, चलारः। रामाः, त्रयः। 'यमी' ही । तत्र सर्व्वान्तिमा, दाङ्गुला । मध्य स्थाः त्रा ङ्गुलाः । कुण्डकण्ठसिन्निहिता चतुरङ्गुला इति । सत्येवं प्रथम-मेखलायाः कुण्डकण्ठादारभ्य नवाङ्गुल उत्सेधः स्थात् ॥ लचण संग्रहेऽपि ।

प्रथमाष्टाङ्गुला व्यासादुनता सा नवाङ्गुले: ।

सध्यान्तु चाङ्गुला बाद्यी त्याया त्यमाङ्गुला ।

सेखलाः पञ्चवा कार्थाः षट्-पञ्चा-चि-चि-पचकैः ॥

प्रथमकुण्डसनिहिता आन्तरीत्सेधनवाङ्गुला बाह्ये तु चतुरङ्गुलैव । अष्टाङ्गुलाः चतुरङ्गुला । अञ्दयः, चत्वारः ।

पची दी ॥

योनि लचणमुतं खायम् वे।

मेखला मध्यतो योनिः कुण्डाद्वा त्रंगिविस्तृता।

ग्रङ्गुष्ठमानोष्ठकण्डा कार्य्याख्यदलाकृतिः॥

प्राग-ग्नि-याम्यकुण्डानां प्रोत्ता योनिक्दङ्मुखा।

पूर्व्वामुखाः स्मृताः शेषा यथा शोभं समन्विताः॥

मेखलाया गर्भदेशे कुण्डाईदीर्घा कुण्डलतीयांशविस्तृता योनि:कार्था। अत्रोष्टशब्देन, योन्यश्रमुचते। कण्ठशब्देन, च योनिमेखला। अङ्गुष्ठशब्दः, अङ्गुलपर्थायः। एकाङ्गुलपि-माणेन योनिरयंमेखलाच कुर्थादित्यर्थः। विस्तारोऽष्टाङ्गुलो योनिरयमङ्गुलसंमितमितिपङ्गलोक्तेः।

नारदीये। कुण्ड नंप्रप्रिविस्तारा योनिक च्छ्रयताङ्गुलम्। कुण्डार्डेन तु दीर्घा स्थात् कुण्डोष्ठी बोधिपत्रवत्॥ कुण्डोष्ठीति, यथा कुण्डे दादमांग्रेन श्रोष्ठो विह्नि एवं योनेरिप दादशभागेन श्रोष्ठः कार्य दल्यरः। यथा कुर्णे प्रविष्ट-श्रोष्ठो यस्या दति। 'बोधिपत्रम्, श्रखत्यपत्रम्।

#### बैलोक्यसारे।

दोर्घात् स्यां इलानाभिस्तं योना विस्तरेण तु ।

एका द्वृ लोच्छिता सा तु प्रविष्टाभ्यन्तरे तथा ।

कुष्पदयसमायुक्ता चाष्वत्थदलबन्धता।

यङ्गलमेखला युक्ता मध्ये क्ष लाच्यष्टतिस्तथा॥

दचस्या पूर्व्यास्ये तु जलस्या पश्चिमोत्तरे।

नवमस्यापि कुण्डस्य योनिद्दे चदलस्थिता॥

'स्यां जुलाः, दादशा जुलाः। 'तं ग्रोनेति, देर्घटतीयांग्रन्य निक्तारा। 'एके ना जुले नी च्छिता तथा, एके ना जुले न कुण्ड मध्ये प्रविष्टा। 'कुम्भदयसमायुकेति, पूर्वोक्ता क्रियक्त ख्याक ते यों ने बुंभदेश स्थितं ह त्तदयमे व गजकुम्भाक तित्वात् कुम्भग्रव्दे नी क्रम्। ते ना च कुम्भ स्थलाक तिर्घट द्यं स्त्रिण्ड दय वा स्थाप्य मिति तद्याद्यं। सङ्गुष्ठ मे खले ने ति, एका जुल मानया भिखलया परिवेष्टिते त्यर्थः। मध्ये तिति, यथा सुचि एत-धारणाय विलं कियते तथा यो निमध्येपि विलं कर्त्तव्य मित्य मिन् प्रायः। दचस्थेति, पूर्वा ग्नेययाग्य कुण्डेषु दिचण्मागे उत्तराभि-मुखा यो निः कार्था ने क्रियादिकुण्डेषु तु पश्चिमभागे प्राप्ट-मुखा विधेयाः। 'नवम इति, स्रष्टदिचु कुण्डेष्वेवं विधाय पूर्वि-ग्रानदिशोरन्तराले यन्तवमं कुण्डं चतु हिंचु वा कुण्डचतु प्रथ

<sup>\*</sup> चाच्यस्थितिरिति क्वचित्पाटः।

<sup>( 8 = )</sup> 

क्तला ईग्रानदिशि यत्पञ्चमं कुण्डं तयोरिप दिचणभागेपि योनिः कार्य्यत्यर्थः॥

वहृचपरिशिष्टे । अथाबुधः स धूमे तु जुइयाद्यो इताशने । यजमानो भवेदन्धः सपुत्र इति च श्रुतिः॥

च्छन्दोगपरिग्रिष्टे कात्यायनः।

पाण्या ह ति दीद्य पर्वे पूर्विका रक्षादिना चेत् समुचि पर्वेपूरिका। दैवेन तीर्थेन च इयते हिवः खङ्गारिण खर्विष तच पावके॥

योनिर्चिष जुहोत्यग्नै। व्यङ्गारिणि च मानवः॥
मन्दाग्निरामयावी च द्रिष्ट्रयेव जायते।
तस्मात् समित्रे होतव्यं नासिमित्रे कथञ्चन॥
ज्ञारोग्यमिच्छतायु श्रियमात्यन्तिकों तथा।
ज्ञञ्जषु हते चैव पाणिसूर्पसुचादिभिः॥
न कुर्याद्ग्निधमनं कुर्यात्त् व्यजनादिना।
मुखेनैव धमेद्ग्नं मुखाद्वेग्नोभ्यजायत॥
नाग्निं सुखेनिति तु यज्ञीकिको योजयन्ति तत्।

भविष्यत्पुराणे। भूभी स्थितेन पातेण विष्टच्देन च पाणिना। वामेन यदुर्शार्टूल नान्तरीचे तु इयते॥ धनायुर्दाररेखासु सोमतीर्घं तु मध्यमं। लाजादिस्वनं तेन कर्त्तव्यं वपनं तथा॥ 'वपनम्' ब्रीह्यादिनिर्व्वापः।

वायुपुराणे। कण्डनं पेषणञ्चेव तथैवो ही खनं सदा।

<sup>\*</sup> कंसदिना चेदिति पाठानारस्।

सक्तदेव पितृणां स्याद्देवानां तिच्चरचते॥ प्रागयाः समिधो याच्या ऋखर्वानीष्ठपाटिताः। काम्येषु वशकसीादी विपरीता जिघांसति॥ विशीर्षा विदला इस्वा वका वहुशिराः क्रशाः। दीर्घास्यूला पुणैर्जुष्टाः कर्मासिषिविनाशकाः ॥ समिदित्व नृहत्ती ब्रह्मपुराणे। श्रमी-पलाश-न्ययोध-प्रच-वैकक्षतोद्ववा। ग्रखत्योङ्म्बरी विस्वयन्दनः सरलास्तया। यालय देवदार्यं खदिरचिति याज्ञिकाः॥ क्रन्दोग परिशिष्टे कात्यायनः। नाङ्गुष्ठादिधका कार्या समित् स्यूलतया कितित्। न वियुक्तार्जवा चैव न सकीटा न पाटिता॥ प्रादेशात्राधिकान्यूना न तथा स्यादिशाखिका। न सपर्णी समित् काय्या हीमकर्मस जानता॥ तथा। यथोक्तवस्वसम्पन्ने 🚜 याद्यं तदनुकारि यत्। यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिव गालयः॥ याच्यं द्रव्यमनादेशे जुहीतिषु विधीयते। मन्त्रस्य देवतायास, प्रजापतिरितिस्थितिः॥ 'अनादेशे' अविधाने।

मन्त्रस्य देवतायाश्व श्रनादेशे प्रजापितः देवता प्राजापत्थी-मन्त्रः समस्ता व्याष्ट्रतयश्व ।

यत तु देवती सा मन्त्रस नास्ति तत्र मूलमन्त्रीवेदितव्यः।

अ यथोक्तमस्त्रमंत्राप्ताविति कचित्पाठः।

## सचीसको गरुडुपुराणे।

प्रणवादिनमीऽन्तच चतुर्थन्तच सत्तम।

देवतायाः स्वकं नाम सूलमन्त्रः प्रकीर्त्तितः॥ विष्णुधर्मात्तिरे। दध्यलाभे पयः कार्यः मध्वलाभे तथा गुड़ः।

ष्टतप्रतिनिधिं कुर्य्यात् पयो वा दिध वा नृप॥ पैठीनिसः। काण्ड-सूल-पर्ण-पुष्प-फल-प्ररोह्त-रस-गन्धादीनां सादृष्येन प्रतिनिधिं कुर्यात् सर्व्वालाभे यवः प्रतिनिधिभवति॥

## मैचायणीयपरिभिष्टे।

दर्भाभाव नामः प्रतिनिधिः श्रद्येषाः पलामा-खत्य-खदिर-रोहितको-दुखराणां, तदलाभे सर्व्यवनस्पतीनां तिलक-नीप-निख-राजह्यच-मान्य--रलूक-कपित्य-कोविदार-विभोतक-स्रेषान्तक-सर्व्य-कग्रुकिवर्जाः। प्रतमन्यार्थे प्रतिनिधिस्तदलाभे दिध-पयो वा।

> द्रित मण्डपादिलचणम्॥ अय वृद्धियादम्॥

श्राह शातातपः। नानिष्टा पित्तयज्ञेन वैदिकं किञ्चिदाचरेत्। तत्रापि मातरः पूर्वं पूजनीयाः प्रयत्नतः॥ श्रक्तत्वा मात्रयागन्तु वैदिकं यः समाचरेत्। तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसामिच्छन्ति मातरः॥

मात्रगणास्तु भविष्यपुराणे निक्षिताः। गौरो-पद्मा-मचो-मेधा-सावित्री-विजया-जया। देवसेना-स्वधा-स्वाहा-मातान्या लोकमात्रकाः। हृष्टिः पृष्टिस्त्या तुष्टिराक्षदेवतयाहस। पूज्या चित्रे ऽधवार्षायां वरदाभयपाणयः ॥
विषापुराणे । कन्या-पुत्रविवाष्टेषु प्रविश्चे नवविश्मनः ।
शुभक्षाणि वालानां चूड़ाक्षादिके तथा ॥
सीमन्तोवयने चैव पुत्रादिमुखदर्भने ।
नान्दीमुखान् पितृनादी तर्पयेत् प्रयतो ग्रन्दी ॥
जावालः । यज्ञीदान्द-प्रतिष्ठासु मेचलावन्ध-मोच्चयीः ।
पुत्रजन्मदृषीत्सर्गे दृष्टिश्चाद्यं समाचरेत् ॥

तेन वैदिक हो माङ्ग केषु दर्भपूर्ण मासादिषु अन्येषु च वचन-विश्रीषतेषु कमीसु द्वियादमा चणीयम्॥

तथा तुलापुरुषादीनामिष यागसंग्रब्दनात् लोकपाला-वाचनमन्त्रेषु च सर्वेषु ममाध्वरम्पाच्चित्रं रचेत्यादिग्रब्द प्रयोगात् सत्यपि दानरूपत्वे यागधर्मेराभवितव्यमिति तत्रापि विदित्राषं कर्त्तव्यम्। एवमेव सद्दोमकेषु धान्यपर्वतादिष्वपि-श्रनुसत्थेयाः।

### तस्य विविमाच्च कात्यायनः।

श्राभ्यद्विक प्रद्विणमुपचारः पूर्विक्किप श्रमन्त्रवर्धं अपं ऋजवो दभी यवैस्तिलार्थः सम्पन्नमिति हिप्तप्रश्नः, सुसम्प्त्न मित्यनुज्ञातो द्धिवद्राचितिमश्राः पिण्डा नान्दीमुखान् पितृ न् वाचियिषे इति पृच्छिति, वाच्यतामित्यनुज्ञातो नान्दी-मुखान् पितृ नावाहियिष्ये, इति पृच्छत्यावाह्येत्यनुज्ञातो नान्दी-मुखाः पितरः प्रीयन्तामित्यन्तचय्यस्थाने नान्दीमुखाः पितरः पितामहाः प्रपितामहा मात्रो मातामहास प्रीयन्तामिति, न स्वधां प्रयुद्धीत युग्मानाग्रयेदिति। निगद्याखातमेतत्। त्रीमार्कण्डेय पुराणे।

नान्दोसुखानां कुर्व्वीत प्राज्ञः पिण्डोदकाक्रियां। प्राजापत्येन तीर्थेन यच किश्वित् प्रजायते॥ अय सधुपर्कः।

श्राष्ट जावालः । वैवाश्च स्विजञ्जेव श्रोतियं ग्टहमागतम् । श्रद्धेनाधुपर्केण स्नातकं ग्टहमेववा ॥ विश्वामित्रः । संपूज्य मधुपर्केण ऋत्विजः क्रमी कार्यत् । श्रपूज्यकार्येत् क्रमी किन्विषेणैव युज्यते ॥ तद्विधिस्तु कात्यायनस्त्रे ।

षड्धी भवन्याचार्या ऋतिग्वेवाद्या राजा प्रियः स्नातक इति प्रतिसंवत्सरानईयेयुर्येचमाना ऋत्विजः॥

श्रासनमाहार्थाह। साधुभावानास्तां श्रचियामोभवन्त मित्याहरन्ति विष्टरं पाद्यं पादार्घ्यमुदकमर्घमाचमनीयं मधुपर्क दिध-मधुः ष्टतमिपहितं कांस्ये कांस्येनान्यस्त्रिस्तः प्राह विष्टरादीनि विष्टरं प्रतिग्रह्णाति वर्षोस्ति समानामुद्यतामसूर्यः॥

इमन्तमभितिष्टामि यो मानश्वाभिदा सतीत्येनमभ्युपिव-ग्राति पादयोरन्यं विष्टर त्रासीनाय सव्यं पादं प्रचाल्य दिल्णं प्रचालयित ब्राह्मणश्चेद्दिणं प्रथमं विराजी दोहिस विराजी दोह्मग्रीयमिय पाद्याये विराजी दोह दलर्घ्यं प्रतिग्टङ्गात्या-पश्च युषाभिः सर्व्यान् कामानवाप्तवानीति निनयत्रभिमन्तयते समुद्रंवः प्रहिणोमि खां योनिमभिगच्छत।

अरिष्टा अस्मानं वीराणामापरा सेचि मत्पय द्रत्याचामत्यामागन्य-

सासमीयसा स्जवचेसा तं मां कुरुप्रियं प्रजानामधिपतिं पशू-नामरिष्टिं तनूनामितिमित्रस्थलेति मध्यके प्रतीचते देवस्थलेति प्रतिग्टह्णातितथ्। सव्ये पाणौ कला दिचणस्यानामिकया विः प्रयौति नमः स्थावास्थावान्यश्रनेया विद्वं तत्ते निष्कुान्तामीत्य-नामिकाङ्ग्छेन च चिनिरुचयित तस्य चिः प्रायानि यसधुनी अधव्यं परमं श्रीं रूपमनाद्यन्तेना हं मधुनी मधव्येन परमेण रूपे-णात्राचीन परमी मधव्योन्नादीऽसानीति मधुमतीभिर्वा प्रत्यचं पुतायान्ते वासिनीवान्तरत श्रासीनायीच्छिष्टं दद्यात् सर्वे वा प्राश्रीयात् प्राग्वा सञ्चरिति नयेदाचम्य प्राणान् संस्थाति वास अस्थिनसीः प्राणीच्योयचुः कर्णयीः स्रोनं वास्नोर्वलमूर्वी रोजी रिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तलामि सहेत्याचान्तीदकाय श्रमेमा दाय-गौरिति तिः प्राच प्रत्याच माता रूट्राणां दुचितावस्नाए। स्वसापानामसतस्य नाभिः प्रनुवीचं चिकितुषे जनाय मागामना-गामदितिं विधिष्ठेति मम चामुख पाणानए । इतोमीति यद्या-नभैताव्ययद्युत्सिस्चे समचामुख च पापाइत मृत्स्जत दृणान्य-चिति ब्र्यात्रलेवामाए। सोषे साइधियन्त्रमधिविवाहं कुर-तेत्वेव ब्र्याययप्यसक्तत्संवत्सरस्य सोमे न यजेत क्ततार्घ्या एवैनं याजयेयुर्नाक्ततार्घा इति श्रतेः। श्रस्यार्थः। श्रासनमाद्वार्येत्यन्तं सुवीधाः । साधुभवानित्यादिमर्घः प्रत्यध्येषणं । श्राहरन्यधः पित्र-सम्बन्धि पुरुषाभिप्रायेण बहुवचनं । विष्टरोक्किनायपञ्चविंगति-कुश्रपत्रस्तरः।

तथा च परिशिष्टे। कतिभिस्तु भवेष्ठद्या कतिभिविष्टरीमतः! पञ्चाष क्रिभेवेषस्मा तर्हेन तु विष्टरः॥

जर्बनेशो भवेद्वत्था लखनेशस्तु विष्टरः।
दिचिणावर्त्तनो ब्रह्मा वामावर्त्तस्तु विष्टरः॥
प्रथमो विष्टर उपवेशनार्थम्।
पाद्यमिति, पादार्घ्यं दितीयं विष्टरम्।
पादार्घसदनं सुखीर्णाः। अर्घी व्याख्यातः।

याचमनीरं उदक्षमेव 'मधुपर्कं, दिध-मधु-एतं कांस्य भाजने तेनेवा पिहितम्। यर्घार्घपित्यतिरिक्तोन्यएव विष्टरा-दीनि विस्तिः प्राह्न, विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिग्टह्यतामित्ये वं ॥ यर्घस्त तुरणोमेव विष्टरं प्रतिग्टह्य वर्षोस्मीति मन्तेण तत्नो-पविश्वति ॥

'पादयोरन्यमिति, पादार्घेण बाध्यते।

ततस्र पाद्पचालनानन्तरं हितीयविष्टरदानं। तथा-चीत्तरस्रे विष्टर श्रासीनाय सव्यं पादं प्रचाल्य द्विणं प्रचालयतीति, एकस्मिन् विष्टर श्रासीनस्य पादप्रचालन-मुपद्खिते। ब्राह्मण्येदघी भवति तदा द्विणपादं प्रथमं प्रचालयेत्। विराजी दीहोसीति मन्त्रेण जलं ग्रहीत्वा प्रचालय-त्यच्य एव, श्रापस्थद्दतिमन्त्रेण श्रवं प्रतिग्रह्णाति, श्रच्योदकं निनयत् समुद्रं व द्दति जपति, श्राचामयन्तित मन्त्रेणाचमति मित्रस्यस्त्रेतिमन्त्रेण, मध्यकमीचते देवम्यत्रेतिमन्त्रेणमध्यकं प्रतिग्रह्णाति। सर्व्येषु वैतेषु विस्तिरेतानि द्रव्याण्यभिधाय प्रतिग्रह्णाति। सर्व्येषु वैतेषु विस्तिरेतानि द्रव्याण्यभिधाय

अयार्घो मधुपर्कपातं सत्ये पाणी कत्वा दिचणस्यानामि क्या नमः स्यावितिमन्त्रेण मधुपर्कं निः प्रयोति मित्रयतीत्यर्धः।

त्रनामिकांङ्ग्छेन च तूष्णीं निर्निक्चिति निषिचतीत्वर्धः। च प्रच्यात् प्रयौति च। त्रतत्र प्रतियुवनं, निक्चणं एवच्च निक्ष्य चण्यवधानात् समन्त्रकं निः प्रयुवनं विधेयमिति सिडाति।

यनाधुन इति मधुमतीभिर्चा मधुपर्कतिः प्राश्चीयात्॥

मधुपर्के च सोमे च नोच्छिष्टो भवतौति सारणात्, उच्छिष्ट
स्वैव मन्त्रपाठः। श्रष्टाचम्य वाद्मश्रास्य इत्यादिभिर्मान्तैः प्राणायतनानि संस्थ्यम् अत्र साकाङ्कलादस्तीत्यध्याद्वारः।

# स इति च सब्बेनानुषङ्गः।

श्रिष्टानि मेङ्गानि तनुरित्यन, सन्ति यध्याहारः । श्राचान्ती-दकाय गासमादाय गौरिति निः प्राहिति, श्राचान्तोदकपहणात् पुनराचमनमितिकेचित् । श्रपरेत्वाहुः । श्राचान्तमुदकं येन स श्राचान्तोदकः तदर्षे ग्रस्तादानमिति ताद्ष्यंच पद्यालं भस्य तदर्यत्वात् एतचार्ध्यकर्वावाच्यम् ।

ततो माता रुट्राणामिति मन्त्रं अध्यः प्रतिब्र्यात्।

श्रमुखेति चार्घियतुर्नाम यहणं, यद्यालभेत पापानं घातया-भीतिप्रयोगः। श्रथ यद्युत्सिस्टचेश्मभचामुख च पापाहतमुत्-स्वजत त्रणान्यत्विति ब्र्यात्।

अवाप्यवयितुनीमादेशः।

त्रोमुक्त त्रणान्यत्तीति ब्र्यादिति, निगदीयं। नत्वेवामाण् सोर्घस्यादिधयत्त्रमिधविवाहङ्ग्रते दत्येवं ब्र्यात् शिषं सुगमम्।

श्रय पुष्णाहवाचनं। श्राह वेदव्यासः।
सम्मून्य गत्थमान्याद्येत्री स्वाणान् स्वस्ति वाचयेत्।
(१८)

धर्मानकीण माङ्गल्ये संग्रामाङ्गतदर्भने ॥ यमः। पुर्ण्याहवाचनं दैवे ब्राह्मणस्य विधीयते । एतदेव निरोङ्गारं कुर्यात् चित्रियवैश्ययोः॥

कश्यपः। लोके भूतिकक्षंस वै तदादीन्येव वाक्यानि स्युर्यधा पुरुवाहं सुसम्बद्धमिति।

'भूतिकर्मास, सम्पत्करकर्मस, खस्तिवाचनादिष्विति यावत्। 'एतदादीनि, प्रणवादीनि।

पुखाइवाचनमुक्तं बह्नुचपरिणिष्टे ।

अविकतजानुमण्डलंकमलमुकुलसदृशमञ्जलं शिरस्याधायः दिचिणेन पाणिना सुवर्णपूर्णकलशं धार्यित्वा, दीर्घा -नागा-नद्योगिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेन ऋायुःप्रमाणेन पुण्याष्टं दीर्घमायुरस्तु, भिवा त्रापः सन्तु, सीमनस्यमस्तु, त्रज्ञतञ्चारिष्टं-चास्तु, गन्धाः पान्तु, माङ्गन्यञ्चास्तु, पुष्पाणि पान्तु, सिययमस्त्, यचतानि पान्त, यायुष्यमस्तु, तांब्रूलानि,पान्तु, ऐखर्यमस्तुदचिणाः पान्तु, त्रारोग्यमस्तु, दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तु हिः नीर्यशो विद्या विनयो वित्तं वहुपुत्रञ्चायुष्यञ्चास्तु, यं कल्वा सर्व्ववेदोयज्ञिका करणकर्यारचाः ग्रभाः ग्रोभनाः प्रवत्तन्ते,तमहमोङ्गारमादिं कला ऋग्यजुःसामाशीर्वचनं बहुऋषिमतं समनुज्ञातभवद्भिरनुज्ञातः पुर्णं, पुर्णाहं वाचियाचे, वाच्यतां द्रविणोदा द्रविणमस्तु, अस्य सवितापश्वातान्रवोनवो भवति, जायमानीचा दिवि दिचणावन्तो त्रस्वृरित्वेता ऋचः पुण्याहे ब्र्यात्, व्रतनियमतपः स्वाध्यायशः चु-दमदानविशिष्टानां सर्व्वेषां ब्राह्मणानां समाधीयतां, मन:

<sup>#</sup> नदानद्यो द्ति पाठान्तरम्।

सक्षाहितमनसः सः । प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नाः सः शान्तिरस्त् पृष्टिरस्तु, तृष्टिरस्तु, वृद्धिरस्तु, श्रविष्नमस्तु, श्रायुष्णमस्तु, श्रारोग्य-मस्तु, श्रिवृद्धमास्तु, कर्मसिंदिरस्तु, प्रतमग्रद्धिरस्तु, धनधान्य-सग्रद्धिरस्तु, इष्टसम्पद्स्तु, श्रानष्टिनरसनमस्तु, यत्पापंतत् प्रति-हतमस्तु, यच्छेयस्तदस्तु, उत्तरे कर्माखविष्नमस्तु, उत्तरोत्तरित्रयाः स्नाः सम्पद्यन्तां, तिथि-कर्ण-मृहर्त्त-नचत्रसम्पदस्तु, तिथिकर्णमृहर्त्तनचत्रग्रहरू-ज्वाधिदेवताः प्रीयन्तां, तिथिकर्ण मृहर्त्ते नचत्रे सग्रहे दैवते प्रीयेतां, दुर्गापाञ्चाच्यां प्रीयेतां, श्राम्बपुरोगाविखेदेवाः प्रीयन्तां, सन्द्रपुरोगा मरुद्धणाः प्रीयन्तां, विसष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्तां, महेखरपुरोगा उमा मातरः प्रीयन्तां, श्रक्थतीपुरोगा एकपत्राः प्रीयन्तां, विश्वपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्तां, ब्रह्मपुरोगाः सर्वे-वेदाः प्रीयन्तां, विश्वपुरोगाः सर्वे-वेदाः प्रीयन्तां, विश्वपुरोगाः सर्वे-वेदाः प्रीयन्तां, विश्वपुरोगाः सर्वे-वेदाः प्रीयन्तां, विश्वपुरोगाः सर्वे-वेदाः प्रीयन्तां।

ब्रह्म च ब्राह्मणास प्रीयन्तां, सरस्वत्यः प्रीयन्तां, स्रदा-मेधे प्रीयतां, भगवती कात्यायनी प्रीयतां, भगवती माहेष्वरी प्रीयतां, भगवती ऋदिकरी प्रीयतां, भगवती हिंदकरी प्रीयतां, भगवती पृष्टिकरी प्रीयतां, भगवती तृष्टिकरी प्रीयतां, भगवनी विश्व-विनायकी प्रीयतां सर्वी: कुलदेवता: प्रीयन्तां सर्वी: प्रामदेवाताः प्रीयन्तां, हतास ब्रह्मदिषः,

इता विदिषः, इताः परिपत्थिनः, इतास विष्नकर्तारः, इता-स विष्नकराः, शतवः पराभवं यान्तु, श्राम्यन्तु घीराणि, शाम्यन्तु पापानि, शाम्यन्तु ईतयः श्रुभानि वर्षन्तां, शिवा श्रापः सन्तु शिवा ऋतवः सन्तु, शिवा श्रम्मयः सन्तु, शिवा श्राष्ट्रतथः सन्तु, शिवा वन- स्यतयः सन्तु, शिवा श्रापः सन्तु, श्रहोरावे शिवे स्थातां निकार्भ, निकामे, नः पर्थ्यन्थो वर्षतु। फलवत्थोन श्रोषधयः पच्यतां योग- चेमो नः कत्यतां, श्रुक्ता-क्षारक-वृध ष्टहस्पित-श्रनेश्वर-राइकेतु-सोमसिहता द्यादित्थपुरोगाः सर्व्वे ग्रहाः प्रोयन्तां, भगवान् नारा- यणः प्रीयतां, भगवान् पर्व्जन्यः प्रीयतां, भगवान् स्वामो महासेनः, प्रीयतां पुष्पाहकालं वाचियिष्ये, वाच्यतां उद्गातेव श्रकुने सामगा- यसि याच्यया यजित यत्पुष्णं नचत्रं तहदक्षवीतोपव्यूषं यदा वे सूर्य्य उदिति श्रध नचत्रं नैति यावित तत्र सूर्योगच्छेत् यत्र जषन्यं पश्चेत्तावत् कुर्व्वोत यत्कारीस्थात्पुष्पाह एवं कुरुते तानि यानि एतानि यमनचत्राणि यान्येव देवनचत्राणि तेषु कुर्व्वोतयत्कारी-स्थात् पुष्पाह एवं कुरुते ताहि यान्येव स्वनचत्राणि तेषु कुर्व्वोतयत्कारी-स्थात् पुष्पाह एवं कुरुते पुष्पाहं स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे श्रादित्य उदितीय, स्वस्तिन इन्द्रो इदश्वाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताचीं श्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रहस्पति देधातु।

त्रष्टी देवा वसवः सोम्यासः चतस्रो देव्योरजसा त्रविष्टाः ते यत्रं पान्तु रजसः पुरस्तात् संवसरीणमस्त्रण्सस्ति ।

## स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु।

श्रायुषाते स्वस्ति ऋहामस्तोमं सर्वामृहिस्हासा ह्योनम-सीपसद्यमित्रं देवं मित्रधेयत्रोश्रस श्रमुराधान हिवधा वर्षयन्तः शतं जीवेम श्रदः सनीलास्त्रीणि तीणि वेदेवानामृह्यानि तीणि क्र-न्दांसि त्रीणि सवनानि तय इमे लोकासह्यामेव तहीर्थ्य एषु लोकेषु प्रतितिष्ठति ऋषिं भवन्तो ब्रवन्तु ऋहातां श्रिये जातः श्रिय एलिने यस्मिन् ब्रह्माध्य जयत् सर्व्वमेतदमुख्य लोकमिदमूचसर्वन्तन्नोन दानखण्डं ३ त्रधायः ] हेमाद्रिः।

चत्रमभिजिहिजित्यिययं दधालक्षीयमान अदबुष्तीयमन्त्रं में गोपाय यम् षयस्त्रयीविदी विदुः यजुः ऋचः सामानि यजूं वि सा हि श्रीरमतायतां श्रीरस्विति भवन्ती ब्रवन्तु अस्तुश्रीः पुर्णाह समृद्धिरस्तुभगवान् प्रजापितः प्रीयताम्।

द्रित श्रीमहाराजाधिराज श्रीमहादेवस्य समस्तकरणाधीस्वरसकलविद्याविमारदश्रीहेमाद्रिविरिति
चतुवर्गचिन्तामणी दानखण्डे
परिभाषा प्रकरणम्।

# चतुर्थोऽध्यायः।

### अथ दानफलानि।

श्राचारैः स्प्रहणीयतां गमयता जना हिजनान्वयं कीर्त्तैः सर्वपथीनतां रचयता तैस्तैर्गुणानां गणेः । तत् किञ्चित् परमं मद्यः कलयता मीमांसया छन्दसां येनोचैः फलदायिदानमहिमन्याक्षेव दृष्टान्यते ॥ यो हिमाद्रिः शिवं स्तौति सर्व्वदानागमोदितम् । सीद्य दानफर्लं प्राष्ट्र सर्व्वदानागमोदितम् ॥

#### तत्र सामवेदोपनिषदि।

दानेन सर्वान् कामानवाप्नीति, चिरजीवित्वं प्रह्मचारी रूपवानहिंस्त उपपदाते, स्वर्गं पणायनात् दिविचरः पद्यो अचा स्थान-वीरासनादित्तवान् पित्ट-मात्ट-गुरु-ग्रुष्ट्राध्यानवान् स्वर्गीयः काञ्चनदानेनित ।

# त्राह भगवान् ऋग्वेदः।

उचा दिवि दिचिणावन्तो अस्तुर्धे अध्वदाः सह ते सूर्य्येण, हिर-खदा अस्तत्वं भजन्ते, वासीदाः सीम प्रतिरन्त आयुरिति । हारीतः । आपोददत् दृषमभिजयत्यात्मानं च निष्कृीणाति ।

<sup>🟶</sup> पर्णारातादिति कचित् पाडः।

अवदानादस्न् निष्मुीणाति अववानवादोऽवपतिश्व भवति ।

वस्तदानाइचोनिष्कृ णाति सुरूपोऽनग्नो वस्त्रभाक् भवति, हिरखपदानात्तेजो निःक्रीणाति सुतेजाः श्रोमान् हिरखभाग्भ-वित, गोप्रदानादाचो निष्कृ णाति, सुवाग्विपापा गोभाक् च भवति, श्रनडुत्प्रदानात् प्राणानिष्कृ णात्यरोगो बलवान् धुर्थ-भाक् च भवति, रथप्रदानाच्छरीरनिष्कृ णाति स्त्यविविध-विमानभाग्भवति, श्रयाप्रदानात् सुर्खं निष्कृ णाति यानग्रयना-सनविविधसुखश्रीभाग्भवति अपरिमितप्रदानाद्परिमितयोषं-पुणाति अपरिमितान् कामानवाद्गाति।

तिहिविधं भविति अविज्ञातदानं च विज्ञातदानञ्च, यदविज्ञातविदुषे तदविज्ञातं दानम्, अय यहिज्ञातविदुषे सब्रह्मचारिणे वैम्बानरमाददानाय, यहदाति प्रतिग्टह्माति च, तिहज्ञातदानं, तद्य्येतदाजुष्युक्षं, (इदं कस्मा अदादिति)।

श्रात्मानं निष्क्रीणाति, श्रात्मानमेव ददातीत्यर्थः। श्रनेन प्रकारेण जलादिदानमेव स्तूयते। विषाु:। तैजसानां पात्राणां प्रदानेन पात्री भवति कामानां।

मधु-एत-तैलदानेनारीयं श्रीषधप्रदानेन च, लवणप्रदानेन 'लावण्यं, धान्यप्रदानेन तृष्टिः, सस्यदानेन च तथा, इत्यनप्रदानेन दीप्ताग्निभीवति, संग्रामे सज्जयमाप्त्रोति, श्रासनदानेन स्थानं, श्रय्यादानेन भार्थ्यां, उपानत्प्रदानेनाश्वतरीयुतं रथं, चेत्रप्रदानेन स्वगं, तालवन्त-चामरप्रदानेनादुःस्तिलं, पुष्पप्रदानेन ज्यायान् भवति, श्रनुलेपनप्रदानेन कीर्त्तिमान् भवति।

त्राह मनुः। वारिद्सृप्तिमाप्नीति सुखमचय्यमत्रदः।
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपद-श्रचुरुत्तमम्॥
भूमिदः सर्वभाप्नीति दीर्घमायुर्हिरखदः।
ग्रहदोयाणि विश्मानि रूप्यदीरूपसृत्तमम्॥
वासोदखन्द्रसालीक्य-मिखसालीक्य-मखदः।
ग्रनड्दः त्रियं पृष्टां गीदोत्रश्नस्य विष्टपम्॥
यानगय्यापदो भार्या-मैखर्थमभयप्रदः।
धान्यदः शाखतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसाष्टिताम्॥
'ब्रह्मसाष्टितां' ब्रह्मसमानगतित्वम्।

याज्ञवल्कः । भूदीपाखात्रवस्त्राभस्तिल-सिर्धः-प्रतिश्रयान् ।
नैविशिकस्वर्भधुर्य्यान् दत्त्वा स्वर्गे महीयते ॥
ग्रहधान्याभयोपानकत्रमात्यानुलेपनम् ।
यानं हत्त्वं श्रियं ग्रय्यां दत्त्वात्यन्तं सुखौ भवेत् ॥
'प्रतिश्रयः' प्रवासिनामात्रयः ।

'नैविश्विकं, विवाहप्रयोजनकं द्रत्र्यम्

तथा। यान्तसम्बाहनं रोगि परिचर्या सुरार्चनम्। पादशौचं दिजोच्छिष्टमार्जनं गोप्रदासमम्॥

यमः । दत्त्वा प्रतिश्रयं लोके तथादत्त्वैवचाभयम् । तथा दत्त्वा चितिं विप्रे ब्रह्मलोके महीयते ॥ क्षत्रदोग्रहमाप्नोति ग्रहदो नगरन्तथा।

तथोपानत्प्रदानेन रथमाप्नोत्यनुत्तमम् ॥
इत्थनानां प्रदानेन दीप्ताग्निर्भुवि जायते ।
गवां यास-प्रदानेन सर्व्वपापैः प्रमुच्चते ॥

क्कादः सर्वभाग्नीति कृष्यदो कृपमुत्तमम्।
वासोद्यन्द्रसालीकां सूर्य्यसालीकामण्यदः ॥
राजोपकरणं दत्त्वा रत्नानि विविधानि च।
नगरञ्च तथा दत्त्वा राजा भवति भूतले ॥
तथा। देवमात्यापनयन देवागारसमूहनम्।
श्रच नच्चैव विप्राणां द्विजोच्चिष्टापक्षणम् ॥
पादश्रीचप्रदानञ्च प्रकल्प्य परिचारणम्।
पादाभ्यङ्गप्रदानञ्च श्रान्तसम्बाङ्गन्त्रथा ॥
गवां कण्डू यनच्चैव ग्रासदानाभिवन्दने।
भिचादीपप्रदानञ्च तथैवातिथिपूजनम् ॥
एकैकस्य फलं प्रान्त गोप्रदानसमं यमः।
यस्तु सन्धृय सन्धारं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छिति॥
तस्य पुष्यक्रतान् लोकान् न वक्तं प्रभवाम्यङ्गम्॥

'सभारों यज्ञ-विवाहाद्यपकरणद्रव्यम्। फलमूलानि पानानि ग्राकानि विविधानि च। यानानि दत्त्वा विप्रेभ्यो मुदायुक्तः सदा भवेत्॥

तथा। धान्योदकप्रदायी च सिर्धिदः सुखमसुते।
विप्रेभ्यः पादुके दद्या- इयमान्यासनानि च॥
विविधानि च दानानि दत्त्वा च नृपतिभैवेत्।

तथा। अत्रदस्त् भवेक्कीमान् सुतः कीर्त्तिमानिष ॥ तैलमामलकं यक्कन् पादाभ्यक्नन्तयैव च। नरःसुत्रप्तेजस्ती सुखवांश्वैव जायते॥

(२०)

तथा। सत्तिकां गोशकद्दर्भानुपवीतं तथोत्तरम्। दत्ता गुणवते विप्रे कुले जायेत चीत्तमे ॥ सुखवासम्तु योदयाहम्तभावनमेवच । श्वचिः स्याब्स्भगीवाग्मी सुखीचैव सदा भवेत्॥ पाद्यौचन्तवा यानं यौचच गुद्लिङ्गयोः। यःप्रयच्छति विप्राय ग्रुचिःग्रुषः सदा भवेत्॥ गसीषधमयाभ्यङ्गं माचिकं लवणं तथा। यः प्रयक्कृति विष्राय सीभाग्यं सतु विन्दति॥ मनिः। दुर्भिचे मनदाता च सभिचे च हिरखदः। पानीयदस्वरखे च ब्रह्मलोके महीयते ॥ देवसः। त्राद्धायामप्रदः स्वर्गं विमानेनाधिरोष्टति। प्राप्नीति दशगीदानफलं श्रीगिप्रतिक्रियः॥ प्रचाल्य पादी विप्राय लभेत् गोदानजं फलम्। चन्दनं तालद्यनाञ्च फलानि कुसुमानि च। ताम्बूल-मासनं शयां दत्त्वात्यम्त सुखौ भवेत् ॥ मात्यायमः। पादाभ्यङ्गैः शिरीभ्यङ्गैर्दानमानार्चनादिभिः। मृष्टवाक्यैविंशेषेण पूजनीया दिजोत्तमेः॥ गयुपुराणे । चन्दनानां प्रदातारः प्रज्ञानां मौक्तिकस्य च। पापकर्दृनिप पिद्धंस्तारयन्ति यथाश्रुतिः॥ । हाभारते। दासीं दासमलङ्कारं चेत्राणि च ग्टहाणि च। ब्रह्मदेयां सुतां दत्ता खर्गमाप्नोत्यसंग्यं॥ सभते च शिवस्थानं विलपुष्पप्रदी नरः।

<sup>\*</sup> भौगिप्रतिकाय इति पाठान्तरम्।

तथा । धुर्थप्रदानेन गवां तथाखैलींकानवाप्नीति नरीवस्रमाम्। क्रत्रपदानेन ग्टहं वरिष्ठं यानं तथीपानहसम्प्रदानात् ॥ वस्त्रप्रदामेन फर्न सुरूपं गन्धप्रदानात् सुरभिनंद:स्यात्। भिचावपानीयरसप्रदाता प्राप्नीति सर्वांष रसान् प्रकामान् ॥ प्रतिश्रयाच्छादन सप्रदाता प्राप्नीति तान्येव न संप्रयोऽत्र। स्रम्पगन्धानुविलेपनानि स्नानानि माल्यानि च मानवीयः। दद्याहिजेम्यः समवेदरीगस्तथाभिक्पय नरेन्द्रलोके ॥ तथा। चन्दनागुरुधूपांच विप्रेभ्या यःप्रयच्छति। ताम्बूलञ्च स्रजञ्जैव स स्वर्गं प्रवजेत्ररः॥ तिलान्ददच पानीयं दीपमन्नप्रतिश्रयम्। सतां खर्गेषुनामेतत्सू हतानि वचांसि च। साम्बदः सर्वभाग्नोति सर्वशाकैविम्खते॥ प्रेचणीयप्रदानेन स्मृतिं मेधाच विन्दति॥ चादित्यपुराणे। धर्मभास्त्रप्रदातारः सत्रदानरतास ये। तीर्थ-तङ्गग-कूपादि-नौका-सेतु-प्रदाय-ये॥ स्कन्धेन तारयेदास्तु हषात्तीनां जलप्रदः। पक्षान् ददाति केदारान् सफलां बैव पादपान्॥ षष्टिकोटि सहस्राणि अर्बुदानां च वै तयम्। क्रीड़न्ति ते खर्गपुरे एतदुक्तं दिजोत्तम ॥ अष्वम्बा यदि वा युग्यं शीभने वाथ पादुकी। तथा । ददाति यः प्रदानं वै ब्राह्मणेभ्यः सुसंयतः॥ तस्य दिव्यानि यानानि रथा ध्वजपताकिनः। दुष्टः पन्या नचैवेह भविष्यति कथञ्चन ॥

अन-पाना-म्ब-गी-वस्त-कृत्र-मय्या-सनानि च। प्रेतलोके प्रयस्तानि दानान्यष्टी विशेषतः॥ लिक्रप्राणे। वस्तं जलं पवितं च दत्त्वाय प्रावयोगिने। स महाभोगमाप्नीति अन्ते योगच पाखतम्॥ श्रासनं शयनं यानं योददाति यशस्त्रिने । समं मर्वेषु भूतेषु तस्य दु:ख न विद्यते॥ कालिकापुराणे। अभ्यङ्गमिस्ननीरं श्यनासनमेव च। द्याद्रवाच्चिनं चैव तमुहिष्य दिने दिने ॥ कायिनामन्रदानन्तु तदुद्दिश्य निवेदयेत्। अथवा किं प्रलापेन यत् किश्चित् सुक्ततं भुवि ॥ कुर्वेस्तत्पदमाप्नाति शिवमुहिश्य कीलया। देवीपुराणे। द्रव्यं भू-हिम-गो-धान्यन्ति सवस्व घतादिकम्॥ विधिना चीपबासेन एकामनक्तभीजनात्। श्रुचिना भावपूर्तेन च्यान्या सत्यब्रतादिना॥ अपि सर्षपमाचस्य दातारन्तारये इदत्। श्रादित्यपुराणे॥ अथान्नदानाङ्ग्दानात् प्रीतो भवति केपवः॥ गुड़-चौर-घृतैर्वस्त्रैः प्रीतो भवति चन्द्रमाः। जलदानाच वरुणः सुप्रसन्नी भवेत् सदा। रजतेन च दत्तेन प्रीतः स्याच महेश्वरः॥ सुवर्णेन तु दत्तीन विक्किनित्यं प्रसीदित । हस्त्यखर्षयानैश्व मघवानासनैस्त्या॥ ग्रयनैर्वेश्मभिधमीशूत्रेणीणांश्ररेव च। उपानद्वाां यमोगोभिः सौरभेयः कपहिनः ॥

पादुकाभ्यां प्रदत्ताभ्यां पद्मयोनिः प्रतुष्यति । अलङारैस्तथामान्यैर्जगमाता च पार्वती ॥ स्तन्दपुराणे। यो गाम्व महिषीं दद्यात् सालङ्कारां पयस्विनीं। कांस्यवस्त्रादिभियुक्तां स कामान् लभते खिलान्॥ सौरपुराणे। क्षणाजिनच महिषी मेषी च दमधेनवः। ब्रह्मलीकप्रदायिन्यस्त्लापुरुष एव च यानमध्यमनड्राइं हेमरूप्यमणींस्तिलान्। वक्किपुराणे। ये प्रच्छितिन्खपापेषु निरताः सर्वदा मुने । न तेषां भैरवः पत्था कदाचिदपि जायते॥ विषाधमा ति हं सउवाच। नरस्वासनदानेन स्थानं सर्व्वत विन्दति। सय्यादानेन चाप्नोति भार्थां ब्राह्मणसत्तमाः॥ दत्त्वा दिजाय भयनं स्वास्तीणं चीत्तरच्छदम्। कुले महति संभूतिं रूपद्रविणसंयुताम्॥ तथापचवतीं भार्थां प्राप्नोति वयगां तथा। अनेनैव प्रदानेन भार्था पतिमवाप्र्यात्॥ वितानकप्रदानेन सर्व्वपापैः प्रमुचते ।

क्षत्रय तथा विप्रा नात्रकार्यो विचारणा ॥ क्षत्रं प्रतप्रलाकञ्च दृष्टेरातपवारणम् । सर्व्वपापविनिर्मुताः स्वर्गे लोके मङ्घीयते ॥ याम्यं मार्गे तथा याति सुखेन दिजसत्तम । उपानही तथा दत्त्वा ऋचू से इसमिकते ॥ रथमस्वत्रीयुक्तं तिद्वं प्रतिपद्यते ।

सर्व्वपापविनिर्मुत्तीयाम्यं मार्गं सुखं ब्रजेत्॥ तालहम्तप्रदानेन सर्व्वपापैः प्रमुचित । तथा चामर दानेन सर्वदुखैर्विमुखते। पादुकानां प्रदानेन गतिमाप्नोति श्रीभनाम्॥ पादपीठप्रदानेन स्थानं सर्वेत्र विन्दति । **स्थानमेव तथाप्रोति द्खःं** दत्त्वा दिजातये॥ यक्कोपवीतदानेन वस्त्रदानफलं लभेत्। उण्णीषदानस्य तथा फलमितदुदा इतम्॥ दन्तकाष्ठप्रदानेन सौभाग्यं महदाप्र्यात्। मृत्तिकायाः प्रदानेन ग्रुचिः सर्वेत्र जायते ॥ यौचस्नानोदकं दत्ता विरोगस्वभिजायते। रोगनाश्मवाप्नीति तथाभ्यङ्गप्रदःसदा॥ तथैवीषधदानेन रोगनाशमथायुते। स्नानीयानि सुगन्धीनि दत्त्वा सीभाग्यमश्रुते ॥ अनुलेपनदानेन रूपवानभिजायते। कायाम्नि-दीप्ति-प्राकाश्याकृतिं चैव तथीत्तमाम्॥ यस्त् संसाधनार्थाय ब्राह्मणाय प्रयच्छति । सं याति विक्रसालीका पतुनामं च विन्दति॥ तैजसानि तु पात्राणि दत्त्वा सलवणानि च। तैजसानि तु पात्राणि सतैलानि प्रयक्कतः॥ आरोग्यमुत्तमं प्रीतः लावखमपि चीत्तमम्। तथा। समुद्रजानां भाग्डानां शङ्कादीनां प्रदायकः। पात्री भवति कामानां यशस्य न संशयः॥

कङ्कतस्य प्रदानेन परां वाधां प्रमुखिति ॥ ग्रय्याप्रदानं लोकेषु तथा स्थानकरं परम्। दत्तानुलेपनं मास्यं परां लच्चीनुपास्रते॥ त्रवाच्चं पुरुषी यस्तु दिने सम्यक् प्रयच्छिति। श्रखमिधफलं तस्य कथितं दिजसत्तमाः॥ शिविकायाः प्रदानेन विक्विष्टीमफलं भवेत्। स याति शक्रसालीकां यस्तु योधं प्रयच्छिति॥ यस्तुकक्मकरीं दासीं ब्राम्मणाय प्रयच्छित । लोकास्त् सुलभास्तस्य वस्नां समुदाहृताः॥ तरुणीं रूपसम्पद्मां दासीं यस्तु प्रयक्ति। सीऽपारीभिर्म्भुदायुक्तः क्रीड़ते नन्दने वने ॥ उष्ट्रम्बा गईभम्बापि यः प्रयक्ति तु हिसाः। अलकाच समासाय यचेन्द्रैः सह मोदते ॥ दानानामुत्तमं प्रीक्षं प्रदानं तुरगस्य च। वड्वायाः प्रदानन्तु तथा बहुफलं स्नतम्। तुरगान् यः प्रवहन्ति सूर्यक्षीकं वर्जन्ति ते॥ यावन्ति तस्य रोमाणि तावद्वर्षेयतानि च। श्रुक्तन्तुरङ्गमन्दत्त्वा फर्ल दशगुणं भवेत्॥ गौर्यथा कपिला श्रेष्ठा तथैव तुरगःसितः। त्रद्भमं सुपर्वाणं सालङ्कार प्रयक्तः॥ पुण्डरीकफल प्रोक्तं नाचकार्थ्या विचारणा। चतुर्भिस्तरगैर्धुतं सर्वीपकरणैर्युतम् ॥ रथं दिजातये दत्ता राजस्यफलं लभेत्॥

प्रदाय करिणों सम्यगेतदेव फर्ल लभेत्। कुद्धरस्य प्रदानेन मनुष्यः स्वर्गविचुतः॥ राजा भवति लोकेस्मिन् यशीविक्रमसंयुतः। सुवर्सकचं मातङ्गं दत्त्वा विप्राय वै दिजाः ॥ राजस्याश्वमिधाभ्यां फलं विन्दत्यसंग्रयम्। चतुभिः कुन्नरैर्युक्तं रथं दत्त्वा दिजातये। समयभूमिदानस्य फलं प्राप्नोत्यसंग्रयम्॥ यथोक्तविधिना दद्यात् क्रीत्वा तु कपिलां नरः। सर्वनामसम्बद्ध स यज्ञफलमञ्जूते॥ गवां लोकमवाप्रोति कुलमुदरति खकम्। वाग्णं लोकमाप्नीति दत्त्वा च महिषीं ततः॥ अनंकतान्तु तां दला गोदानफनमाप्न्यात्। अजामलं कतां दत्ता विज्ञलोके महीयते॥ तमेव लोकमाप्नोति दत्त्वाजं विधिवन्नरः। महिषस्य प्रदानेन याम्ये लोके महीयते॥ वारुणं जीकमाप्रीति दत्त्वा रत्नं नृपोत्तम। पृष्टिप्रदानाच तथा तदेव फलमञ्जते॥ त्रारखपश्रदानेन वायुलोके महीयते। एतदेवफलं प्रोक्तं प्रदानेन च पचिणाम्॥ व्रह्माण्डपुराणे। लोके येष्ठतम सर्वमात्मनशापि यत्प्रियं। सर्वं पितृणां दातव्यं तेषा मेवाचयार्थिना ॥ जाम्ब नदमयन्दिव्यं विमानं सूर्यसितभं। दिव्यापारीभिः सम्पूर्णमत्रदो लभते चयम्॥

श्राच्छादनन्तु योदयादहतं श्राष्ठकर्माणि। यायु:प्रकाशमैखय्यं रूपच लंभते शुभम्॥ यज्ञोपवीतं योदद्यात् पादुके त्राह्यकर्माणि । शोभनं लभते यानं पादयोः सुखमेवच ॥ व्यजनन्तां लहन्तच दत्त्वा विप्राय सत्कतम्। प्राप्नुयात्तल्यसंयुक्तं प्रयनीयं सुखावहम्॥ याडेषूपानही दत्त्वा ब्राह्मणेषु सदा भुवि। दिव्यं स लभते चचुर्वाजियुक्तं रथं तथा। येष्ठञ्कतञ्च विमलं पुष्पमालाविभूषितम्। प्रासादस्तू त्तमो भूला गच्छन्तमनुगच्छति॥ यरणं रत्नसम्पूर्णं सम्यासनभाजनम्। यांबे दत्वा पित्रभ्यस्तु नाकपृष्ठे महीयते ॥ मुक्ता-वैदूर्थ्यवासांसि रत्नानि विविधानि च। लवणानां सुपूर्सानि त्रांडे पाताणि यो ददेत्। रसाम्तमनुतिष्टन्ति श्रायुः सौभाग्य मेव च॥ पात्रं वै तैजसं दत्ता मनी चं त्राडक की खि। पातं भवति कामानां विद्यानाञ्च धनस्य च ॥ राजतं काञ्चनञ्चैव दद्याच्छा दे तु क्रमीणि। प्रभूतं लभते दाता प्राकाम्यां धनमेव च॥ धेनुं त्राडिषु योददाहृष्टिं कुभोपदीह्रनाम्। गावस्तमनुतिष्टन्ति गवां पुष्टिस्त्रवैव च॥ गस्वित्त विचिचाणि स्नानानि सुरभौणि च। पूजियता तु पात्राणि त्राहे सत्क्रत्य दापयेत्॥ ( २१ )

गसंबद्घा महानदाः सुखानि विविधानि च। दातारसुपतिष्ठन्ति पुनन्त्यश्वपतिव्रताः॥ ग्रयना-सन-यानानिभूमयो वाहनानि च। दातारसुपतिष्ठन्ति तथा खर्गे महीयते। याडिबेतानि योद्धात् सोऽखमेधफलं लभेत्॥ सिंध्रिः पूर्णीन पानाणि याचे सत्कत्य दापयेत्। कुभदोहनचीराणां सहस्रं लभते गवाम्। रस्यानावसयान् दस्वा राजस्यफलाईभाक्॥ तथाभरणसम्पूर्णां सीपधानां खलङ्गताम्। शयाञ्च विविधां दत्त्वा दिजोऽग्निष्टोमभाग्भवेत् ॥ दासीं दासञ्च विविधं तथैबोट्टमजाविकम्। हस्त्य-ख-रथ-यानच्च यादककीणि नित्यगः। तिलां च विविधान् दत्त्वा लभते फलमचयम्॥ पित्वकर्माणि युक्तस्तु गालिग्रोभनपुख्यकत्। घनपुष्पं फलोपेतं दत्ता घोभनमसुते॥ कूपा-राम-तडागानि चेत्र-योष-ग्टहाणि च। दत्ता तु मोदते खर्गे नित्यमाचन्द्रतारकम्॥ खास्तीर्णं ग्रयनं दत्त्वा यांचे रत्नविभूषितम्। पितरस्तस्य तुर्चान्त स्वर्गे चानन्यमस्ते॥ पदकौ शेयपत्रोणं तथा प्रच्छा दकम्बलम्। ग्रजिनं रौरवपदं पावनं स्रगरोमजम्॥ दस्वा चैतानि विप्रेभ्यो भोजयित्वा यथाविधि । प्राप्नोति यद्धानस्तु हयमेधस्य यत् फलम्॥

कौशेय-चौममार्गञ्च दुक्लमहतं तथा। याडेष्वेतानि यो द्यात् कामान् प्राप्नोत्यनुत्तमान्॥ पकात्रानि करकाञ्च मिष्टान- इत्र पर्कराः । क्रशरा मध्यक्षेत्र पयः पायसमेव च। स्निम्धमुणाञ्च यो दयाक्नोतिष्टोम फलं लभेत्॥ महाभारते। वस्ताभरणदातारी भन्नपानात्रदास्तथा। कुट्म्बानप्रदातारः पुरुषाः खर्गगामिनः॥ सहस्रपरिवेष्टारः तथैव च सहस्रदाः। त्रातार्य सहस्राणां ते नराः स्वर्गगामिनः॥ सुवर्णस्य च दातारी गवाच्च भरतर्षभ। यानानाञ्च प्रदातारस्ते नराः खर्गगामिनः॥ वैवाह्निकानां प्रेङ्घाणां प्रेच्याणाञ्च युधिष्ठिर । दातारी वाससाचीव पुरुषाः खर्गगामिनः॥ विचारा-वसयो-वान-कूपा-राम-सद-प्रदा:। प्रपाणाञ्चेव कर्त्तारस्ते नराः खर्गगामिनः॥ नयेत् पातात्तवा वाधादारिद्रग्रद्याधिधर्षणात्। यत्क्वते प्रतिमुच्चन्ते ते नराः खर्गगामिनः॥ शुख्राभिस्तपोभिस क्षतमादाय भारत। ये प्रतियहनिस्नेहास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ सर्वेहिंसानिष्टत्तास नराः सर्व्यसहास ये। सर्वस्थात्रयभूताञ्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ग्राट्याय बलवन्तय यीवनस्थाय भारत। ये वै जितेन्द्रिया धीरा स्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

नारसिहपुराणे। एकविंग्रत्यमी खर्गा निविष्टा मेरुमूर्षनि।

ग्रिहंसादानकर्तारी यज्ञानां तपसां तथा।

एतेषु निवसन्ति सा जनाः क्रीधिवविर्ज्ञिताः॥

एकविंग्रतिखर्गा अनन्तरमेव वद्यमाणा ज्ञानन्दप्रस्तयः।

जलप्रविग्री चानन्दः प्रमोदं विज्ञसाहसे ।

सगुप्रपाते सौरव्यं रणे चैवातिनिर्मालम्॥

अनग्रने चाथ सन्यासे सती गच्छे चिपष्टपम्।

क्रतुयाजी नाकपृष्ठमिनहोत्री च निर्हेतिम्॥

'क्रत्याजी, सीमयागकर्ता।
तडाग-कूपकर्ता च लभते पौष्टिकं दिज।
सुवर्णदायी सौभाग्यं लभते स्वर्मद्वातपाः॥
यौतकाले महावर्द्धं प्रज्वालयित योनरः।
सर्व्यसत्विहतार्थाय स स्वर्गद्वापरं लभेत्॥
हिरण्य-गो-भूदानेन निरहङ्कारमाप्र्यात्।
भूदानेन तु ग्रुडेन लभते ग्रान्तिकं पदम्॥
गीप्रदानेन स्वर्गन्तु निर्मालं लभते नरः।
ग्रुखदानेन पुण्याहं कन्यादानेन मङ्गलम्॥
दिजेभ्यस्तर्पणं क्रत्वा दत्त्वा वस्त्राणि भिक्ततः।
स्वतन्तु लभते स्वर्गं यत्न गत्वा न ग्रोचित॥
कपिला गी प्रदानेन परमार्थं महीयते॥
एकान्नभोजी यो मर्त्या नक्तभोजी च नित्यग्रः।
उपवासी निराताद्यैरन्ते स्वर्गसुखं लभेत्॥

<sup>#</sup> विक्रसाइसीति कचित्पाठः।

'एकान्नभोजी, एकभत्तवतः। सरित्सायी जितकोधो ब्रह्मचारी इटवरा:। निर्माल सुखमाप्नीति तथा भूतन्ति रतः॥ विद्यादानेन मेधावी निरहंकारमाप्र्यात्॥ ब्रह्मपुराणे । कर्पूरा-गुरु-कस्तूरी-चन्दनानि दिजातये । दत्त्वा सम्यगवाप्नीति भीगमसरसां श्रभम्॥ रतालङ्कार-वासांसि शयनासनभाजनम्। वहुभाग्यः सुखी चैव प्रदत्त्वा जायते नर:॥ यो ददाति महासलतुरङ्ग-रथ-दन्तिन:। स विमानवरारूढः प्रजापतिपुरं व्रजेत्॥ उष्टो-रभा-ज-महिषीं यो ददाति महायशाः। स नैव नरके वासमासादयति जातुंचित्॥ नारसिंहपुराणे। यस्तु सर्वाणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयक्कति। स प्राप्य न निवर्त्तेत देवं शान्तमनामयम्॥ विषाधमीत्तरे।

किंग्नित्सकैः पूजनैत्रीह्मणनां लोकङ्गला त्राह्मणं त्राह्मणेन्द्राः।
देवैर्वित्रः पूज्यमानः सुखी स्यात्तसाद्देयं प्राधितं त्राह्मणेभ्यः॥
दति श्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवस्य समस्तकरणाधीश्वरसकलविद्याविश्वारद-श्रीहेमाद्रिविर्विते
चतुर्वर्गिचिन्तामणौ दानखण्डे
दानफलप्रकरणम्॥

## पञ्चमोऽध्यायः ।



### श्रय दानानि प्रतिपाद्यन्ते।

तत्र प्रथमं विशिष्टतया तुनापुरुषादिषोड्शमहादानानि । जाताः सन्ति पुरा भवन्ति वहवो ये दानगौर्ण्डा नरा। स्तान् कल्पद्रमकामधेनुतुलया स्तीतुं समर्था जनाः। तां धेनुमपि तद्रमभ्विमहादानच्छलायच्छतः। हेमाद्रेरुपमानवस्तनि पुनः पुच्चाति तूच्चीं न कः॥ तुला पुरुषमुख्यनामपि येन सहासहा। तुलापुरुषसुख्यानां दानानां विधिमाह सः॥ तत्र तुलापुरुषदान तावदिभिधीयते । त्रत्खपुराणे स्तउवाच। श्रयातः संप्रवच्यामि महादानानुकोर्त्तनम् । दानधर्मीप यत् प्रोतं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ सर्वपापचयकर नृणान्दुःखविनाधनम्। यत्तत्षीड़ गधा प्रीतं वासु देवेन भूतले ॥ पुर्ण्यंपवित्रमायुष्यं सर्व्वपाप हरं ग्रुभम्। पूजितं देवताभिय ब्रह्म-विष्णु-शिवादिभि:॥ याद्यन्त सर्वदानानां तुलापुरुषसंज्ञितम्।

हिरखगभेदानच ब्रह्माण्डं तदनन्तरम्॥ कलपादपदानञ्च गोमहस्रञ्च पञ्चमम्। हिरख्यकामधेनुस हिरखाखस्तथैव च॥ हिरखाखरयस्तद्देमहस्ति-रयस्तया पञ्चनाङ्गलकं तददरादानं तथैव च॥ दादर्भ विश्वचक्रञ्च ततः कत्यलतात्मकम्। सप्तसागरदानञ्च रत्नधेनुस्तथैव च॥ महाभूतधटस्तदत्षोड्गः परिकीत्तितः। सर्वाखितानि क्तवान् पुरा यम्बरसूदनः॥ वासुदेवस भगवान् ऋखरोषोऽय पार्थिवः। कार्त्तवीर्यार्जुनी नाम प्रद्वादः पृथुरेव च॥ चक्रुरन्ये महीपालाः केचिच भरतादयः। यसाहिप्तसहस्रेभ्यो महादानानि सर्वदा॥ रचन्ति देवताः सर्वा एकैकमपि भूतले । एषामन्यतमं कुर्याद्वासुदेवप्रसादतः॥ न शकामन्यथा कर्त्तुमपि शक्रेण भूतले। तस्मादाराध्य गोविन्दमुमापति-विनायकौ॥ महादानमखं कुर्यात् विप्रैसैवानुमोदितः। एतदेवाच मनवे परितुष्टो जनाईनः। यथा तदनुवच्यामि ऋणुध्वसृषिसत्तमाः॥

मनुरुवाच ।

महादानानि यानी ह पवित्राणि ग्रुभानि च ।

रहस्यानि प्रदेयानि तानि मे कथयाच्यत ॥

### मत्खरवाच ।

नोत्तानि यानि गुद्धानि महादानानि गोड्ग।
तानि ते सम्प्रवच्यामि यथावदनुपूर्वेगः।
तुलापुरुषयागोयं येषामाद्योभिधीयते॥
'श्रादाः' प्रकृतिभूतः।

ययने विषवे पुखे यतीपाते दिनचथे।

युगादिषूपरागेषु तथा मन्वन्तरादिषु ॥

संक्रान्तौ वैधितदिने चतुई श्रष्टभीषु च।

सितपञ्चदर्भी पर्व्वहाद शोष्वष्टकासु च॥

यज्ञो-त्सव-विवाहेषु दुः स्वप्नाहुतदर्भने।

द्रव्यक्राह्मण्लाभे च यहा वा यत जायते॥

तीर्थे वायतने गोष्ठे कूपा-राम-सरित्सु च।

ग्रहे वाथ वने वापि तडागे क्चिरे तथा॥

महादानानि देयानि संसारभयभी क्णा।

यनित्यं जीवितं यसाहसु चातीवञ्चलम्॥

केशेष्विव ग्रहीतस्तु मृत्युना धर्मामाचरेत्।

पुखान्तिथिमथासाद्य कत्वा ब्रह्मण्वाचनम्॥

वच्चमाणं मण्डपादिं कारयेदित्यन्वयः।

तिथिमिल्युपलचणम्।

पूर्वाह्ने पुर्णमुझर्तादौ चेति वेदितव्यं, 'ब्राह्मण्वाचनं' ब्राह्मणै:
पुर्ण्याहादिशव्दवाचनम्, तिद्वधानन्तु परिभाषायां प्रागभिह्निम्।
दृह चायं प्रयोगक्रमः।

उक्तकानान्धतमदानप्रतिपादनदिनात्पूर्वेद्युः प्रातः सुस्नातः

श्लोभूतेऽहममुकदानं प्रतिपाद्यिष्ये, इति यजमानः सङ्कल्यं विधाय, प्रत्यूहसमूहिविधाताय श्रिव-विष्णु-विनायकान् सम्पूज्य, ब्राम्मणा- नुज्ञातः कस्म समारभेत्, श्रय दृष्टिश्यादं कत्वा तदनन्तरमः- त्विग्वरणं विधाय, तांच मध्रपकंविधिना सम्पूज्य, पिषमदार- अण्डपं प्रविध्यापराह्वेऽधिवासनं विद्ध्यात्, सध्रपकंविधि-कुण्डम- एडपादिलच्चणानि परिभाषायां द्रष्टव्यानि।

विशेषस्तु वस्यते ।

षोडगारितमात्रश्च दम दादम वा करान्।

मण्डपं कारयेदिद्वां खतुर्भद्राननम्ब धः॥

यजमानस्यैकविंगत्यङ्गुलः, अरितः चतुर्व्विंगत्यङ्ग्लः, करः।

एतच मानत्रयमुत्तम-मध्यमा-धमभेदेन विज्ञेयम्।

'चतुर्भद्राननमिति, चलारि भद्रयुक्तानि श्राननानि द्वाराणि

यस्य स तथा।

यदास दानसभामधिकत्य विश्वकर्मा। दारै वत्सिं परिनिगंतीर्या विभूषिता सुन्दरमूर्त्तिक्पा। रत्नोद्भवा सा कथिता सभेदां भद्रं द्यनिन्द्यं करणीयमस्या इति। मत्त्रपुराणे। सप्तस्ता भवेद्देदी मध्ये पश्चकराथ वा।

तक्यध्ये तीरणं कुर्यात् सारदारमयं ग्रुभम् उत्तममण्डपे सप्तकरा वेदी, इतरयोस्तु पञ्चकरेति व्यवस्थिती विकखः, साचेष्टकामयी चतुर्थांशीच्छिता विधेया।

तमध्ये तुनावनम्बानार्थं तीरणान्नतित्वात्तीरणम्, सारदा-कृणि, प्राक्षेष्णुदौत्यादि, वच्चमाणानि ।

कुर्धात् कुण्डानि चलारि चतुर्दिचु विचचणः।

( २२ )

सुनेससायिनियुतानि तहसम्पूर्णंकुभानि महासनानि॥
सताम्यपान्दयसंयुतानि सयज्ञपाताणि सविष्टराणि।
हस्तप्रमाणानि तिला-च्य-धूप-पुष्पी-पहाराणि सुयोभनानि॥
'सतुर्दिन्तु, वैद्या इति येषः। सपादहस्तसम्मितञ्च कुण्डवे-द्योरम्तरं विधेयम्। 'पूर्णंकुभः', जलपूर्णंकलयः, 'ताम्यपान्दयं, हवनीयहब्याधारभूतम्। 'यन्नपाताणि, सुक्सुवादौनि। 'विष्टरः, हिदायपञ्चविंग्रतिकुण्यवनिर्भितः। 'धूपः, गुग्गुलप्रस्तिः' 'उप-

पूर्वीत्तरे इस्तमिताय वेदी यहादिदेवेखरपूजनाय। पर्वार्चनं ब्रह्म-शिवा-चुतानां तथैव कार्यं फल-माख्य-वस्तैः॥ 'पूर्वीत्तरे' ईशामभागे।

यायामतो विस्तारतय इस्तसंमिता वितस्तिमातीच्छया च विदी कार्यो। तत्र मध्ये सूर्यां स्थापयेत्। याग्नेये सोमं, दिख्यती भीभं, ईयाने वुषं, उत्तरे गुरुं, पूर्वे भागवं, पश्चिमतः यनिं, नैक्टित्यभागे राष्टुं, वायव्यतः केत्निति।

त्रादिशब्दोपात्तासैते, ईखर-गौरी-स्वन्द-विष्णु-ब्रह्म-शक्त-यम-कास-चित्रगुप्ताइत्यधिदेवताः।

श्रम्नि-जल-भूमि-विश्वा-ग्रक्त-ग्रची-प्रजापित-सर्प-ब्रह्माण इति प्रति दिवता एते स्व स्व ग्रहसंनिधी स्थाप्याः।

तथा | विनायको दुर्गा वायुराकाश-मिश्वनौचेति शिन-सूर्थ-योक्तरमागे राष्ट्र-केलोस दिस्णे दुर्गाप्रस्तीनां स्थापनम्। तथा सोकपासादीनामप्यस स्थापनम्। तेषामुत्तरत्र देवतालेना-भिधानात्। तदुत्तं स्मृत्यन्तरे। इन्द्रःपूर्वे तु संखाप्यः प्रेतेशं दिखले तथा। वरुणं पश्चिमे भागे कुवेरं चीत्तरे न्यसेत्॥ इन्द्रः पीतो यमः ध्यामी वर्तणः स्फटिकप्रभः। कुवेरस्तु सुवर्णाभी ऋग्निसापि सुवर्णभः॥ तथैव निर्ऋतिः श्यामी वायुर्धूमः प्रशस्यते । र्रेणानस्त् भवेद्रतः एवं ध्यायेत्क्रमादिमान्॥ इन्द्रस्य दिचणे पार्खे वस्नावास्येदुधः। भ्वो-ध्वरस्तथा सोम ग्रापश्चैवा निलोऽनलः॥ प्रत्यूषञ्च प्रभासञ्चनं वसवोष्टी प्रकीर्त्ताः। देविभे-भानयोर्भाध्ये त्रादित्यानां तथायनम्॥ धाता र्यमा च मिनस वरुणांशीभगस्तथा। दुन्द्रोविवस्तान् पूषा च पर्जन्यो दशमः स्नृतः॥ ततस्वष्टा ततीविश्वारजवन्योजवन्यजःः । द्रत्येते द्वादशादित्या नामभिः परिकीर्त्तिताः॥ श्रग्नेः पियमतीभागे रूट्राणामयनं विद्धः। वीरभद्रव शक्यव गिरीशव महायशाः॥ अजैकपाट् हिर्बेभ्राः १ पिनाकी चापराजितः । भूवनाधी खरसैव कपाली च त्रिशाम्पतिः। स्थाणुर्भगञ्च भगवान् रूट्रास्वेकाद्य स्नृताः॥

<sup>#</sup> चापसम्बेति कचित् पाठः।

<sup>†</sup> पुभातस्रेति कचित्पाटः !

<sup>‡</sup> संस्मृत इति कचित् पाठः।

<sup>§</sup> वृभ्रा इति पाठान्तरम् ।

प्रतिश-रखसोर्थाध्ये माहस्थानं प्रकल्पयेत्॥

माह्यमामानि परिभाषाप्रकरणे दर्थितानि गौरी-पद्मादीनि ।

निर्म्धते रुत्तरे भागे गणे प्रायतमं विदुः ।

मुद्देर-मरुतो स्थि मरुतां स्थानमुख्यते ॥

मरुतो नाम ते देवा गणा वै सप्तसप्तकाः ।

श्रावसः प्रवस्त्वैव उद्दरः सम्बद्धस्त्रथा ॥

विवसः प्रवस्त्वैव तथा परिवस्नोऽनिल ॥ दृति ।

एते सूर्यादयो सहयत्रोक्षविधिना पूजनीयाः, अनुक्तमन्त्र-काणान्तु, प्रख्वादिभिषतुर्यम्तैर्नामभिर्ममोन्तैः स्थापनादि वि-धियम् ।

त्रव तत्रेव ब्रद्ध-शिवा-चुतानामर्चनं प्रतिमापूजनश्च कर्त्तव्यम्। तक्षचसं ब्रद्धाच्छदाने वच्यते।

# मक्यपराणे।

लोकेयवर्षाः परितः पताका मध्ये ध्वजः किङ्किणिकायुतः स्थात्। हारेषु कार्खाणिच तोरणानि चलार्थ्यपि चौरवनस्पतीनाम्। हारेषु कुश्वहयमच कार्थ्यं स्नग्गस्य-धूपा-म्वर-रत्नयुक्तम्॥

स्तिशवर्षाः, इन्द्रः पौतोयमः स्थामद्रत्यादिनिरन्तरोत्तासी-कपालसमानवर्षाः।

'परितः, मण्डपस्य पूर्व्वादिसर्व्वदित्तु। 'किङ्किणिकाः, जुद्रघ-णिटकाः। 'चौरवनस्पतीनां, त्राखत्यो-दुम्बर-प्रच-चयोधानां पू-व्वदिच्चण-पश्चिमोत्तरद्वारेषु यथाक्रमं मस्तके दारुमयशंख-चक्र-गदा-पद्मचिक्तितानि तोरणानि कुर्यात्।

'रुद्धानि' कनकप्रभृतीनि परिभाषायासुद्धानि । याके-क्दी-चन्दन-देवदार-श्रीपणि-विस्त-प्रियकास्त्रनीत्यम्। स्तभाइयं इस्तयुगावस्नातं कत्वा दृष्टं पश्चमरी स्थितस्या। तदन्तरं इस्त चतुष्टयं स्थान्तथोत्तराङ्गः चतुरस्वमेव ॥ 'शाकः, वृच्चविश्रेषः । महाराष्ट्रे साघरति प्रसिदः ॥

'श्रीपर्णी, 'भद्रपर्णी तकः। 'प्रियकः' बीजकः। स्तश्वदयं चतुरश्रीक्तत्य वेदिमध्ये पूर्व-पश्चिम-भागयोर्निधेयम्।

'उत्तराङ्गं' स्तभाद्यो**रुपरिकाष्टम् । तच पचकरीच्छितयीः** स्तभायो ह स्तचतुष्टया दुपरि निधेयम्। प्रधोत्तराङ्गच तदङ्गमेवेति पाठे तदीयमिति स्तमासजातीय काष्ठत्यथः।

समानजातिस तुलावलस्वा हैमेन मध्ये पुरुषेष युत्ता। दैर्घेण सा इस्तचतुष्टयं स्थात् पृषुत्वमस्यास्त् द्याङ्गलानि ॥ सुवर्णभद्राभरणा तु कार्खा सली हपायहय यह साभिः। युता सवर्णेन च रत्नमाला विभूषिता मास्वविलेखनाभाः॥ 'समानजातिः' तीरणसमानजातिः तुलीत्तराङ्गमध्ये **दाद**ण-भिरङ्गुलैरधस्तादुदगग्रा श्रवलम्बग्रा।

'पुरुषेण' विष्णुना। 'युङ्क् लावलम्वितया' सुवर्णनिर्मितया। तत्प्रतिमालचणसुत्रां पश्चराचे । अध्यक्त गदामूहे वामयोः करयोः क्रमात्। जहें ग्रंखमध:पद्म गोविन्दः कपिसाङ्गकः॥ हस्त चतुष्टयदीर्घन्तुः प्रान्तदयन्यस्तयोसीहपाम्योर्वेहिःस्तितः मण्डलषट्कं विहाय विश्वेयम्।

समस्ततुलाया अष्टोत्तरभताङ्गुलमितत्वात् पृथुत्वश्वास्या दशाङ्गुलपरिमितेन वलयाक्तिना स्त्रेण सम्मितं विधयमित्यर्थः। स च नोहपामहयण्डलाभिर्युतेति, सुवर्णधारणार्थं फलक-

स च नाहपाश्रदयशृङ्खलामयुतात, सुवणधावणाय फलव धारिणीभिर्लोहपाश्रदयावलब्बितशृंखलाभिर्युत्ता कार्य्यत्यर्थः।

# विक्किपुराणे।

श्राखत्थीं खादिशें वापि पालागीं वा सृवचनाम्। चतुर्द्धस्तप्रमाणेन सुश्चन्ताः सुदृढां नवाम्॥ सुवर्त्तुलां समान्तदत् सिग्धां किट्रन्यान्विताम्। मौजाणिकोभयोपेतां बदां स्तन्धे तु यन्त्रिये॥

माह नारदः।

चतुरस्ना तुला कार्या पादी चापि तथा विधी।
चतुर्विप च पार्खेषु मानंस्याचतुरङ्गुलाम् ॥
मुक्का तावत्तु कटकानन्तयोविन्यसेदुधः।
चतुर्दस्ताधरतुला मध्ये च मृङ्कलान्विता।
पिकां इस्तवयं कुर्यात् कटकं चतुरङ्गुलमिति॥

यदाच विख्वकस्मा।

विशेषदानं कथितं तुलादि तस्मानुलालचणमुचते प्राक्।
तुलाप्रमाणं स्मृतमङ्गुलानि दैर्घ्ये खिलेषस्वितिप्रमाणेः ॥
प्रान्तद्येष्यङ्गुलषट्कमुक्तं यतन्तुलाष्टोत्तरमङ्गुलानां।
स्युविंयतिः पच च धातुबस्था बस्थेष्वधिष्ठात्स्यां निवेध्याः ॥
देशः शशो मारुत-रुद्र-स्याः स्यादिख्वकर्मा गुरु-रङ्गिनेनी।
प्रजापतिविद्धजगदिधाता पर्जन्यशस्यू पित्ददेवता ॥
सीस्य धर्मी-स्रगाज-मित्व-जलेश मित्रा-वर्गो-मरुद्रणाः।

धनेग-गम्बर्ध-जलेग-विणुरेते चतुर्विंगतिरेव देवाः॥
स्थात्पचिवंगः पुरुषः स एको यस्तील्पमानस्तुलया महाला।
एता विधेयास्तपनीयमध्ये रताचिता दैवतभूत्तंयस्ताः॥
षड्डुलः स्थाचतुरस्रपिण्डः प्रान्तद्वये विणुरनन्तनामा।
तुलोर्डभागे कलग्रद्वयं स्थात्तयाङ्गुटदन्दमधस्तुलान्ते॥
षड्डुलोत्यं कटकच पिण्डोप्येकाङ्गुलो विण्यरनन्तनामा।
पार्वदयन्तचतुरङ्गुलंस्यादेवं मया ते कथितं प्रमाणम्॥
मध्याङ्गुटे सङ्गलिकाङ्गुलानि पञ्चाग्रताविंगतिरेवदैचैं।
एकाङ्गुलोऽस्था भवतीहपिण्डस्तनाधिदेवःकिल वासुकिःस्यात्॥
एकेकरज्जुलंभतेङ्गुलानि विःसप्ततिः पिण्डगताङ्गुला च।
तच्चलकदन्दमथाङ्गुलानि विंगत्तया पञ्चद्याधिका स्थात्॥
तदानुवदं ग्रभकाष्ट्याटंपिण्डेङ्गुलदन्दमथीविधेयम्।
ग्रांध्याद्यस्त्रन्यधिदेवता स्थात् तुलान्तरे भूमिपतिर्विवेध्या।
इति॥

र्द्यः प्रशित्यादि । अतेष्वर-चन्द्र-मारुत-मूर्थ-दैवराजज-लियानां ब्रह्माण्डदाने लचणं वच्यते ।

रूट्रस्य विखचकी ।

विश्वकक्षेक्पिनिर्माणमृत्तं विषाधक्षेत्रिर ॥ विश्वकक्षां तु कर्त्तव्यः सम्युकीरस्तनाधरः । सन्दंशपाणिर्दिभुजस्तेजोमृत्तिधरो महान् ॥ युक्सीम्ययोः स्वक्पं नवयहदाने वस्त्रते । यक्षिरोम्निमृत्तिमाह विश्वकर्माः॥ कमण्डलुं सुवस्त्रेव शित्रांदर्भमिष्क्रमात् । पाणयश्वाग्निना सोपि कलयन्ति जपस्तरं।

पाणयश्वाग्निना सोपि कलयन्ति जपस्तर्जं।

प्राक्तिञ्च पुस्तकञ्चेव क्रमादेव कमण्डलुम्।

एतयोश्व मिलितयोर्देवतात्वम्।

प्रजापितस्वरूपसक्तं सिडार्थसंहितायाम्।

प्रजापितस्वरूपसकां सिडार्थसंहितायाम्।

प्रजोपवीती हंसस्य एकवक्तश्वतुर्भुजः।

श्रचं श्रचं स्रवं धत्ते कुण्डिकाञ्च प्रजापितः।

विश्वदेवलचणं, विश्वश्वरदाने वच्यते।

विश्वत्वचण्यम्कं सिडार्थसंहितायां।

पर्जन्यलचण्यम्कं सिडार्थसंहितायां।

पर्जन्यनाम विज्ञेयो गजवक्तत्रयान्वितः।

यो धत्ते सर्वजीवात्मा वरं बीजञ्च प्रक्षकम्।

कुठारञ्च पयोजञ्च चिन्तारत्न महाश्रचिः।

पाश्चकं किश्वस्यं कुण्डो च दश्वभिः करेः॥

श्रमुः पूर्ववत्, एतयो रिष मिलितयोर्देवतात्वम् । पित्रलच-ग्रमुत्तं मयदौपिकायाम् ।

कुश्रविष्टरपञ्चस्थाः पितरः पिग्डपात्रिणः। धर्मामुर्त्तिविष्णुधस्मीत्तरे।

चतुर्वत्नयतुष्पादयतुर्वोद्यः सिताम्बरः।
सर्वाभरणवान् खेतो धर्मः कार्यो विजानता ।
दिचिणे चाचमाला च तस्य वामे तु पुम्तकं॥
श्राष्ट्रिनोर्ल्चणं, हिरण्याखरयदाने बस्यते।
मित्रमुर्त्तिमाह विश्वकर्मा॥

मितः कमलपाणिय कमलासनसंस्थितः। दिअजः खेतमुत्तिय सर्वभूतहिते रतः ॥ वक्ण्यत् पूर्ववत् अवापि मिलितयोदे वतात्वम् । मन्द्रणक्षं, मन्द्रण्दाने दृष्ट्यम्। धनेशलचणं, धान्याचलदाने । गस्वक्षपमा चया:।

वरदो भन्नलोकानां किरीटी कुर्खली गदी। कार्यः सुरूपो गन्धर्वी वीणाबाद्यरतस्तवा॥ विषाुलचणमाइ विश्वकर्मा। प्रदिचणं दिचणाधः अरादारभ्य नित्यमः। विष्णुः कौमोदकी-पद्म-शङ्घ-चक्रीरलङ्गतः॥

पाशीदयं लोसमयश्च चेलकद्वयश्व भूमेः

प्रादेशमात्रादुर्दमवमलब्बां। पादेशका चतुर्मातं भूमिं त्यक्कावलक्वयेदितिलिङ्गपुराणकारणात्। अय मत्स्यपुरासे।

चक्रं लिखेदारिजगर्भयुक्तं नानारजोभिर्भुव पुष्पकीर्णं। वितानकश्चीपरि पञ्चवर्षे संस्थापयैत्पृष्य-फलोपशोभम्॥ चक्रं द्वादयारं वारिवारिजगभेयुत्तं, मध्ये पद्मयुत्तम्। 'भवि' वेदिमध्ये ।

'नानारजोभिः' सित-पौतादिचूर्णैः। अवर्त्विजो वेदविद्य कार्याः सुरूपवेशान्वयशीलयुकाः। विधानद्याः पटवीऽनुकूला येचार्यदेशप्रभवा दिजेन्द्राः॥ गुरुष वेदार्थविदार्थ्यदेशसमुद्रवः गीलकुलाभिक्पः।

( २३ )

कार्यः पुराणाभिरतोतिद्यः प्रसन्नगभीरसरस्वतीकः ।
सिताम्बरः कुण्डल-हेम-स्न-केयूर-कण्ठाभरणाभिरामः॥
पटवी-रागरिहताः, श्रायदेशीव्याख्यातः ।
तवाष्टी ऋत्विजः, श्रष्टी द्वारपालाः,
जापकाखाष्टी, गुरुखेति वरणीयाः ।
तथा मत्यपुराणे एवोक्तम् ।
श्रभास्तवाष्टहोतारो द्वारपालास्तथाष्ट वै ।
श्रष्टी तु जापकाः कार्या ब्राह्मणा वेदपारगाः ।
हेमालंकारिषः कार्या दिजा वै पञ्चविंग्रतिः ॥
तवायं प्रयोगः ।

त्रदा त्रमुकदानस्य यज्ञेनासं यस्ये तत तदक्रभूतशोमादि कर्मा कर्त्तं त्रमुक्तसगोनं त्रमुक्तश्यमाणं त्रमुक्तवेदाध्यायिनं ऋत्विजं त्वामसं हणे।

तथा यदा यमुकमहादानयज्ञेनाहं यस्त्रे।
तत्र तदङ्गभूतसकलकमा कर्तुं कारियतुच्च यमुकसगीतं
यमुक्यमांणं यमुक्तवेदाध्यायिनं याचार्यं लामहं हणे दलादि
स्त्रेयं, हतीस्त्रीति सर्वत्र प्रतिवचनम्।

तिहिनियोगस तनैव दिर्घितः।
गन्धपुषैः रलङ्कृत्य हारपालान् समन्ततः।
पठध्वमिति तान् ब्रूयात् आचार्यस्वभिपूजयन्॥
यजध्वमिति च ब्रूयात् होत्यकान् पुरएव तु।
उत्कष्टमन्त्रजाप्येन तिष्टध्वमिति जापकानिति॥
पूर्वेण ऋग्वेदविदौ भवेतां यजुर्विदौ दिच्चणतस्र कार्योः।

स्यायो दिजो सामिवदो च पश्चादाथर्ज्यणावृत्तरतश्वकार्यो॥ विनायकादिग्रह-लोकपाल-वस्तष्टका-दित्य-मरुइणानाम्। ब्रह्मा-च्येतेशा-क-वनस्पतीनां समन्वतो-होमचतुष्टयंस्थात्। जप्यानि स्तानि तथैव चेषामनुक्रमेथैव यथास्तरूपम्॥ श्रयश्च पूर्वदिदिग्नियमो ऋगादिवदिवदामृत्विजां द्वारपा-लानां च वेदितव्यः।

विनायकादीत्यादिग्रब्देन, एकादग्रक्ट्रा नवग्रहाधिदेवताः प्रत्य-धिदेवता दुर्गा वायुराकाणाखिनौचिति, खमन्त्रतः, ख खवेदमन्त्रे-ह्यामचतुष्ठयमिति, वेदचतुष्टयसम्बन्धात् होमानां चतुष्टयं। तती गुरुणाग्निस्थापने क्वते खेखे कुण्डे दौदाद्यविजौ खणाखोक्तमन्त्रे-रेक्वेकस्य विनायकादेद्याद्य द्वाद्य तिलाज्याहृतीजुंह्याताम्।

इह तावद्दातिंगदिनायकादयो देवाः दशकीकपालाः वस्त-ष्टकं एकादगरूदाः द्वादगादित्याः सप्तसप्त मरुद्रणाः पञ्च ब्रह्मादय द्रत्येवं पञ्चाग्रीतिसंख्येभ्यो देवेभ्यः प्रतिकुण्डं विंग्रत्यिकाच्चिति-नियमानुपपत्तेः । तञ्चपरिभाषायां द्वितम् ।

होमावसाने क्षततूर्थनादो गुर्तगृहीत्वा बिल-पुष्प-धूपम।
आवाहयेक्षोकपतीन् क्रमेण मन्त्रेरमीभिर्यजमानयुक्तः॥
एश्चेहि सर्व्वामर-सिडसाध्येरिमष्ट्रतो वज्रधरा-मरेश।
संवीज्यमानीऽस्परसाङ्गणेन रचाध्वरं नी भगवनमस्ते॥

श्रीं इन्द्रायनमः॥

एश्चे हि सर्वामरहव्यवाह मुनिप्रवीरैरभितोभिजुष्टः। तेजोवता सोकगणेन सार्वं ममाध्वरं रचतु ते नमस्ते ।

#### श्रीं श्रम्बये नमः।

ए ही हि वैवस्तत धर्माराज सर्व्वामरैरिर्चितधर्मामूर्ते । श्वभा-श्वभा-नैन्द-श्वचामधीश-श्विवाय नः पाहि मखं नमस्ते ॥ श्रीं यमाय नमः ।

एहीहि रचीगणनायकस्वं विशालवेताल-पिशाचसक्केः।
ममाध्वरं पाहि शुभाधिनाथ लोकेखरस्वं भगवत्रमस्ते॥
श्रीं निक्रताय नमः

एह्यि यादीगणवारिधीनां गणेन पर्जन्यसहापरोक्षिः। विद्याधरे न्द्रा-मरगीयमानः पाह्ति त्वमस्रान् भगवसमस्ते॥ श्रींवरुणाय नमः॥

एम्चिहि यम्रेष्वर रचणाय सगाधिकः दः सह सिडसक्षैः ।
प्राणाधिपः कालकवेः सहाय रहाण पूजां भगवत्रमस्ते॥
श्रीं वायवे नमः।

एह्यहि यचेष्वर यचरचां विधत्स्व नचनगणेन सार्डम्।
सवीं विधीभः पित्रभिः सहैव ग्रहाण पूजां भगवत्रमस्ते ॥
श्रीं सीमाय नमः।

एहीहि विश्वेश्वर निस्तिशूल-कपाल-खटुाङ्गधरेण सार्डम्। लीकेन भूतेश्वर यज्ञसिद्धेः ग्टहाण पूजां भगवत्रमस्ते ॥ श्रीं देशानाय नमः।

एश्चिष्टि पातालधरा-मरेन्द्र नागाङ्गना-कित्ररगीयमान ।
यत्ती-रगेन्द्रा-मरलीकसार्द्रम् अनन्त रत्ताध्वरमस्मदीयम् ॥
श्री अनन्ताय नमः।

एक्को हि विखाधिपते सुरेन्द्र लोकोन सार्षं पित्टदेवताभि:।

सर्वस्य धातास्यमितप्रभावो विशाध्वरवः सततं शिवाय॥ श्रीं ब्रह्मणे नमः।

त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। ब्रह्म-विषाु-भिवैः सार्डं रचां कुर्वन्तु तानि मे ॥ देव-दानव-गन्धर्वा यच-राचस-पत्रगाः। ऋषयो मुनयो गावी देवमातर एव च॥ एते ममाध्वरें रचां प्रकुर्वन्तु मुदान्विताः। द्रत्यावाच्य सुरान् द्याद्टलिग्भ्यो हेमभूषणम्॥ कुग्छलानि च सूत्राणि हैमानि कटकानि च। अथाङ् लीयं चित्राणि वासांसि शयनानि च॥ द्विगुणं गुरवे दद्याद्भृषणाक्वादनादिकम्। जपेयुः शान्तिकाध्यायं जापकाः सर्वतीदिशम्॥ उपोषितास्ततः सर्वे क्वलैवमधिवासनम्। आदावन्ते च मध्येच कुर्याद्वास्त्रणवाचनम्॥ 'ग्रान्तिकाध्यायः' श्रवदृन्द्राम्नी भवता मवीभिरित्यादिकः।

उपवासायती नत्तमुत्तम्।

पद्मपुराणे। उपवासी भवदिव अधकी नक्तमिष्यत इति। एवं पूर्वेद्य्रिधवासनं कला सर्वे तत्रैव वसेयुः।

ततः अन्येद्युदीनकालसमीपे ब्राष्ट्रणवाचनं विधाय पूर्णाः हुतिप्रसृतिकमासमाप्तिं कुर्यात्।

त्रात्ययिककार्यापत्ती सद्योवाधिवासनविधिः। तदुत्तं। सद्योऽधिवासनं वाथ कुर्याद्यो विकली नर इति।

#### त्रवावर्वणगोपववाह्मणे।

ऋित्यजमानी नेग-सम्य-नखानि वापियत्वा संभारानुकल्य-द्रव्यन्तत्त्वाच्यभागान्तं कत्वा अयं नी अग्निरिति महाव्या-हृतयो ब्रह्मयज्ञानमग्ने गोभिरग्नेभ्यावित्तिनग्नेः प्रजातं यदावध-वितियांत्युद्वेन सम्पातमानीय स्नानकलग्रेषु निर्व्वपेदिद्माप आपोहिष्ठावाहुभ्यामभिषेचयेद्ययोक्तमञ्जनाभ्यञ्जनानुलेपनं कार-यित्वा वासी गन्धान् स्जञ्चावध्याभिजिन्सुहर्त्ते तुलां हिरण्य-वर्षेः पविचैरभ्युद्ध गन्ध-पुष्प-धूपैरचियत्वा उपहारांस दत्त्वा राजानमाह्याधं दत्त्वा तुलामारोपयेत्। मत्स्यपुराणे। ततो मङ्गलमञ्देन स्तापिती वेदपुङ्गवैः।

ति: प्रदिचणमाद्यय ग्टहीतकुसुमाञ्जलि:।

ग्रुक्तमाच्यास्वरधरो तान्तुलामभिमन्त्रयेत्॥

स्वपनन्तु, कुण्डसमीपस्थितकलगोदकैः कर्त्तव्यम्। स्वपन-मन्त्राय, सुरास्त्रामभिशिचन्त्रितव्यादयो यहयज्ञोक्ता वेदितव्याः।

नमस्ते सर्वदेवानां शिक्तस्वं सर्वमाश्विता।
साचिभूता जगडाची निर्मिता विख्योनिना॥
एकतः सर्वसत्यानि तथानृतशतानि च।
धर्माधर्मकतां मध्ये स्थापितासि जगत्प्रिये॥
वन्तुले सर्वभूतानां प्रमाणिमह कीर्त्तितम्।
मान्तोलयन्ती संसारादुडरस्व नमोस्तु ते॥
योसी तवाधिपो देवः पुरुषः पञ्चिषंशकः।
म एषोधिष्टितो देवि विधि तसानमो नमः॥
नमो नमस्ते गोविन्द तुलापुरुषमं ज्ञकः।

वं हरे तारयस्वास्मान् श्रस्मात् संसारसागरात्॥

पुण्यकालं समासाद्य स्विविधासनम्।

पुनः प्रद्विणं स्ववा तुलां तामाक्षेत्रुधः॥

सखद्ग-चर्मकवचः सर्वाभरणभूषितः।

धर्म्मराजभयादाय हमसूर्येण संयुतः।

कराभ्यां बद्धमृष्टिभ्यामास्ते पथ्यन् हरेर्मुखम्॥

धर्म्मराजसु, महिषाक्टयतुर्भुजोदण्ड-पाग्य-पाणिः कर्त्तव्यः।

स्र्य्याऽपि, सुवर्षमयः पद्मासनः पद्मधरः कार्यः।

तौच दिचणवाममृष्टिस्थौ विधाय हरेस्तुलामध्यस्थितस्थ

मुखं पश्चेदित्यर्थः।

ततोप्रिवि तुलाभागे न्यसेयुर्द्धिजपुङ्गवाः ।
समादभ्यधिकं यावत् काञ्चनञ्चातिनिर्मलम् ।
पुष्टिकामस्तु कुर्व्वीत भूमिसंस्यं नराधिप ॥
पुष्टिकाम इति गुण फल सम्बन्धी गोदीहनेन पग्रकामस्य प्रणयेदिति तदवगन्तव्यम् ।

इह तावदादी राज्ञस्तुलाधिरोक्तणं पश्चात् सुवर्णन्यासद्द्युक्तम्। गोपयवाद्वाणे तु सखद्भः सिश्रस्त्राणः सर्वाभरणभूषणः॥ तपनीयमयतः काला पश्चात्तीत्वो नराधिपः॥ दिच्चिन तु सुवर्णेन सुवर्णं स्यादुत्तरेच नराधिप इति। ततश्चे तिहासपुराणं पञ्चमो वेद इति।

तुल्यवलाले अनुष्ठानिवल्यः। ये तु मन्यन्ते स्मृतिवल्पुराचा-नीति तन्मते पूर्वं सवर्मारोपणम्॥ पश्चाद्राजारोपगमिति।

चणमाचं ततः स्थिता पुनरेवमुदीरयेत्॥ नमस्ते सर्वभूतानां साचिभूते सनातनि । पितामहेन देवि लं निर्मिता परमिष्ठिना ॥ त्वया धर्तं जगत् सन्नं विह्न-स्थावर-जङ्गमम्। सर्वभूताव्यभूतस्थे नमस्ते विम्बधारिणि॥ विद्धिपुराणे। कला तु विधिवडीमं सुस्नातस्तीर्थवारिणा। तुलां पूज्यविधानेन ब्राह्मिन्तेष वैदिकैः॥ ससुपोष्यार्चयदेवं पीताम्बर्धरं हरिम्। पश्चात्तदारहे कियं प्राझुखीदझु खोषवा ॥ जाम्बूनदेन ग्रंबेन पूरियता तुलां पृथक्। सर्वाभरणपूर्णाङ्गः सवस्त्रासनसंयुतः॥ तत्र स्थिता सुइत्तं स द्रव्यात्तिष्टेत् ससुव्रतिम्। जपेत् मन्त्रञ्च पौराणं पुनन्तुमिति वा नृगचम्॥ यथापवित्रमतुलमपत्यं जातवेदसः। तथा खेन पवित्रेण सुवर्षे हि पुना तु मां॥ **रुट्रस्य मुमहत्तेजः कार्त्तिकेयस्य भ्रम्भवः।** तथा खेन पवित्रेण सुवर्ण हि पुनातु मां ॥ यथाम्निर्देवताः सर्वाः सुवर्षेच्च तदासकम्। तथा स्वेन पवित्रेण सुवर्णं हि पुनातु माम्॥ यत्क्षतं मे स्वकायेन मनसा वचसा तथा।

दुष्कृतं तत् सुवर्णस्यं पातु मुक्तिः परा श्रुभा॥

द्रत्यका तद्दिने च दद्याच्छिषः खमेव हि।

समृत्तीर्याङ्गदन्तच हुह्हीयादपरन्ततः॥
अत्स्यपुराणे। ततीऽवतीर्य्य गुरवे पूर्व्वमर्दं निवेदयेत्।
ऋत्विग्भ्योऽपरमर्द्वन्तु दद्यादुदकपूर्व्वकम्॥
गुरवे ग्राम-रत्नानि ऋत्विग्भ्यच निवेदयेत्।

#### तवायं प्रयोगः।

यों यद्य यमुकस्मिन् देशे यमुकस्मिन् काले यमुकसगीताय यमुकशमीणे ब्राह्मणाय यमुकसगीतः यमुकशमा इदं तुलापुरुष-सुवणीर्षं यमुककामस्तुभ्यमहं संप्रददे नमः, एतदः।नप्रतिष्ठार्थिममां दिल्तणां तुभ्यमहं सम्पददे नमः, एतत उदकपूर्वकं पूर्वीर्षं गुरवे दद्यात्, ऋत्विग्भ्योऽप्येवमपरं, यद्विणन्तु यद्दानं तत्सर्वं निष्मलं भवेदिति वचनादिह दिल्णापेन्नायां गुरवे याम-रक्षादीनि युतं दिल्लालेन सम्बध्यते।

#### श्रथ गोपथब्राह्मणे।

अचुता छोरिति चतस्त भिरवरो हयेत् तांतु लासुपसं स्कृत्य महा-व्याहृतिसावित्री गान्ति भिरहो सुपयैराज्यं हुता सूर्यस्था हतिमिति प्रदिचणमा हत्या साल ङ्वारं कर्ते द्या त्सहसं दि चणां गामवर-चिति।

### 'कर्ते' आचार्याय ऋत्विजे च।

तनार्षमानार्थस्यार्षम् विजामिति, सहस्रं दिचणामिति, सह-स्राद्यस्यानुपात्तसंख्येयविशेषतया, मत्स्यपुराणे च रत्नानीत्वन् संख्याविशेषानुपादानात् शाखान्तरे च वररत्नानां दिचणास्था-नश्रतेः रत्नसहस्रमेव न्यायं। तत्तु यथाशित्त यथालाभं मुक्तादीना मम्यतमस्य सञ्चमवगम्यते, द्विणाधिकरणन्यायेन गवामिव समानजातीयानामेव संख्यासम्बन्धात्।

## 'ग्रामवरं, ग्रामश्रेष्टम्।

केचित्तु गुरवे ग्रामरत्नानीत्वचापि श्रष्टतावचनी रत्नग्रब्द प्रति

तेषां मते सर्वेषामेव दानानां सुवर्णं दिचणा स्मृतेति वच-नात्, सद्दसं दिचणामित्यत्र सुवर्णमेव दिचणेत्यवगन्तव्यम्।

सहस्रसं ख्याव्यवच्छेद्य तस्य कृष्णलातप्रभृति यथायित सम्पा-दानीय दति ।

प्राप्य तेषामनुज्ञाञ्च तथान्येभ्योपि दापयेत्।
हीना-नाथ-विभिष्टादीन् पूजयेत् ब्राह्मणैः सह ॥
'अव्रान्धभन्देन जापका उच्चन्ते।'

विशिष्टा अब्राम्मणा अपि पित्रश्च श्रुषादिगुणयुक्ताः,

इन तावदर्वं गुरवे, अर्बमृत्विग्भ्यः, समस्ततुलापुरुषद्रश्यं देशमित्येकः पचः।

अस्मिन् पत्ते जापनेभ्यो अन्यैव दिसणा दातव्या, गुर्वादी-नामनुष्त्रया अन्येभ्योपि दद्यादिति अपरः पत्तः।

तत्र गुर्व्वादीनां प्रदेयद्रव्यपरिमाणानिर्देशे धरार्षः चतुर्भागं गुर्वे विनिवेदयेदितिविक्ततिभूतपृथिव्यादिदान-

प्रकरण्युतं देयद्रव्यसंख्यानियमी न्यायः।

येन वा तुष्यते गुरुरितिसामान्योपदिष्टमाचरणीयं तथा दोनानाय-विभिष्टेभ्योऽपिदेयमिति हतीयः पद्यः। श्रव यदापि विकल्पवाची शब्दोनास्ति तथापि पचान्तरश्रय-णेनार्थादिकल्पः सम्मदाते।

मत्खपुराणे।

न चिरम्थारयेहे हे सुवर्णं प्रोचितं बुधः। तिष्टद्मयावहं यद्माच्छोक-व्याधिकरं तृणाम्। प्रीघ्रं परस्वीकरणाच्छेयः प्राप्नोति पुष्कलम्॥

ततः प्राग्वत्पुखाह्मवाचने क्षते देवतावेदिसमीपं गला पूर्वे च देवतानां पूजादि यजमानः कुर्यात्।

श्राचार्यस्तु यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय पार्थिवात्। दृष्टकामप्रदानार्थं पुनरागमनाय च॥

द्रत्यनेन मन्ते ण देवतानां विसर्जनं कुर्यात्। श्रनेन विधिना यस्तु तुलापुरुषमाचरेत्। प्रतिलोकाधिपस्थाने प्रतिमन्वन्तरे वसेत्॥ विमानेनार्कवर्णेन किङ्किणोजालमालिना। पूज्यमानीऽपारोभिस्र ततो विष्णुपुरं व्रजेत्। कल्पकोटिश्रतं यावत् तस्मिक्षोके महोयते॥ कभीच्यादिह पुनभुंवि राजराजः

भूपालमौलिमणिरिञ्जतपादपीठः।

यद्वान्वितो भवति यत्त्रसहस्रयाजी

दीप्तप्रतापजितसर्व्धमहीपलीकः॥

योदीयमानमपि पश्यति भक्तियुक्तः

कालाम्तरेस्नरति वाचयती ह लोके।

योवा ऋगोति पठतीन्द्रमानरूपः।

प्राप्नोति धाम स पुरन्दरदेवजुष्टम् ॥ विक्रपुराणे ।

एवं दत्त्वा सुवर्णच ब्रह्महत्यादिकन्तु तत्।
पापातिहत्य पुरुषः स्वर्गलोकच गच्छिति॥
तत्र स्थित्वा चिरं राजन् यदायाति महीतले।
राजराजेम्बरः श्रीमान् वीतशोको निरामयः॥
रूप-सीभाग्यसम्पन्नो नित्यं धर्म्मपरायणः।
पुनर्विणुपदंयाति यत्र गत्वा न शोचिति॥

इति तुलापुरुषदानविधिः।

सनत्कुमार उवाच।

राज्ञां षोड्यदानानि नन्दिना कथितानि च।
धर्माकामार्थमुत्त्र्यथं कर्माणैव महात्मनाम्।
तुलाधिरोहणाद्यानि यणु तानि यथातयम्॥
यहणादिषु कालेषु ग्रभे देशे सुगोभने।
विग्रहस्तप्रमाणेन मण्डपं कूटमेव वा॥
त्रथाष्टाद्यहस्तेन कलाहस्तेन वा पुनः।
कला विदं तथा मध्ये नवहस्तप्रमाणतः॥
त्रष्टहस्तेन वा कुर्य्यात् सप्तहस्तेन वा पुनः।
दिहस्ताध्यदेहस्ता वा विदिका चाति ग्रोभना॥
दाद्यस्तश्यसंयुत्ता साधुरम्यायमस्तका।
परितोनव कुण्डानि चतुरस्ताणि कारयेत्॥
दन्द्र-दृशानयोमध्ये प्रधानं ब्रह्मणः सुतः।
त्रथ वा चतुरस्त्व्य योन्याकारमतः परम्॥

स्तीणां कुण्डानि विप्रेन्द्र योन्याकाराणि कारयेत्॥ श्रर्धचन्द्रं निकोणच वर्त्तुलं कुण्डमुत्तमम्। षडस्रं सर्वतीवापि विकोणं पद्मसिनम्॥ त्रष्टास्तं सर्व्वमार्गेषु खण्डिलं नेवलन्तु वा। चतुर्द्वारसमोपेतं चतुस्तोरणभूषितम्॥ दिग्गजाष्टकसंयुक्तं दर्भमालासमात्रितम्। अष्टमङ्गलसंयुत्तं वितानीपरि शीभितम्॥ तुलायास द्रमासाय विखादास विशेषतः। बिल्वा-खत्य-पलाग्रा-द्याः केवलं खदिरन्तु वा॥ एवं स्तभाः कता येन तेन सर्व्वन्तु कारयेत्। अय वा मिस्रमार्गेण वेराना वा प्रकल्पयेत्॥ अष्टहस्तप्रमाणन्तु हस्तद्वयसमायतम्। तुलास्तमस्य विष्कभी नाहस्तविगुणी मतः॥ दाङ्गुलेन विहीनन्तु सुद्यत्तं निर्वणं तथा। उभयोरन्तरचैव षड्चस्तं नृपतेः स्नृतम्॥ दयो खतुई स्तक्ततमन्तरं स्तन्धयोरिष । षड् इस्तमन्तरं ज्ञेयं तयोक्परिसंस्थितम्॥ वितस्तिमानविस्तारं विष्कश्रस्तावदङ्गुलः। स्तभायोस्तु प्रमाणिन उत्तरं द्वारसियातम्॥ षट् चिंग्रमाचसंयुक्तं व्यायामन्तु तुलात्मकम्। विष्कभमष्टमातन्तु यवपञ्चकसंयुतम्॥ षट्चिंगमाचनालं स्यानिक्षणं वर्त्तुलं स्मन्। विंग्रहस्तेत्यादि। कूटः, मस्डपिक्रेषः।

कलाइस्तेन घोडग्रइस्तैः, विंग्यतिहस्तादिमण्डलत्रये क्रमा-व्यवादिहस्तविस्तारस्य वेदिवयस्य हिहस्तोऽध्यर्डहस्तो हस्तथे त्यु-च्चयो विधेयः।

विधाय मण्डपं तत्र तद्मध्ये वैदिकात्रयेत्।
नवा-ष्ट-सप्तहस्तेन दिहस्ताध्यर्षहस्ततः॥
विस्तारेणोच्छयेणापि द्वादयस्तश्वसंयुतामितिकामिकोक्तेः।
साधरम्यायमस्तकेति, समचतुरस्रतं समतत्तत्वश्चोपरिभागस्य विधेयमित्यर्थः।

श्रथवा चतुरस्रमिति पूर्व्वादिकुण्डानां क्रमाचतुरस्रादयो नव सिवविष्याः, स्तीणांतु यजमानलेन योन्याकाराखिव, श्रथवा यथोक्ताकारलेन स्थण्डिललेन सर्वेत हस्तमात्रं चेतं चेत्रफलं सममेव साध्यं तच्च परिभाषायामुपपादितम्।

वटी-दुम्बरा-खत्य-म्रचजानि चलारि तोरणानि दिग्गजाष्टकं तत्तिहिकालवर्षपताकाः, त्रष्टमङ्गलानि विष्वचक्रदाने वच्यन्ते।

अष्टहस्तप्रमाणं तुलास्तभयीरायतम्। आयामः, दैर्ध-मित्यषः।

'इस्तदयसः, इस्तपरिमाणः तुलास्तक्षयोविष्कक्ष द्रत्यन्वयः। तस्मात् विगुणःपरिणात्तः।

दाङ्गुलेनहीन द्रति, स एव परिणाहः।

क्रमहान्या अग्रे अङ्गुलद्वयहीनःसम्पादनीयः।

कामिकेत्। सप्त-षट्-पञ्च हस्तैस्तुपार्खस्तभोकुयोमतः। श्रष्टहस्तादितश्वाय हिपञ्च हयसाङ्ग् लः॥

तुलास्तभस्य विष्कभो नाहस्तित्रगुणोमुने।

हयाङ्गुलिक्शिनन्तु सृष्ट्यं निर्वणं तथा॥ इति हिपच्चहयसाङ्गुलो दयाङ्गुलमानी विष्कत्थः। विंयदङ्गुलःपरिणाहः।

सच क्रमहान्या अये अष्टाविंग्रत्यङ्गु बद्दत्यर्थः ।
स्तभयोरन्तरंषड्हस्तं चतुर्हस्तम्बा दृश्यस्तभोक्षृयानुरूपं विधेयम्
षड्हस्तस्तभयोरन्तरानं गुणदैर्ष्यस्योपनचणम् ।
उत्तरच्च विस्तारोत्सेधाभ्यां द्वाद्याङ्गु नम् ॥
तत्प्रान्तरभ्योस्तभाषिषदे प्रवेश्य तोरणं निष्याद्यम् ।
अष्यतुनादण्डस्य मानमाह ।

षट्तिंश्रनानिमत्यादि। व्यायामी नाम प्रसारितसवाद्वहस्त-द्वयस्य तिर्थ्यगन्तरालवाह्वीः करसंयुतयीः, व्यायामस्तिर्थ्यगन्तर-न्तयोरित्यभिधानात्।

ततः षट्चिं शदङ्गुलान्वितव्यायाममात्रन्तुलादण्डे दैघ्यः, विष्क-भमष्टमाचमिति, श्रष्टाङ्गुलः सपश्चयवस्तुलादण्डप्रान्तयोन्धीसः।

तत्रार्थायवोनषट्तिं ग्रदङ्गुलः परिणाहः। षट्तिंशसान-मात्रमिति, तुलादण्डमध्ये षट्तिंग्रदंगुलः परिणाहः। तत्रा-र्थात् द्वादगांगुलीन्यासः।

त्रष्टांगुलेन विस्तारस्वये भूतयवान्वितः।

षट्विंग्रन्मात्रनाह्यसु मध्यमे तु विधीयते,

इति कामिकोक्तेः।

त्राये मूले च मध्ये च हेमपट्टेन बस्ययेत्।

पट्टमध्ये प्रकत्त्व्यमवलम्बनकत्वयम्॥

ताम्त्रेण वाष्यकृष्येण श्रायसैनैव कारयेत्।

ſ

मध्ये चोर्डमुखंकाय्यं अवलम्बं सुशोभनम्। र्श्मिभिस्तोर्णाग्रे वा बन्धयेच विधानतः॥ जिह्वामेकां तुलामध्ये तीरणच विधीयते। उत्तरस्वतु मध्ये ऽय गङ्गुद्दयमनुत्तमम्। वितानेनोपरिकाख हढ़ं सम्यक् प्रयोजयेत्॥ सुहदृञ्च तुलामध्ये मानमङ्गुलमानतः । पद्ययेवतु विस्तारः पञ्चमात्रप्रमाणतः॥ वभीयाचक्रपायच अवलम्बेन सुस्थितम। श्रु त्वजौ च दृढ़ी विद्वान् बस्धनेन तु कारयेत्॥ शिक्योऽधस्तात्प्रकर्त्तव्यौ पच्चप्रादेशविम्तरौ॥ सहस्रेण तु कर्त्तव्यी पञ्चप्रादेशविस्तरी॥ सहस्रेण तु कर्त्रेया पलेनाधारकाव्भौ। श्रताष्टकीनवा कुर्यात्पकानां षट्शतिनवा॥ चतुस्तालप्रविस्तारं मध्यमं परिकौत्तितम्। सार्दे वितालविस्तारी नियमश्व विधीयते ॥ पञ्चमात्रं चतुर्मात्रं तिमात्रं फलमुचते। चतुर्द्वारसमोपेतं दारमङ्गुलिनाथ वा ॥ कुण्डलेश समोपेतं श्रचणसक्तसमन्वितै:। कुग्ङले कुग्डले कार्या शृङ्खलापरिमग्डलम्॥ शृङ्खलाधारवलयमवलम्बन योजयेत्। प्राटेशं वा चतुर्मातं भूमिं खत्ना वलस्ययेत्॥ धटौ पुरुषमात्रौ तु कर्त्तव्यौ शोभनावुभौ। दिहस्तवानुकापूर्णे भिने तत्र विनिचिपेत्॥

दिइस्तमातमवटी स्थापनीयौ प्रयत्ततः। शेषं सम्पूरयेत् विहान् वालुकाभिः समन्ततः । येन नियलतां गच्छेत्तेन मार्गेण कारयेत्॥

'ग्रग्रे मूलद्रत्यादि, अवलम्बनकीलकप्रवेशार्थवेधनिवाता-दिना यथा तुलान शीर्येत तथा हेमादिना पद्टबस्यस्तुलायाः कार्य्यः।

श्रवलम्बनं, समश्रङ्गलादिसंश्विष्टवलयाधारोच्छकतुण्डा-कारीभयायलम्बनं कार्य्यं, त्रयवा तुलामध्यावलम्बनस्थाने जर्दसुखं तामादिकीलकं निधाय तन्मूलच्छिद्रप्रोतितथ्यक्कीलकस्थितं मध्य जीलकी भयपार्षे स्थायि ताम्त्रादिमयं तीरणं कला तद्यवलय-बस्परिमभिरत्तराधोऽवलिखतं बलयं संयोजयेत्। जिह्वाभिका मिति, पूर्वोत्त एव तुलामध्यवत्ती जर्डमुखः कटकाखः कीलकः, जिह्वातोरणमि प्रागुत्तमेव, एतच सुवर्णकारादिलघुतुलास-उत्तरस्रत्विति, उत्तरमध्यावलम्बितकुण्ड**क्षायोऽ**य:-गङ्गरूर्दमु बस्तस्य मूले उत्तरोपरिचितानविद्वततं लोहपष्टं निधाय तदुपरि तमाूनं हिधाभूतं तिथी वित्तत्व घटयेत्।

ग्रङ्गः सुधिरसम्पत्र दति, कुण्डलिताग्रे उत्तममध्यावलिकितेऽ धोमुखग्रङ्गौ तुलामध्योर्डमुखालम्बनग्रङ्गौचैकं वलयमङ्गुष्टस्त्र्लं नियोजयेत् 🔅 शङ्कः सुषिरसम्पन्नो वलयेनसमन्वित इति कामि-कीके। परस्थिति, पूर्वे। तपदस्येयं मानीकिः, पञ्चमातं यवा-ङ्ग्लं, वन्नीयादिति, तुलाप्रान्ताबलम्बाभ्यां तत्तच्छिका गृङ्गला-भारं चक्रपाशास्यं बसयं योजयेत्। श्रुत्वं 'तामां'।

योतयदिनि पाठानारम।

विति, ताम्यलानां द्याष्ट्रषट्यतैः क्रमात् पञ्चादिप्रादेय विस्तारौ पञ्चनतुस्यङ्गुलोच्छितप्रान्तावङ्गुलनाइचतुःच्छिद्रप्रीत चतुर्व्वलयान्वितौ यजमानद्रव्यधाराधारकौ कार्य्यौ। तद-लयचंतुष्काश्चिष्टश्वङ्गलाचतुष्कं शिक्याख्यमुपरिविरचितवलयद्ययं तुलायाधोवलम्बकौ योजयेत्। धटाख्याधाररस्वृचतुष्कं मधू-च्छिष्टेन संश्चिष्टं कार्य्यं, श्राधारौ च भूगेरुपरि, चतुरङ्गुल-मिति, प्रादेशमात्रे चान्तरिचेऽवलम्बग्नी, श्रवटौ तु दचिणी-त्तरस्तक्मनिखनार्थों, श्रवस्तक्षयोः दचिणोत्तरत्वं तुलायास्व प्राक्पिश्चमायतत्वमवधेयं। स्वमेयं चैन्द्रदिग्मागे सुवर्णं तत्र निच्चिपेदिति वच्चमाणत्वात्। दिचस्तवालुका पूर्णे तत्र शिले पटिश्चलाख्ये निधाय वालुकाभिः प्रपूर्थ इद्येत्।

त्र्यतां परमं गुद्धं विदिकोपिर मण्डलम्।
त्रष्टमङ्गल संयुक्तमङ्गुलाङ्गुश्र श्रोभितम्॥
फलपुष्प समाकीर्णे धूपदीपसमन्विते।
वेदीमध्ये प्रकर्त्तव्यं दर्पणोदरसित्रभे॥
त्रालिखेन्मण्डलं पूर्वं चतुर्दारसमन्वितम्।
श्रोभापशाभासंयुक्तं कर्णिकाकेसरान्वितम्॥
चुिक्तजातिसमीपेतं पञ्चवर्णेञ्च कारयेत्।
वज्रंभागुत्तरे भागे त्राग्नेय्यां श्रितमुञ्चलाम्॥
त्रालिखेद्चिणे दण्डं नैक्ट्रत्यां खड्डामालिखेत्।
पाश्च वाक्णे लेख्यं ध्वजञ्च वायुगाचरे॥
कोविर्याञ्च गदां लेख्य ईशान्यां शूलमालिखेत्।
शूलस्य वामदेशे तु चक्रं पद्मञ्च दिच्णे॥

एवं लिखिला पश्चाच होमनम् समारभेत्। प्रधानहीमं गायत्रा खाहा-शक्राय वद्गये॥ यमाय देवराजाय वरुणाय च वायवे। कुवेराय तथेशाय विष्णवे ब्रह्मणे पुन:॥ स्ताहान्तं प्रणवेनैव हातव्यं विधिपूर्वेकम्। स्त्रशाखाग्निमुखेनाथ जयादिप्रति संयुतम् ॥ स्विष्टान्तं सर्वेकार्थाणि कारयेद्देदवित्तमः। सर्वहीमायहोमे च समित्पालाश्यथोचते। एकविंगतिसंख्याकं मन्त्रेणानेन होमयेत्॥

अयं न इभा आत्माजातवेदस्तेनदास्व वर्षस्व चेदुवर्षय चास्मान् प्रजया पश्वभिन्नस्मवर्षसेनानाचीन समिधयः भ्ः खाहा, भुवः खाहा, खःखाहा, भूर्भुवः खःखाहा। डोमश्रुकणाञ्च घृतस्य च यथा क्रमम्।

श्रुक्तात्रं पायसञ्चीव मुद्रानां चरवः स्मृताः। सहस्रं खातदर्धं खा गतमष्टीत्तरन्तु वा। अग्न आयं षि पवस आश्वीर्जमिषच नः आरेवाधस्व दुत्सुनां त्रग्निऋष: पवमान: पाञ्चजन्य: पुरोहित: तमीमहे महा-मयं ऋग्नेपवस्वस्वपा ऋसी वर्षः सुवीर्थं द्धद्रायं मयि पीर्षः। प्रजापते नलदेतान्यन्यो विम्बाजातानि परिता बभूव यत्का-मास्ते, जुहुमस्वन्नो अस्वयममुख वितासावस्य पिता वयंस्यामः पतयी रैणां ए स्वाहा।

तत्सर्वं सर्वहोमें तु सामान्यं विधिपूर्वकम्। गायत्राः च प्रधानस्य समिडीमस्त्रथेव च ॥

चक्रणाञ्च तथाज्यस्य यक्रादीनाञ्च होमयेत्।
वजादीनाञ्च होतव्यं सहस्राद्यं ततः क्रमात्॥
बद्यावज्ञानमन्त्रेण ब्रद्धाणे विणावे नमः॥
नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि तन्नी विष्णुः, प्रचोदयात्।
प्रयंविशेषः कथितो होममार्गः सुप्रोभनः।
दूर्व्याचीरसित्तेन पञ्चविंगत् प्रथक् प्रथक्॥
त्राम्वकं यजामहे सुगिन्धं पुष्टिवर्डनं
उर्व्वाह्ममः प्रथस्तोयं वास्तुहोमञ्च सर्व्या।
प्रायश्चित्तमघोरेण सर्पिषाच यतं यतं॥
प्रथतामित्यादि, पूर्व्वोक्षवेदिमध्ये सर्व्वतोभद्राव्यं मण्डलं
लिख्यं तच योभोपयोभायन्दात् पञ्चसारोक्तं दीचामण्डलं
याद्यं, एतयोर्जचणमुपवर्णितं परिभाषायां। वज्यमिति।
मण्डलादहिदिचु दिक्पालायुधानि लेख्यानि, गायत्रारीद्राः
प्रधानकुण्डे होमः, तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तन्नो-

खाहा ग्रकायेत्यादि, प्रणवादिभियतर्थीयुक्तैः खाहान्तैः ग्रकादि लोकपालनामिभः प्राच्यादिकुण्डाष्टके होमः ब्रह्मविण्यो रपोश्चानकुण्डे होमः, कार्थः, खग्नाखाग्निमुखेन समिद्धेश्नी प्रधानहोमानन्तरमाञ्चेन जयाद्युपहामाः कार्थाः, उक्तं ह्यापस्त-खेन यथा प्रदेशं प्रधानाहृतीर्द्धे वा जयाभ्यातान्राष्ट्रस्तः प्राजापत्यान्ता व्याहृतिर्विहिता सौविष्टक्तिमित्युपजुहोति। द्वाच जयाद्यक्तिः सख्यद्यीक्तीपरिष्टात् तनीपनचणार्था॥

रूट्र: प्रचोदयादिति, रूट्रगायती।

सर्वहीमः, प्रधानहामः। तत्रापि, पालाशी, समित्। अत्र-होम: अन्वाधानेधानादिरुष:। सर्वहीमायहोमेच समित् पालाध्ययाचते, एकविंग्रतिसंख्याकभित्येतत् पृथक् वाक्यं। तत्र व्याद्वितिभरन्वाधाने चतस्र समिधाहातव्याः, अयंते इति-मन्त्रेण, परिधाद्यारानुयाजादिविनियुत्ताविशिष्टेधाधानं कार्थः द्रद्च खग्टह्यात पूर्वतन्त्रीपलचणं त्रय समिदादिहामः वर्त्तव्यः तत्र चरवः ग्रुडानाचा इत्यं समिदादिपञ्चद्रवाणि हाम्यानि, अग्न आयूं षोत्यादिमन्त्रचतुष्केणाज्यहामः प्रधानहामात् पूर्व-वार्थः, रूट्रगायनै व प्रधानकुर्छे समिदान्यचरहीमः दृन्द्रादि दिक्पालानां खखमन्त्रेण तत्र कुर्छेषु सहस्त्रसंख्यः पञ्चणत-संख्योवाच्यहोमः प्रतिकुण्डं चास्वकेन पञ्चविंगतिसंख्यो दूर्व्वाहीसी वास्तोष्यते दतिमन्त्रेण वास्तहोमय विधेय:। शिखिपर्जन्यादि-तत्तद्देवतानामभिवीस्तुहोमः तानि, च ग्रहदानप्रकर्णे वच्चन्ते, त्राज्ये न शतसं खाःप्रत्यश्वित्तहोमः, अयमिह सर्वीपिहोमः सपरि-वारे खरपूजनानन्तरं कार्यः, मध्यमे देवदेवेशं वामे गौरीसमायुत मिलादिना देव पूजामुक्कातती होमः प्रकत्तेव्य दतिकामिकोत्तेः।

> ब्रह्माणं दिचिणे वामे विष्णुं विष्वगुरुं शिवं। मध्ये वेद्या महादेवं इन्द्रादिगणसं हतम्॥ ग्रादित्यं भास्तरं भानुं रिवं-हेवं दिवाकरं। जवां प्रभां तथा प्रज्ञां सन्ध्रां साविचिकामपि॥ क्षायां पुष्टिं प्रतिं तुष्टिं शाखीताय असामने। विस्तरां ग्रुभगाञ्चेव वोधनोञ्च प्रदक्तिणं॥

खखोल्काय महाहाने दित कचिन् परिः।

श्राप्यायिनीच संपूच्य देवं पद्मासने रविं। प्रभूतं प्राक् प्रकत्त्र्यं विमलं दिचिणे तथा॥ सार पश्चिमभागे च त्राराध्यं चीत्तरे यजेत्। मध्ये सुखं विजानीयात् केसरेषु यथाक्रमं॥ दीप्तां स्त्रां जयां भद्रां विभूतिं विमलां क्रमात्। श्रामाघां विद्यताचीव मध्यतः सर्व्वती मुखीम्॥ साममङ्गारकञ्चीव बुधं जीवमनुक्रमात्। भागवञ्च तथा मन्दं राहुं केतुं समन्ततः। पूजयेबीमयेदर्घं दापयेच विशेषतः॥ ब्राह्मणान् भेजयेत्तत्र वेदवेदाङ्गपारगान्। विद्याध्ययनसम्पन्नान् क्रत्वैवं विधिविस्तरं॥ होमे प्रवत्तमाने च पूर्वदिक खानमध्यमे। ग्रारोहयेदिधानेन रूट्राध्यायेन वै तृपं॥ धारयेत्तन यज्वानं घटिकै काविधानतः॥ यजमानी जपेनान्तं रूटगायनिसंज्ञकं। घटिकार्ड तद्र वा तन वासनमारभेत्॥ त्रालोका वसनं धोमान् कूर्चे हस्तः समाहितः नृपय भूषणग्रतः खड्गखेटकधारकः॥ स्वस्तिऋडग्रादिभियादावन्ते चैव विशेषतः। पुर्णाहं ब्राह्मणैः कार्यां वेद-वेदाङ्गपारगैः॥ जय-मङ्गलशन्दादित्रस्मवीषैः सुश्रीभनैः। ष्टल-वाद्यादिभि गीतैः सर्वश्रेभासमन्वितैः॥ खमेयं चैन्द्रदिग्भाचे सुदर्ण ततः निक्तित ।

तुलाधारी समी हत्ती तुलाभारस्तदाभवित्॥ ब्रह्माणमित्यादि, मध्ये ब्रह्मादिदेवतापरिष्टतमीष्वरं संपूच्य ततः सूर्यः पूजयेत्।

मण्डलात् प्राक् कल्पितकर्णिकामध्ये जषादित्यौ पूच्यौ ततः प्रज्ञाभान् देव इत्यादिमिषुन चतुष्कमामीयादि-प्रभाभास्त्ररी को णेषु पूज्यं , छायादिमितिचतुष्टयन्तु प्राचादिदिचु पूजनीयं विस्ताराद्यास्वाग्नेयादिष्वासनपादेषु, प्रभूतादयस्तु पूर्वादिषा-सनगानेषु परमसुखातु मध्ये रवेरास्तरणं स्थापनीयं तदुपरि पूर्वोत्तं रविमादिलाखां पद्मोपरि पूजयेत्, दीप्तादा-स्तु नेसरस्थाः शक्तयः तत्रापि सर्व्यतोमुखी कर्णिकायां पूज्या, ततावहिद्लाग्रेषु सोमाद्याः पूज्याः एवं शिवसूर्यो समाराध्य शिवाग्नी शैवोत्तमग्निकार्थेच कला स्थायार्घ दत्ता होममुपक्रम्य ब्राह्मणान् भोजयिता पूर्णाहुत्याः पूर्वं पुष्याचं तुलारोच्चाङ्गं वाचियता तुलारीच्यं कारयेत्।

> यतनिष्काधिकं श्रेष्ठं तद्द<sup>े</sup> मध्यमंस्मृतम्। तस्याप्यर्जं किनष्ठं स्यात् चिविधं तत्र किस्पितम्॥ वस्त्रयुग्मं तथोणीषं कुण्डलं कण्डभूषणम्। अङ्गुलीभूषणञ्चैव मणिबन्धस्य भूषणम् ॥ एनानि चैव सर्व्वाणि प्रारमे धर्मानर्माणि। पुरेाहिताय दत्त्वाय ऋत्विग्भ्यः संप्रदापयेत्॥ पूर्वीत्तभूषणं सर्वं साणीषं वस्त्रसंयुतं। दयादेतत् प्रयोक्तभ्यः कुण्डलाच्छादनं \* वुधः॥

दिचिणाञ्च शतं चार्डं \* विप्राय प्रतिपादयेत्। ऋितजाचैव सर्वेषां दशनिष्कान् प्रदापयेत्॥ यागीपकरणं द्रव्यमाचार्याय प्रदापयेत्। इतरेषां दिजानान्तु पृथगिष्टं प्रदापयेत्॥ दिचिणाञ्च पुरे। हितदिजेभ्या दापयेत् स्वयम्। चाचार्येष् प्रदातव्यं चाित्रियेभ्या विशेषतः ॥ वन्दीक्षतांश्व विस्रजेत् काराग्रहनिवेशितान्। सहस्रवलसेनैव स्नापयेत परमेखरम्॥ घृतेन केवलेनापि देवदेवसुमापति। पयसा वाय दभा वा सर्व्य द्यौरयापि वा॥ ब्रह्मकूर्चे ण वा देयं पञ्चगव्येन वा पुनः। गायत्राचैव गीमूत्रं गीमयं प्रण्वेन च॥ आप्यायखेति वै चीरं दिधकाव ति वै दिध। तेजासीत्याच्यमीयानं मन्त्रे सैवाधिषिच्चयेत्॥ देवस्यलेति देवेग कुणाम्ब कलसैनवै:। रुद्राध्यायेन सर्व्वं ग्रं स्नापयेत् परमेखरम्॥ सहस्रवलसैः शम्भोनीमाञ्चेव सहस्रवैः। विष्णाना अधितेर्जीय नन्दिना कथितैस्त्वा॥ दचेण सुनिमुख्येन कोत्तितेनापि वा वुधः। महापूजा च कर्त्ते या महादेवस्य भक्तितः॥ शिवार्चकाय दातव्या दिचणार्जा गुराः श्रभा। देवार्च कानां सर्वेषां दिचिणा च यथा क्रमं॥

अतदर्भ मा अर्भेदितिया माउः ।

दोनान्धक्तपणानाथवाल-सद्य-क्तशातुरान्। भोजयेच विधानेन दिचणामपि दापयेत्॥

वस्तयुग्ममिलादि, वस्तयुग्मे। श्वीष्ठकुण्डलादीनि तु प्रारम्भ एव वरणान्तरं क्रतमध्यक्षेथः पुरोहितब्रह्मार्त्विक्सदस्येभ्योन्द्यात् श्राचार्याय द्विगुणं। द्विगुणं गुरवे द्यात् भूषणाच्छान्द्वादिकमितिमत्स्योक्तेः। एतत् प्रयोक्तृभ्यः यतादिनिष्कनिर्मितं प्रागुक्तभूषणञ्च द्यात्। द्विणाञ्चिति, यतादिद्विणामाचार्याय द्वा ऋत्विग्भ्योस्तु द्यानिष्कानि, इतरेषां परिचारकाणां तु निष्कमात्रं। यत्र कर्मकरास्तभ्यः प्रथक्निष्कं प्रदापयेदितिका मिकोक्तेः। तुलाधिकृदं द्रव्यमन्येभ्य एव दातव्यमिति कामिकन्मतम्, तुलाधिरोहितं वित्तं ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्। मङ्गक्तेभ्योन्विग्षेणे मद्धं वापि कल्ययेत्। देशिकभ्योविग्रेषेण द्यात् स्वासमन्वत इति।

अय महाभिषेतपूजातत्क तृदि चिणा च कार्येत्या ह, सहस्र-कल मेत्यादिना, सर्बद्र ये: सुवर्ण फलर बोदक पञ्चासता ये:, अर्धा दि चिणेति, तुलारो हणाचार्यदि चिणाप्रमाणार्डे, यिवार्च कादिभ्यो दि चिणादानिमिति, कामिकेतु महाभिषेक पूजानन्तरं तुलारो-हण मुक्तं, यत् मण्डले पूजितान् सर्व्वान् देवान भ्यर्चे हो मयेत्।

पूर्णाइत्यादिचे वैनां क्रियामत समापयेत्। सहस्रकलशाद्येष संस्वाप्य परमेव्यरम्। महापूजा च कर्त्तव्या प्रभूतहरिषान्विता। पञ्चामृतैः पञ्चगव्यैः चीराद्यैः स्नपनन्तु वा। ब्राह्माणान् भीजयेत् पश्चानुलारोहणमाचरेत्॥

( 天美 )

श्रय दिचणादानान्तरं पूर्णां हत्या य्त्तरतन्त्र समापनं पूर्णा ह वाचनच्च कार्य्यमितिसिन्धिः सहस्रक्षक्यैः सहस्रनामभिरीयानं स्नापयेदित्यभिहितं तदुर्तं लिङ्गपुराणोक्तमेव, नामसहस्रमानि-स्थाते,

ऋषय ज चुः। नाम्नां सहस्रं रूट्रस्य नन्दिना ब्रह्मयोगिना। कथितं ब्रह्मवेदार्थं सकलं सूत सुब्रत । नामां सहस्तं विप्राणां वतुमईसि शोभनम् ॥ स्तउवाच। सर्वभूतालभूतस्य हरस्यामिततेजसः। अष्टोत्तरसहस्रम् नामां सर्वस्य सुव्रत ॥ यज्ञासच सुनिश्रेष्ठीगाणापत्यमवाप्र्यात्। तद्र संप्रवस्थामि सर्वेपापप्रणाशनम्॥ त्रीं स्थिरः स्थाराः प्रभुःभीनुः प्रभवी वरदीवरः। सर्वामा सर्वे विख्यातः सर्वे कर्मकरी भवः॥ जटी चर्मी शिखण्डीच सर्वागः सर्वेभावनः। हरिय दिचणाख्यय सर्व्य भूतहरप्रभुः॥ प्रवृत्तिस निवृत्तिस नियन्ताचामनोद्भवः। श्मशानचारी भगवान् खचरीगीवरीदनः ॥ अभिवाद्यीमहाकर्मा तपस्ती भूतधारणः। उन्मत्तवेषः प्रच्छतः सर्वे लोकप्रजापतिः॥ महारूपोमहाकायः सर्वे रूपो महायशाः। महात्मा सव्व भूतय विरूपी वामनीनतः॥ लोकपालोऽन्तर्हिताला प्राभासोभवनोक्चिः। पवित्रस महास व नियमानियमात्रितः॥

सर्व्वकर्मादिकर्माणा अमादिरादिकरोनिधि:। सहस्राची विशालाचः सोमोदचः सुधाकरः॥ चन्द्रस्थासनः केतुर्यं होयहपतिर्मतिः। त्रादिराच्यो भयंकत्ती सगवाणार्पणोनघः॥ महातपोघोरतपा आदर्शीनैकसाधकः। संवलराक्ततोमन्तः प्रमाणं परमन्तपः॥ योगाचार्यो महाविस्त्रा महारेता महाबलः। सुवर्णरेताः सर्वेश्वः सुवीजो द्वषवाहृनः ॥ दश्रवाद्यस्वनिमिषोनीलकग्छ उमापतिः। विखरूपस्तपश्चेष्ठी बलवीरी वलाग्रणीः॥ गणकर्त्ता गणपितिदि ग्वासा काम्यएव च। मन्ववित् परमीमन्त्रः सर्वभावकरोत्हरः ग ॥ कमण्डल्धरी धन्वी वहुहस्तः कपालवान्। त्रमनीयः यतन्नीयः खद्भवाणायुधीमहान्॥ अजय सगरूपय तेजस्तेजः करोविधेः। उष्गीषो वस्तवल्कय उदक्को विनतस्तथा॥ दीर्घ हरिकेशय सुतीर्धः क्षण्एव च। म्यगालक्तपः सर्वार्थीमुग्डः सर्वश्रभङ्गरः॥ सिंहशार्टू लरूपय गान्धारी च कपर्याप। जर्दरेता जर्दिलङ्गी उर्दशायी नभस्तलः॥ त्रिजटी चीरवासाश्च रूद्र: सेनापतिर्भुवः।

सर्विक्मीदिधमीणामिति क्वचित्पाठः।

<sup>†</sup> मन्त्रः सर्वेकरोद्दर इति पाठान्तरम्।

अहीरानयरत्य निष्टयन्युः सुवर्चसः॥ गत्मवीद्वा दैत्यद्वाच कालधानी 🛊 गुषाकर: ।' सिंह्यार्ट्र लरूपाणामर्डचन्दधरीहरः ॥ निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः। . बहुरूपोव**हुधनः स**वसारो सतोहरः॥ नित्यप्रियोनित्यसत्युर्नत्तनः सर्वलोलुपः। सकार्मुकीमद्वाबाद्यमेद्वाघीरीमद्वातपाः॥ महासारीमहापाशो निखीगिरिकरोनतः। सहस्रहस्तोविजयोव्यवसायोर्थ्यनन्दितः॥ अमर्षणोध धर्माका वचहा कामनाग्रनः। दचहा परिचारीच प्रसन्दीमध्यमस्तथा॥ तेजीपहारी बलवान् विदितीभ्युत्किती वहः। गसीरवीषगसीरी गभीररववाहनः॥ न्यग्रोधरूपोर् न्यग्रोधो विखनर्मा विभुवेद्धः। तीन्सोपायस स्र्येश्व रूट्रोय:नर्भनायवित्॥ विषाप्रसादितो यज्ञः सुमुखीवड्वामुखः। इताशनसंहायय प्रशान्ताका इताशनः ॥ उग्रतेजा महातेजा विजयोजयकालवित्। ज्योतिषोनयमः सिडिः सिडविग्रहरव च ॥ खन्नी दण्डी जटी लाली वर्षनीव्यधनीवली। चीणी विपणचीनालीवली कंलकदुस्तथा॥

कालोधातेति पाठान्तरम्।

<sup>†</sup> न्यधारक इति वा पाठः।

शवरूपोनिनादीच सर्वे श्वाच्चपरिय<del>हः</del>। व्यालक्षपोविखावासी इहा पालस्तरंगवित्॥ देशश्रीमालद्वचर्मा सर्वाबलविमीचनः। वन्धनश्वासरेन्द्राणां युधि प्रचुविनाप्रनः॥ सद्यः प्रमोदोदुर्वापः सर्वायुधनिषेवितः । प्रस्तन्दोष विभागस अतुस्रोयज्ञमानवित्॥ सर्ववासः सर्वेधारीदुर्वासा वासवीनरः। हैमी हैमकरोबन्नः सर्व्वधारीधरोधमः॥ त्राकारोष्ट्रध्वनिवहोमरुक्षद्भः प्रतापवान् । भिच्च भिचारूपीच रौद्ररूपः सुरासवी॥ वस्यशावसुवर्चावसुवेगावसुप्रदः। सर्वावासीत्रयोवासोखपदेशकरे।वरः॥ मुनिराला मुनेर्लीकसभाज्यस सहस्रभुक्। पची च पचिरूपस श्रादिदीपा विशापितः॥ समीरादमनाङ्वाराद्यर्थीच्चर्यकरावरः। वासुदेवस वामस वामदेवस वामनः॥ सिडयोगापहारी च सिडः सर्वार्थसाधकः। अन्तुसः न्नुसक्पय द्वषणासृदुरव्ययः॥ महासेना विशाखन षष्टिभागागवांपतिः। ग्रक्तहस्तस्तु विष्टभीवनस्तभनएव च॥ श्रुताहतत्कलस्नातीत्त्रक्या सकरीभवः। वानस्रत्योवाजसनानित्यमात्रमपूजितः॥ ब्रह्मचारी लाकचारी सर्वाचारः सचारवित्।

ईशान ईखरकरानिशाचारी हाने कछत्॥ निमित्तस्थानिमित्तं च नन्दीनन्दिकरे। इती। नन्दीखर्च नंदीच नन्दनेमिप्रवर्षन:॥ भगद्वारीनिचन्ताच लीकालीकपितामदः। चतुर्मुखे। मद्यालिङ्गश्वाक्लिङ्गस्तयेव च॥ लिङ्गाध्यचे।वराध्यचः कालाध्यचा युगावहः। वीजाध्यचा बीजकत्ती बुद्यात्मानुगतावलः॥ त्रतिहासय कल्पय दमनाजगदीखरः। दभीदभकरालभी वंशीवंशकरः कली॥ लाककर्ता पग्रपतिः महाकर्ताद्यधाचनः। अचरं परमं ब्रह्म बलवान् शुक्र एव च ॥ नित्याद्यमीयः शुद्रात्मा सिद्रामाना गतिईवि:। प्रसादस्तवनादीघींदर्प्यणाह्यमिन्द्रजित्॥ वेदाकारः स्रुवकारी विडांस परमईनः। महामेघनिवासीच महाघोरे। वशीकरः॥ त्रमिज्वालीमहाज्वाली त्रभिधूम्बाहतीरविः। ब्राह्मणः ग्रङ्करोनित्यावर्चसीधूम्बकेतनः॥ नीलस्तथाङ्गलुप्तय शाभना निरवयहः। स्वस्यसस्तिविभावस भाषीभागकरोलघुः॥ उत्मङ्ग महागर्भः परायणपरायवान् । क्षणः कर्णः सुवर्षेष द्रन्द्रियः सहवाणिकः ॥ महापादी महाहस्ता \* मायाकायी महायथाः।

<sup>#</sup> महाकाय इति वा पाटः।

महासारी महामाना महानेनी विमालयः॥ महास्त्रन्था महाकर्षी महीष्ठश्च महाहनुः। महानासा महानम्ब महाग्रीवः समानवान् ॥ महाबचा महातजाः वन्दरात्मा सृगालयः। लवना नयनादाश्व मामयश्व पर्यानिधिः॥ महादन्तो महादंशी महाजिह्नीमहामुखः। महानलामहारामा महानेशामहारजाः॥ अगपलप्रसाद्य प्रत्ययोगी च साधकः। प्रसेवना अपानस आदिकमा महामुनिः॥ व्यक्तीव्यक्तेतुय अनलीवायुवाहनः। मण्डली मेरवासय देववाष्ट्रनएव च॥ अथर्यभिषिमिधिभुक् सहस्रोजिनाकसः। यज्ञपादभुजागुद्धः प्रकाशोजास्तथैवच ॥ अमावार्षप्रमाद्य अन्तर्भाव्यः सुदर्भनः। उपहारप्रियः सर्वः कनकः काञ्चनस्थिरः॥ नाभितुण्डनरे।हिन्छः पुष्करःऽस्थावरःस्थिरः। दादगास्ताधनं वाद्यीयज्ञीयज्ञसमाहितः॥ नक्तोनीलः कविःकाला मकरःकालपूजितः। श्रुक्तः स्त्रीरूपक्ततपः श्रुचिभूतिनिषेवितः॥ श्रात्रमस्यः निषातस्था विष्वनर्मा पवित्रराट्। विशालः शालस्तामीष्ठे शिखंबुजातः सुनिययः ॥ कपिलः कलमः भूलयायुधय वरामसः। गन्धवीं ह्यदितिस्ताच्यीं ह्यविज्ञेयः सुसारदः॥

परस्त्रघायुधा देवास्त्रर्थकारी सुवास्वतः। जत्वीणा महाकाप जर्दरेता जलेगयः॥ उयवं मकरे। वं भीवं भवन्धी हानिन्दितः। सर्वाङ्गरूपी मायावी सुद्धदेशहानिलानलः॥ बस्रनाबस्वकत्ती च सबस्वनविमाचनः। राचसादिश्व कामारिमंहादंष्ट्रसमायुधः॥ बहुलनिन्दितः सर्वशङ्करः स्थायकापनः। अमरेशामहाघारा विखटेवः सरारिहा॥ अहिर्बुभातिरन्तिय चेकिताने। हली तथा। श्रजैकपाच कामाली पद्धराजी महाधरः॥ धन्वन्तरिर्धूमकेतुः शून्यो वैश्ववणस्तथा। धाता विशास गङ्गस वयी लष्टा धरे। ध्वः॥ प्रभासः सर्वतावायुरर्थमा सविता रविः। धृतिस्रव विधाताच मान्धाता भूतवाहनः॥ तीरस्तीब्रम्व भीमम् सर्व्यकर्मा गुणाइहः। पद्मगर्भे। महागर्भश्चन्द्रवत्ने । नभानयः ॥ फलपाथापयान्तय पुराणः पुर्वकत्तमः। क्र्रकर्तां क्र्रवासी धनुरात्मामहीषधं॥ सर्व्वायमः सर्वेचारी प्राणेमः प्राणिनांपतिः। देवदेवसुरे।त्सिताः सदसत्सर्वरत्नवित्॥ कैलासादिगुहावासी हिमवक्निरसंश्रियः। कुलहारी कुलंकर्ता वहुभिन्ना बहुप्रजः॥ प्राणेशीवर्धकी हचा वकुलसादिकस्तथा।

सारग्रीबा महाजत्विलालय महीषधी। सिदान्तकारी सिद्धान्तक्कृत्ये व्याकरणात्तरः॥ सिंहनादः सिंहदंष्टः सिंहनः सिंहवाहनः। प्रभावात्मा जगल्कालः कालकम्पी तन्तनः॥ सारङ्गा भूतवकाङ्गः केतुमाली भवेसनं । भूतालया भूतपतिरहीराता पली मलः । अस्त्रहत् सर्वेभूतानां नियनयनविद्धः। श्रमीघः संग्रमो ऋष्टो भोजनः प्राणधारणः॥ धतिमान्त्रतिमांस्यचः सक्ततस्त् युगाधिपः। गोपाली गोयुवायामोगी चर्मवसनो हर:॥ हिरखवाहुश्व तथा गुहावासः प्रवेशनः। महामन्ता महावासी जितवामी जितेन्द्रियः॥ गान्धार्य सुरापय तापकमीरतो हितः। महाभूतो भूतवृतो श्वसर्शी गणसैवितः 🕸 ॥ महाकेतुधरो धाता नैकतानरतस सः। अवेदमीय आवेदाः सर्वगंश सुखावहः॥ तीरणस्तरणी धातुः परिधापत्तिक्जितः। संगे(गवदेनी वृदो गुणिकीय गुणाधिपः॥ नित्यो धाता सहायश्व देवासुरपतिः पतिः। अविमृत्तय वाह्य सुदेवोपि सुपर्वणः॥

अधिनसित वा पाठः,।

<sup>†</sup> सह दति कि चित् पाठः।

<sup>‡</sup> मेविन इति कचित् पाठः।

त्राषाद्य सुषाद्य स्कन्ददी हरिदी हर:। वपुरावर्त्तमानान्यो वपुःश्वेष्ठो महावपुः॥ शिरोहरोपि मर्पेखः सर्वेलच एस चितः। अच्यो रथगीतस सर्वभोबी महावल: ॥ समायोज्यमहामायस्तीयदेवो महापयः। निर्जीवो जीवनो मन्त्रः सुभगो बहुकर्छकः॥ रत्नभतीय रत्नाङ्गी महार्णवनिनाद्भत्। मूली विशाखी श्वमृतो व्यक्ताव्यक्तस्तपीनिधि:॥ त्रारोहणोतिरोहस भीलधारी महातपाः। महाकारो महायोगी युगो युगकरी हरि:॥ युगरूपी महारूपीवनती गहनाच्चन:। न्यायनिर्वापणः पादः पण्डितो च्चवसी यमः॥ वडुमाली महामालः शिपिविष्टः सुलीचनः । विस्तारी लवणं रूपं कुसुमांगः पलीदयः॥ व्रषमी व्रषमाङ्गाङ्गी मणिविम्बी जटाधरः। इन्ट्रविंसर्गः सुमुखः शरसर्वायुधेः सन्द ॥ निवेदन:सुधाताचः स्वर्गदारीमहाधनः। गन्धमाली च भगवावर्तनः सर्वेलचणः॥ सन्तानबाद्वः सकलः सर्व्यमङ्गलवाचनः। चलस्ताली करस्ताली उद्दंगः संयमी युवा॥ यन्त्रतन्त्रसुविख्यातो लोकसर्व्वात्रयो सदुः।

सुधाजात इति कचित् पाठः ।

मुख्डो विरूपो विक्ततो दीप्ततेजाः सहस्रपात्॥ सर्वमूर्वी सर्वदेवः सर्वदेवमयो गुरुः। सहस्रवाद्यः सर्वोद्धः प्ररुखः सर्वेतोकपृक्॥ काष्टा कला मुझर्त्तं वा मात्रा वा पचपचकः। विष्वचेत्रपदी वीजं लिङ्गमध्यस्तु निर्मलः॥ सदसदात्तधीनामा माता भाता पितामहः। स्वर्गदारं मोचदारं सुखदारं तिविष्टपम्। निर्वाणहृदयश्चेव ब्रह्मजीकः परा मतिः ॥ देवासुरविनिर्माता देवासुरगणाधिपः॥ देवासुरगणाध्यची देवासुरगणायणीः। देवाधिदेवी देवषिदेवासुरसुधाप्रदः॥ देवासुरेखरीविणुदेवासुरमहेखरः। सर्वदेवमयोचिन्यो देवतासात्मसम्भवः॥ उद्गतिस्त्रमा वैद्यो विराजी वीरजी वरः। दुड़ी हस्तिपुरव्याघ्री देवसिंही मरप्रभुः । विबुधयः सुरश्रेष्ठः खर्गदेवतपोधनः। संयुक्तीयोभनी वक्ता त्राणायां प्रभवीव्ययः॥ गुरः कान्तो निजः सर्गः पवित्रं सर्ववाहनः। मृङ्गी मृङ्गप्रियो ब्रस्नूराजराजी निरास्रय:॥ श्रविरामः संस्मरणीनिरामः सर्वसाधनः।

परागतिरि रिति वा पाठः।

<sup>†</sup> परि प्रभुरिति वा पाठः।

<sup>‡</sup> विव्धाय इति वा पाठः।

ललाटाची विश्वदेही हरिणी ब्रह्मवर्चसः ॥ स्थावराणां पतिश्चेव नियमेन्द्रियवर्डनः। सिडार्थः सर्वभूतार्थो चिन्त्यसत्यव्रतः ग्रुचि:॥ ब्रताधिपः परं ब्रह्म मुक्तानां परमा गतिः। विमुक्तो मुक्ततेजस स्रीमान् सीवर्षनी जगत्॥ यवाप्रधानं भगवानितिभक्त्या स्तुती सया। भितामेषं पुरस्कृत्य महाबज्ञपतिविभुः॥ ततीभ्यनुज्ञां प्राप्यैवं सूती गतिमताङ्गतिः। तस्माज्ञस्तवः शसीर्टपस्तें लोक्यविश्रतः॥ अध्वमेधसहस्तस्य फलं प्राप्य महायथाः। गाणपत्वं परं प्राप्य प्रसादात्तस्य यत् प्रभी:। य:पठेच्छुण्यादापि यावयेद्वाच्चणानपि। ग्रखमिधसहस्रस्य फर्न प्राप्तोति वै दिजः॥ ब्रह्मघ्रय सुरापय स्तेयी च गुरुतल्पगः। श्राणागतघाती च मित्रविश्वश्वातक:॥ माल्हा पिल्हा चैव वीरहा खणहा तथा। संवत्सरं क्रमाज्यक्षा विसन्धं शङ्करायमे। देवसिद्वा विसन्धच सर्वपापैः प्रमुचते ॥ इति सिङ्गपुराम्धेक्षस्त्वाषुरुषदानविधिः। ' च्येश्चद्गरज्वाच । तुलादानं प्रवद्यामि सर्वपापविनाशनम्। यतीर्या चिरतं पूर्वं लच्छा नारायणेन च॥ पुर्खं दिनमयासाद्य त्वतीयायां विशेषतः। गोमधेनानुलिप्तायां भूमी कुर्यां उटं श्रुमम्।

दारवं ग्रुभवचस्य चतुर्हस्तप्रमाणतः॥ सुवर्णं तच वधीयात् खगत्या घटितं घटे। सोवर्ण स्थापयेत्तत वासुदेवं चतुर्भु जं॥ शक्त्या दयंतु बभ्नीयात् स्थापयेत् पिटके ततः। तवारु हे त्सवस्तास्तः पुष्पा-लङ्कारभूषितः ॥ अभीष्टां देवतां ग्टह्य स्नापयित्वा प्टतादिभिः। तुलादानस्य सर्वस्य विधिरेषः प्रकीर्त्तितः॥ प्रथमा तु प्रतस्थी ता ते जी हि बिकरी तुला। माचिकेन तु सीभाग्यं तैलेन बहुला: प्रजाः॥ वस्त्रस्य दिव्यवस्ताणि प्राप्नोति तुलया भुवं। लवणस्य तु लावख्यमरोगित्वं गुड़स्य तु॥ श्रसपती शर्करया सुरूपा चंदनेन च। अवियुत्ताभवेइर्ना तुलायाः कुङ्गमस्य च॥ नसंताधो ऋदि भवेत्चीरस्य तुलया सदा। सर्वामग्रदाः सर्वाः सर्वपापच्यं कराः॥ यो ददाति तुलाः सर्वाः स गौर्यालयमाप्नुयात । मन्त्रेण दयादभिमन्त्रितां तु सक्ततुला मेकतमां दिनेस्यः। स याति गौर्याः सदनं सुपुखे निशोक-दोर्गत्यसुपाश्चते पुमान्॥ त्वं तुले सर्वभूतानां प्रमाणं परिकोक्तिता। मां तोलयन्ती संसारादुईरख नमोस्त ते। द्रत्यारु च चणं स्थिता चिन्तयिता हरिप्रियां॥ अवरु तती द्याद्दें पादम्यापि वा। गुदं संपूज्य विधिवत् सर्वालङ्कारभूषणैः॥

विसर्जये नमस्कृत्य भेजियत्वा विधानतः।

रेषं दिजेभ्यो दातव्यं स्त्रीभ्योन्येभ्यस्तयैव च ॥

रष्टवन्युविधिष्ठानामात्रितानां कुटुम्बिनां।

कर्लीदलसंस्थान्तु पञ्चिपिण्डां हिमाद्रिजां।

कर्पूरस्य तुलापूज्या कुङ्मिनालभेत्तु तां॥

त्रवरुष्य तुलायास्तु गुरवे तां निवेदयेत्।

विधिनानेन योदयात् तूलादानं विमत्सरः॥

सलीकमिति पावत्याः सेव्यमानीऽपरोगणैः।

तत्रोष्य कालं सुचिरमिह्लोके नृपो भवेत्॥

इति विश्वधर्मोत्तरोक्ती ष्टतादितुलापुरुषदानविधिः।

कर्पूरेण तथेच्छन्ति किचिद्वद्वाम्यणपुङ्गवाः॥

त्रवनेति, मुख्यतुलापुरुषदानकिथितेनेत्यर्थः।

तथा सितद्यतीयायां नार्थः सीभाग्यदर्पिताः।

कुङ्मेन प्रयक्ति लवणेन गुडेन वा।

श्राह विश्वामितः।
श्रादित्ये राहणा यस्ते सुवर्णेस्तीलयेत्तनुं।
सोमयहेतु रूप्येण यथादानं तथा श्रुण्ण
प्रवर्ग्यस्य मुखेयुक्त उत्यन्नपत्रदेहतः।
सर्वपापहरायैतहदामि प्रीयतां विधुः॥
दृत्युचार्य जलं त्यस्म निचिपेत् हिजसत्तमः।
प्रीयन्ते पितरः कांस्ये ताम्ने चैव पितामहाः।

तच मन्दा न होमा वा एवमेव प्रदापयेत्॥

लवणे सिन्धुजे ल'क्यीः प्रीयते पार्वती गुडे।
गन्वैगुंडो वा वासोभिः सौभाग्यं लवणे परं॥
प्रीयतां विष्वधाप्रीतिदीनमन्त्रोभिधीयते।
तुलापुरुषतो राजन् याहि तत् परमं पदं॥
सर्वपापविश्वडात्मा मृक्तिं यान्त्यपुनर्भवां।
हता तु ब्राह्मणं भूयस्तोलयेदात्मनस्तनुं।
सुवर्णनात्मतुल्येन ब्रह्महत्यां व्यपोहति॥

द्रति कृष्यादि तुलापुरुषः। श्रय गारुङ्पुराणे। सनत्कुमार उवाच।

तुलापुरुषदानन्तु शृण सृत्युष्त्रयोद्ववम् ।

श्रष्टलोहं प्रदातव्यं सर्व्यगोपप्रान्तये ॥

कांस्यञ्च यद्वाणे देयन्त्रपु चार्योविकारके ।

श्रपसारे च मीसं स्थात् तामं कुष्ठे सुदारुणे ॥

पैत्तलं रक्तपित्ते च रूप्यं प्रदरमह्योः ।

सोवणें सर्वरोगेषु प्रद्यासृत्मलोदनम् ॥

फलोद्ववं तथा द्यादुग्रहणे दीर्घदारुणे ॥

गौडं भस्मकरोगेषु योगन्तु गण्डमालके ॥

जाङ्गलञ्चाग्निनां मान्ये रोमोत्पाते तु पौप्पकम् ।

जाङ्गलं काष्ठजिमिति ।

मधूद्भवं तथा देयं काश्य-खास-जलीदरे ।

प्रतोद्भवं तथा देयं किदिरोगीपशान्तये ॥

चीरं पित्तविनाशाय दाधिकं भगदारणे ।

इीर्घ वारुणे क्वचित् पाठः।

लावणं वलनामाय पेष्टं दहुविनामने ॥

श्रवच सळरोगस्य नामने स्मृतमेव च ।

श्रिष्टेवतं लोहे च महाभैरव उच्यते ॥

कांस्ये तु पूषाध्विनो च वायु समिक स्मृतः ।

तास्त्रे सूर्यस्तया प्रोक्तः पैत्तले च कुजस्तया ॥

कृष्ये च प्रितरो ज्ञेयाः सुवर्णे सर्वदेवताः ।

फले सोम्रा गुडे चापस्ताम्बूले तु विनायकः ॥

गन्धर्वाः कुसमे चैव जाङ्गलेग्निस्तया स्मृतः ।

सधौ यचाः प्रयत्नेन प्रते सत्युच्चयः स्मृतः ॥

चीरे तारागणाः सर्वे दृष्तः सर्पाः प्रकीत्तिताः ।

पिष्ठे प्रजापतिदेवो श्रवे सर्वाश्च देवताः ॥

श्रात्ती यदा स्थात्पाचं वा प्राप्तु यात्प्रस्वदेशतः ।

सत्यु सत्युच्चयप्राप्तविधिना यत्पृदीयते ।

तदेव सर्वशान्यर्थं भवतोह न संग्रदः ॥

सत्युच्चयप्राप्तविधिना, सत्युच्चय पूजयेदित्यर्थः ॥

सत्युच्चयप्राप्तविधिना, सत्युच्चय पूजयेदित्यर्थः ॥

सृत्यु ज्ञयपू जाविधि स देवी पुराणे। श्रीं जुंस, इति मन्त्रेण देवी यञ्चतुर्भु जिस्त्रिने चकः। श्राचमालाधरी देवी दिच्चिणेन तु पाणिना॥ वामेनासृतकुण्डी च धारयद्रस्तान्वितां। वरदाभयपाणि स दिव्याभरणभूषितः॥ श्राक्षः सनीलवासा सपद्मस्योपिर संस्थितः। जाती तस्य शिरा ज्ञेयं जवंवास्य शिखा स्मृता॥ यो वौषड्ति कवचं जैने तेच प्रकी क्तितः। जः फडरूं भवेत्सदा। श्रोङ्कारः, श्रावाहनमन्तः।
श्रोङ्कारो वै विसर्जने, श्रष्टशत्तवः, पञ्चाचरसंमिताः।
जया च विजया चैव श्रजिता चापराजिता।
भद्रशाली कपाली च चेम्यास्तपराजिता॥
श्रों जंसमन्त्रपयोगेन पूज्योस्त्युष्ट्रयः शिवः।
गन्धादिभिर्यथान्यायं यथा ब्राह्मणपूजनम्।
सत्युष्ट्रयोत्तदानेषु सर्वेष्वेवं विधिःस्मृतः॥
'जप्रकाः'।

श्रीं जूंस इति वे दातुं कामी घं साध्ये सदा। लोहे तदा मन्त्रममुं ग्रहीतृ हृदि रोपयेत्॥ शिरो-ललाट देशे च जिह्नामूले च गण्डयोः। नाभी च ब्रह्मगृद्धे च एतदङ्गाष्टकं न्यसेत्॥ श्ररित इस्तमात्रञ्च सारं तस्य प्रकीत्तितम्। यथे च्छ्या प्रयोगेण यथावत् कर्त्तु रिच्छ्या॥ घष्टिपलेः सङ्घटितमज्ञातपितकं भवेत्। लोहञ्च निष्य समेव तत्र श्रद्धेन मिश्रितम्॥ पञ्चाश्रत्य संग्रुकं दण्डं वायससंज्ञकम्। वस्तैराच्छाय दानेन यमदण्डो न विद्यते॥

इति नानारोगन्नतुलापुरुषदानिविधिः। श्रात्मानं तीलयित्वा तु द्यान्नीहञ्च तत्ममम्। दिजाय शिवभक्ताय यद्दान्यस्मै दिजातये॥ पादुको-पानह-छत्र-चामरा-सनसंयुतम्। श्रयने विषुवे पुखे व्यतीपातादिपर्वसु॥ यहायुक्तः ग्रची देशे विशेषादुक्तरायणे।

पञ्चायतेन संसाप्य देवदेवसुमापितम्।

कोवलेन घतेनाय प्रस्थमानेण धूर्णटम्।

सुगन्धिचंदनजलेस्ततः संस्थापयेहिसुम्।

चन्दना-गुरू-कपूर-ककोल-स्गनाभिभिः।

विलिप्य परमिशानं सुमनोभिरयाचेयेत्।

भक्त्या निवेद्य नैवेद्यमनवदीन चेतसा।

ततः प्रणस्य जगतामीखरं प्रार्थयेदिति।

देवदेव जगन्नाथ क्षपाली परमिखर।

मामुद्धस्त संसारपङ्कसङ्कीचदुःस्थितम्।

इति संप्रार्थ्य योद्याद्धीन्तमात्समन्नरः।

स याति शिवसालीक्यं यायदिन्द्रायतुर्दश्य।

ततः पुनरिन्हायातः एथिव्यामेकराङ्भवेत्॥

सर्वेषु चैतेषु सुवर्णं दिच्णा, अनुक्तदिन्निणेषु दानेषु तस्य यथा

शक्ति विहितत्वात्॥

इति स्तन्दपुराणोक्ती लोहतुलापुरुषदानिविधि:। श्रय हिर्णागर्भाव्यं हितीयं महादानमुखते। मत्यपुराणे मत्य उवाच।

श्रधातः संप्रवच्छामि महादानमन्त्रमम् ।
हिना हिरण्डगर्भाष्यं महापातकनाश्रनम् ॥
पुर्व्वान्दिनमधासाद्य तुलापुरुषदानवत् ।
ऋत्विग्मण्डपसन्धारभूषणाक्षादनादिकम् ॥
क्षुर्व्यादुपोषितस्तद्वोकेशावाहनं धः

पुर्णाहवाचनं कला तद्दत् कलाधिवासनम्॥

शत देश-काल-वृद्धिशाष-भिवादिपूजा-ब्राह्मणवाचन-गुक-ऋत्विग्वरण-मध्यकेदान-कुण्ड-मण्डप-वेदिसभार-होमाधिवास-नादि सर्वं हिरण्यगभादिपश्चदगमहादानप्रकृतिभूतं मत्य-पुराणोक्ततुलापुक्षदानविहितं वेदितव्यम्।

> ब्राह्मणैरानयेत् कुण्डन्तपनीयमयं श्रभम् । दासग्रग्रङ्गोच्छायं हेमपङ्गजगर्भवत् । विभागहोन्बिस्तारं प्रशस्तं सुरजाकृति॥

कुण्डमिति, हिरण्यगभीख्यं पात्रं, तपनीयमर्यं, खर्णमयं हेमपङ्गजं अष्टदलं तदेव नाभिशन्दवाच्यं, तिभागहीनविस्तारमिति, अष्टाचलारिंशदङ्गलविस्तारिमत्यर्थः। स्रजाक्ति, सदङाक्ति। आज्यचीराभिपूरितिमिति कचित्याठः। तत्रष्टतचोरे तुल्यपरिमाणे, यद्यपि चातिपूरितिमित्युच्यते तथापि यजमानप्रवेशेन यथा तस वहिक्च्छलित तथा पूरणीयम्।

दणान्वाणि सरतानि दावं स्चीं तथेव च। हिमनालं सिपटकं वहिरादित्यसंयुतम्॥ तथैवावरणं नाभेरुपवीतञ्च काञ्चनम्। पार्थतः स्थापयेत्तद्वेमदण्डं कमण्डनुम्॥

द्यान्ताणि, द्यावण्डानि, त्रभ्वाणीति कचित्पाठः। तानि काञ्चनानि त्रभ्वाकारतया, त्रभ्वाणीति। त्रभ्वं खनित्रसिति केचित्, रक्षानि पञ्च प्रसिद्धानि, सिपटकं, सञ्जूषान्वितं, विहिरिति, हेसकूण्डादाह्यप्रदेशे पार्ष्वतः स्थापयेदित्यनेन सस्बन्धः।

विक्ररादित्संयुतिमिति च पाठान्तरम्।

विक्रभास्तरयोक्षेचणं ब्रह्माण्डदाने वस्तते । विक्रमप्ययसंयुतमिति, तदा श्रप्ययः, वरुणः । तक्षचणमपि तत्रैव, नाभेरावरणमिति, नाभ्यावरणार्धं सौवर्णं वस्त्रं दात्रादीन्यपि सुवर्णमयान्ये व कार्य्याणि ।

पद्माकारं विधानं स्थात् समन्तादङ्गुलाधिकम् ।
मुक्तावलीसमीपेतं पद्मरागदलान्वितम् ।
तिलद्रोणीपरि गतं वेदीमध्ये ततीचियेत् ॥
द्रोणः परिभाषायां व्याख्यातः ।

इह खनु हिरखगर्भेनिर्माणसवर्णपरिमाणस्थानामानात् यावता यजमानस्य प्रवेशधारणोपाधिकं कुण्डं भवति तावता घटनौयं, तच वेदिकामध्ये निखितचक्रस्योपरि तिनद्रोणं निधाय तदुपरि संस्थाप्य पूजयेत्। श्रथ तुनापुरुषदानतद्धिवासनदि-नादन्येयुर्वाह्मण्वाचनं विधाय पूर्णाहुतिप्रस्रतिकक्मश्रेषसमाप्तिं कुर्यात्। ततस कुण्डसमीपवर्त्तिकन्यजन्नैः पूर्ववदिभिषेकः,

तदुचते।

ततो मङ्गलगन्देन ब्रह्मघोषरवेण च।' सर्व्वीषध्योदकस्तानं स्नापितो वेदपुङ्गवैं:। सर्व्वीषध्यः, व्याख्याताः,

श्रुक्तमाल्याक्वरधरः सर्व्याभरणभूषितः । इममुचारयेनान्तं ग्टहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ नमी हिरखगभीय हिरखकबचाय च । सप्तलोकसुराध्यच जमदाने नमी नमः ॥ भूकीकप्रमुखा लीकास्तवगभे व्यवस्थिताः । ब्रह्मादयस्तथा देवा नमस्ते विश्वधारिणे॥ नमस्ते भवनाधार नमस्ते भवनाश्रय। नमी हिर प्यगभीय गर्भे यस्य पितामहः॥ यतस्वमेव भूतासा भूतमृते व्यवस्थिताः। तस्मात् मामुद्धराभिषदुः खसंसारसागरात्॥ एवमामन्त्रा तन्मध्यमाविश्यास्त उद्खुखः। मृष्टिभ्यां परिसंग्रह्म धर्मराजचतुर्मु खी। जानुमध्ये भिरः क्रत्वा तिष्ठे दुच्छांसपञ्चनं॥

धर्मराजीऽत सुवर्णमयः, तस्त्वणच तुलापुरुषेऽभिहितं चतुर्मु खोपि सौवर्णः, तस्तवणं ब्रह्माण्डदाने वच्चते, तत्र दिचण-मुष्टौ धर्मराजः, वाममुष्टौ चतुर्मुख इति।

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा।

कुर्युहिरखगर्भस्य ततस्ते दिजपुङ्गवाः॥

श्रनवलीभनमध्यन विज्ञेयं, एतेषु, गर्भादानादिषु वच्चमाणेषु जातकर्मादिषु, मन्त्रयुक्तमनुध्यानमात्रमत्नाचरणीयं।

गीतमङ्गलघोषेण गुक् सन्तीषयेत्ततः।

जातकमीदिकाः कुथात् क्रियाः षीड्ग चापराः॥

तायाभिधीयन्ते। जातकमा १ नामकरणं २ निष्णुमणं ३ अन्नप्रायणं ४ चूडाकरणं ५ उपनयनं ६ प्राजापत्यं ७ ऐन्द्रं ८ आग्नेयं ८ सीम्यं १० इति, चलारि वेदनतानि गोदानं केप्रान्त-स्रेति दादय, पूर्वीवतस्रदस्भयेषु षोड्यत्वं।

> सचादिकच गुरवे दत्ता मन्द्रमिमं जपेत्। नमो च्हिरक्षगर्भाय विस्त्रार्भाय ते नमः।

चराचरस्य जगतो ग्रह्मताय वैं नमः॥
मन्त्रोऽहं जिताः पूर्वं मन्त्रीधर्मादिजोत्तमः।
लद्गभसंभवादेष दिव्यदेहो भवास्यहं।
चतुर्मिः कलग्रैभू यस्ततस्ते दिजपुङ्गवाः।
सानं कुर्युः प्रसनाय सर्वाभरणभूषिताः।

कलगैः कुण्डसमीपस्थितैरेव, स्नानं कुर्धुर्यजमानस्थेतिश्रेषः देवस्यवितिमन्त्रेण स्थितस्य कनकासने।

> श्रद्यजातस्य तेङ्गानि श्रभिषेच्यामहे वयम् ॥ दिन्धेनानेन वपुषा चिरक्तीव सुखीभव । तती हिर्ण्यगर्भं तं तिभ्यी द्यादिचचणः॥

अत्र दानवान्यादिप्रयोगो द्रव्यविभागय ऋतिगाचार्याणां-तुलापुरुषवद्देदितव्यः।

ते पूज्याः सर्वभावेन बहवो वा तदाज्ञया।
तत्रीपकरणं सर्व्वं गुरवे विनिवेदयेत्॥
पादुको-पानह छत्र-चामरा-सनभाजनम्।
ग्रामंवा विषयं वापि यच्चान्यदिप संभवेत्॥
विषयः, ग्रामसमूहः।

अन्यत्, रत्नादि।

श्रवाप्याक्षालंकारं गुरवे दद्यात् ग्रामादयश्व दिल्णालेनैव संबध्यते, प्रक्रतो तथा दर्शनान्, ततः पूर्ववन् पुर्याह वाचने-क्षते देवतापूजाविसर्जनादि विधेयं।

त्रय हिरखगर्भविधि व्याख्यामः । सर्व्यपापापनीदन उद्दगयनश्रापूर्धमाणे पचे व्यः पुर्णे नचन्ने

ऋिवयजमानी क्राप्रमयुरीमनखी स्थातां श्रय कुिवक्-प्रागस्तं गमनादाम्बत्यावरस्या वादाय जायस्वाम्नेऽम्बत्यादिति द्वाभ्यां मध्यमानमनुमन्त्रयते त्वतीयया जातं चतुर्थ्योपसमाद्धाति ग्रुचि टूरिशं परिधाप्य यथोक्तमाष्ट्रनाभ्यज्ञनामुलेपनं कारियला वासोगन्धान् हिरखस्तज्ञ आवध्याग्निमुपसमाधायालभ्याज्यं जुहुयात्, हिरख्यगर्भाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा विष्णवे स्वाहा प्रजा-पतये खाहा परमेष्ठिने खाहा कस्मै खाहित च त्रावियला तैरे वःप ष्टाय अग्नेः प्रजातं परियहिर्ण्यं यदा बधुवितिहिर्ण्य खजमायथ रचन्तुला भग्नय इति चतस्भीरचां कला दर्भान् संस्तीर्याधः शयासनी स्थातां खोभूते भिजिना इत्ते हिरणसं मण्डलाक्तिनाभिमातं पानमाधाय सापिधानं श्रुचाज्यसा-ल्युदकपात्राखात्मालङ्कारचेति हिरखमयानि राजानं हिरख-वतीभिः स्नापयिता हिरण्यकलसैस्तस्मिन्पाने पयोगणेन पयत्रा-सीभ्यां होस्चेन शान्तो तीयेन हिरखगर्भस्तेण पश्वभिश्व नामभिः संपातानानीय सदस्याद्यत्वजापयेद्राजा हिर्ण्यगर्भत्वमीस्ति तसी भगवन्ती मनुजानीषिति तैरनुज्ञातानु देचिवाजिनिति द्याभ्यां प्रवेशयेत् तयस्तिं शहेवाद्रत्यपिधाय तमनुपिधाय मनुशास्ति वाचं नियम्य प्रति संहृतेन्द्रियाणि विशेषेभ्यो मनसा च भगवन्तं हिरखगर्भं परमेष्टिनं ध्यायवास्तित तथेति तत् प्रतिपद्यते सप्तद्यमाचान्तरमास्ते सप्तद्योवै प्रजापतिः प्रजापतेराष्ट्रतमिलुबरेइनेनमिति च तैरनुजाप्य तमुद्वरेत् तथैव सदस्याननुत्राप्योद्धरेदिरखीन चक्रेणेल्पाष्टल्य माते प्राण-द्रखुदरेदुदतं हिरखनाचा प्रतिमुचयस्वाम्खुरिखुपस्रेत्संप-

श्वमानाइत्यवेचितावेचितो ब्राह्मणान् स्वस्तिवाच नमस्तुर्यात् हिरखगभीयेत्वेवमादिभिरेते वै हिरखगभीस्य प्रीतमानास्तं ब्राह्मणाब्र्युरुत्तिष्ठ हिरखगभीनुग्टहीतोऽसीत्यप्रतिरघेनेति हत्वा-संस्थाप्य अपु ते राजावरुणइति वरुणसभिष्टयावस्यसुपेत्व स्नात्वा पविवेरस्युच्यालंकत्यादित्यसुपतिष्ठेत।

> हिरखं तव यहभी हिरखस्यापिगर्भेजः। हिरखगर्भसतस्मात्वं माम्पाहि महतो भवादिति॥

स्थिस्यावतिमिति, प्रदिचणमावत्य यहा नै।मीति यहान् प्रतिपद्य त्वमने प्रमिनिरित्यग्निमुपस्थाप्योत्स्के हिजेभ्यः प्रत-सहस्वं दिचिणा-ग्रामवर्च सुक्-युवा-ज्यस्थाण्यु-दक्षपाचा-त्माल-द्वारं चेहदात्मदस्थेभ्यो यावद्या तुष्येरंस्तावद्वा देयं यथा काम-मनेन ब्राह्मणान् परिचरेत्।

तवस्रोकाः।

वैदानां पारगा यत चतुर्णां ब्रह्मवित्तमाः।
तुष्टा यस्याभिषो ब्र्युस्तस्येच्या सकता भवेत्॥
ब्राह्मणानां प्रसादेन स्रय्यो दिवि विराजते।
इन्होप्येषां प्रसादेन देवानतिविराजति॥
हिरखदानस्य फलमस्रतत्विमित श्रुतिः।
श्रूयतेद्यस्य दाता यः सोस्रतत्वं सम्रश्रुते॥
य इच्चाकुप्रस्तयः पुरा राजर्षयोऽमलाः।
दच्चा हिरखं विप्रेभ्यो ज्योतिर्भूत्वा दिवि स्थिताः॥
य एवं संस्कृतो राजा विधिना ब्रह्मवादिना।
प्रजानामिह साम्त्राज्यं ज्यै ष्टंग श्रेष्ठंग स गच्छति॥

अमुस्मिन् ब्रह्मणा सार्षमानन्दमनुभूय वै। ज्योतिर्मयात् सत्यलीकान्नचेहावर्तते पुनः॥ इति ब्राह्मणम्।

मत्खपुराणे। श्रनेन विधिना यस्तु पुर्णेक्ति विनिवेदयेत्।
हिरण्यर्भदानं स ब्रह्मलोके बिधीयते॥
पुरेषु लोकपालानां प्रतिमन्वन्तरे वसेत्।
काल्पकोटिशतं यावद्वह्मलोके महीयते॥
कालिकलुषविमुक्तः पूजितः सिध्यसाध्यै \*
रमरचरममालावीज्यमानीपारीभिः।
पिटशतमयवस्त्रून् पुन-पौन-प्रपौनान्
श्वपि नरकनिमग्नांस्तारयेदेक एव॥
इति पठिति य इत्यं यः शृणोतीह सग्यक्
मधुपुरिपुलोके पूज्यते सोपि सिहैः
भितमपि च जनानां यो ददाति प्रियार्थं
विवुधपतिजनानां नायकः स्थादमोधम्॥
इति हिरण्यगभेदानविधः॥

श्रीभगवान् उवाच।
दानधर्मेषु यद्दानं दानधर्मोत्तरं शृणु।
यत् क्षत्वा पातकः सर्वे भ्रीचन्ते जन्तवः सदा॥
योददाति च विप्रेभ्यस्तस्य खर्गीप्यदूरतः।
हिरण्यगर्भः तं कुर्धाहिरण्याष्टतुलाक्षतं॥
सप्तषट्षच्चत्वारि तुलाया वृद्धिरक्ततः।

<sup>ः</sup> संघेरिति पाठान्तरं।

शातकुष्ममयं कुर्ण्डं कलार्वाववावतम्॥ दाङ्गुलं वर्तुलं भट्नानारहेरलं कतम्। श्विदेशे समे देशे सौवर्ण पङ्कां लिखेत्॥ चतुरसं चतुर्हस्तं चतुर्हारच मण्डलम्। मधी पद्मं समालिख्य रत्न की र्णन्तु कारयेत्॥ षद्में संस्थापितं \* कुण्डं हेमगर्भन्तु संज्ञितम्। प्रादेशदयविस्तीर्णं चतुःप्रादेशमायतम् ॥ चार काला तु सीवर्णं नाभिं कनकस्त्रितम्। क्तला इस्तप्रमाणन्तु कुग्डस्याभ्यन्तरे यदि॥ तत् कुग्रुं पूर्यत् चीरैर्गन्ध-पुर्षः समर्चयेत्॥ कुण्डस्योपरिपार्खें ने च ब्रह्म-विष्णु-महेष्वरान्। सूर्यं ग्रहां स सीवर्मान् लीकपालां व कारयेत्॥ श्रुचि: स्नाला नर: सम्यक् पूजयेत् सर्व्वदेवता:। स्यिण्डिलं तच कुर्व्वीत होमयेयुर्दिजातयः॥ क्रतुसंविक्षनं कला तत् कुग्डं परिवेष्टयेत्। वासोभिः परितः सर्वे यावत्कर्म समाप्यते ॥ गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तीन्नयनादि च। क्वला पचाहिनिच्क्रम्य तत्कुग्डान्तरसंवतम्॥ नाभिं नाभिप्रदेशे च कर्ग्छे कनकप्रतिकाम्। **ग्रहीला कर्षयेदिपान्** दाता खर्गान्महीं व्रजेत्॥ शक्षत्र्थेनिमारोचैकि कित्यार्कमुदीरयेत्।

<sup>🐞</sup> संस्थाप्ये ति कचित् पाउः।

<sup>†</sup> कष्डस्वीनरदिक्षार्खे इति वा पाठः।

नमी हिरखागभीय मन्त्रमतमुदाहरेत्॥ यावत् षीडग्रसंस्कारान् जातकर्मादि कारयेत्। ययोतां वैदिनं कका मन्त्रवित् कारयेहिजान् ॥ तत्चीरपायसं सिडं भीजयेहलिजस्तदा। तदेवात्मनि युङ्जीयात् भ्ताशेषं दिजोत्तमैः॥ हिरण्यगर्भचारुञ्च नाभिं सीवर्णिकान्वितम्!. तत् सर्वे ब्राह्मणे ददादिष्टापूर्त्तानि ऋ विजे। नरो वा यदि वा नारी एवं ब्रह्मालसंभवम्॥ यः कारोति महापुखं तस्यापि ऋण् यत्फलम्। स्तो ब्रह्मलमाप्नोति हंसयानं रविप्रभम्। ब्रह्मकन्याभिः संसेच्या ब्रह्मलोकां स गहित। ब्रह्म वत् क्रीडते तच ब्रह्मसंवत्सरचयम्। ब्रह्मलोकावती र्षेष इन्द्रलोके महीयते ॥ इन्द्रलोके रमिला तु वर्षकोटिशतत्रयम्। ब्रह्मणस्त पुरे रभ्ये क्रीड़ित्वाय तदीपमम्॥ विद्याधरोष्ट गान्धर्वी वर्षकोटि पृथक् पृथक्। दृह लोके तु संप्राप्ते राजराजीत्तमः प्रभुः॥ ग्रतयोजनविस्तीर्णे चिगुणे वाय मण्डले। क्प-सीभाष्यवान् वीरी जायते हि न संगयः॥ यावद्वप्रतं राज्यं सुसम्पन्नमकग्रकम्। तेजस्वी सुखभाग्नित्यं धर्मवान् विजितेन्द्रिय:॥

द्रति विष्णुधर्मीक्षोत्तिएखगर्भदानविधिः। सनत्कूमार उवाच । तुलैका कथिता छेषामा द्यामासाद्य रूपिणीं। हिरण्यमभे वच्चामि हितीयं सर्वसिहिदम् ॥

श्रधःपातं सहस्रेण हिरण्येन विधीयते ।

कर्षपाचं तद्र्षेन मुखसंवेशमाचकम् ॥

फलामेनं ग्रुभां सुर्यात् सर्वालङ्कार संयुनां ।

श्रधः पाचे स्मरेहिव्यां गुणत्वयसमन्विताम् ॥

चतुर्व्विगतिकान्देवीं ब्रह्म-विण्यु-ग्निक्पिणीम् ॥

कर्षपात्रे गुणातीते षट्चिंशकसुमापतिम् ।

श्रात्मानं पुरुषं ध्यायेत् पर्ञावंश्रकमञ्जञम् ॥

पूर्वातस्थानमध्ये तु विदिकोपिश्यिण्डले ।

शालिमध्ये चिषेनीत्वा नववस्त्रे य विष्टितम् ॥

माप्रकल्ले न चालिष्य पर्ञाव्येन पूर्येत् ।

ईशानाद्येश्रयान्यायं पर्ञासः परिपूजयेत् ।

पूर्ववच्चेव पूजा च होमसेव यश्राद्रमम् ॥

श्राद्या, हिरण्यगर्भादिदानानां प्रकृतिभूता-

तुना मुन्दोन्न क्रिया, यतः सानान्यक्षपिणी, हिरण्समभीदी प्रातिस्विकविश्वेषः सह तुनापुरुषीन्नं मण्डपादिऋत्विग्दिक्षणान्तं सामान्यं समुचयमित्यर्थः, सहस्रोणा कर्षणमित्यवधेयं।

कुर्यात् सहस्रकर्षेण ग्रधः पात्रं हिरख्तः । तदर्धेनोर्ष पात्रन्तु सहस्रेण द्वयन्तु वा ॥ दिपादं वा तिपादं वा सपादं सार्धेमेव वा । दिगुणं वा प्रकत्तेष्यं यथा लाभन्तु वा भवेत् । सहन्तर्जे वा तं क्रत्वा स्वर्णेषष्टेस्तु वेष्टयेत् इतिकाभिकोक्तेः । एतच खल्पदानाधिकारिविषयम्।

चाढाविषये तु तुनातन्त्रीक्तं यथा।

चतारिंग्रत् षड्धिकैः सहस्त्रै गॅर्भमुत्तमम्।

पञ्चविंग्रसहस्त्रे स्तु मध्यमं समुदाहृतम्।

तहादग्रसहस्त्रेस्तु स्वर्णेरधमं भवेदिति॥

देवीमुमापतिंच सारेदिति, तयोः प्रतिमां कलिखवधेयं।

वातुनिषि।

अधः पाने तु कर्त्तव्यमुमारूपं प्रसन्नकम्। जिङ्गियाने तु कर्त्तव्यो महेशस्य तु विग्रहः॥ अथवा शक्तिभागे तु लच्झीं वै तन कारयेत्। जिङ्गेपाने तु वार्त्तव्यं विष्णुरूपं परं शुभम्।

एतेषां लचणं, ब्रह्माण्डदाने बच्चते । आसानमिति, यजमान-मीम्बरेण निषितां गर्भस्यं पुरुषलेन सारेत् ततीमण्डलान्तस्थपद्मं कणिकामध्ये धान्यराशौ हिर्ण्यगर्भसंद्गां फलाचिनिचिषेत्।

मायकलाः अयः मलकसम्बन्धीनीर नृतार्थः ।
पञ्चगव्य पूरणसुक्तां वातुले ।
गीमृतं दिगुणं चीरात् चीरार्षं द्धि कष्यते ।
तद्दं गोमयं ग्रेयं गीमयार्षं प्रतं भवेत्॥
हिं क्षण्वतीत्य चा तत्र गीमूत्रन्तु विनिच्छित्।
प्रकामयमित्यृचा तत्र गीमयं परिकल्पयेत्॥
आप्यायस्वेति मन्त्रेण चीरं तत्र प्रकल्पयेत्।
दिधकावे ति मन्त्रेण दिध तत्र प्रयोजयेत्।
प्रतंमिमचे मन्त्रेण प्रतं तत्र विलो देयेत्॥

एवमापूरयेत् यत्नात् जानुदन्नन्त देशिकः।
सम्यगापूरयेदिदान् इस्मजज्ञानकेन वै।
प्रविभेत् प्राद्मुखो विद्वानाविश्यास्त उदङ्मुख इति॥
ईशानादिमन्त्रास्त तैत्तिरीयकश्रुती॥

द्रंशानः सर्वविद्यानामीखरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणी-धिपतिः ब्रह्माशिवो मेऽस्तु सदाशिवों सद्योजातं प्रपद्यामि सद्यो-जाताय वै नमः, भवेभवे नाति भवे भजस्व मां भवोद्भवाय नमः, वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमः, बलाय नमः, बलविकरणाय नमः, वल-प्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमः, मनीन्मनाय नमः श्रधी-रिभ्योथ घोरेभ्या घोरघोरतरेभ्यस सर्वतः सर्व्यसर्वदेविभ्या नमस्ते-स्तु रुद्रक्षेभ्यः, तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तत्रोरुद्रः प्रचीद्यादिति, पूर्व्वदिति लिङ्गपुराणाञ्चतुलापुरुषदानवदित्यर्थः

गौरौगायितकां जिष्ठा प्रविधित् प्राङ्मुखः स्वयं।
सुभगाये विद्वाहे यशोमालिन्ये धीमहितत्रो गौरौ प्रचोदयादिति गौरौगायत्री।
विधिनैवततः प्रयाहर्भाधानादिकाः क्रियाः।
काला षोड्यमार्गेण विधिना ब्राह्मणे। समः॥
दूर्वारसेन कर्त्तव्यं सेचनं दिच्चणे पुटे।
जदुम्बरफलैः सार्डमेकविंयत्कुणांस्तदा॥
यात्र्याय तावदेवात कुर्यात् सीमन्तकर्मणि।
उदाहे कन्यकां काला तिंयित्रको न शोभनम्॥
अलंकात्य तथा हुला शिवाय विनिवेदयेत्।

अनप्राग्यनके विद्वान् भोजयेत् पायसादि किः।
एवं विष्वजिदन्साय गर्भाधानादिकाः क्रियाः॥
प्राक्तिवीजेन कर्त्त्र्या ब्राह्मसैर्वेदपारगैः।
प्रेषं सर्वे च्व विधिना तुलादानवदाचरेत्॥

विधिनेत्यादि, गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तीत्रयन-जातकर्मनामकरणोप-निष्कुमणा-नप्राथन-चौडोपनयन-वेदन्नतचतुष्क-गोदान-समावर्त्तन-विवाहाख्याः षोड्यिक्रियाः, तच् निषेक्षपुंसवने
यजमानस्य मातापित्रस्थानीयमिथुनमानीय तच पुंसा स्तिया वा
च उपरिपात्रनासारन्त्रस्थापनीये किद्रहये, दिचणपुटे दूर्व्वारसं
सेचयेदाचार्थः।

कर्त्तारं भार्यया युक्तं सर्व्वालङ्कारणोभितम्।
जानीय कुर्यात् तत्स्यस्य गर्भाधानादिकाः क्रियाः।
भार्यादचपुटे दूर्वारससेचनमाचरेदिति कामिकोक्तेः॥
प्रजावज्जीवपुचाभ्यां सेचनं तत जाचरेत्।
दूर्वारसेन कर्त्ते व्याद्वत्या च प्रताहतिः॥
इति वात्लोक्तेस्य।

उदुम्बरफलैः सच एकविंशत् कुशान् चृदाचुले खाखीन शक्ति-वीजेन सीमन्तकमी कुर्यात्।

एकविंग्रति संख्यातानुदुस्वरफलान्वितान्।

कुत्रानानीय ग्रत्याय कुर्यात् सीमन्त कर्म चेति कामिको क्षे: ॥ निषेकादित्रयञ्च, गर्भान्तः स्थे कार्यः, निष्कान्ते वितराणौति, एवमिताः षोड्ग्रिकयाः, तदुपरि पञ्चमहायञ्चकी अर्थमान्ता-यतुर्विंग्रतिः, एवं चत्वारिंग्रत्संस्कारकर्मणि गौतमादिस्नतानि विखिजिद्यागसिहतानि कार्थाणि इत्थर्षः, शेविमिति, ऋित्गा-चार्थदिचणिदिकं सर्वेभ्ये। हिरख्यगभेद्रव्यदानं तदनुमत्याचान्ये-भ्योपि त्रीतियादिभ्योदानिमिति लिङ्गपुराणोक्ततुलापुरुषदान-चदनुविधेयम्॥

द्रित श्रीलिङ्गपुराणीक्ती हिरख गर्भदान्विधिः।
श्रय ब्रह्माण्डाभिधानं हतीयं महादानं लिख्यते।
मत्वपुराणे। श्रयातः संप्रवच्यामि ब्रह्माण्डं विधिपूर्वकम्।
यच्छेष्टं सर्वभूतानां महापातकनाथनम्॥
पुण्यं दिनमयासाय तुलापुरुषदानवत्।
श्रद्धित्मण्डपसन्धारभूषणाच्छादनादिकम्॥
लोकीयावाहनं तद्दिधिवासनकं तथा॥

तुलापुरुषदानवदिति, काल-देश-द्याद्याद्य-शिवादिपूजा-ब्राह्मण-वाचन गुरु-ऋिववरण-मधुपर्कदान-कुण्ड-मण्डप-वेदिकासस्भार-लोकिग्रावाह्यनाधिवासनादिसर्वः मत्यपुराणोक्ततुलापुरुषदान-विहितं वेदितव्यमित्यर्थः॥

> कुर्यादिंग्रत्पलादूईमासहस्राच ग्राक्तितः। ग्रक्तवद्यसंयुक्तं ब्रह्माण्डं काञ्चनं बुधः॥ ग्रक्षतद्यं, खण्डद्वयं। तक्तचणन्तु ब्रह्माण्डपुराणे

कुभच्छाया अवेद्याहक् प्रतीचां दिशि चन्द्रमाः। उदितः ग्रक्तपचादी वपुरण्डस्य ताह्यमिति॥ कुभकावादति, कुन्धक्काया ग्रीवाहीनकुभादित्यविषेयम्। दिग्गजाष्टकसंयुक्तं षढदाङ्गसमिन्द्वितम्। लोकपालाष्टकीपेतं मध्यस्थितचतुमुखम् ॥

शिवा-चुतार्क-शिखर-मुमालच्यीसमन्वितम् ।

वस्वा-दित्य-मरुद्दशं महारत्नसमन्वितम् ॥

श्रयेतेषां दिग्गजप्रश्तीनां क्रमेण लच्चणान्युचन्ते ।

श्रादित्यपुराणे । श्रभ्याभ्यश्च चतुर्दं ष्ट्रः श्रीमानैरावतो गजः ।

पुष्पदन्तो वहत्मान्यः षड्दन्तः पुष्पदन्तवान् ।

सामान्यगजरूपेण श्रेषा दिक्करिणः स्मृताः ॥

तन्नामानि शास्त्रान्तरे ।

ऐरावतः पुर्खरीकी वामनः कुमुदोन्जनः। पुष्पदन्तः सार्वभोमः सुप्रतीकथ दिग्गजाः।

वेदाङ्गानि स्तन्दपुराणे।

शिचा कल्यो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषाञ्चितिः ॥ कल्दश्चेति षडेतानि वेदाङ्गानि प्रचचते ॥ मूर्त्तानि ब्रह्मणो लीके साचस्त्राणि तानि तु। हिजातिषु शुभास्यानि वासे दधित कुण्डिकाम् ॥

तानि च पश्चिमदिशि वेदसिवधो निवेशनीयानि। दिग्वि-शेषानाम्नानात् प्रधानं नीयमानं हि तत्राङ्गान्यपक्षतीति-न्यायात्, बच्चते च, पश्चिमे चतुरोविदानिति।

लोकपालरूपाण्यात्र विश्वकर्मा।
चतुद्न्तो गजारूढ़ी वज्रपाणिः पुरन्दरः।
प्राचीपतिः प्रकत्तेव्यो नानाभर्णभूषितः॥

<sup>🕸</sup> गतिरिति पाठानारम् ।

पिक्नम्-प्रमयु-किया-चः पीनाक्तजठरोकणः।

छागस्यः साचस्वस्य सप्ताचिः यक्तिधारकः॥
ईषत्पीनी यमः कार्यो दण्डहस्तो विजानना।
रक्तह्क पायध्व क्रुद्धो निर्म्यटिर्विक्तताननः।
पंस्थितः खद्गहस्तय भूतवान् राचसाद्यतः॥
वक्णः पायभ्त सौम्यः प्रतीचा मकराव्यः।
धावन् हरिणपृष्टस्थो ध्वजधारी समीरणः।
दयाखर्यगः सोमी गदापाण्विरप्रदः॥

श्रयकवाह दत्यागमान्तरं।
पूर्वोत्तरे विनेवस व्रषभस्यः स्त्रिश्लस्त्।
कपालपाणिसन्द्रार्द्वभूषणः परमिखरः॥

चतुर्मुखरूपन्तु विणाधर्मीत्तरात्।
पद्मपत्रासनस्यस्य ब्रह्मा कार्ययतुर्मुखः।
श्रज्जमालास्तर्जं विभ्नत् पुस्तकञ्च कमण्डनुम्।
वासः क्षणाजिनं तस्य पार्ष्वे संसस्ययेव च।

शिवलचणमृतं वायुपुराणे।
पश्चवत्ती व्रषाकृटः प्रतिवत्तं विलोचनः।
कपाल-शूल-खट्टाङ्गी चन्द्रमीलिः सदाशिवः॥
विण्युलचणमृत्तं तुलापुरुषदाने।
सूर्येलचणमृत्तं विण्युधर्मोत्तरे।
रवि:कार्थः शुभश्मश्चः सिन्द्राकृणसुप्रभः।
पद्मासनः पद्मकरो भूषितो रशनाधरः॥
उमालच्मीसमन्वितमित्यत, शिवाच्युतयोः

सिति उमालस्मी विधेयी।
उमालचणमुत्तं देवीपुराणे।
गौरीं मङ्गेन्दवणीमां मर्वरीमिनिषेविताम्।
वत्तपद्मासनासीनां साचसूत्रकमण्डलम्॥
वरदीद्यतरूपाढाां सर्वसास्यफलप्रियाम्।
वरदीद्यतरूपाढाां, वरदाभयपालिकामित्यर्थः॥

लक्षीलचण्मकं पञ्चराते ।
पद्मासनस्यां कुर्ज्जीत त्रियं नैलीक्यमातरम् ।
गौरवर्णां सुरूपाञ्च सर्ज्ञीलङ्कारभूषितां॥
रोक्मपद्मकरव्ययाः स्वरदां दक्षिणेन तु ।
वल्रादिरूपाणि, नारदीये,
प्रसन्नवदनाः सौम्या वरदाः प्रक्रिपाण्यः ।

पद्मानस्या हिभुजाः कर्त्तव्या वसवः सदा॥
पद्मानस्या हिभुजाः कर्त्तव्या वसवः सदा॥
पह्मानस्या हिभुजाः पद्मगर्भान्तकान्तयः।
करादिस्कव्यपर्यन्तनालपङ्कजधारिणः॥
अवःसंस्थितमेषादिराशयः प्राहताङ्किजाः।
दन्द्राच्या हादशादित्यास्तेजामण्डलमध्यगाः॥

तथा। वायुतुत्त्वेन रूपेण महतीनाम देवताः।

कर्त्तव्या इति शेषः, वस्तादिनामानि, तुलापुरुषोत्तानि चेदितव्यानि, महारत्तसमन्वितमिति, महारत्नानि परिभाषाया-मुतानि, अनन्तिमथुनान्वित्तमितिकचित्पाठः।

<sup>🖕</sup> रोक्स पद्म च्युष्करामिति वा पाठः।

फंणासप्तान्वितोनन्तः प्रथी स्त्रोरूपधारिणीत्यनन्तमिथुनम्। अय प्रक्षतमुचति ।

वितस्तेरङ्गुलग्रतं यावदायामविस्तरम्। कौग्रेयवस्त्रसम्बीतं तिलद्रीणापरि न्यसेत्। तथाष्टादग्रंधान्यानि समन्बात्यरिकल्पयेत्ः

वितस्तेरङ्गुलमतिमिति, दादमाङ्ग्लमारभ्याङ्गुलमतं याव-च्छत्त्यनुसारेण कार्यमित्यर्थः। द्रोणमानमष्टादमधान्यानि च परिभाषायां द्रष्टव्यानि, सच तिलद्रोणो वेदिकायां लिखित-चक्रस्थोपरि स्थापनीयः।

पूर्वेणानन्त शयनं प्रद्युमं पूर्वदिचिणे।
प्रक्षतिर्द्धिणे देशे संवर्षणमतः परम्॥
पश्चिमे चतुरोवेदानिन रहमद्भः परम्।
श्चिममुत्तरतो हैमं वासुदेवमतः परम्॥
समन्तान ज्योठस्थान चयेत् काञ्चनान् बुधः।
स्थापयेहस्त्रसंवीतान् पूर्णकुमान् दश्चेव तु॥
पूर्वेणेत्यादि, ब्रह्माण्डात् पूर्वदेशे श्चनन्त शयनं
शिष शायिनं गुणपीठे स्थापयेत्, तन्मू र्त्तिल चर्णं

वियाधर्मोत्तरात्।
देवदेवस कर्त्तव्यः ग्रेवसप्तम्यतुर्भुजः।
एकपादीस्य कर्त्तव्यो कत्त्व्युत्सङ्गतः प्रभुः॥
तथापरस कर्त्तव्यः ग्रेवभोगास्तंस्थितः।
एकोभुजाऽस्य कर्त्तव्यस्तत्र जानौ प्रसारितः॥
कर्त्तव्यो नाभिदेगस्थस्त्या तस्मापर करः।

तथैवान्यः करः कार्यो देवस्य तु शिरोधरः ॥
सन्तानमञ्जरीधारी तथावास्य करः परः ।
नाभिसभूतकमले सुखासीनः पितामहः ॥
नाललग्नी तु कर्त्तव्यी पद्मस्यो मधुकैटभी ।
श्रंख-चक्र-गदादीनि सूर्त्तानि परितो न्यसेदिति ।

प्रयुक्तस्य पश्चरात्रादिषु।
दिस्णोर्डकरे पद्मं द्याक्तं समध्नं करे।
चक्रमूर्डे तती वामे गदां द्यात् तथा दिन।
चापेषुष्टग्वा प्रयुक्तो रूपवान् विश्वमोत्तक इति॥
यत यद्यपि प्रकृतेरव्यक्तरूपत्या विधानमभक्यं तथापि बच्चादिग्रन्दव्यपदेश्यं सुकरमस्ति तद्रूपभित्वतस्तद्न्यतमरूपनिर्माणमेव न्यायं।

तदुतां मार्कान्हेयपुराणे।
सर्वस्थाद्या महाल की स्तिगुणा परमेखरी।
मातुलिङ्ग-गदा-खेटं पानपाचच विभ्नती।
नागयोनिच लिङ्गच विभ्नती हप मूडनीति॥
संकर्षणक्रपम्-

विश्वाधर्मोत्तरे। वासुदेवस्य रूपेण कार्यः संवर्षणः प्रभः
स त श्रुक्षवपुः कार्यो नीलवासा यदूत्तमः।
गदास्थाने च सुगलचक्रस्थाने च लाङ्गलमिति॥
विद्मूर्त्तेयो भूतघटे बच्चन्ते। श्रानित्वरूपं नारदीये।
क्षर्णं चतुर्भुजं दचे यरं खड्गं तदुत्तरे।
धनुः खेटधरं वीरमनिरुद्धं प्रचचते॥

## श्राग्निल छण्मुनं।

## वासुदेवरूपमपि नारदीये।

वासुदेव: शिवः शान्तः सिताज्ञश्च चतुर्भुजः। योगमूर्डोर्डग्रङ्घ ऋदेशार्षितहस्तकः। धारयेदुत्तरे चक्रं करे वै दक्तिणे गदामिति॥

एते च देवताविश्रेषा, ब्रह्माण्डिनमीण्वत्कृष्तसुवर्णात् पृथक् सुवर्णेनैव घटनीया ब्रह्माण्डस्य किल विश्वतिपलात्प्रस्ति पल-सहस्वविदिह नियमः, पुराणेषु हथ्यते ततीवंक्ष्यमाणकाञ्चने तिस्मन् न्यूनसंख्यवाद्ययाविहिहतत्वमापद्यते नच दिग्गजाष्टक-संग्रुतं लोकपालीपेतिमित्यादिना एक एव ताविह्नरंगैरङ्गी निष्पा-द्यत इति ब्रह्माण्डवत् क्षृष्तसुवर्णे णेव दिग्गजादिप्रतिमानिर्मितौ न कथिद्वाधदति वाच्यं, काञ्च नान् कारयेदिति पुनः काञ्चनोप-देशानार्थक्यापसेः अञ्चयमाण् परिमाणानां प्रतिमानामङ्गुष्ठ-पर्वप्रस्तिवितस्तिपर्यम्तं यथाशिक्त परिमाणं कल्पनीयं।

पूर्णकुत्रान् स्थापयेदित्यत समतादिति योज्यं।
देशव धेनवी देया सहमाम्बरदोहनाः।
पादकीपानहक्रतत्तामरासनद्पर्णेः॥
भत्त-भीज्या-तदीपेच्-फल-माल्यानुलेपनैः।
होमाधिवासनान्ते च स्थापिती वेदपुङ्गवैः॥
दत्यमुचारयेसन्तं तिःहालाय प्रदिचणम्।

महिमाम्बरदोहनाइति, हेमर्यंग्यः तामदोहनाः सवस्ताः पार्शतो दिचणार्थमुपकल्पनीयाः तताचार्य्याय हे ऋ विग्माोऽत्याः

संप्रदेया, जापकादीनां अन्धैव यथाप्रक्ति दिचिणेति, भविष्यो त्तरे तु ज्ञेयं निष्कयतं पार्थेत्यादिना सुवर्णमेव दिचिणार्थमुपकत्य-नीयमिल्याः, यादाधिवासनदिनादन्येय्रिमिकुण्डे षु ऋतिगुप-वेशनादिकमेशेषसमाप्ती तुलापुरुषदानविहितायां पूळीवदेवस्ना-पितः शक्तमात्यां वरधरी रहोतकुसुमाञ्जलियंजमानो ब्रह्मार्डं विः प्रदिचणीक्षत्यमं वमुचार्येत्।

मन्तः। नमोस्त् विखेखरविखभामजगत्सविने भगवन्नमस्ते। सप्ताधिलोकामरमृतलेण गर्मेण साई वितराभिरचां॥ ये दुः खितास्ते सु खिनो भवन्तु प्रयान्तु पापानि चराचराणां। त्बद्दानपस्त्राहतपातकानां ब्रह्माग्खदीषाः प्रलयं ब्रजन्तु॥ एवं प्रणम्यामरविष्वगभें द्याह्निभ्योद्यधा विभज्य। भागद्वयं तत्र गुरीः प्रकल्पा समन्धे जेक्केषमतः क्रमेण ॥

दानवाका तुलापुरुषवद्वेदितवा तच दश्धा विभज्य गुरी-भीगद्यं प्रकल्पा अविश्रष्टाष्ट्रभागानामे कैकं भागं विधा विभन्ध चतुर्विं घतिमं ख्रेभ्य ऋ त्विगादिभ्यः समन्दद्यात्, तदनुत्त्रयाची-भ्योपि ब्राह्मणेभ्याद्यात्।

खल्पहोमं गुरुरेक एव कुथ्याद्यैकाग्निविधानयुक्त्या स एव संपूज्यतमोऽल्पवित्तेर्ययोक्तवस्ताभरणादिकोन॥ विं गतिपलादारभ्यपलसहस्रावधिद्रव्ये

ब्रह्माण्डे सहस्रतदर्षीदित्युत्तममध्यमादित्वैविध्वकत्यनायां कनीयोभागस्यात्यत्वमवधयं विगतिपत्तिनिर्मतस्यैवात्यत्वमित्येके. उतां विंगतिपलादवीक् यथायति विधाने खल्यत्वमवगन्तव्य-मिति केचित् एकाम्निविधानं एकस्मिवेव कुण्डे हीमकरणम्,

क्षण्डमिप वर्णिदिग्भागिस्थितं हत्ताकारच कार्य्यं, तदेतत्पिरि-भाषायामुपपादितं, ऋष पुख्याह्वाचने क्वते देवतावेदीसमीपं गला पूर्ववद्यजमानेन देवतापूजायां विह्नितायामाचार्यो विस-र्जनं विद्ध्यात्।

द्रत्यं य एतद्खिलं पुन्होत्र कुर्याद्वाएडदानमधिगम्य महिमानं।
निर्दूतकत्म्मविष्ठात्र महिमानं।
निर्दूतकत्म्मविष्ठात्र महिमानं।
रानन्दकत् पदमुपैति सहाप्परोभिः॥
सन्तार्थेत् पित्रपितामहपुत्रपौत्र
बन्ध-प्रिया-तिथि-कन्तन-गताष्टकं यः।
ब्रह्माण्डदान्यकनौक्षतपातकौधमानन्द्येच जननीकुलमप्यग्रेषं॥
दति पठिति ऋणोति वा य एतत्पुरमवनेषु ग्रहेषु धार्मिकाणां।
मतिमपि च ददाति मोदते सा
मरपित भवने सहाप्परोभिः॥
दति मत्पराणोको ब्रह्माण्डदानविधिः।

### राजीवाच।

विधि ब्रह्माण्डदानस्य क्रात्यायं मोचभाग्भवेत्। कालं देशं दिजन्तोशं सर्व्वमेतदद्खं में ॥ क्रातेन येन सर्वस्य फलभागो भवास्यहं। क्रातिनस्यास्य भावस्य मोचःस्याद्विग्चं मे॥

### विशिष्ठ चवाच।

एवं श्रुला तती राजन् पुरीधास्तस्य तं दिजः। ब्रह्मार्डं कारयामास सीवर्णं सर्व्धातुभिः॥ पीठं निष्कसहस्त्रेण पद्मन्तत प्रकल्पयेत्। तत्र ब्रह्मा तस्य मध्ये पद्मरागैरलङ्कतः॥ सावित्रा चैव गायत्रा ऋषिभिर्मुनिभिः सह। नारदायै:सुतैः सर्वेरिन्द्रायैष सुरैस्तथा॥ सीवर्णविग्रहाः सर्वे ब्रह्मणस्तु पुरःसराः। वाराहरूपो भगवान् लच्मारा सह सनातनः॥ नीलानारकतांयैव भूषायान्तस्य कारयेत्। रजतस्य विश्वषस्य देन्नं रुद्रस्य कारयेत्॥ यो मौतिनै \*स्तस्य शोभाङ्गारयेदत बुिह्मान्। मौतिनें यापि सोमस्य शोभां वल्के हिवाकरै:॥ सावित्रीगायवारी तु, ब्रह्मणः पार्ष्वभागे स्थापनीयी।

तदाह नारदः।

सावित्री दिचिणे पार्षे गायती नाम वामतः। विनोक्यन्यौ ब्रह्माणं साचस्त्रकमण्डनुम ॥ ऋषयः सप्त, गीतमाद्याः।

तद्तमादित्यपुराणे।

गौतमञ्च भरहाजो विखामित्रञ्च काप्यपः। जमदंग्निर्वशिष्ठोऽितः सप्त वैवस्वतेऽन्तरे॥

गोमेदकैरिति पाठानारं।

## सप्तिष्ठिच च गमा ह।

यमः । सप्तर्षयस्त जिट्नाः कमण्डस्वचस्तिणः । ध्यानिष्ठा विशिष्ठस्तु कार्योभार्यासमन्वितः ॥ 'मुनयो' वानप्रस्थाः, नारदार्ये रिति तेषां विशेषणं ।

तानाइमनुः।

श्रहं प्रजाः सिस्क्ष्सु तपस्तक्षा सुदुस्तरम्।
पतीन् प्रजानामस्जं महर्षीनादितीद्य ।
मरीचिमद्राष्ट्रिरसं पुलस्यं पुलहं क्रतुं।
प्रचेतसं विश्वष्य स्गुन्नारद्मेव च॥
तक्षचणमाह विश्वकस्यी।

जिटलाः सम्युलाः यान्ता दयाधमनिसन्तताः । कुसुन्धाचधराः कार्या मुनयो हिभुजाः सदा । तेषु सव्यभुजामूलिश्चष्टधीरस्तु नारदः ॥ कपूरगौरदेहस साचस्त्रकमण्डलुः । इन्द्रादिरूपाण्यपि प्रागभिहितानि ।

वाराहरूपं विषाधर्मीत्तरे।
वाराहरूपः कार्यस्तु येषोपरिगतः प्रभुः।
येषयतुर्भुजः कार्ययारुरत्नफणान्वतः॥
कर्त्तव्यौ योरम्यता करयोस्तस्य यादव।
सर्परूपय कर्त्तव्यस्तयेव रचिताष्त्रत्तिः॥
त्रातीटस्थानसंस्थानस्तत्पृष्ठे भगवान् भवेत्।
वामारत्विगता तस्य योषिद्र्पा वसुन्धरा॥
नमस्कारपरा तस्य कर्त्तव्या हिभुजा ग्रभा।

यिक्तन् भुने धरा देवी तत ग्रहः करे भवेत्॥
प्रन्ये तस्य कराः कार्य्याः पद्म-चक्र-गदा-धराः।
पद्मासनस्यां कुर्व्योत त्रियं नैलीक्य मातरम्॥
गौरवणां सुरूपाञ्च सर्व्योतङ्कारभूषिताम्।
रोक्मपद्मकर्व्ययां वरदां दिच्चणेन तु॥

तद्रक्षं प्रागभितं, यहलचणानि तहणीय नवयहदाने वच्चन्ते, 'सर्ववर्मानि, यहसमानवर्णानि, रतानि भूषणार्थं दापयेदित्यर्थः। सर्वधातुभिः ब्रह्माण्डं कर्त्तव्यमित्युक्तं, तत्र सुवर्णस्य पौठनिर्माण्डादिनियोगमभिधायेदानीं धालन्तरैः कर्त्तव्यं, तदुचते।

पीठात्सतगुणं रीष्यं रीष्यात्ताम् तथा विधम्।
ताम्नात्ततगुणं कार्यं कांस्यमत नराधिप॥
तपुणः परतःसीसं तावल्लोहं च कार्यत्।
सप्तदीपाः समुद्राय सप्तेव कुलपर्वताः॥
अनया संख्यया ज्ञाला निष्ठणैः शिल्पिभः कृता।

तथाविधं सप्तगुणिमत्यर्थः सप्तदीपा इत्यादि एतेषामेकैक-धातना एकैकं दीपं समुद्रं कुलाचलञ्च रचयेदित्यर्थः।

याद्यानि च भूतानि राजतान्येव कारयेत्।

श्ररण्यानि च सत्वानि सौवर्णानि च कारयेत्॥

वचान् वनस्पतीं सात्र त्रणवत्नीः सवीक्षः।

'याद्यानि, जलसभावानि, पुष्पफलवन्तो वचाः,

'श्रपुष्पाः, फिलनोवनस्पत्यः, वीक्षीगुञ्कगुल्माद्यः।

सर्वे प्रकल्पा विधिवत्तीर्थे देयं विच्चणैः।

कुक्तिवे गयायां च प्रयागेऽमरकण्टके॥

द्वारवत्यां प्रभासे च गङ्गाद्वारे च पुष्करे। तीर्थे चेतेषु वै देयं ग्रहणे सीमसूर्ययोः॥ दिनिछिद्रेषु सर्व्वेषु अयने दिचणोत्तरे॥ व्यतीपात वहुगुणं विषुवे च विश्रेषतः। दातव्यमेतद्राजेन्द्र विचारं नैव कारयेत्॥ बालाम्निहीतिणं विप्रं सुरूपच गुणान्वितम्। सपत्नीनं च संपूच्य भूषियता विभूषणै:॥ पुरीहितं सुख्यतमं क्रलान्यां वयर्विजः। चतुर्व्विंयदुर्णोपेतान् सपत्नीकाविमन्वितान् ॥ अहताम्बसुच्छनान् स्रग्विनः सुविभूषितान्। श्रङ्गु लीयकरतानि कर्सवेष्टां स दापयेत्॥ एवं विधां संपूज्य तेषामग्रे खयंस्थितः। अष्टाङ्गप्रिपातेन प्रणस्य च पुनः पुनः॥ पुरोच्चिताय पुरतः क्षत्वा वै करसंपुटम्। यूयं वे ब्राह्मणा धाचा मैतवेनानुग्टह्यते॥ सौमुख्येने ह भवताभवेत पूतीनरः खयम्। भवतां प्रीतियोगेन खयं प्रीतः पितामहः॥ ब्रह्मार्ष्डेन तु दत्तेन तेषां मतिजनाईन: । पिनाकपाणिभगवान् प्रक्रय निद्धीखरः॥ एते वै तीषमायान्ति अनुध्याता दिजीत्तमैः। एवं इत्वा तती राजा ब्राह्म सान् वेदपारगान्॥

<sup>🌞</sup> म्रुत्वेति म्राचित् पाठः।

ब्रह्माण्डं गुरवे प्रादात् सविधानं पुनः पुनः ।
सर्व्वतामैस्ततस्ति सययो स्तर्गं नराधिप॥
तेनापि गुरुणा तच विभक्तं ब्राह्मण्डः सह ।
दत्तस्तैरपि चान्धेभ्यो ब्रह्माण्डांयोनराधिपः ॥
ब्रह्माण्डं भूमिदानं च याद्यं नैकेन तद्भवेत् ।
ग्रह्मन्दोषमवाप्नोति ब्रह्महत्यां न संययः ॥
सर्व्वेषाच्चे व प्रत्यचदातव्यं तं नराधिपः ।
दीयमानच्च पय्यन्ति तेपिपूताभवन्तिहि ॥
दर्भनादेवतेपूता भवेयुनात्रसंययः ॥
भोमद्दाद्यो वात्रोक्ता स्वर्णनाभिम्गाजिनम् ।
ग्रानि गत्वा पय्ये तु दृष्टेरेतैः क्रियाफलम् ।
ग्रयत्नादेव लभ्येत कर्तुच्चे व सलोकताम् ॥
प्रति पद्मपुराणोक्तो ब्राह्माण्डदानविधः ।
ग्रय कत्यपादपसंज्ञं चतुर्यं महादाममारस्यते ॥

### मत्य उवाच।

कल्पादपदानाख्यमतः परमनुत्तमम्।
महादानं प्रवच्यामि सर्व्वपातकनायनम्॥
पुख्यं दिनमयासाद्य तुलापुरुषदानवत्।
पुख्याह्वाचनं क्रुय्याक्षोकियावाहनं तथा।
ऋत्विग्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्॥
श्रादिश्रव्देन कालदेशहिष्टशाहिष्यादिपूजागुरुऋत्विग्चतुष्टयवरण--मधुपर्क--दान--होम--विदिकोपरिचक्र--लिखनपञ्च-वर्ण

वितानपताकातो रणादिः मत्स्यपुराणोक्ततुलापुरुषदानवः, देदि-तव्यम्।

काचनान् कारयेहुचान् नानाफलसमन्वितान्।
नानाविद्वारवस्त्राणि भूषणानि च कारयेत्॥

नानाफलानि, स्त्री-पुरुष-गी-गज-वाजि-मणि-वस्त्र कनक-रजत-भच्चफलादीनि।

> यितितस्तिपन्नादृष्टमासस्स्तात् प्रमल्पयेत् । श्रिष्ठात् क्षृप्तस्वर्णस्य कारयेत् कल्पपादपम् ॥ गुड्प्रस्थोपरिष्टाच सितवस्त्रयुगाष्टतम् । ब्रह्मविश्विपितं पश्चगक्षं सभास्तरम् । कामदेवमधस्ताच सकलवं प्रकल्पयेत् ॥

श्र बीत्क्षृप्तस्वर्षस्येति, यथाश्र तिदानवक्षृप्तस्वर्णस्यार्हेन ब्रह्मा-दिप्रतिमासहितं कल्पपादपं कुर्य्यात्, दितीयमप्यक्षं चतुर्षाविभज्य एक्षेकांश्रेन वच्चमाणस्वस्वदेवतासहितान् सन्तानादीन् विदध्यात्, गुड़प्रस्थोत दात्रिंशत्पलपरिमितः, तथाचोत्तां, दात्रिंशत्पलकः प्रस्थः पुराणे परिकोत्तित दति, ब्रह्मादिलचणमुत्तां ब्रह्माण्डदाने, कामदेवरूपन्तु विष्णुधर्मोत्तरात्।

कामदेवस्तु कर्त्तव्यो रूपेणाप्रतिमी भृवि।
अष्टबाद्यः प्रकर्त्तव्यः प्रद्वपद्मविभूषणः॥
चापवाणकरस्वैव मदादिश्वतलोचनः।
रितःप्रीतिस्तथाप्रक्तिभीव्यस्तितास्तथोज्वलाः॥
चतस्तस्य कर्त्तव्याःपत्नगिरूपमनोद्याः।
चलारस्य करास्तस्य कार्य्याभाव्या स्तनोपगाः॥

कितु समारः कार्यः पञ्चवाणमुखीमहानिति । अधस्तादिति ब्रह्मादिभिरिप सम्बध्यते । श्रथ प्रक्षती परि-माणाभावात् पुरुषेक्या प्रतिमादिपरिमाणनियमः । सन्तानं पूर्ववत्तदह्रीयांग्रेन कल्पयेत्,

'तुरीयांग्रेन, दितीयार्षचतुर्थांग्रेनेत्वर्थः।

तदत्कल्यवचवन्, पश्चयाखं गुड़प्रस्थोपरिगतं ब्रह्मादिप्रति-मान्वितं कुय्यादित्यर्थः, केचित्तु कामदेवमधस्तात् प्रकल्पयेदिति- ' सन्तानवचे योजयन्ति, तसते तत्प्रतिमैव कर्त्तव्या।

मन्दारं दिचिणे पार्खे त्रिया सार्षे घृतोपरि।
पित्रमे परिभद्रन्तु सावित्रा सह जीरके॥
सुरिभसंयुतं तद्दद्दिलेप्य हरिचन्दनम्।
तुरीयांग्रेन कुर्व्वात सौम्येन फलसंयुतम्॥

श्रीलचणमुक्त' ब्रह्माण्डे, सावित्रीलचणमाह नारदः।

पद्मासना च साविची साचस्वनमग्छलुः॥
सुरभिलचणं ब्रह्माग्छपुराणे।

सवला सरभी, धेनुरागता प्रस्तुतस्तनीति,

'सौम्येन, उत्तरेण।

प्टतादीनामपि परिमाणापेचायां तह्रदिति वचनात्-

सिवधानाच प्रस्थपरिमाणलमवधेयम्॥

कौ प्रयवस्त्रसंयुक्तानिस्तुमास्यफलान्वितान्। तथाष्टेा पूर्षेकलगान् पादुकासनभाजनम्।

दीपकोपानइक्ष्यचामरासनसंयुतम्।

फलमाख्ययुतं तद्दुपरिष्टाह्मिनायकम्।

तथाष्टादशधान्यानि समन्तात् परिकल्पयेत्॥ श्रामभाजनं, भोज्यान्तितभाजनं वितानं पञ्चवर्णं। श्राय पूर्वेवत् पूर्वेद्युरिवासनं विधाय खोभूते ब्राह्मण्वाच-नादिपूर्णोद्यतिपर्थ्यन्तं कसीशेषं समापयेत्।

होमाधिवासनान्ते च स्नापितो वेदिपुङ्गवैः ।
तिःप्रदिचिणमाद्यय मन्त्रमितमुदौरयेत् ॥
नमस्ते कल्पद्वचाय चिन्तितार्थप्रदायिने ।
विश्वश्वराय देवाय नमस्ते विश्वमूर्त्तये ॥
यस्नात् त्वमेव विश्वाला ब्रह्मा स्थाणुद्दिवाकरः ।
मूर्त्तामूर्त्तपरं वीजमतः पाहि सनातनः ॥
त्वमेवास्तसर्वेखमनन्तः पुरुषीऽव्ययः ।
सन्तानादौरुपेतः सन् पाहि संसारसागरात् ।
श्रम्ता, देवाः तेषां सर्वस्वं, श्रम्तसर्वस्वम् ॥
एवमामन्त्रा तं द्यात् गुरवे कल्पपादपम् ।
चतुर्भ्येश्वापि स्टित्विग्माः सन्तानादौन् प्रकल्पयेत् ॥

दानवाक्यमत, तुलापुरुषोक्तमूहनीयं, चतुर्भ्यः प्रकल्पयेदित्येकेकसी दद्यादित्यर्थः, चतुर्भ्यद्रतिवचनादत्र चतुर्णामविक्तिजां वरणमिति गम्यते, ऋित्यष्टकपचेतु ऋित्यभग द्रित ऋित्वस्यग्रेभेय
दत्यर्थः, एतिसंस्य पचे जापकादिभ्यो अन्येव दिचणा दातव्या,
वेदचतुष्टयापेच्यायां चतुःसंख्यत्विमदस्तिजामितिकेचित् दहापि। प्राप्य तेषामनुज्ञाच्च तथान्येभ्योपि दापयेदिति बोडव्यम्,
दिचणानिर्णयस्य, पूर्ववत्, स्रत्येष्वेकाग्निवत् कुर्याद्गुरुवे वाभि

वेदपुङ्गवैरिति क्वचित्पाठः।

पूजनं न वित्तगाठां कुर्व्वीत न च विसायवान् भवेत्। स्वत्यविवरणमुक्तं ब्रह्माण्डे, ततः पुण्याह्याचने क्रिते वेदि-समीपं गला क्रतदेवपूजोयजमानोगुरुः पूर्वदेव देवताविसर्जनं कुर्थात्।

यनेन विधिना यस्तु महादानं निवेदयेत्।
सर्व्यापविनिर्मुतः सोऽखमिधमलं लभेत्॥
यपरोभिः परिष्ठतः सिख्वारणपत्रगः।
भूतान् भव्यां मनुजांस्तारयेद्रोमसंमितान्॥
स्तूयमानी दिवः पृष्ठे पित्यप्रत्रप्रपोत्रकान्।
विमानेनार्कवर्णेन विश्वालोकं स गच्छति॥
दिव कस्पयतं तिष्ठेद्राजराजो भवेत् ततः॥
नारायणवलोपेतो नारायणपरायणः।
नारायणकथासत्तो नारायणपरायणः।
यो वा पठेत् सकलकत्यतकप्रदानं
यो वा खणोति पुरुषोस्यक्षनः स्रोदेहा।
सोपोन्द्रलोकमिथगस्य सहापरोभि
भीन्द्रलोकमिथगस्य सहापरोभि

द्ति मत्यपुराणोक्तकत्यतत्त्वानिधिः। लिङ्गपुराणे, सनत्कुमार उवाच। श्रयान्यत् संप्रवच्यामि कल्पपादपमुत्तम्म्। श्रतनिष्केण कर्त्तव्यं सर्वश्राखासमन्वितम्॥ 'सर्वश्राखाः, सर्वदिगन्तशाखाः। श्राखायां विधिना कला मुकादस्य स्वक्वितम्।

(₹₹)

दिव्येश्वरकते से व चाडु राणि प्रविन्यसेत् ॥ दिव्येः, उत्क्षष्टे रित्यर्थः ।

प्रवालक्षारयेद्वीमान् प्रवालेनं हुमस्य च।
प्रवालेन प्रवालक्षारयेदिति, हुमैर्व्वालपक्षवान् कारयेत्यर्थः।
फलानि पद्मरागैय पारिजातस्य ग्रीमनम्।
स्वरण्डच नीलेन वर्जण स्कन्धमृत्तमम्॥
वैदूर्येण हुमाग्रच पुष्परागेण मस्तकम्।
स्कन्धादूर्षभागा मस्तकं, तदूर्षं, हुमाग्रम्।
गोमद्केन वै स्कन्धं सूर्य्यकान्तेन सुवतः।
चन्द्रकान्तेन वा वेदिं हुमस्य स्फटिकेन वा॥
वितस्तिसात श्रायामो वृचस्य परिकोर्त्तितः।
गाखाष्टकसमानच्च विस्तारचोष्ठतस्त्रया॥

गाखाव्यतिरित्तस्य वृत्तस्य वितस्तिमात, उच्छायः कार्यः, उर्देतस्त्येति, स्तन्यादुर्देमुखी नवमी या मध्यमगाखा तस्या-ग्रिप वितस्तिमात उच्छायः, गाखाष्टकसमानं विस्तारिमिति, ग्रष्टिग्मुखीनामष्टगाखानां विस्तारं तिर्थ्यग्व्याप्तिवितस्ति-मातमेव कुर्यादित्यर्थः।

> तन्त्र ले खापये निष्कं लोकपालसमाहतम । व्यप्तिते दिसध्ये तु मण्डले खाप्य पादपम् ॥ पूजये देवमी शानं लोकपालां य यत्नतः । पूर्व्यवज्जपही माद्यन्तुला भारवदा चरेत् ॥ निवेदये दुमं शकी बी ह्याणाया यवा ट्रप । बाह्य श्रीक्योऽयवा राजा सार्व्यभौमो भविष्यति ॥

तुलाभारवदाचरेदित्यत्र लिङ्गपुराणोक्ततुलापुरुषदानिविहितं विधिमाचरेदित्यर्थः।

कालोत्तरे। पलानान्तु सहस्रोण कल्पयेत् कल्पपाद्पम्।
समूलदण्डपत्रञ्च फलपुष्पसमन्वितम्॥
पञ्चस्कत्मन्तु संकल्पा पञ्चानां स्थापयेत् सुधीः।
सद्योजातेन मन्त्रेण देयं याद्यं शिवायतः॥
दिव्यैविमानै दें हान्ते शिवलोके महीयते।
पतरस्तस्य मीदन्ते सत्यलोके महीपते ।
इति शैवकल्पतरुदानविधिः।

अय गोसहस्राख्यं पञ्चमं महादानमुचते।

#### मत्य उवाच।

अधातः संप्रवच्यामि महादानमनुत्तम् ।
गोसहस्त्रप्रदानाख्यं सर्वपापहरं परम् ॥
पुण्यं तिथिमधासाद्य युगमन्वन्तरादिकम् ।
पयोव्रतस्त्रिरातं स्यादेकरात्रमधापि वा ॥
लोकिशावाहनं कुर्य्यात् तुलापुरुषदानवत् ।
पुण्याह्वाचनं कुर्य्यादोमः कार्यास्त्रधेव च ॥
ऋत्विग्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम् ।
वषं लच्चणसंयुक्तं विदिमध्ये ऽधिवासयेत् ॥
गोसहस्तादिनिष्कृम्य गवां दशकमेव च ।

<sup>🕸</sup> यानेरितिपुस्तकान्तरे पाठः।

<sup>🕇</sup> यथासुखिमिति कचित्पाठः।

पयोव्रतस्त्रिराविमिति, दानदिनात् पूर्वं निरानं पयोव्रतः स्वादित्यर्थः, अनादिश्रन्देन देशकाल-वृद्धित्राव-शिवादिपूजा-गुरु-ऋित्ववरण-मधुपर्कदान-कुण्डवेदिकावितान-चक्रलेखन-पता-कादौनि मत्यपुराणोक्ततुलापुरुषदानिविश्वतानि ग्रष्टान्ते, वृषं लच्चणसंयुक्तं, वृषलचणानि, उन्नतस्त्रन्थककुदं उज्वलायत कम्बलमित्यादौनि वृषोत्वर्गप्रकर्णे मत्यपुराणोक्तान्येव वेदि-तव्यानि, गोसहस्तादिनिष्कृम्येति दशोत्तरगोसहस्तादिति वेदि-तव्यम्, अये दशाधिकगोसहस्तविनयोगदर्भनात्, यद्यपि गवां दशक्तित्वन्य गोमात्रप्रतीतिः तथापि उत्तरन ऋित्वग्भ्यो धेनु-मिक्तेकां दशकादिनिवदयेदिति, धेनुसंश्रब्दनात्, पुराणान्तरे गोसहस्तादिनिष्कृम्य सवत्सं दशकं गवामितिश्रवणाच धेनुदश्वकं मेवाधिवासनीयम्।

द्रतरास पुनर्नावर्थं धेनुरूपत्वादरः।
गीसहस्तं विहः कुर्यादस्तमात्यविभूषितम्।
सुवर्षे यङ्गाभरणं रौप्यपादसमन्वितं॥
यतः प्रवेश्य दशकं वस्त्रमात्येस्तु पूजयेत्।
सुवर्ण-घिष्टकायुक्तं ताम्बदोहनिकान्वितम्॥
सुवर्णतिलकोपेतं हेमपटेरलङ्गृतम्।
केश्यवस्त्रसम्बीतं मात्यगन्धसमन्वितम्॥
हेमरत्वयुतैः यङ्गे सामरेसापि श्रोभितं।
पादकोपानहृक्षत्रभाजनासन् संयुतम्॥

<sup>\*</sup> चामराचनेति कचित्पाठः।

'दमसीवर्षिके यङ्के, खुराः, पञ्चपलाः।

पञ्चायत्पलदोत्तनकः अन्यत्र तथाभिधानात् विष्टकादिः सुवर्णयन्दोऽत्र षोड्यमाषपरिमितिहरख्यत्तनः, सक्षदुचितिः सुवर्णयन्दावगतपरिमाणपरित्यागानुपपत्तेः। पादुके, काष्ठमय्यौ, चम्पक्षते उपानहाविति भेदः।

गवां द्यक्रमध्ये स्थात् काञ्चनो नन्दिकेखरः।
कीयेयवस्त्रसंवीतो नानाभरणभूषितः॥
लवणद्रीणियिखरे-मास्येचुफलसंयुतः।
कुर्य्यात् पलयतादूर्वं सर्व्यमेतद्योषतः॥
भिक्ततः पलसाइस्तितयं यावदेव तु।
गोयते वे द्यांग्रेन सर्व्यमेतत् प्रकल्पयेत्॥
लवणद्रोणियखरे, लवणद्रोणोपरीत्यर्थः।
नन्दिकेखरलचणं लिलत्विजयात्।
जर्षस्तिनेत्री हिभुजः सौम्यास्थीनन्दिकेखरः।
वामे तु श्लस्हचे चाचमालासमन्वित इति॥
जर्षे इति, श्रग्रयानानुपविष्ट द्रत्यर्थः।

पलयतादूषें पलसहस्रिमतयं यावदिति, साभरणनन्दिके-खरिवषयमेतत् आनन्तर्यात्, गोयते वै दयांशिनेति, गोयते देये गामेकामेकच हषमं वेदिमध्येऽधिवासयेत पलदयका-दूर्षं पलयतत्रयं यावदितिसाभरणनन्दिकेखररचनादिकं कुर्या-दित्यर्थः।

> पुर्खानासम्यासाद्य गीतमङ्गलनिः सनैः। सर्वोषध्यदनसानसापितो वेदिपुङ्गवैः॥

# इममुचारयेनान्तं ग्टहीतनुसुमाखलः।

त्रव्रापि पूर्ववत् पूर्वेद्युरिधवासनं विधाय हितीयदिवसे ब्राह्मणवाचनानन्तरमग्निकुण्डेषु ऋत्विगुपविधनादिपूर्णां हितप-र्थ्यन्तं कसीप्रेषं गुरुः समापयेत् ततः पुर्ण्यकालं श्रात्मानु-क्ललग्नमुह्नर्तादिलचणमासाद्य कुण्डसमीपस्थितकलगोदकेन ब्राह्मणैः स्नापितः श्रुक्षमात्याम्बर्धरी यजमानी वच्चमाण मन्वानुदीरयेत्।

नमो वो विश्वमूर्त्तिभ्यो विश्वमात्भ्य एव च । लोकाधिवासिनीभ्य य रोहिणीभ्या नमो नमः ॥ गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनान्येकविंगतिः । ब्रह्माद्यस्त्रया देवा रोहिण्यः पान्तु मातरः ॥ गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावः श्रिरसि मे नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥ यस्मात् त्वं वृषक्षेण धर्मा एव सनातनः । अष्टमूर्त्तिरिधष्ठानमतः पाहि सनातनः ॥ द्रत्यामन्त्रा तु यो द्याद्गुरवे नन्दिकेखरम् । सर्व्वापकरणोपेतं गोयुगञ्च विचचणः ॥ ऋत्विग्भ्यो धेनुमेकेकां दशकाहिनिवेदयेत् । गवां शतमयैकेकं तदर्वं चाय विंशतिः ॥ दशपञ्चाश्रहाधिकस्तदनुद्भया ।

दानवाक्यमच तुलापुरुष वहेदितव्यं, एते च शतप्रस्ति पञ्च-पर्यान्ता विकल्पा ऋिति ग्विषयाः तदानन्तर्यात्, ततथायमर्थः सिहो भवति गोदशकमध्यात्रन्दिकेष्वरयुतं गोयुगं गुरवे प्रतिपाद्या- शिषाणामष्टानाङ्गवामिकैकामिकेक से ऋित्वे द्यात्, तथा गी-सहस्ममध्यात् शतहयं गुरवे प्रदाय एकैकं शतस्विग्भ्यो द्यात्, अथवा शतं गुरवे पञ्चाशतं ऋित्यम्यः श्रथ वा चलारिशतं गुरवे विंशतिं विंशतिस्विग्भ्यः विंशतिं, वा गुरवे दश दश ऋित्य् भ्यः, दशवा गुरवे पञ्च पञ्च ऋित्थ्योद्यात् श्रेषा गास्तद्वज्ञया अन्थेभ्योपि द्यात्। द्विणाञ्चात्र पूर्व्वदेव द्यात्। अनुक्त-दिचणाषु स्वस् दिच्णिति वचनात् यथाशिक स्वर्णं वा, ततः पूर्व्वदेव पुर्णाह्याचन-देवतापूजन-विसर्जनादि कुथ्यात्।

नैका बहुभ्या दातव्या यतो दोषकरी भवेत्। बह्नासैकस्य दातव्या श्रीमदारीग्यष्टद्वये॥ पयोव्रतः पुनस्तिष्टेदेकाचं गोसच्छ्यदः।

इदच पयोब्रतानुष्ठानं, ग्रत्यापेच्ययम्।

श्रमतौ नक्तमिष्यत इति वचनात्। श्रावयेत् श्रण्याद्वापि महादानानुकी त्तेनम्। तद्दिनं ब्रह्मचारी स्याद्यदी के द्विपुलां श्रियम्।

यायर्वणगोपयब्राद्यणे। ययातो गोसहस्रविधिगीं छ उदकान्ते या देशे प्राच्चित्रधामुपसमाधाय अन्वालभ्याय जुहुयात्, यागा-वस्तेनायं जुहुयात्, महाब्रीहीणामेन्द्रच्चकं सौम्यच्च सहस्रं तस्याः पयसि व्ययित्वा गाव दति, एवसभय दत्येतेन जुहुयात् प्यादग्नेस्तीर्थोदकपूर्णकल्यमवस्थाप्याहिसंवोगे छेनेति द्यगाः स्वापयेत् त्वरमाणीन्याः समभ्युच्य सहस्रं तस्याः स्नानोदकेनेम मिन्द्रं वर्षय चित्रयं म दति, राजानमभिषिच्येमात्राप दति, षष्ट्भिय्ययोत्तमञ्जनाभ्यंजनानुनेपनं कत्वा सहस्रतभी प्रथमामलं-

क्तत्य गावी मामुपितष्ठत प्रजावती स्यवासादिति च सर्यासयेत् प्रियमग्रनन्द्रला दिटणमग्नाद्रितसहस्रतमीमालभ्य जपेत् मया गावोपितना सवदिमिति मन्तेणानेनाधं दत्त्वा सहस्रतमीं पुनक्प संग्रह्य भूमिष्टा प्रतिग्रहात्विति जपेत् सहस्रं तस्याः पृष्ठती व्रजन् सर्वाः प्रदिचणीक्तत्य नमस्कृत्य स्वस्ति वाच्य ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य दश्गा दिचणा कर्ते सहस्रतमां वस्त्रयुग्मञ्च तदिष ।

#### स्रोका: ।

सप्तजनानुगं पापं पुरुषेः सप्तिः छतं ।
तत्चणात् विधिनानेन नामयेद्वीप्रदोनरः ॥
सर्वेषामिह दानानां फलं यत् परिकीर्त्तितम् ।
तदवाप्नोति विप्रेभ्यो गोसहस्तप्रदोनरः ॥
च्राव्यमिषं हषोत्सर्गंगोसहस्तचयन्तु यः ।
दयान्मादायद्रत्याहुः परितशस्तप्यन्ति हि ॥
च्रास्मादनेन विधिना गोसहस्तन्तु योनरः ।
प्रद्यात् स विश्वासा याति तत् प्रमं पद्मिति ॥

## सत्यपुरागि।

श्रनेन विधिना यस्तु गोसहस्त्रप्रदीभवेत्। सर्व्वपापविनिर्मुत्तः सिष्डचारणसेवितः॥ विमानेनार्कवंर्णेन किङ्गिणीजालमालिना। सर्व्वेषां लोकपालानां लोकि संपूज्यते नरेः॥

**<sup>%</sup> पितर द्ति कचित्पाठः**।

प्रतिमन्वले तिष्ठे द्राजराजी भवेत् पुनः।

श्रम्भिध्यतं कुर्थाच्छिवध्यानपरायणः॥
वैषावं लोकमास्यायक्षः ततो मुचेत बन्धनात्।
पितरश्राभिनन्दन्ति गोसहस्तप्रदं ग्रुभम्॥
श्रिप स्यात्मकुलेऽस्माकं पुत्रोदौहित एव च।
गोसहस्तप्रदो भूत्वा नरकादुबरिष्यति॥
तत्मकर्मकरो वा स्यादिप द्रष्टा तथैव च।
संसारसागरादस्माद्योऽस्मान् सन्तारियष्यति॥
द्रित पठित य एतद्दो-सहस्त-प्रदानम्
स्रस्वनमुपेयात्मंस्मरेद्वापि पश्चेत्।
श्रमुवनमुपेयात्मंस्मरेद्वापि पश्चेत्।
श्रमुवनमुपेयात्मंस्मरेद्वापि पश्चेत्।
श्रमुभवित सुखं वा वाच्यमानोनिकामम्
प्रहतकलुषदेहः सोऽपि यातीन्द्रलोकम्॥

इति गोसइसदानविधि:।

सनत्कुमार उवाच।

गीसहस्तप्रदानच वदामि शृणु सिडये।
गवां सहस्तमादाय सवलां सगुणं ग्रुभम् ॥
तायाभ्यची ययाणास्तमष्टी सम्यक् प्रयत्नतः।
तासां शृङ्गाणि हेम्नाथ प्रतिशृङ्गेण बन्धयेत् ॥
खुरां य राजतेनैव बन्धयेत् कण्ठदेणतः।
प्रतिनिष्क्षेण कर्त्तव्यं कथं वत्नेण ग्रीभनम् ॥
गवां सहस्तमादायेति, अष्टाधिकं गीसहस्तमितिज्ञेयम्।

<sup>†</sup> योगमास्त्रायेतिपुत्तकान्तरेः।

तायान्याय महाभाग अष्टी संग्टह्म यत्नतः। इति वात्तलोत्तेः।

बन्धयेत् कण्डदेशतद्रत्यनः वस्त्रमिति शिषः । वस्त्रं वध्वा गले गाश्च विष्रेभ्यो दापयेत् क्रमात् । निष्कं स्वर्णमयं क्षत्वा पष्टं कण्डे च बन्धयेत्॥

इति कामिकोत्ते:।

विष्रेभ्यो दापयेद्गावो दित्तणाञ्च पृथक् पृथक् ।

दशनिक्षं तदर्वं वा तद्वीर्वमयापि वा ॥

यथाविभवविस्तारं निष्कमानमयापि वा ।

वस्तयुग्मञ्च दातव्यं पृथक् विष्रेषु श्रोभनम् ॥

गावञ्चाराध्य यत्नेन दातव्याः समनीरमाः ।

एवं दत्त्वा विधानेन शिवमभ्यचे शङ्करम् ॥

जपद्ये यथान्यायं गवां स्तवमनृत्तमम् ।

गावोममायतो निल्यं गावो मे सन्तु पृष्ठतः ॥

हदये नः सदा गावो गवां मध्ये वसाम्यहम् ।

एवं स्तुत्वा दिजायेभ्यो दत्त्वा गास्ताः सद्विणाः ॥

तद्रोमसंख्यावर्षाणि स्वर्गनोके महीयते ।

पूर्वेवदिधवासनं शिवस्य सहस्रकलशाद्यभिषेचनं कत्वा गी-स्तवसृचार्यं प्रत्येकं गोदानं कार्यः, श्राचार्थादिदिचणा च प्राग्वत्।

इति लिङ्गपुराणोक्ती गीसहस्त्रदानविधिः। श्रतःपरं स्मृतं दानं ये न रोहन्ति देहिनः। दुर्लभं तत्परस्थाम तृप्ता कामैरग्रेषतः॥

सहस्तन्तु सवलानां धेनूनां यः शिवाय वै। स्नानार्थं विधिवद्द्यासोपि तत्पद्माप्र्यात्॥ तद्गीसहस्नचीरेण तथा दभा च गङ्गरम्। सर्पिषा च समग्रेण साप्य वाद्यादिमङ्गलैः। दयात् सरसिजं रीकां लिङ्गं सम्प्रच्य यत्नतः।

## बीकां, सीवर्णं।

तदन्ते वाय पुष्पै स्तु आपीठान्तं सुशीभनम् । वितान है मघ एटा दीन् युग्मं चैव निवेदयेत्॥ आपीठान्तं पुष्यैः पूर्येदिति शेषः। दोपदर्पणनैवेद्यं हेमदण्डञ्च चामरम्। अगिं सन्तर्धवाज्येन सन्तविक्छोवियेण च। हिमवस्तयुगेनैव भूषितेन दिजेन वैं॥ याज्येनेत्यादि, याज्येन द्रवीण यीत्रियेण ऋतिग्यूतेन सन्तर्ध्ययेदित्यर्थः।

हिमवस्तयुगेनिति हेन्ना शोभनवस्तयुग्मेनित्यर्थः। ततो ब्रह्मरवेणैव शक्ता गौस्तन या शुभा। वितानचोच्छयेत्तस्या गच्छेत् प्राग्दिचणं पुनः॥ हराय चापराः सर्वा गास्तास्तदनुचालयेत्। मिण्डिता हेमवस्तार्द्यमहावादित्रनि:स्वनै॥ प्रदिचणं तती देवं कला गावस्त दयतः। स्थापयित्वा तु ताः सर्वा यजमानः प्रदित्तणम् ॥ सुरभीया च या सुख्या तस्यास्वये च कारयेत्!

सर्वं तत्गोसहस्तं तु महाब्रह्मरवेण वै ॥ ततस्तु पुच्छमादाय तिलहोमयवाचतैः। सपुषोदकहस्ताभ्यां ग्रङ्गराय निवेदयेत्॥

यवाचतैः, अचतयवैः।

ततस्वेकादमभ्यस्तु ब्राह्मणेभ्यस्तथापराः । गावीवसान्विता दद्यात्तिभ्या देयं विचिन्यच ॥ ग्रवतान् सुव्रतांस्तव ब्राह्मणां विभिषतः । दीनान् सुदुःखितां ये व भोजयेदिनवारितान् ॥ विधिनानेन ये भक्त्या खर्जिता गीसवेन तु । उद्दिश्य ग्रङ्करन्देवं सुचते भवबन्धनात् ॥

खर्जिहोसवी हष्टान्तः।

श्रय वान्यत् प्रकारेण दद्याद्गीशतसृत्तममिति ॥ शतग्रव्दो बहुवाची स चात्र सहस्रपरः

त्रये सहस्रविनियोगदर्शनात्।
एकाद्याधिकं रुद्रे चिच्छक्तये मिताय च।
संपूर्णं पूर्ववत् स्वता विधिमादी प्रयत्नतः॥
हो मपूजादिसंयुक्तं दयात्तनेव शक्यवे।
दीचितानां गतं ह्ये कमाहत्य भिवमन्दिरे॥
ततः पूज्य यथा न्यायं दयात्तेभ्या यथा श्र्यण्॥
दशकं दशकं चैव एकेकस्य प्रथक् प्रथक्।
हिद शक्युंगवां चैव ध्याता तेषां निवेदयेत्॥
ग्राधकं दशकं यत्र नीलक्ष्येत्र्यंश्वरे।

द्यात् पूर्व्वविधानेन धेनूनाच सवसकम् ॥ दीचितानां शतमित्यादि शभुगीतये शम्भूं ध्याता दीचि-तानां सम्प्रदानभूतानां द्यादित्यर्थः।

पूर्विधानेन, स्नपनप्रकारेण।

श्रय वा योतियान् विप्रान् वेदवेदाङ्गपारगान्।

श्राष्ट्रत्य हिगुणंन्तेभ्यः पञ्च पञ्च ददेत् सुधीः॥

काला विधिममञ्जन्तः न ग्रीचः स्यात् कदाचन।

गर्भागारव्यरेभूयः परिक्रामित नैव सः॥

'गर्भगारव्यरे' गर्भवासक्षेत्रे।

इति कालिकापुराणीक्तित्रःप्रकारगीसहस्रदानिविधिः।

अगस्य उवाच।

दानमन्तं प्रवच्यामि गोसहस्ताख्यमुत्तमम्।

यत्काता नक्यदातीरे मुच्यते भवबन्धनात्॥

यीवानां वैष्णवानाञ्च सहस्तं भोजयेत्तया।

ततः सहस्तं दोग्सीणां श्रुक्तानाञ्च गवां तथा॥

गभिणीधेनुसंमित्रं हमभेंद्रीभिर्युतम्।

श्रचितं गन्धपुष्पादी हैं मवस्तैरलंकतम्॥

प्रद्तिणमुपक्रम्य मन्त्रणानेन भित्ततः।

श्रीं नमी भगवते वासुदेवायिति मन्तः।

विद्विद्धिः समाकीणें विष्णीरायतने श्रभे।

नक्यदातीयमासाद्य दीपमालां अप्रवस्थयेत्॥

गावी ममायती नित्यंगावस्पष्ठत एव च।

प्रयोधयेदिति पुस्तकान्तरे।

गावो मे हृदये चापि गवां मध्ये वसाम्यहं॥ गवां मन्त्रं समुचार्य जपेदासां पुरस्थितः। गम्यतीयाचतेर्युत्तं ग्टहीत्वा ताम्त्रभाजनम् ॥ गवां पुच्छाभसा स्नातः श्रुक्तवस्त्रसमन्वितः। सर्वेकत्सविमुताः ग्रुडःश्चिमनास्ततः॥ स्नापयिला तु गास्तव ताविप्रानमीदाजले। पञ्चदश्यां पूर्णचन्द्रे राह्यसीमसमागमे॥ तैरेव साईं विप्रेन्द्रैरभिपूच्य हरिं स्मरेत्। मृत्यपुनकलनाचैर्युत्तः स्वजनबान्धवै:॥ निवेदयेत्त् विप्रेभ्या मन्त्रेण ऋषयान्वितः। श्राहे दाने च हीमे च विवाहे मङ्गले तथा। गोमातरस्थिता नित्यं विशालोके शिवप्रिया। शिवायैता मया दत्ता विशावे च महात्मने॥ एवं विप्राय यो द्यात् यज्ञार्थं समलंकताः। विनिवेद्य च शर्बाय गीसहस्रमलङ्कतम्॥ प्राप्नोति परमं स्थानं यद्गला न निवर्त्तते । कुलानि निंग्रदुत्तार्थ नरकाद्मत्यबास्यवान्॥ स्थापयेदैशावे लोके शिवस्य च महात्मनः। सर्वे ज्ञः परिपूर्णेश्व ग्रुद्धः सर्व्वगतः प्रभुः॥ संसारसागराना को इरित्र व्यः प्रजायते। अनेनैव विधानेन ग्रहस्था मोचमाप्रयुः॥ विनापि ज्ञानयोगेन गोसहस्रप्रदानतः। तस्मात्वमपि राजेन्द्र गीसहस्तप्रदी भव॥

देवविह्नि मोदन्ते येन ते पितरः सदा।
इति स्कन्दपुराणोक्ता गोसहस्रदानविधिः।

त्रादित्यपुराणे।

अय प्रयच्छे दिपेषु गोमहस्रं महासुने। अर्चयेद्गन्धपुष्पैस्तु पट्टैः सर्व्वाः समर्चेयेत् ॥

पट्टैः, वस्त्रैः,

सर्वाः तनकशृङ्गास्ताः सर्वा रीप्यखुरार्द्विताः । हीनांगा न ददेत् गावः क्षश्रा वृद्धातुरास्तथा ॥ एकाङ्गामचेयेत्तासां श्रेषाणां च विधिं शृणु । तिलानां तु श्रतं, ह्येषां दद्याद्विपेषु द्विणाम् ॥ पाद्येन विधिना चैव तर्पयित्वा द्विजांस्तथा ॥ तिलानां श्रतं, तिलानान्द्रीणश्रतमित्यर्थः । 'पाद्येन, पाद्यार्घादिना ।

श्रुचिः श्रुहमना भूला योऽचयेच जनाईनम्।
प्रणम्य शिरसा देवं दश्वा गावस सलरम्।
तेन ता श्रचिताः सर्वा भविष्यन्ति न संश्रयः॥
वेदशास्त्राष्ट्रतलज्ञाः संहिताध्यापका हिजाः।
श्रुग्निहोत्तरता ये च स्त्राध्यायनिरतास ये॥
एतान् विप्रान् परीचेत गोप्रदाने महामुने।
ईटशानान्तु यदत्तं तच्चानन्तमिहोच्यते॥
श्रुग्नस्थ तदा दानमिति सत्यं महामुने।
उपीष्य विधिवचैव प्रसन्नमनासेन्द्रियः॥

उपत्य ब्राह्मणेभ्यय द्याद्गावय सत्तरः। स्पर्भिता तुतां गावः सुमनाः सुसमाहितः॥

'सर्गयिवा दत्वा,

न चैंतास्ताडयेइ ग्डै न इस्तेन न लेष्ट्रना। ययोतं गोसहस्रन्तु यः प्रयच्छिति वै डिजः॥ सर्वक्षेणान् पश्चिच्य विष्णुलोके महीयते। तथा। तिलानान्तु भतं यस्तु विना गोभ्यः प्रयच्छति॥ पलमेकं सुवर्णस्य गोसहस्त्राहिशिष्यते । यथीतं गीसहस्तन्तु प्रयच्छे तु दिजातिषु ॥ तत्फलं लभते दाता सदाः पापात् प्रमुच्यते । यस्तु पश्यति पापात्मा सीपि पापात् प्रमुच्यते ॥ एकविंगतिसुद्रुत्य ये च पूर्वे व्यवस्थिताः। तारयन्ति नराः चिप्रं कुलान्येकीत्तरं यतम्। श्रनाभे गोसहस्रस्य सुवर्णं दातुमर्हति ॥ सहस्राईं शतं नूरनं दिजानां च तिलैः सह। तथा च लभते नित्यं संपूर्णं दिजसत्तम ॥ श्रचितानां सहस्राणां फलं प्राप्नीति मानवः। संपूर्णदिचिणं विष्र गोसहस्रं प्रकीर्त्तितम् ॥ तिलानान्तु ग्रतं द्येकं गवां दानेन तत्समम्। सहस्रार्षं सुवर्णस्य, षोड्यमाषपरिमितस्येति श्रेषः । महाभारते । गवां सहस्रदः प्रेत्य नरकं नैव पण्यति । सर्वेच विजयचापि लभते मनुजाधिप।

द्यगोसह सदीनिलं यक्नेच सह मीदते। अचयान् लभते लोकान् नरः **यतसहस्रयः॥** सुवर्ण यङ्गेस्त् विराजितानां गवां सहस्रस्य पुनः प्रदाता। प्राप्नोति पुर्खं दिवि यक्तलोक-मिलेव मार्ड्मुनिवेदसङ्घाः ॥

इति गोसहस्त्रदानविधि:।

यय हिरस्थकामधेनुसंत्रं षष्ठं महादानमुचते।

मत्य उवाच।

अयातः सम्प्रचामि कामधेनुविधिं परं। सर्वनामप्रदं नृणां महापातननायनम्। लोकेशावाहनं तहहीमः कार्योऽधिवासनम्॥ तुलापुरुषवत् कुर्यात् कुण्डमण्डपवेदिकाः। खल्पे विकामिनवत् कुर्यात् गुरुरेन समाहितः॥ कुण्डमण्डपवेदिका द्रत्युपलचणम्।

इह हि देश-काल-वृद्धियाद-शिवादिपूज़ा-ब्राह्मणवाचन-गुरु ऋ लिग्वरण-मध्पर्कदान-वेदिकोपरिचन्नले खन-पञ्चवर्णवितान-तोरण-पताकादि-सर्वमुक्तं मत्यपुराणोक्ततुलापुरुषदानविहितं वेदितव्यं। खल्पेऽष्वेएकाम्निवदिति, एकाम्निवत् करणं व्याख्यातं।

> काञ्चनस्यातिश्रवस्य धेनुं वत्मञ्च कारयेत्। उत्तमा पलसहस्रेस्तद्रें तु मध्यमा॥ कनीयसी तद्रेंन कामधेनुः प्रकीतिता। यितितस्त्रिपलाटूईभयकोपी ह कार्येत्॥

स्त यद्यपि वसपरिमाणमन्तः तथापि कामधेनुविधान-वत् तसकाश्वनचतुष्रधांश्चेन वसःकत्यनीयः, समस्तिधेनुपरिमित-द्रव्यनिष्कृष्टवस्निर्माणव्याप्तिदर्श्यनादिश्चापि धेनुदानत्वाविश्वेषात् तथैव निश्चीयते । तथा च गुड़धेन्वादिषु तश्चतुर्थांश्चेन वत्सःस्या-दिति तत्र तत्र वन्यते ।

> वैद्यां क्वांजिनं तस्य गुड़प्रस्यसम-न्वितम्। न्यसेदुपरि तां धेनं महारक्षेरलंकताम्। कुन्भाष्टकसमोपेतां नानाफलसमन्विताम्॥

कत्यतहराने, प्रस्थी व्याख्यातः। 'महारतानि, पद्मराग-प्रभृतीनि, वस्मस्चितु विन्यसेदिति क्वचित्याठः, 'नानाफलानि, गोगजवाजिस्त्रीपुरुषप्रभृतीनि, सौवर्णानि, कत्यतहरानीक्वानि।

तथाष्टाद्यधान्यानि समन्तात् परिकल्पयेत् ।
द्वत्र एष्डाष्टकं तद्वमानाफलसमन्वितम् ।
भाजनं चासनं तद्दत् ताम्बदोह्दनकं तथा ॥
श्रष्टाद्यधान्यानि परिभाषायां द्रष्टव्यानि 'नानाफलानि,
मातुलिङ्गादीनि ।

कीशय वस्त्रहयसंप्रयुक्ताम् दीपातपत्नाभरणाभिरामां। स चामरां कुण्डलिनीं सघण्टां गणिविकापादुकरौष्यपादाम्॥ रसें च सर्वे: परिताभिज्ञष्टां प्रदिक्ष्या पुष्पक्षेरनेकैः। श्रजाजिकुस्तुम्बुक्यकराभिः वितानकं चोपरि क पञ्चवर्षं॥

सातस्ततो मङ्गलवेदघोषैः

प्रदिचणीक्षत्य सपुष्पहस्तः।

ग्रावाहयेत्ताङ्गुड्धेनुमन्दैः

दिजाय द्याद्य दर्भपाणिः॥

सवण्टागणितकेत्यादि वण्टागणितकापादुकािभः सह वर्तत द्रितसवण्टागणितकापादुका साचासी रौष्यपादाचिति विग्रहः। गणनासाधनत्वादुगणितका, श्रचमालागणितकेति कचित्पाठः। तच गणितका कण्ठभूषणं केचित्, केचित्तु गलितकेति पठिला जलपूर्णाककरोति व्याचचते। रसाः परिभाषायामुकाः श्रजा जीरकं, कुस्तुम्बुरुद्दान्यकं, एवमुपकित्यतसभारः पूर्ववद्धिवासनं विधाय तदन्यदिवसे प्रातः क्षतपुष्याद्ववाचनोऽग्निकुण्डेषु ऋित्य गुपविभावादिपूर्णाद्वतिपर्यम्तकसंभीषसमाप्तिं काला सर्व्वीषधिजल-स्नातः श्रक्षमात्यांवरो ग्रहीतकुसुमाञ्चलियंजमानिस्तः प्रदिचण-मावत्य गुड्धेनुमन्त्रे स्तामावाद्यत्। गुड्धेनुमन्ताः। या लच्मीः सर्वभूतानामित्याद्यः, तत्पकरणे द्रष्टव्याः, श्रावाद्यनान्तवं वच्यमाणमन्त्रेणामन्त्रयेत्।

> त्वं सर्वदेवगणमन्दिरसङ्भूता विश्वेष्वरिषण्यगोदिधपर्वेतानां। त्वदानगस्त्रसक्ताकतपातकीषः प्राप्तोस्मिनिर्देतिमतीव परां नमामि॥ लोके यथेषितपत्वि विधायिनीं त्वा

चामरपचवर्णमितिपुणकान्तरे।

मासाख को हि भवदुः खमुपैति मर्त्यः । संसारदुः खग्रमनाय यतस्व कामं त्वां कामधेनुरितिदेवगणा वदन्ति ॥ श्रामन्द्रा श्रीलकुलक्पगुणान्विताय विप्राय यः कनकधेनुमिमां प्रद्यात् । प्राप्नोति धाम सपुरन्दरदेवजुष्टं कन्यागणैः परिद्वतं पदमिन्द्मौलेः ॥

दानवाक्यमत तुलापुरुषोक्तमूहनीयं, विप्रायेत्येकवचनमेकाकेनिवधानपचे, अनेकाम्निविधानपचे तु प्रक्षतिभूततुलापुरुषहानवदाचार्थ्यादीनां विभागव्यवस्था तदनन्तरं पुर्खाइवाचनवेदिस्थितदेवतापूजनविसर्जनानि कुर्थात् दिच्याविचारस्थ
दूर्व्यवत्।

इति मस्यपुराणीक्षी हिरखकामधेनुदानविधिः।

व्यासउवाच।

राजितिहैकामिप कामधेनं द्यात् समृहिश्य तु केशवंलाम्। विप्राय वै सर्व्वगुणीपपन्नां कला व्रतं कच्छमनीहरैस्तु॥ सम्यक् प्रदत्तेस्तु गवां सहस्रैः सवस्रवस्तैः सहितेश्व हेका। काले फलं यक्षभते मनुष्यो

न कामधेनोय समं दिजेभ्यः॥

गतै: सहस्रेष तथा ह्यानां

सम्यक् प्रद्त्तेष महाहिपानां।
कन्यारवेषां करवाजियुक्तेः
यतेः सहस्रेः सततं विजेश्वः ॥
दत्तेः फर्सेयं सभते मनुष्यः
समं तथा स्थानतु कामधेनोः।
यो जाष्ट्रवीतीरगती हिमाद्री
सम्लप्यतेऽतीवतपः सदा वै॥
बाद्यां पदं गन्तुमना विजेन्द्री
नैतत् फर्लं तच हि कामधेनोः।
चान्द्रायगैः कष्ट्रमहापराकैः
संग्रह्यते पापयुती मनुष्येः॥

कार्त्तिके क्रण्याचे तु नरः प्रयतमानसः । एकाद्य्यामुपोष्याच नरो दिनचतुष्टयम् ॥ इतेन स्नापवेदिणां गव्येन पयसापि वा । नक्तामी नोरसेर्षव्येः पूजयेकाधसहनम् । गन्धपुष्येः सुनैवेद्येर्ष्वस्ताभरणकुण्डलेः ॥

> यश्वासिचक्रीयतबाइविश्वी मैदाक्रइस्तस्य तु यार्क्षपायेः। यर्षे प्रयच्छामि जनार्द्वस्य त्रिया युतस्यापि धराधरस्य॥ त्रियः पतिं श्रीधरमेककानं

<sup>•</sup> बीमिवासकामामिति पुसकामारे पाठः।

त्रियः सखायं हि त्रियोनुकूलम्। नमाम्यद्वं श्रीधरसदिवासम् समर्चितो मे प्रददातु कामान्॥ एवं पूज्य विधानेन श्रियायुक्तौस्तु नामभिः। **पृथक् जागरणं कुर्या**त् श्रिया सार्ड जगत्पतेः ॥ या देवो भागवं भेजे कुलं सर्व्ववपूजिता। भाषातु सा गरें नन्दा सुप्रीता वरदा मम ॥ याक्रिरसं सदा देवी सनन्दा प्रत्युपस्थिता। भायातु मे ग्टहे सा तु सुप्रीता वरदा सती॥ सुरभी या भरद्वाजं कामधेतुः सुकामदा। सदा भजेदग्ट इंसान ममायात सुरार्चिता॥ सुशीसा सम्यपं या तु भेजे सर्व्वन सामदा। सा मे भवतु सुप्रीता कामधेनु गर्ड हे सदा॥ सुमना या विशवन्तु सम्प्राप्य सुसुदे ग्रुभा। सा मे ग्टरं सदायातु कामदा वरपूजिता ॥ एवं पूज्य विधानेन प्रभाते विमले श्रुभे। श्रुक्षाम्बर्धरःस्रातः श्रुक्षमात्यानुनेपनः॥ क्ततनित्यक्रियो च्रष्टः कुण्डलाङ्गदभूषितः । त्रतुलिप्ते महीपृष्ठे क्षणाजिनसुसंस्ते॥ तिसप्रस्थेनवाकी में चतुःवर्णविभूषिते १। चौमवस्त्रान्विते ग्रुभ्ने मध्वाच्यपात्रसंयुते॥

कामधेतुः प्रपूजिता इति पुस्तकामारेः।
 चतुर्वर्षे प्रपानिते इति कचित् पाठः।

ग्रभवस्त्रैः समाहत्य सर्वरहेरलंकताम्। सुवर्ण युक्तीं-सखुराचतुष्कर्षां मनीरमाम्॥ चीराब्धिपयसोरितां धेनुमन्त्रेस्तु पूजयेत्। या धेनुः सर्व्यदेवानाच्यवीणां भावितालनान् ॥ चीराव्यिनिर्गता या च सा मे भवतु सुस्थिरा। घतचीराभिषेकं च कला विष्णीः प्रयवतः॥ समभ्यर्चे यथा च्चेयं गत्थपुषादिभिः क्रमात्। गावी समायतः सन्तु गावः पार्खे तु एडतः॥ गावो मे हृद्ये नित्यं गवांमधी वसायाहम्। प्राझ्खीद्युखीं वापि सितयज्ञीपवासिनीं॥ इमान्तं प्रतिग्टन्तीष देव देव जगत्वते । सवसालंकतां धेनुं गोविन्दः प्रीयतामिति॥ एवं विषाय तान्द्यात् सला चैव प्रद्विषम्। अनुब्रजेच ग**च्छनां पदान्यष्टी नराधिप ॥** अनेन विधिना यस्त <mark>कामधेनुं प्रयस्ति</mark>। सर्वेकाससम्बार्धः स्वर्गनीके स गच्छति ॥ यहत्वा सकतां पृथी राष्ट्रपस्ते दिवाकरे। तत्पलं प्राप्यते राजन् कामधेन्वा न संग्रयः॥ चिन्तामणिः कामधेनु स्तथा भद्रघटी नृपं। त्रीणि समफलान्याइदीनानि मुनिसत्तमाः॥ सप्तावरान् सप्तपरान् श्रातानं चैव मानवः। ग्रतजन्मकतात्पापान्गीचंयत्यवनीपते ॥ पदे पदेऽखमिधस्य फलं प्राप्नोति मानवः।

दानानाभव सर्वेषामुत्तमं परिकीर्त्तितम् ॥
सर्वेषाभव पापानां जातानां महतामि ॥
प्राथित्तिन्दं श्रस्तं कथितं ब्रह्मणा कृप ।
ब्रह्मबिट्-चन-श्र्द्राणां कर्त्तव्या यवती कृप ॥
सर्वेषाभपलार्थाय कामधेनुरियं सतां
व्रषाच्य-तिल-होमन कामधेनु-प्रयवतः ।
संकर्षं प्रतिपादोह सर्वपृथीप्रदो भवेत् ॥
द्रति विद्वपृराणां कर्त्तामधेनुद्रान्विधः ।

श्रय लिङ्गपुराणे।

सनत्कुमार उवाच।

श्रयातः संप्रवच्यामि हेमधेनुविधि समात् । सर्व्वपाप-प्रश्मनं देशदुर्भिचनाश्मम् ॥ उपसर्ग-विनाशच सर्वव्याधिनिवारणम् । निष्काणान्तु सहस्रेण सुवर्णेन तु कारयेत् ॥ तद्रेनाषि वा सम्यक् तद्र्षाहेन वा पुनः । श्रतेन वा प्रकत्त्वं सर्वेकार्येषु सुवतः ॥

सर्वकार्यो ष्विति अव्यक्तेषु अनुक्तमानेषु सौवर्षसम्प्रदेशेषु सहस्रादिशतावरमानलमवधेयमिति द्यं चीक्तिः प्रासिष्टक्षी वा-तुलेमानान्तरमुक्तं। त्रिपलादिसहस्रान्तं हेन्ना धेनुं प्रकल्पये-दिति।

<sup>•</sup> नृपद्रति पुनुकानारे।

शिवाय कामधेनुन्तु पलानां पञ्चभिः गतैः। यो ददाति महासेन राहुग्रस्ते दिवाकरे। तेन दत्तं भवेतार्वमावद्याभुवनान्तिकम्।

इति कालीत्तरमतम्। गोरूपं सखुरन्दियं सर्वलचणसंयुतम्। खुराग्रे विन्यसेदचं युङ्गे वै पद्मरागकम्॥ भुवोक्तीध्ये न्यसेहिव्यं मौतिकं सुनिसत्तम। वैदूर्य्येण स्तनान् कुर्यान्नाङ्ग्लं नीलनिर्मितम्॥ दन्तस्थाने प्रकर्त्तव्यं सर्वेरत्नविभूषितम्। पग्रवत् कारियत्वातु वत्सं कुर्थ्यात् सुश्रीभनम्॥ दशां शकीन कर्त्तव्यं सर्वरत्वविभूषितम्। कामिकेतु, तुरीयांग्रेन वलाकद्रत्युक्तम्।

पूर्वीतविदिकामध्ये मण्डलञ्च प्रकल्पयेत्॥ तनाध्ये सुरभिं स्थाप्य सर्व्वतः सर्वरत्वकाम्। सवलां सुरिभं तव वस्तयुग्मेन वेष्टयेत्॥ संपूजयेत् गायत्रा सवसां सुरभिं पुनः। चवैकाग्निविधानेन होमं कुथात् यथा विधि॥ समिदन्वाञ्यभागेन पूर्ववत्त्रीवमाचरेत्। शिवपूजा प्रवात्तें खा विक्तं बाप्य **एता**दिभिः॥ गामालभ्य च गायवा। विप्रेभ्यो दाप्येच तां। दिचिचा च प्रदातव्या चिंगविष्कं महामते॥ गीसावित्राख्यस्तीतमन्त्रे गित्यर्थः। 'गायत्रा'

गोसाविचीतिमन्त्रेण मन्त्रयीत विचचणः।

द्रति वातुलोत्तेः, कामिकेत्।

ष्टतायैं: पूजयहेर्वं सहस्रकलशादिभिः।
गामाराध्य तु गायत्रा विप्रेभ्यो दापयेच ताम्॥
ग्राचार्य्यं पूजयेत् पूर्वं केयूरकटकादिभिः।
वस्त्रयुग्मञ्च दत्तातु विज्ञाप्य विधिपूर्व्वकम्।
दिचणातु प्रदातव्या चिंग्रतिष्का महातपः॥
चिंग्रतिष्कदिचिणादानन्तु, एकाग्निपचिषयं, ज्रनेकाग्नि
पचे तुलापुरुषवद्विणा।

तदुतं ग्रैवे।

अधैकाम्निविधानं वा समिदाच्यं हिवचयुक्। विंशनिष्कावरा देया गुरोरेकाम्निकस्पत इति॥

एकाग्निपचय खल्पवित्तविषयः।

पूर्विवत् क्षेषिमिति, श्रेषमनुत्तं किञ्चित् तदिखलं लिङ्गपुराणीता तुलापुरुषविचितमाचरेदित्यर्थः।

कालोक्तरे। एतस्यास्तु प्रदाता यस्तेन दक्तं चराचरम्।

तिःसप्तकुलसंयुक्तो विमानै दि व्यवचरीः॥

शिवसोकां मवाप्नोति यावदिन्द्राश्वतुद्देश।

तदन्ते चन्नवर्त्ती स्थात् ज्ञानवांस्तु शिवं ब्रजेत्॥

इति नानाशास्त्रीयकामधेनुदानम्।

प्रय हिरखाखाभिधानं सप्तमं महादानमालिख्यते।

मत्य उवाच।

म्रयातः संप्रवच्यामि हिरच्याम्बविधिम्परम्।

यस्य प्रसादाङ्गवन मनन्तफलमञ्जूते ॥
पुण्यं तिथिमथासाद्य काला ब्राह्मणवाचनम् ।
लोकेगावाचनं कुर्यात्तुलापुरुषदानवत् ॥
च्रित्वग्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम् ।
स्वल्पे खेकाग्निवत् कुर्या हैमवाजिमखं बुधः ॥

श्रवादिशब्देन देश-काल-वृिषयाद-शिवादिपूजा-गुरुऋ लिग्व-रण-मधुपर्भदान-विदिकोपरिचक्रलेखन-वितानतोरणपताका-धि-वासनादि मत्यपुराणोक्ततुलापुरुषदानिविहितं संग्टह्यतें, खलेष्व-काग्नि विदितं, व्याख्यातं, स्थापयेद्वेदिमध्ये तु क्षणाजिनतिलो परि, क्षणाजिननिहितद्रोणपरिमिततिलोपरीति विश्वेयम्।

> कौशियवस्त्रसम्बोतं कारयेद्वेमवाजिनम्। शिक्ततिस्त्रिपलादूर्द्वमासहस्त्रपलादुधः॥ पादुकोपानहृक्वत्रचामरासनभाजनैः। पूर्णकुश्वाष्टकोपेतं माल्येच्चफलसंयुतम्। श्रय्यां सोपस्त्ररान्तद्वेममार्चण्डसंयुताम्॥

ययापस्तरा विविधास्तरणीपधानवस्त्रफलपुष्पनुद्धुमकर्पूरा-गुक्चन्दनतांबूलदप्येणकङ्गतिकाचामरव्यजनासन एतदयस्थित पाचा श्लि मुद्रिकोपान ह्युगलतास्त्रघटिकादिजलपाच दीपिका वितानादयः, मार्त्तण्डसंयुतमिति, उपयाक्त्रसीवर्णं स्र्य्यार्ष्वं कुर्यादित्यर्थः।

<sup>🛊</sup> पुनिकति पुरुकामारेः।

स्र्यंसचणमुक्तं ब्रह्माण्डे।

ततः सर्वेषिषिस्नानस्नापितो वेदपुङ्गवैः।

इम मुचारयेक्नन्तं ग्टहीतकुसुमाञ्जलिः॥

इहापि पूर्वेद्युरिधवासनं विधाय हितीयदिवसे पूर्वेवत् पुर्व्याह्वाचनादि-पूर्णोह्रतिपर्य्यन्तं कर्मा, गुरुः समापयेत्।

श्रय सर्वेषिषिजलस्नातः श्रुक्ताम्बरी यजमानस्तिःप्रदिचणी-क्तत्य वच्चमाणमन्त्रमुदीरयेत्।

वमस्ते सर्वदेवेश वेदाहरणलम्पट ।
वाजिकपेण मामस्मात् पाहि संसारसागरात् ॥ ः
त्वमेव सप्तधा भूत्वा छन्दोक्षपेण भास्तरम् ।
यस्मात् भ्यामयसे लोकानतः पाहि सनातनः ॥
एव मुचार्थ गुरवे तमस्त्रं विनिवेद्येत् ।
दत्ता पापचयाद्वानोर्लीकमभ्येति शास्ततम् ॥
गोभिविभयतः सर्व्वान् नृत्विजयाभिपूज्येत् ।
सर्व्वधान्योपकरणं गुरवे विनिवेदयेत्॥
सर्व्वधान्योपकरणं गुरवे विनिवेदयेत्॥
सर्व्वधान्योदकं क्रत्वा भुष्त्रोतातेलमेव हि ।
पुराण्यवणं तहत् कारयेद्वीजनादनु ॥

दानवाकामत पूर्ववदनुसन्धेयं, अनुत्तदिषिषेषु सुवर्षं दिषिषित, यथा प्रतिसवर्णदिष्यणा, विभवतां स्वविभवानुसारेण सर्वान् सदस्यादौद्यत्विज्ञ गोभिः पूजयेत्, सर्वधान्धापकरण- निति, विनियोगात् पूर्वं धान्यसादनं गन्यते, सुरवे निवेदयेदिति, स्वस्पद्रस्यदाने पाचार्यायेव अर्थः प्रदाय स्वत्विग्माो यथाप्रति सुवर्णदि द्यात् सङ्ग्रपसादिवृद्यदाने तु प्रक्रतिवद्यावस्था,

खल्पतरेष्वेकाम्निपचेऽपि द्रष्टव्या ततम पूर्ववत् पुष्याचवाचन देवतापूजनविसर्जनानि कुर्व्यात् ।

दमं चिरक्शाखिषिं करीति यः
संपूच्यमानी दिवि देवतेन्द्रेः।
विमुक्तपापः स पुरं मुरारेः
प्राप्नीति सिचैरभिपूजितः सन्॥
द्रति पठित य एतचेमवाजिप्रदानम्
सक्तकस्तुषमुक्तः सीऽखमेषेन भूपः।
कनकमयविमानेनार्कलोकं प्रयाति
विद्रमपतिवधूभिः पूच्यते योऽष्य पख्येत्॥
यो वा श्रणोति पुरुषोऽस्पर्धनः स्मरेद्वा
हेमाखदानमभिनन्दयतीह लोके।
सोपि प्रयाति हतकस्मष्यद्वदेहः
स्थानं पुरन्दरमहेखरदेवजुष्टम्॥
दिति मत्यपुराणोक्तो हिरक्याखदानविधिः।

सनत्कुमार खवाच।

हिरण्याखप्रदानं च वदामि विजयावहम्/
अखनिधायुतश्रेष्ठं रहस्यं तृष सुम्नतः ॥
अष्टी त्तरसहस्रोण अष्टी त्तरप्रतेन वा।
कल्वा खंलचणैर्युक्तं सर्व्यासङ्गरसंदुतम् ॥
यतसङ्ख्यास्टी, विश्वितीपलचणपरी ।
यक्तितिस्वपसादृष्ठमासङ्ख्यपद्याविष ।

श्रन्ये लेकाग्निवत् कुर्यात् हेम वाजिमखंबुध ॥ इति वातुलीक्तिः।

पञ्चकत्याणकं सम्यक् रजतेन तु कारयेत्।
चतुर्षु पदेषु मुखे च खे तोहयः पञ्चकत्याणक उच्यते॥
सर्व्यकत्त्रणसंयुक्तं सर्व्याङ्गेय समन्वितम्।
सर्व्यायुधंसमीपेतं इन्द्रवाहनमव्ययम्॥
तं मध्यदेशे संस्थाप्य तुरङ्गं सहुणान्वितम्।
उद्यैः त्रवःसमं ज्ञाला यानीयैव समर्चयेत्॥

मध्यदेशेसंस्थाप्येति, एतदानप्रक्ततिभूतिलङ्गपुराणीक्ततुला-पुरुषदानविह्नितवेदिकामण्डलमध्ये तिलीपरि तमर्खः संस्थाप्य उच्चै: यवसमनुध्यायन् पूजयेत्।

तस्य पूर्विदिशोभागे ब्राह्मणं वेदपारगम् ।
सुरेन्द्रबुद्धा सम्पूच्य पञ्चनिष्कान् प्रदापयेत् ॥
तमः ब्राह्मणे भ्यच्धा प्रद्यादिधिनेव तु ।
सुवर्णाः प्रद्यातु आचार्यमयपूज्येत् ॥
यथा विभवविस्तारं पञ्चनिष्करयापि वा ।
दीनान्य-कपणा-नाथ-वाल-द्यद-क्षणा-तुरान् ।
तोषयेदवदानेन ब्राह्मणां विशेषतः ॥
प्रतेन स्नापयेदेवं लिङ्गंमू ति महेश्वरम् ।
सङ्ख्यापल्यातं तस्य पयसात्वेवमेव हि ॥
ब्रह्मकूर्णेन संख्याप्य विलेप्यागुरुचन्दनैः ।
सम्पूच्य प्रणिपत्याय देवदेवं चमापयेत् ॥
एतदः कुरुते भन्ना दानमण्यस्य मानवः ।

एन्द्राज्ञीकां सिरंभुक्ता भुवि राजिखरी भवेत्॥ इन्द्रबुद्धा आराधित विप्राय पञ्चनिष्कान् दत्ता त्रोनियादिभ्या हिरखाम्बं दत्ता आचार्यद्धाभ्यचातसी निष्कपञ्चकं द्यात् शिवस्तपनादि पूर्वीत्तरतन्तं सर्वं पूर्व्ववत्। मत्यपुराणादौ तु भाचार्यायैवाम्बद्दानस्तः।

का मिकेतु,

गत्वादि भिस्तमभ्य चैं। विष्रेभ्योविनिवेदवेत्।
सरेन्द्रबुद्धा सम्पूज्य पञ्चनिष्कान् प्रदाय च ॥
मण्डलाभ्य चेनं होमं कलप्रस्थापनं तथा।
दिचिणां देशिकादीनां तुलाभारवदाचरेत्॥
इति लिङ्गपुराणोको हिरस्थाम्बदानविधिः।
अय हिरस्थाम्बर्यनामधेयमष्टमं महादानमुपक्रम्यते,

मत्खपुराणे। मत्ख उवाच।

श्रवातः सम्मवन्यामि महादान मनुत्तमं।
पुण्यमध्वरथं नाम महापातकनायनम्॥
पुण्यं दिनमथासाद्य क्रव्या ज्ञान्त्रणवाचनम्।
लोकेयावाहनं कुर्या ज्ञापुरुषदानवत्।
ऋिव्यमण्डपसभारभूषणाच्छादनादिकम्॥
तुलापुरुषदानवदिति, मत्यपुराणीक्त तुलापुरुषवहित्यं,
श्रादियञ्दस्यापि पूर्व्ववदेव व्याख्या
कृष्णाजिने तिलान् क्रव्या काञ्चनं कार्यद्रथम्।
श्रष्टाम्बं चतुरम्भं सक्त्वरम्॥

इन्द्रनीलेन कुक्षेन \* ध्वजक्रपेण संयुतम्। लोकपालाष्टकोपेतं पद्मरागदलान्वितं॥

श्रव तिलानां रथस्य च परिमाणापेचायां पुरुषेक्या नियमः प्रकृतो परिमाणाश्रवणात् केचित्त् सिवधानात् सुवर्णेहस्ति रथा दिदानस्थितं तिलानां द्रोणपरिमाणलिमह वदन्ति । 'कूवरी, युगाधारकाष्टं। ध्वजी 'दण्डः, स च रथस्य सौवर्णत्वासोवर्णेणव तथा चोपरिस्थितेन इन्द्रनोलमणिमयेन कलग्रेन युक्तः कर्त्तव्यः। लोकपाललचणसुक्तं ब्रह्माण्डे,

चलारः पूर्णकलगा धान्यान्यष्टीदभैव तु।
कोशियवस्त्रसंयुक्तसुपरिष्टादितानकम् ॥
सास्ये चुपलसंयुक्तं पुरुषेण समन्वितम्।
यो यद्भक्तःपुमान् कुर्य्यात् शतनान्नाधिवासनम्।
वितानमत्र पञ्चवर्णः, पुरुष दृष्टदेवताकारः सोवर्णर्थे स्थापनीयः, वस्त्रीपानहपादुकाः।

गोभिविभवतः सार्द्धं दद्याच ग्रयनासनम्। त्राभारातिपलाटूर्द्धं ग्रक्तितः कार्येदुधः॥

'भारः, पलसहस्त्रद्वयं, एतच सुवर्णमानं ध्वजपुरुषलीकपालाः खचक्ररचक्रसहितस्य वेदितव्यः।

श्रष्टभीरयसयुक्तं चतुर्भीरयवाजिभिः। द्वास्यामययुतं दद्यादे मसिंहध्वजान्वितम्॥ हैमेन सिंहाङ्कितेनयु क्तमिति श्रष्टाखपचे, चतुरखपचे च इन्द्र-नीलमयकुक्षो ध्वजे कार्यः, श्रखहयपचे हेमसिंहद्दति व्यवस्था।

<sup>\*</sup> कुलेनेति पुख्कालरे।

चक्ररचावुभी तस्य त्रमस्यावधाखिनी।

पुष्यं कालं ततः प्राप्य पूर्ववत् स्नापितो हिनैः।

प्रक्षमात्याग्वरो दद्यादिमं मन्त्रमुदीरयेत्॥

चक्ररची चक्रसमीपे अध्याक्रद्रावधिनीकुमारी कार्यो।

तस्रचणमाच्र गोभिनः।

हिभुजी देवभिषजी कर्त्तव्यावखवाहनी।
तयोगेषधय: कार्व्यादिव्या दिच्चणहस्तयो:।
वामयोः पुस्तकी कार्य्यी दर्भनीयी तथा हिजेति॥
'पुण्यकार्लं, यजमानानुकूलं लग्नमूइर्त्तादिकम्।

बतापि पूर्वेवद्धिवासनदिनादन्यदिवसे पुर्णाहवाचनादि स्वनक्रिसमाप्ती सर्वोषिधिजलस्तातो ग्रहीतकुसुमास्त्रिक्तिः यज-सानिस्तः प्रदिचणीक्तत्य वस्त्रमाणं मन्त्रं सुदाहरेत्।

नमी नमः पापविनाशनाय
विखालने वेदतुरङ्गमाय।
धान्नामधीशाय भवाभवाय
पापीघदावानल देहि शान्तिम्॥
वस्त्रष्टकादित्यमक्तृशानाम्
तमेव धाता परमं निधानम्।
यतस्ततीमे हृदयं प्रदातु
धन्धीकतानस्तमघीघनाशात्॥

इहापि दानप्रयोगस्वर्णद्चिणादानऋत्विगाचार्थ्यद्रव्यविभा-गस्वत्येकाम्निविधानादि पूर्व्यवस्नुसन्धेयम्, ततः पुर्ण्याह्वाच्न-देवतापूजन-विसर्जनादिक्षयात्।

## श्रवाद्यर्वणमीपय ब्राह्मणे।

श्री यथाती यखरयविधिमनुक्रमिष्यामः।

सर्व्यापापनोदन उदमयन चापूर्य्यमाणपचिऽष्वः पुख्ये नचनेयवाप्रेरितोग्रहयुक्ती प्रष्टणकाले वा अय चहित्वस् प्रदानकालात्
स्वर्णं रयमानीय सर्व्यं प्रान्यद्वेनाभ्युच्य ययोक्तमाच्याच्यनानुलेपनं कार्यायता, वासोगन्यान् स्वजयावध्य अग्निमुपसमाधाय अन्वालभ्याय जुहुयादुदेहि वाजिनिति द्वाभ्यां, स्र्य्यं चर्वः
यपियता विषासचिं सहमानिमत्यभिमन्त्राग्नालभ्याय जुहुयात्
रथं योक्तं युगमष्वीच सर्वयान्त्यद्वेनाप्ताय्य वा तुरङ्गम् वाजिवित्यख्योर्मू विक्रं सम्पातान् स्थालीपाकाद्यजेन्। उदयते नम
दित्यख्योर्मू विक्रं नमस्कृत्य दिजानन्ते तर्पयेन्।

तच स्रोकी।

सर्वेषामेव दानानां फलं यत्तत् प्रकीत्तितम्।
तत्तदाप्नीति विप्रेभ्यो विधिनाष्वरणन्ददत्॥
त्रानामयं खानमवाप्य देवैः
रलज्ञनीयं सुस्रतं ज्ञिरकमयम्।
सुवर्णते जाः प्रविमुद्धापापी
रण्यस्य दिव्यति सूर्यक्षिक्षे॥
मह्यपुराणे।
दति तुरगर्थ प्रदानमेत
द्रवभय स्दन मच यः करोति।
सक्तकक्षपटकेविं सुद्धादिष्ठः

परममुपैति पदं पिनाकपाणिः॥

देदीप्यमानवपुषा विजितप्रभाव-माक्रम्य मण्डलमखण्डलपण्डमानीः। सिखाङ्गनानयनषट्पद्पीयमानी वक्ताम्बुजाम्बुजभवेन चिरं सहास्ते॥ दति पठित ऋणीति वा य दत्यम्। कनकतुरङ्गमरसप्रदानमेव। न स नरकपुरं ब्रजेत् कदाचि चरकिपोर्भवनं प्रयाति भूयः॥ दिति दिरस्थाम्बरसदानिविधः।

अय हिमहस्तिरधाभिधानं नवमम् महादानमारभ्यते।

मतापुराण मत्य उवाच।

यवातः संप्रवच्चामि हमहस्तिर्घं शुभम्।

यस्य प्रदानाद्ववनं वैणार्यं याति मानवः॥

पुर्या तिथिमधासाद्य तुलापुरुषदानवत्।

विप्रवाचनकं सुर्यासीके गावाहनं वुधः॥

ऋत्विग्मण्डपसन्धारभूषणाच्छादनादिकम्।

श्रवाप्यपोषितं तदहाहासैः सह भीजनम् ॥

इहाप्यादिशब्देन देश-काल-विजयाबादि-सर्व्धमनुतं मत्स्य-पुराणीक्ततुलापुरुषस्थितं विदितव्यं। उपोषित दति, उपवासा-श्रता नक्तमपि विदितव्यम्।

> क्यात् पुष्परकाकारं का चनं मणिमण्डितम्। वलभोभिवि चित्राभियत्यक्रसमन्वितम्॥ लोकपासाष्टकीपेतं शिवाकीवद्यसंयुतम्।

मध्ये नारायणोपेतं लच्चीपृष्टिसमन्वितम्॥

'पुष्परथः, क्रीड़ार्थी रथः, सचतुष्किकाकारेणीपर्याच्छादितो भवति वलयेभ्या लोकपालात्रयः, लोकपालब्रह्मशिवाकेलचण-सृत्तं ब्रह्माण्डे, मध्यशब्दः पूर्वापराभ्यां सम्बध्यते, शिवादीनामपि स्थानपिचायास्तेनैव निष्टत्ते:।

> नारायणादिलचणं पञ्चराचात्। नारायणी चतुर्वाद्यः गङ्गं चन्नं तथीत्तरे। दिचिणे तु महापद्मं मील जी मृतस्विभे। वाम यीवेलकी हस्ता मुष्टिः पद्मकरा परेति॥ क्षणाजिन तिलद्रीणं कला संस्थापयेद्रयम्। तवाष्टादमधाचानि भाजनासनचन्दनैः॥ दीपिकोपान इक्ष चपादुकाद पेणान्वितम्। ध्वजितु मक्ड़ं कुर्यात् कूवराचे विनायकंम्॥ नामाफलसमायुतां उपरिष्टादितानकम्। कौशियं पञ्चवर्णं च अस्तामकुसुमान्वितम्॥ चतुर्भिः कलग्रैः सार्चं गोभिरष्टाभिरन्वितम्। चतुर्भिहेयमातङ्गेमुक्तादाम विभूषितैः॥ खरूपतः करिभ्याञ्च युत्तं कत्त्वा निवेदयेत्। कुर्यात् पञ्चपलादूर्वं माभारादिप प्रक्तितः ॥ ध्वजेतु गरुषुं कुर्थादित्यादि, ध्वजोदण्डः । मर्इखचणमुत्तं नारदीये। श्री ऐन्द्रस्थायतः पत्ती गुड़ाकेयः क्षताव्हि । सञ्जानुकतो भूमी मूदीच फणि मण्डितः॥

पचिजक्को नरग्रीवस्तुक्कनासी नराक्ककः। दिबाद्यः पचयुक्तस कर्त्तव्यो विनतासुतः॥ श्रय विनायकस्य।

चतुर्भुजिस्तिनेत्रस कर्त्तव्योऽच गजाननः । नागयज्ञोपवीतस ममास्वक्तमेखरः ॥ दम्तं दचकरे ददाहितीये चाचस्त्रकम् । दतीये परशं दद्याचतुर्थे मोदकं तथा ॥ उपयेथोहस्तयोदमादि, देयमिति, कूवरोव्याख्यातः ।

'ग्रस्तान सुसुमं, पुष्पविशेषः।

कृदियौँ गिक्तमुप हरती तिन्यायात्। महासहित प्रसिद्धमेव ग्टच्चते भारी व्याख्यातः।

ध्वजगतदेवतास पञ्चपलादिपरिमितेन रथवत् क्षतस्वणेंनैव निष्पादनीयाः एवं सन्धारानुपकत्या पूर्ववद्धिवासनं
विधाय दिवसेषु पुष्णाष्टवाचनादिसकलं कर्मकाण्डं समाध्य
सर्व्वीषधिजलैराचार्यो यजमानस्य स्वपनं कुर्यात्।

ततो मङ्गलभन्देन स्नापितो वेदपुङ्गवैः।
चिःप्रदिचिणमाष्ट्रत्य ग्रम्होतकुसमाष्ट्रतिः।
दममुचारयेन्मस्यं ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्॥
नमी नमः भङ्करपद्मजार्कलोकेशविद्याधरवासुदेवैः।
व्वं सेव्यसे देव पुराण यज्ञतेजोमग्रसन्दन पाहि यस्मात्॥
यत्तत्पदं गृद्यतमं सुरारेरानन्द हेतुगुणक्रपमन्तः।
वोगैकमानसहशोसनयः समाधौ पश्चम्ति तत्वमसि नाथ रथे-

ऽधिक्दः।

यस्मात्त्वमेव भवसागरसंत्रिताना मानन्दभाण्डभृतमध्वरपानपातं। तस्मादघीषधमनेन कुरू प्रसादं चामीकरभरथसाधवसम्प्रदानात्॥

मन्ते णानेन प्रणम्य यथा प्रति सुवर्णदिचिणा सुपक्तत्यापूर्ववत् प्रयोगसुचार्य्यं तं गजर्यं प्रत्यचगजसंयुतं ब्राह्मस्भियः प्रतिपादयेत्, ग्राचार्यदीमामर्षचतुर्भागादिव्यवस्था तदनुज्ञयाचान्येभ्योपि दानं, दीनानायपूरणं चेति, प्रकृतिवदाचरणीयं, ततः पुर्णाह्ववाचने कृते यजमानो वेदिसमीपं गत्वा देवतापूजां विद्ध्यात्। श्राप-र्यस्तु विसर्ययेच, श्राष्ट्वणगोपयबाह्मणे, श्रथाती हस्तिरयदाम-विधं वस्त्रे।

जातक्षमयं कता रयं चक्रस्थीभनम्।
हस्तिभः सप्तभिर्यक्षमचिदित्वा यधाविधि॥
अथवा चतुर्भिर्युक्तं हैमं राजतमेव वा।
अस्पृष्टं दाक्जं वापि सर्व्यसम्भारपूरितम्॥
हस्तियुग्मेन सम्बीतं सौरभेययुगेन वा।
भुक्ते सप्ते व जन्मानि सप्तहीपां वसुन्धराम्॥

हस्तियुत्ते चन्द्रमिस पौर्णमास्यमावास्ययोरन्यस्मिन् पुर्श्वितयौ-ऽहि हस्ति वा श्रुचौ देशे तन्त्रमित्युत्तं प्राश्विमधमिनमुपसमा-धायान्वारभ्याय जुहुयात्। सिवने स्वाहा, पत्ङ्वाय स्वाहा, पाव-कायस्वाहा, सहस्वरम्भये स्वाहा, मार्चिग्डाय स्वाहा, विश्ववे स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा प्रमिष्ठिने स्वाहितिहुत्वा हस्तिवर्चसप्रथतां-

संयुक्तिमिति पुस्तकान्तरेः।

ष्ठचध्य प्रति कलग्रे सम्पातानानीय सुगं योज्ञां स्थमिति सर्वः सम्प्रोच्य यत्तस्यलामनसायुनज्मीति यीजयेत्।

षयान्तस्य खामनसा युनिनम प्रधमस्य च उत्तमुहद्वी। भवीदुम्च धावतां युक्तायार्घं दखात् स्यार्वेर्युक्तः सितपाह्निर-यसयो यस्य रथः पथिभिर्धर्त्तते ि्रावैः यन्तोत्रमे वसुविदा द्विरसः-स्रदिरखपाणिः सविता नीऽभिरचतु।

ष्ठश्वस्तिरयंयुक्तं इस्तेन तुददन्तरः। सवितु स्थानमाप्नीति दिव्यां वामजवां श्रभाम् ॥ मत्यपुराणे । इत्यं प्रणम्य कनकेन रथपदानं।

> यः कारयेलाकलपापविमुत्तदेष्टः। विद्याधरामरमुनीन्द्रगणाभिजुष्टम् ॥ प्राप्नीत्यसी पदमतीन्द्रियमिन्दुमीले: ॥ क्षतदुरितवितानप्रोच्च लहस्रिजास व्यतिकरक्षतदाची देगभा जीपि बन्ध्रन्। नयति च पिटपीचान् रीरवादप्यश्रेषान् क्षत गजरयदानः गाखतं सन्न विचीः॥ इति हम इस्ति रथदानविधिः। श्रय पञ्चलाङ्गलान्यं द्यमं महादानसुपपायते।

> > मस्य उवाच।

यथातः सस्रवस्थामि महादानमनुत्तमं। पञ्चलाङ्गलकं नाम महापातकनाशनम्॥ पुष्यां तिथिमयासाध युगादिग्रहणादिकाम्। भूमिदानं नरीदयात् पञ्चलाङ्गलकान्वितम्॥ कर्वरं खेटक वापि यामं वा सस्ययालिनम् ।

निवर्त्तं यतं वायि तद्धं वापि यक्तितः ॥

सारदारमयान् सत्वा छलान् पञ्च विचच्चणः ।

सर्वीपकरणेर्युक्तांस्तयान्यान् पञ्च काञ्चनान् ॥

कर्वटादिस्तरूपं मार्क्षण्डेयपुराणे ।

सोत्सेधवप्राकार सर्वतः खातकाष्टतम् ।

योजनार्डार्डविष्कस्थमष्टभागायतं पुरम् ॥

तद्धेन तथा खेटं तत्पादेनच्च कर्वटम् ।

तथा ग्रहजनप्रायाः सुसम्बद्धस्वीवलाः ॥

चेचीपभागभूमध्ये वसित ग्रामसंज्ञितिति ।

निवर्त्तमानन्तु सप्तच्छिन दण्डेनेत्यादि वच्चिति ॥

'सारदारूणि' ग्राकेङ्गुदीचन्दनप्रस्तीनि, 'उपकरणानि' युग
योक्कपालरच्चुप्राजनादीनिः।

ष्ठमान् लचणसंयुक्तान् दशैव च धुरस्वरान् । सुवर्णयङ्काभरणान् सुक्तालाङ्क् लभूषणान् ॥ रीष्यपादायतिलकान् रक्तकीश्रीयभूषितान् । स्वग्दामचन्दनयुतान् \* शालायामधिवासयेत् ॥

हषतचणानि स्थीतत्वं तरणतम् इन्द्रियतम् अरोगित्वम् क्रियसहत्वमित्यादीनि ।

'त्रवं, सलाटदेशः, ततय रीप्यपादान् रीप्यललाटतिलका येति। पर्जन्यादित्यकद्रेभ्यः पायसिवर्वपेचकम्। एकस्मिदेव क्कुण्डे तु चक्मस्मै निवेदयेत्॥

त्रश्रम्थपन्दन युना मिति पुस्तकान्तरे पाठ ।

## पलायसमिधस्तददाच्यं क्षणतिलांस्तया॥

प्रचापि पूर्व्वदिधिवासनादि विधाय तद्चिद्विसे पुर्ण्याह-वाचनं क्रत्वा श्रम्निकुर्ण्डेषु ऋत्विगुपविश्वनादिकर्भश्रेषं समापयेत्, किन्त्वपरीतायं विश्वेषः, तुलापुरुषोक्त होमे विहितश्रेषाणास्ति-जामन्यतमं गुरुरादिशेत् स एक एव ऋत्विगेकस्मिन्नेव कुर्ण्डे पर्जन्यादित्यरुद्देश्यस्तिक्षक्षमन्तैः पायसचरुप्रस्तिद्रव्येणाष्टीत्तर-सहस्तं जुहुयात्।

तुलापुरुषवत् कुर्योक्कोकेशाबाइनं बुधः।
ततो मङ्गलभन्देन ग्रुक्तमाल्याम्बरोबुधः॥
श्राह्मय दिजदम्पत्यं हेमस्त्राङ्गुलीयकः।
कौशियवस्त्रकटकैर्मणिभिश्व विभूषयेत्॥
श्रय्यां सोपस्तरान्दद्यादेनुमेकां पयस्तिनीम्।
तथाष्टादभधान्यानि समन्ताद्धिवासयेत्॥
ततः प्रदिच्णोक्तत्य ग्रहीतकुसुमाञ्जलिः।
दममुचारयेनान्त्रमथ सर्वं निवेदत्॥
लोकेशावाहनमित्युपलचणम्।

त्रत हि देश-काल-वृद्धित्राड-शिवादिपूजा-ब्राह्मखवाचन-गुक-स्वित्वरण-मध्यवेदान-कुण्डमण्डपवेदिकावितान-चक्रलेखन-तो-र्वपताकादि मत्यपुराणोक्ततुलापुक्षविहितं ग्रष्टाते । तत इति, होमानन्तरं सर्वोषधिजलस्नातः श्रुक्लाम्बर्धरोदद्या-दिव्यन्वयः, श्राह्मय दिजदम्मत्यमिति, सकलक्रमीनियुक्तस्य गुरी-देचिणान्तराप्रतीतः सनिहितपरित्यागे कारणाभःवात् दिज-श्रव्याविरोधाच सकलत्रस्य गुरोरेव दातव्यमिति गम्यते, ( ३० ) तदनुज्ञयाचान्येभ्यापि देयमिति, खर्येषेकामिनिवधानमपि वोद्यं, ग्रयोपस्तरा हिरखाखदाने व्याख्याताः।

अय मन्तः।

यसाहिवगणाः मर्वे स्थावराणि चराणि च।
धुरस्वराङ्गे तिष्ठन्ति तस्मात् भिक्तः भिवेऽस्तु मे॥
यसाच भूमिदानस्य नलानार्हन्ति घोड्गीम्।
दानान्यन्यानि मे अक्ति धर्माएव दृढा भवेत्

द्दति मन्त्रमुचार्थ्य यथाश्रित दिचिणामुपकल्या पूर्व्वप्रयोगेण प्रतिपादयेत्, ततश्र पुर्खाच्चाचन-देवतापूजन-विसर्जनानि ।

> दण्डेन सप्तहस्तेन विश्वहण्डा निवर्त्तनम्। विभागन्तीनं गोचम्ममानमान्द प्रजापतिः॥ मानेनानेम योदद्यानिवर्त्तनग्रतं बुधः। विधिनानेन तस्याग्र चोयते पापसंहतिः॥ तद्धमिष वा दद्यादिष गाचममानकम्। भवनस्थानमानम्वा सीषि पाषैः प्रमुखते॥

यावन्ति लाङ्गलकमार्गमुखानि भूमे-भीषाम्पतेर्दुहितुरङ्गजरामकाणि। तावन्ति ग्रङ्गरपुरे स समा हि तिष्ठे द्भूमिप्रदानमिह यः कुरुते मनुष्यः॥ गन्धव-किन्नर-सुरासुर-सिख-सद्वै राधूतचामरसुपेत्य महद्दिमानम्\*। संपूज्यते पित्ट-पितामह-बन्ध्-युक्तः

सदिवानिरिति कचित्पाठः।

यक्भोः पुरं ब्रजित चामरनायकः सन्॥
दन्द्रत्वमप्यिधगतं चयमभ्युपैति
गा-भूमि-लाङ्गल-धुरस्थरसम्प्रदानात्।
तस्माद्वैष्वपढलचयकारि भूमे
दीनं विधेयमप्यतिभूतिभवीद्ववाय॥
दति स्रीमस्यपुराणेकाः पञ्चलाङ्गलकदानविधिः।
स्रीभगवानुबाच।

यतः परं प्रबच्चामि दानमप्यद्गतं तव।

येन दत्तेन राजेन्द्र सर्व्यानप्रदेशभवेत्॥
सर्व्यपापप्रथमनं सर्व्यसीख्यप्रदायकम्।
संयुक्तहलपंक्त्याख्यदानं सर्व्यफलप्रदम्॥
पंक्तिदेशहला प्रोक्ता हलस्य स्याचतुर्युगम् ।
सारदारुमयान्याहुर्दलानि दश्र पण्डिताः॥
सीवर्णपट्टनद्वानि रत्नवन्ति श्रुभानिच।
युवानी विलिनीभव्यानाङ्गहीनान् स्वलंकतान्॥
"वस्त्रवाच्चनपुष्येस्त्चन्दनादिग्धमस्त्रकान्।
मद्राङ्गान्योजयेत्तेषु लाङ्गलेषु व्यान्" पुमान्॥
योक्ताणि युगलग्नानि सव्याणि च कारयेत्।
प्रतोदकोलिकावस्यसर्व्योपकरणानि च॥
एवंविधेह्लैः कुर्याक्षंयुक्तां दलपंक्तिकां।
खेटकं कर्व्यटं वापि ग्रामं वा सस्यश्चालिनं॥

चतुर्गविमिति पुत्तकान्तरे पाठः।

निवर्त्तं नापि तदर्षं वापि कल्पयेत्। एवं विधां पर्वेकाले दद्यात् प्रयतमानसः॥ कात्तिकां वाय वैशाखामुत्तरेलयने तथा। जसर्त्ती ग्रहणे वापि विषुवे चाथ दापयेत्॥ ब्राह्मणान् वेदसम्पद्मानव्यङ्गाङ्गान् खलस्कृतान् । चो नियां व विनीतां व दलसंख्या निमन्त्रयेत्॥ दशहस्तप्रमाणेन कारयेनाग्डपं बुधः। पूर्वेद्युः कुण्डमेकञ्च हस्तमात्रञ्च शोभनम्॥ तत्र व्याद्वितिभिर्द्धामं कुर्युस्ते दिजसत्तमाः। पजन्यादित्यरद्रेभ्यः पायसनिर्द्यपे चन्म् ॥ पलागसमिधस्तददाज्यं क्षणातिलां-स्तथा। श्रावास्य च ततः पंत्तिं धान्यमध्यगतां श्रभाम ॥ ततः सर्वसमीपे तु स्नातः श्रुलाम्बरः श्रुचिः। हलपंतिं योजयिला यजमानः समाहितः॥ ग्रङ्कतूर्यनिनादेय ब्रह्मघोषेः सपुष्कलेः। इममुचारयेचान्त्रं ग्टहीतकुसुमाञ्जलि:॥ यसाद्विगणाः सर्वे हले तिष्टन्ति सर्वदा । वृषस्कर्धे सन्निहिताम्तसाइतिः शिवेऽस्त् मे ॥ यसाच भूमिदानस्य कलां नार्चन्ति घोड़शौम्। दानान्यन्यानि में भिक्तर्डमें चास्तु सदा दढा॥ एवमुक्ते ततः पंक्तिं प्रेरयेखे। दिजी त्तमः। बीजानि सर्वरहानि सुवर्ण रजतं तथा॥ स्वयं प्रयाद्वेल लाकोविप्रहस्तेषु निर्वपेत्।

यायात्रिवत्तर्नं यावत्ततस्तु विरमेद्रुधः। प्रदिच्यं ततः कला विप्राणां प्रतिपाद्य च॥ सद्चिणविधानेन प्रणिपत्य विसर्जयेत्॥ अनेन विधिना यस्तु दानमेतत् प्रयक्कति। एकविं यत्कुलोपेतः खर्गलोके महीयते॥ सप्तजनानि दारिद्रं र दीर्भाग्यं व्याधयस्तया। न पर्यात च भूमेय तथैवाधिपतिभवित्॥ दृष्ट्वातु दीयमानन्तु दानमेव युधिष्टिर। श्राजनानः कतात् पापात् मुच्यते नात्र संशयः॥ दानमेतत् पुरा दत्तं दिलीपेन ययातिना। शिविना निमिनाचैव भरतेन च धीमता। तेऽचापि दिवि मोदन्ते दानस्यास्य प्रभावतः॥ प्रयतिन महीपाल दानमेतनृपीत्तम । दातव्यं भितायुत्तेन स्त्रिया वा पुरुषेण वा ॥ यदि पंक्तिनिविद्येत पञ्चचत्वारि वा नृप। एकमध्युत्तविधिना हलं देयं विचचणैः॥ यावन्ति लाङ्गलमुखीत्यस्ट्रां रजांसि यावन्ति चात्र सुधुरस्वररोमकाणि। तावन्ति ग्रङ्गरपुरे स युगानि तिष्ठेत् पङ्तिप्रदानमिह यः कुरुते मनुष्यः॥ युक्तां वृषे-रतिबलै-इलपंक्तिमेनाम् पुर्खेऽक्रि भित्तसिहतां दिजपुङ्गवानां।

दापयेभन्नुपोनम इति कचित् पाठः ।

दक्कि ये सुक्तिनीवसुधासमिता
स्तेभूभुजामुखमुपेत्य भवन्ति भव्याः॥
दति भविष्योत्तरोक्तोहलपंकिदानविधिः।
श्रयेकाद्यधरादानमंत्रं महादानमुपवर्ण्यते।
श्रयेकाद्यधरादानमंत्रं महादानमुपवर्ण्यते।
श्रयेकाद्यधरादानमंत्रं महादानमुपवर्ण्यते।
श्रयातः सस्प्रवच्यामि धरादानमनुत्तमम्।
पापच्यकरं नृणाममङ्ख्यविनागनम्॥
कार्येत् पृथियीं हमों जम्बुद्दीपानुकारिणीम्।
मर्यादापर्व्यतवतीं मध्ये मेरुसमन्विताम्॥
लोकपालाष्टकोपेतां नववर्षसमन्विताम्॥
नदीनद्यतीपतामन्ते सागरविष्टिताम्॥
'श्रनुकारिणीम्, सद्यीमित्यर्थः।

दह हि जम्बुद्दीपसद भीं कुर्यादिल्युक्ते निख्निनगनगरसरीवरवन्नायन्वितमहीसाद स्यप्राप्ती मर्यादापर्व्यतवती मिल्यादिना तावन्मान्वान्वितथर ख्युकार दित गम्यते। दतरया सामान्येनैव तदवन्गतिर्विभेषान र्यक्यप्रसङ्गात्, तद्यमर्थः है भीं पृथ्वीं कुर्यादिल्युक्ते सप्त-द्द्रीपानुकारिणी मिल्युच्यते तत्नापि नाना-पर्व्यतान्वितानुकार प्रसङ्गे मर्यादापर्व्यतवती मिति" तथासित मेरी-रनुकर एप्राप्ती मध्ये मेरूसमन्विता मिति नाना देवगणानि वच्यर्थं लीकपाला एको पेता मिति, एवं च संख्येयपचा स्रयणे प्रराणान

<sup>\*</sup> सप्तद्वीपवत्याः करणप्रसङ्गे, दति कचित् पाठः।

<sup>†</sup> संचेपपचात्रयणे दति वा पाठः।

न्तरोपद्रितवर्षचतुष्टयादिपचपरियहणङ्गानिवृत्यस्वर्षः नववर्ष-समन्वितामित्युचते।

तत्र जब्बुहीप सुपवर्णितं विषापुराणे। नववर्षन्तु मैनेय जब्बहीपमिदं मया। लचयोजनविस्तारं संचिपात्कथितं तव॥ जम्बुहीए समाहत्य लच्चयोजनविस्तरः। में नेय वलयाकारः स्थितः चौरोद्धिर्बह्यः॥ जम्बुद्दीपः समस्तानां द्दीपानां मध्यतः स्थितः। तस्यापि मेर्नेनेय मध्ये ननकपर्वतः॥ चतुरगीतिसाहस्रयोजनैरस्यचोच्छ्यः। प्रतिष्ठा षोड्याबस्तादानिंयना भि विस्तृतः॥ मूले षोड़ शसाहस्रो विस्तार्स्तस्य सर्वतः ॥ पुराणान्तरे तु, अष्टषष्टियोजनोच्छ्य इत्य्तं॥ मेरी यतु ईं यंतच नवसा इस्विस्तृतम्। द्रलाहतं महाभागश्वतारशानुपर्वेताः। विष्कासा रचिता मेरोर्याजनायुतमुक्किताः॥ पूर्वेण मन्दरोनाम दिच्णे गन्धमादनः। े वभ्जाजः पश्चिमे पार्खे सुपार्ख्योत्तरेस्रातः॥ मर्यादापव्यतास्तु, ब्रह्माण्डे पुराणे दर्शिताः। जाठरोदेवकूट्य पूर्वस्यान्दिशि पर्वती। तौ दिच्चणोत्तरायामावानीलनिषधायतौ॥

<sup>#</sup> मध्यत इति पुलकान्तरे।

कैलासोहिमवांश्वेव दिचिणे वरपर्वतौ।
पूर्वपथायतावितावर्णवान्तव्यवस्थितौ॥
तिश्वक्षीजारुधिश्वेव उत्तरी वरपर्वतौ।
पूर्वपथायतावितावर्णवान्तव्यवस्थितौ॥
निषधः पारिजातथ पश्चिमौ वरपर्वतौ।
तौ दिचिणोत्तरायामावानीलिनषधायतौ।
नीलिनषधपर्वतौ तु, अग्रे वस्त्रोते।

लोकपालाष्टकोपेतामिति, लोकपाला इन्द्रादयोऽष्टी, तेषां लच्चणं पूर्वमृत्तं ब्रह्माण्डदाने, तलाविवेशाश्व मेरीकपरि पद-चिणक्रमेण पूर्वादिदिचु कत्तेव्याः,

् नववर्षसमन्वितामिति। वर्षापवर्णनञ्ज, ब्रह्माण्डपुराणे।

उत्तरं यसमुद्रस्य हिमाद्रेश्वैव द्विणम्।
एतद्वे भारतं नाम भारती यत्र सन्तिः॥
भारतं प्रथमं वर्षं ततः किंपुरुषं स्मृतम्।
हरिवर्षं तथैवान्यं मेरोद्दे चिणतोद्विज॥
रम्यकं चोत्तरेवर्षं तथैवानु हिर्द्मयम्॥
उत्तराः कुरवश्वैव यथा वे भारतं तथा।
मेरोः पूर्वेण भद्राश्व केतुमालं च पश्चिमे॥
वर्षदे तु समाख्याते तथीमध्यमिलाद्यतम्।
नवसहस्त्रमेतेषामेकेंवं दिजसत्तमाः॥

<sup>&</sup>quot; चोमरंवर्षमिति पुस्रकानारे।

तथा। हिमवान् हेमकूट्य निषधसैव दिस्तिणे। नीलः खेतस मृङ्गीच उत्तरे वर्षपर्व्वताः॥ सहस्रहितयोच्छायास्तावहिस्तारिणस्र ते। लचप्रमाणौ हो मध्ये दशहीनास्तथापरे॥

लचप्रमाणावित्यादि, इलाहतस्योभयपार्धवर्त्तिनौ नीलिनवधी दो पर्वतौ दैर्घ्यण लचगुणोक विद्येयो, तहाह्यवर्त्तिनौ खेतहेमकूटौ नवतिसहस्रयोजनप्रमाणौ विद्येयो, तथा तहाह्यस्थितौ शृङ्गोहिम-वन्तौ अधीतिसहस्रयोजनप्रमाणावित्यर्थः। अत्र युक्तिहृक्ता मस्यपुराणे, दोपस्य मण्डलीभावात् द्वासहिद्धः प्रकीर्त्तिते ।

ब्रह्माण्डपुराणे।

मेरोस्तु पश्चिम भागे नवसाइस्तरमाते। चतुस्त्रिंयसइस्ताणि गत्थमादनपर्वतः॥ चत्वारिंयसइस्ताणि परिष्ठहो महीतलात्। सइस्त्रमवगाहेतु सति हिगुणविस्तरः। पूर्वेण माल्यवान् गैलस्तत्प्रमाणः प्रकीर्त्तितः॥

यव यतसहस्रादियोजनपरिमाणानां पृथिव्यादीनां कर्तुमयव्यातात् योजनसहस्रस्थाने यद्गीक्ष् लादिमानं परिकल्प्य यथोत्त
संख्यातारतम्यमनुष्ठेयं। नदीनद्यतोपेतिमिति, नद्यो भागीरथीप्रभृतिकाः, नदाः योणाद्यः, तेषां साकत्येन विधातुमयक्यतात्
यावच्छक्यमनुकारः कर्त्तव्यः। यन्ते सागरविष्टितामिति, यद्यपि
यावत्परिमाणा पृथी तावानेव सागरः तथा यनुकारमानोपदेयात्
यक्यानुकारमानमान्त्रणोयं।

लचप्रभाषाविति पुत्तकान्तरे।

महारतसमाकीणां वसुरुद्यार्थसंयुतां।
हेन्नः पलसहस्त्रेण तद्दें वाघ प्रक्तितः॥
प्रातत्रयेण वा कुर्योदिप्रतेन प्रतेन वा।
कुर्यात्पञ्चपलादूर्जमप्रक्तोपि विचचणः॥
तुलापुरुषवत् कुर्यात् लोकेप्रावाहनम्बुधः।
न्यतिद्याख्डपसभारभूषणाच्छादनादिकम्॥
वेद्यां कृषाजिनं कला तिलानामुपरि न्यसेत्।
तथाष्टाद्य धान्यानि रसांच लवणादिकान्॥
तथाष्टी पूर्णकल्यान् समन्तात्परिकल्पयेत्।
वितानकञ्च कोण्यं फलानि विविधानि च॥
तथांग्रकानि रस्याणि श्रीखण्ड्यकलानि च।
द्रश्चेवं रचियला तामधिवासनपूर्वकम्॥
ग्रक्तमाल्याम्बर्धरः ग्रक्ताभरणभूषितः।
ग्रद्विणं ततः कला ग्रहीतकुसुमाञ्चिलः॥

महारतेत्यादि, महारतानि, माणिक्यप्रस्तीनि परिभाषायां दिशितानि, वसुरुदांकरूपमुत्तं ब्रह्माण्डदाने, आच्छादनादिकमित्यादिक्यच्देन देश-कालविष्याद-शिवादिपूजा-ब्राह्मणवाचना-धिवासनादिसवं तुलापुरुषोत्तमनुष्ठेयं, पूर्णकल्यान् स्वग्गन्थपञ्च-रत्नदूवं कुरचूतपत्तवान्वितानित्यवधेयं, वितानं पञ्चवणिमिति, पद्चिणं क्वविति, वि:प्रद्चिणमाव्यत्येत्यर्थः, प्रद्चिणादिकं च दितीयदिवसे पूर्णाद्यस्तकमेशेषसमाप्ती सर्वेषिधस्नानानन्तर-

पुर्वकालमयासाय मन्त्रानेतानुदाहरेत्॥

नमस्ते सर्वदेवानां त्वभकं भवनं यतः।
धानी च सर्वभूतानामतः पाहि वसुम्बरे॥
वस्न् धारयसे यस्मात् वसुचातीव निर्मलं।
वसुन्धरा ततोजाता तस्मात्याहि भयादलम्॥
चतुर्मुखोपि नीगच्छेद्यस्मादन्तं तवाचले।
श्रनन्ताये नमस्तस्मात् पाहि संसारकर्दमात्॥
त्वभव लच्मीर्गीविन्दे शिषे गीरीति संस्थिता।
गायनी ब्रह्मणः पार्खे ज्योतस्मा चन्द्रे रवी प्रभा॥
बुद्धिर्वृहस्पती ख्याता मिधा सुनिष्ठ संस्थिता।
विखं व्याप्य स्थिता यस्मात्ततोविष्वभ्यरा मता॥
ध्रजिः चितिः चमा चौणी पृथी वसुमती रसा।
एताभिर्मूर्त्तिभः पाहि देवि संसारसागरात्॥
पव सुचार्थ्य तां देवीं ब्राह्मणेश्यो निवेदयेत्॥
धरार्ष्ठं वा चतुर्भागं गुरवे प्रतिपाद्येत्॥
श्रिष्ठीवाय ऋत्विग्थः प्रणिपत्य विसर्जयेत्॥

त्रवापि पूर्ववद्दानवाक्यसृचार्थ जलपूर्वं दानमाचार्थानुज्ञया त्रान्धेश्योपि दानं दोनानाथपूरणं, स्वल्पेलेकाग्निविधानं, सूमि-पतिकर्त्तव्रेः कर्माण यामादिदचिणादानं त्रशत्कर्तृके यथायित सुवर्णदिचिणादानमित्यनुसन्धेरं, त्रथ ब्राह्मणवाचनानन्तरं देव-तापूजनविसर्जनानि कुर्यात्। त्राथवंणगोपथबाह्मणे, त्रथ रोहिन्छां स कल्पासुपोषितो ब्रह्म यथाबीजरसरत्वगन्धावकीर्णं-

<sup>\*</sup> असिपतिकर्नुके इति पुस्रकान्तरे।

तीर्थोदकपूर्णकलशमिभग्रष्टाभिषेकमम्बर्शयोक्तेरीतारमिभिष्यिति व्रतेन लं व्रतपत इति व्रतमुपैत्यायाचिताशमावधःशायिनी भवतो व्रतोपचारं यथाशक्येकरावं पञ्चरावं वा द्वादश्यावं व्रत्यदिला खोध्रुते तन्त्रमाच्यभागान्तं कलान्वारथ्याथाच्यं जुद्ध्यात् कामसूकं कालसूकं पुरुषसृक्षमित्यय सुवर्णमयी भूमिं भूमेः प्रतिकृतिं गोचर्षमाचां कलानीय वैद्युवरतोस्यां विदिमित्युपस्याप्य गिर्यस्ते पर्वता इति पर्वतानवस्थाप्य हिर्ण्यरज्ञत्मण्याप्य गिर्यस्ते पर्वता इति पर्वतानवस्थाप्य हिर्ण्यरज्ञतमण्यमुक्ताप्रवालकादिभिषपश्रीभयेद्यदृष्टः संप्रयतीरिति सामन्द्रमानित नदीः कल्ययिला रसेस परिपूर्यत् अपरमयमसि समुद्रन्ताभ्यवस्रजामीति समुद्रान् वनस्यतिः सष्ट देवे कं नंत्रायगिन्ति समुद्रन्त्वाभ्यवस्रजामीति समुद्रान् वनस्यतिः सष्ट देवे कं नंत्रायगिन्ति सद्यस्त्राचेति वनस्यतीन्त्रमे मनसा सङ्ग्ल्ययेन्यनसा सद्यल्यविन्यनसा सद्यल्यविन्यनसा सद्यल्यविन्यनसा सद्यल्यविन्यनसा सद्यल्यविन्यनसा सद्यल्यविन्यनसा सद्यल्यविन्यनसा सद्यल्यविन्यनसा विभ्यतीति नमस्कारियत्वा सत्यं व्रष्ट स्वयानविति विभ्यतीति नमस्कारियत्वा सत्यं व्रष्ट स्वयानवित्याक्षेत्र प्रस्थाद्याक्षेति प्रस्थाद्याक्षेत्र प्रस्थाद्याक्षेत्र प्रस्थाद्याक्षेत्र विभाग्ये देवासोदिव्येकाद्यस्थित प्रस्थाद्य द्याद्यात्रिषास्थे-रोहिणीकामं निकामं वा दुःख इति।

यथा रोहन्ति बीजानि हलाक छै महीतले।

एवं कामाः प्ररोहन्ति प्रेत्य हि मनसा सदा॥

सर्वेषामेव दानानां यत्फलं समुदाहृतं।

तत् प्राप्नोति च विप्रेभ्यो दत्त्वा भूमि यथाविधि॥

श्रथ मत्स्यपुराणे।

श्रनेन विधिना यस्तु दद्याहिमधरां श्रभाम्।

पुर्ण्यकालेतिसंप्राप्ते स पदं याति वैष्णवं॥

<sup>🐞</sup> नप्रापगित्रति पाठान्तरः।

विमानेनार्कवर्षेन किङ्किणीजालमालिना।
नारायणपुरङ्गत्वा कल्पत्यमयो वसेत्॥
पुनपीनप्रपीनांच तारयेदेकविंगतिम्॥
दति पठित य दृत्यं यः ऋणोति प्रसङ्गादिवममरवधूभि र्याति संप्रार्थमानः।
पदममरसहस्नैः सेवितं चन्द्रमीलेः॥

्द्रति धरादानविधि:।

सिक्षपुराणे, सनत्कुमार जवाच।
सुवर्णमेदिनीदानं प्रवच्यामि समासतः।
पूर्व्वीत्तदेशकालेतु कारयेन्युनिभिःसह ॥
लच्चणेन यथापूर्वं कूपे वा मण्डपेऽथवा।
मेदिनीं कारयेद्दिव्यां सहस्रेणापि वा पुनः॥
एकहस्तेन कर्त्तव्या चतुरस्रा सुशीभना।
सप्तदीपसमुद्राद्यौः पर्व्वतेरिप संग्रता॥
सर्व्वतीर्थनगोपेता मध्ये मेरुसमन्विता।
श्रथवा मध्यतो हीपं नवखण्डं प्रकल्पयेत्॥
पूर्व्वविख्लं कत्वा मण्डले वेदिमध्यतः।
सप्तभागैकभागेन सहस्राहिधिपूर्वकम्॥
बाह्मणेभ्यः प्रदातव्या दिच्चणा पूर्व्वचोदिता।
सहस्रकल्याद्यैष प्रक्षरं पूजयेच्छिवम्॥
सुवर्णमेदिनी प्रोक्ता लिक्षेऽस्मिन् पर्व्वतं मतम्।
'मुनिभिः, नियताक्सिविपैः सहत्वर्थः।

सहस्रेण, पनानाभितिश्चेयं, हेन्नः पनसहस्रेणेत्यादि पञ्चप-नाद्र्षं कुर्यादिति मत्योतेः, साच एकहस्तमिता चत्रस्ता सप्त-होपवती कार्या, अथवेति पचान्तरं, खन्पद्रव्याभिप्रायं तदेवाह सप्तभागैकभागेन, सहस्रादिति सहस्रसप्तमांशेन, नवखण्डं जम्ब्हीपमानां कन्ययेदित्यर्थः, ब्राह्मणेभ्य इति, बहुत्वमनेकाग्नि पचविषयं, पूर्ञवदिति, निङ्गपुराणोक्ततुनापुरुषदानवदित्यर्थः कालोत्तरे, पृथिवौदानमेवान शृणु लेश्चन षणमुख।

> उत्तमा मध्यमा कन्या पृथिवी तिविधा मता ॥ यतार्डकोटिविस्तारातृत्तमा परिकीर्त्तिता । सप्तदीपावसानातु मध्यमा समुदाहृता ॥ जम्ब्दीपाविधः कन्या निविधां परिकल्पयेत् । उत्तमाः पञ्चभिभारैः काञ्चनेन प्रकल्पयेत् ॥ सहस्रदितयेनेव कन्या द्वाद्यपर्वताः । तद्र्षात्तारजङ्कमं तथा पद्मं समादिशेत् ॥

हाद्यपर्वतास्तु कालोत्तरोत्तरत्नभित्दाने द्रष्टव्याः, तारजं-रूप्यक्ततं, उत्तमा कथिता पृथी चंग्रीन मध्यमा मता। कन्यकात तिभागेन चिहान्या कूर्भपङ्कते॥ ऋग्यजुःसामगानान्तु शिव-भत्तेषुः निचिपेत्।

> चतुष्पादषट्पदार्थसंहितापाठकायच । तस्य पादः प्रदातव्यः पृथी कूर्यकि जेषु च ॥ भेषेषु च यथान्यायं ज्ञानं ज्ञात्वा निवेदयेत् । सूर्थस्य ग्रहणे दक्षं भिवस्थाये निवेदयेत् ॥

किविंपेदिति पाडः पुक्तकाकारे।

सहस्रेण पलानान्तु तच मेर्ग प्रकल्पयेत्॥
सहस्रितियेनैव कल्पा हाद्यपर्वताः।
चतुः यतसमायुक्ताः प्रत्येकन्तु यहाः स्नृताः॥
तथेव राग्रयः कल्पा नचताणि तद्र्वतः।
हीपास्र यहवत्कल्पा जम्बुसंज्ञादिकास्ततः॥
चारायस्तु तथा सप्त देवयोन्यष्टकं तथा।
स्गाद्यास्र यथा यहद्भवी ब्रह्माद्यस्तथा॥
पातालसप्तकं कल्पां भूलीका दिवसप्तकं।
सहस्रखण्डं कूसीच नवखण्डं कजोद्भवं।
सहस्रखण्डं कूसीच नवखण्डं कजोद्भवं।
स्वतेष्वहताङ्गेषु वेदसिहान्तवेदिषु।
दातव्या प्रथिवो तेषां बहुरूपं स्मरंस्तथा॥
बह्नि अधोर्योर्ताण् रूपाणि यस्यासौ बहुरूपी अधीर्

मन्तः।

अवीरिस्यीऽष्यविस्यो वीर वीरतरेस्यः सर्वतः प्रवसर्वेस्योनसन्ते अस्त्रहरूपेस्यः

> राहणा ग्रह्ममाणेतु सुर्श्विविम्वेतु निर्वपेत्। एवं सङ्गल्पा विधिविच्छिवस्थाये प्रदापयेत्॥ परमाणवोयावन्तो ब्रह्माण्डस्य भवन्ति हि। तावत्कल्पसहस्त्राणि भिवलीके महीयते॥ पितरस्तस्य नन्दन्ति वलन्ति च यथासुखम्। कद्रायुर्योवदन्ते च कद्रलोके वसन्ति च॥

सहीभ्जस्तदन्ते तु भिवभक्त्या भवन्ति हि । साचः प्रजायते तेषां शिवभावानुदीच्या ॥ इति सुवर्णपृथिवीदानविधिः।

स्त उवाच।

त्रतः पर प्रवच्यामि युषाकं मुनिसत्तमाः।
जम्बुद्दीपप्रदानाख्यं दानानामुत्तमीत्तमं॥
यस्य प्रदानात्मनुजो वैण्यवं लोकमाप्र्यात्।
सर्व्वपापचयकरं सर्व्वमङ्गलकारकम्॥
त्रारोग्यत्रीकरच्चैवमायुर्वर्दनमृत्तमम्।
भृतिदं मृतिदनृणामभीष्टफलदं ग्रुमं॥
यथाह भगवान् प्रभुः पृष्टः पर्वतकन्यया।
तथेदं संप्रवच्यामि युषाकं मृनिसत्तमाः॥
ई्रमासीनमेकान्ते कैलासे हिमवस्ता।
प्रणिपत्य जगन्नायं पर्यपृच्छत सादरा॥
भगवन् किं नरैः कार्य्यं सर्वदुःखनिवारणम्।
त्रायासेन देवेण सर्वमङ्गलकारकं॥
इत्येवमृतः पार्वत्या पिनाकी व्रष्ठभध्वजः।
यथाह भगवान् देवें तत्सर्वः कथ्यामि वः॥

मृणु देवि महादानं जम्बुहीपाह्मयन्तु तत्। यथाह भगवानद्य पद्मयोनिजेनाईनः॥ पुर्वेऽक्ति पुर्व्यनस्तते पुर्व्यकाले तु सर्वतः। विषुवत्ययनादौ च यहणे चन्द्रसूर्थ्ययोः॥

दृष्वर उवाच।

व्यतीपातिऽय वा कुर्याक्रकार्यं वा विशेषतः।

श्रष्टस्यां पञ्चद्रश्यां वा नित्यं वा दानमाचरेत्॥

पुण्यदेशेषु सर्व्यंषु नदीदेवालयादिषु।

दानं ग्रेष्टे वा दातव्यं श्रद्धा वा यत्र जायते॥
विप्रन्तु वेदविदुषं गुकं सम्पूच्य यत्नतः।

भूलेपनादि यत्कार्यं सर्व्यं विप्रेण कारयेत्॥
विलेपयेसर्व्यं स्तार्यं सर्वं विप्रेण कारयेत्॥
विलेपयेसर्व्यं स्तार्यं सर्वं विप्रेण कारयेत्॥

तत्र विश्वतिष्टस्तन्तु लेपयेत्यिस्मण्डलम्॥

स्वर्णनोद्धां तत्र परितः परिकल्पयेत्।

प्रादेशमात्रं विस्ताराद्ष्टद्रीणेन पार्व्यति॥

तत्राचतानिविक्रित् खेतपुष्यः समन्ततः।

तत्राच्ये कारयेस्मेकं धान्यभारत्रयेण वै॥

सर्वा हो हिमयस्तु मध्ये स्वर्णं काल्य दुमसंयतः स्थात्।
पूर्वेण सृताफलव जयुक्ती
यास्येन गोसेद्द कपुष्परागैः॥
पश्चाच गारु सतनी लर्देः
सौस्येन वेदूर्य्यसरी जरागैः।
श्रीखण्ड खण्डेरिसतः प्रवाललतान्वितः श्रीकिश्वाततः स्थात्॥
श्रद्धाम्बराष्य म्बुधरावली स्थात्
पूर्वेण पोतानिच दिच्छे तु।
वासांसि पश्चाद्य कर्बुराणि
(३८)

रतानि चैवोत्तरतोघनाली॥ ब्रह्मातु अध्ये कमलासनस्य-यतुर्मुखः नाचननिर्मिताङः। चतुर्भुजयाव निवेशनीयो दधत् सुचं चात्र कमण्डलुञ्च ॥ तथाचसूर्न जपसाधनञ्च क्षणाजिनं चीपरितय विभ्नत्। गङ्गां चतुर्द्धा पतितान्निधाय चतुर्दिशं चोदकपूर्णकपाम्॥ रीप्यान्म हेन्द्रप्रस्तीन थाष्टी संस्थाप्य लोकाधिपतीन् क्रमेण। नानाहिजीघानि च राजतानि सगाय सर्वत्र निवेशनीयाः॥ पूर्वेण मन्दरगिरियेवतण्डुलाभ्याम् मुक्काम्बरेण परितः परिवेष्टितान्तः। प्रचेण काञ्चनमयेन व्रषेण तह-द्रौप्येण वृज्ञसगपिज्ञयुतो विधेयः॥ यास्येन गन्धमद्नीत गिरिस्त् कार्यी मुद्रैय जम्बुतरुणा च हिर्गमयेन। हैमेन यचपितना च विराजमानः पीतास्वरेण परितः परिवेष्टितः ॥ पश्चात्तिलाचलमधोपरि कर्बुराभम् वासः सपिष्पलहिर्ण्मयहं सयुक्तम् ।

**जाकार्येहिपुलमन्द्रसुगन्धपुष्पम्** रौष्येण प्रक्तिघटितेन विराजमानम्॥ संख्याप्य तं विपुलग्रैलमधीत्तरेण र्येलं सुपार्श्वमपि माषमयं सुवस्तं। न्ययोधवृत्तमपि हेममयं सुधेनुम् रौप्यैय ग्रातिघटितैय सुभं विधाय ॥ मेरीय पुष्पाभरणच कार्यम् ष्टतोदकं प्रयबण्च दिन्। चौराज्यदभा मध्ना सरांसि प्रागादि तेषां च यथाक्रमेण॥ हिम हेमकूटनिषधाः क्रमय याग्ये सौम्ये च नीलसित ऋङ्यताः क्रमेण। 💎 प्रादेशमानं परिनिस्तास्त प्रागायता ह्यपरि वस्त्रयुता स स्वे॥ प्रत्येकमत वर्षेच्छद्पर्वतानाम् भारेण धान्यपरिमाणमुश्रन्ति सन्तः। शक्त्याच रीप्यक्ततपत्तियुतास सर्वे सीगन्धिपुष्पफलवस्त्रयुगा विधेयाः॥ यानीलनिषधायामी माल्यवहत्यमादनी तेषां मध्यगतो मेक्स्ती च धान्यविनिर्मिती॥ निषधः पारिजाते अर्थादापर्वताविमी।

मेरो: पञ्चमभागेन यथा तौ गन्धमादनौ॥

अ प्रागायभात्यपरीति क्वचित्पाठः ।

गन्धमादनशैलोऽसौ पूर्वपश्चाद्यथाविधौ। खेततग्ड्लनिर्माणी द्चिणोत्तरतः स्थिती ॥ सितान्तः प्रमुखाः सर्वे दिचिणे ककुभादयः । यंखकूटादययैव उत्तरे परिकीर्त्तिताः ॥ तांस्तीन् केग्ररभैलां य कला धान्यमयान् भ्रभान्। वस्त्रैरावेष्टा ग्रेलेन्ट्रं मेरमन्यां व वेष्टयेत्॥ दिचिणं भारतं वर्षं तत् किंपुरुषसम्बृतम्। हरिवर्षं ततः प्रीतं मेरोद्चिणतस्ततः॥ इलाइतं इतं मेरो यतुर्धं वषभं तथा। रम्यं हिरग्मयं तस्मात् कुरवयिति चोत्तराः॥ भद्राष्त्रः केतुमालय पूर्वपियमतः स्थितौ । प्रोक्तानि नववर्षाणि जस्बुद्दीपे तु नामतः॥ हिमाद्रिमध्ये देवेशं श्रियञ्च विनिवेशयेत्। प्रासादाभिमुखावेतौ काञ्चनेन विनिर्मितौ॥ ग्रक्ष-चक्र-गदा-पाणिं पीतवाससमच्यतम्। किरीट-केयूर-धरं चीवत्साङ्गितवचसं ॥ पद्मासने समासीनां पद्महस्तां सुलोचनाम् । प्रसन्नवद्नां देवीं तस्य दत्तिणतीन्यसेत्॥ कैनासमध्यती साख लां चैव विनिवेशयेत्। मां च प्रदूरनासानं त्वां च गौरीं वरानने ॥ चतुर्भुजं द्वषस्यञ्च जटिलं चन्द्रमीलिनम्। खट्वाङ्गश्र्ल-वरदाभय-हस्तञ्च मां न्यसेत्॥ मदुसङ्गातां त्वां च दर्पणे दीवरान्विताम्।

भट्रासने भगवन्तं हयरूपमुखं हरिम्॥ सोवर्णं स्थापयेद्देवं भारते कूर्यकिपणम्। वारा हं केतुमालं वे मत्यं कुरुषु चीत्तरे॥ सीवणीत्रयवा रौष्यान् स्थापयेत्तु ययाक्रमम्। एवं जम्बाह्यं \* हीपं कला चैव यथाविधि॥ अर्घपाद्यासनं स्नानं यथावत् स्थापनं क्रमात्। ब्रह्मादयस्तवादेवाः शैलाः कल्पद्रमास्तवा॥ खनाममन्त्रैः पूजार्हा नमस्तारान्तदीपितैः। गन्ध-पुष्प-नमस्कार-धूप-दीप-फर्लै-स्तथा॥ तथोपहरणाचै य पूजियला प्रयत्नतः। भद्राध्ववर्षे होमन्तु सर्पिषा च समाचरेत्॥ खनाममन्त्रे हीतव्यं खाहानारसमायुतैः। द्योत्तर्यतं हुला ब्रह्मणे मेरवे तथा॥ इतरेषाच सर्वेषामष्टीत्तरगताचुतीः। स्नानार्थं यजमानस्य पुरतः कलभन्नस्ति॥ आढकोदरपूर्णन्तु स्वकूर्चं वस्त्रवेष्टितम्। गन्धाः सुमनसस्तस्य कुणायान्विनिवेणयेत्॥ या अयोविधास्यन्ति तास्रावावाहयेत्ततः। गङ्गाद्याः सरितः सर्वाः समुद्राञ्च सरांसि च॥ आयान्तु यजमानस्य दुरितचयकारकाः। इत्यावास्य ततस्तस्य कलर्भं विमलोदकम्॥

<sup>🌞</sup> एवं लब्धाह्रयमिति पुस्तकान्तरे पाडः।

यभ्य चे गन्धपुषा चैः स्थापयेत् प्रीतिपूर्वकम् ।
स्वापयेत् प्राष्ट्र खं तत्र दातारं कलगोदकैः ॥
स्वाप्येत् प्राष्ट्र खं तत्र दातारं कलगोदकैः ॥
स्वाप्येत् प्राष्ट्र खं तत्र दाता नारी नरोऽयवा ॥
दानकाले च सम्प्राप्ते दाता नारी नरोऽयवा ॥
स्वापितो गुरुणा तेन सार्षं दानं समाचरेत् ।
विः प्रदक्षिणमाव्य ग्रहीतकुसुमाञ्चलिः ॥
प्रयेकं पर्वतान् सर्वान् प्रणिपत्य पुरःसरम् ।
मध्यमं गुरवे दद्यादिमं मन्त्रमुदीरयेत् ।
यन्यस्मै वा प्रदातव्यं तस्यानुज्ञा मवाष्य च ॥

यथाच भ्रादिसमस्तलोका
स्विव स्थिता भूधरराज नित्यम्।
श्रमीचरा असुरा लोकनाथा
बद्धादयो देवगणाथ नित्यं॥
वत्संप्रदानादहमप्यशेषैः
पापैविंमुक्तस्त यथाभवेयम्॥
व्ययस्तथापव्यतराजमद्यं
क्रम प्रभो देववरेथ सार्वं॥
इती-दमुक्ता प्रदरेत्तु मेक्ं
सकाञ्चनं राजतवस्त्रयुग्मम्।
प्रत्येकमेकं दिजपुङ्गवानाम्
प्रागादि दथादितरान् क्रमेण॥
सुरासुराणामस्तार्थक्तत्यै
व्या कृतं मन्दर्भेल सत्य।

तथा च मां रच च सर्वतस्वं तव प्रसादादिरजा यथाहं॥ गन्धाद्रिमादन इतीरितभूधरेन्द्र वेदे तवापि गर्डाय नमोस्तु तुभ्यं। त्वत्सम्प्रदानहतपापसमस्तदीषं च्छायाधियँ लवर रच च मामजस्मम्॥ देवालयाय विपुताय नमीऽचलाय हंसाय वेदपुरुषाय नमोऽच्यताय। युषात्प्रदाननिहता खिलपापराधि हंसेन सार्डममराचल पाहि मां लं॥ वन्दे सुपार्खममराचलमप्रमेय-न्धेनुच देवसुरिमं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। वदानभितायुतसत् क्रियया हम्य त्वाभिव यामि यरणार्थमवैहि मां त्वं॥ यीवतावर्चस-मनादि-मजंसमस्त-लोकाधिपं सकलकारणमच्युतञ्ज। नारायणं शरणमिमि धराधरेन्द्रैः सार्ड श्रिया हिमवत: स्थितिमादिमीडे ॥ देवाय देवगणपूजितपादपद्म-युग्माय भक्तजनदुः खविनाशनाय ! कैलाशशैलनिलयाय भवाय निलां गौरीप्रियाय वरदाय नमः शिवाय॥ चंक्री लनादिनिधनः श्रागतं मां।

भद्राधनामनिगती हरिरचुतीऽसी। चास्ते ह नाथ न वपुःसनकादियोगि-पूगैरभिष्ठुतपुरातनकीर्त्तियुत्तः॥ मध्ये महार्णवहिमाचलयो निषस-कुर्माक्ततिं शर्णमीम भवाभवाय। पारावरं मिथतमत सदा दधाति यस्वं नमामि सुरपूजितमप्रमियम् ॥ वाराहरूपिणमनन्तमनन्तकेतुम् लोकस्वरूपिणमनेकशिरीचिपादम्। वन्दे सहीधरममेयमपारकीर्त्त यज्ञेशमीम शर्णं हर मीशितारम्॥ देवस्तयोत्तरकुरुविप नित्यमास्त मत्यः सरेन्द्रगणपूजितपादपद्म । रचलग्रेषजगतां पतिरचुतोऽसी संसारदुः खचलितं ग्ररणागतं मां॥ उत्तैवमात्र मघनाशनदानमन्तं प्रत्येक-मेकं दिजपुङ्गवानाम्। भक्ता ग्रभानि मनसेच्छिति यानि वासी गच्छेच यत न निवर्त्तयतीह मर्च्यः॥ गुरवे दिच्चणां दयात् सुवर्णञ्चैव वाससी। यागोपकरणं सर्वं गुर्वे विनिवेदयेत्॥ द्रत्याह भगवान् प्रीतः पार्वत्या परमेश्वरः। श्रहमध्यव्वे सर्वे युषानं मुनिसत्तमाः॥

इति ब्रह्माण्डपुराणोको जम्बुहीपदानविधिः। ब्रह्मा उवाच।

मृणु देव मुने दानं सप्तद्दीपाद्वयञ्च तत्।
तत् कत्वा पृथिवीदानफलं सर्व्यमुपामुते ॥
पुण्यकालेषु सर्व्वेषु चन्द्रस्थ्ययहादिषु।
देवागारादिदेशेषु पृख्येष्वायतनेषु च॥

विष्रं गुरुं वेदविद्घ दत्तं
विद्याप्रदं वृण्यात्तत्र पूर्वम् ।
स कारयेच्छैवतदङ्गकार्थ्यम्
च्हते दानं गुरुणानेन सर्वं ॥
समाभूमिं लिम्पयेद्गीमयेन
सवारिणा ग्रुचि ततापि मध्ये ।
कला दीपं जम्बुसंज्ञं यथावत्
तदाह्येच प्रचनामा निवदः ॥

जम्बु प्रचाह्यो होपो याल्यल्य तथापरः।
कुगः क्री चय याक्य पुष्करसैव सप्तमः॥
एते हीपाः समुद्रैय सप्तसप्तिभराद्यताः।
लवणे-चु सुरा-सर्प्य-दंधि-दुग्ध-जलैः समम्॥
जम्बु हीपः समस्तानामितेषां मध्यमः स्मृतः।
तस्यापि मिक्देवर्षे मध्ये कनकपर्वतः॥
प्रचहीपस्य विस्तारः षोड्याङ्गल इष्यते।
पादाधिकस्तथान्येषामुत्तरीत्तरमुच्यते॥
षीड्याद्रोण्धान्यै च प्रचहीपं प्रकल्पयेत्।

( 80 )

ततः पादाधिनं प्रीक्तमन्येषामुत्तरीत्तरम्। विस्तार एष दीपानामुद्धीनाञ्च सर्वेगः॥ प्रचादिपञ्चहीपेषु वर्षभूधरनिक्तगा:। प्रत्येकं सप्तसप्त स्युः खेततन्तुनिर्मिताः॥ पुष्करे भूधरं लेकं मध्यती वलयाक्ततिं। वर्षेद्यं तथाचान्यनामतः श्रूयतां मुने ॥ प्लचे ग्रान्तमर्थं वर्षे ग्रिगिरं सुखदं तथा। त्रानन्दञ्च गिवं चैव चैमक्तत् सुखमेव च॥ गोमेदपर्वतसान्द्रो नारदोदुन्दुभिस्तया। सीमकः सुमनार्येव वैभ्वाजः सप्त पर्वताः॥ अनुतप्ता शिवाचापि अख्विका चिदिवी क्रमात्। श्रस्ता सुकताचैव सप्तैतास्तव निन्त्रगाः॥ प्रचन्तु प्रथमे वर्षे मध्यतो विनिवेशयेत्। पलेन वा यथाणिक तद्रेंन विनिर्मितं॥ तत्पार्खे देवदेवेशं सर्व्वलोक्तगुरुं इहिं। सोमरूपधरन्दे वं सौवर्णं विनिवेशयेत्॥ खे ती हरितजीसूती रोहितो वैंद्युतस्तया। नकातः सुप्रभः सप्त वर्षाच्छिते च पर्वताः ॥ कुमुद्योदनयेव खतीयय वलाहकः:। कङ्च महिषयैव ककुद्मान् सप्तमीगिरि:॥ योनिस्तोया विल्णा च चन्द्रा श्रुक्ता च मोचनी। विवृत्तिः सप्त नदाय शालाले परिकौत्तिताः ॥ उद्भिदो वेण्मां स्वैव सुरतो लवणो धतिः।

प्रभाकर्य कपिंतः पर्वतान् ऋणु नारद ॥ मणिद्रमोहेमशैलो द्युतिमान् पुष्पवांस्तथा। कुशीघमस हरिती मन्दरः सप्तमस्तथा॥ भूतपापा थिवा चापि पविचा शमिता तथा। ब्द्भा महिषीचैव सर्वपापहरा तथा॥ कुशस्तब्बं कुशहीपे क्रीचि चैतानिवीध मे। वर्षाणि भूधरासैव विष्णुश्च परएव च॥ अस्वकारो सुनिश्चैव दुन्दुभिः सप्तमस्तथा। क्रीच्य वामनयव जन्मकारीऽय पच्चमः॥ पुण्डरीको दुन्दु भिच सप्तेते स्युरिहाचलाः। गौरी कुमारी सन्धाच रात्रिश्वेव मनोजवा॥ यचादिः पुर्ख्डदीक्य सप्तसप्त उदाहृताः। गानमध्ये गानवची वर्षप्रचिच निन्नगाः॥ सप्तसप्त च देवर्षे अयुवतां गदती सम । जलद्य कुमार्य सुकुमारी मणीचकः॥ कुसुमोत्तममोद्य सप्तमय महाद्रुमः। उदयी जलधार्य रैवतयानुपर्वताः॥ पञ्चमोऽस्विगिरिः शैलो ऋस्विका केसरी तथा। सुकुमारी कुमारीच निलनी वेणुका तथा॥ इन्दुका रेणुकाचैव गभस्तिः सप्तमी तथा। पुष्करेतु महापद्मी धातकीति प्रकीर्त्तिती ॥ मध्यतो वलयाकारी मानसोऽच च पर्वताः। न्यग्रोधव्यः पूर्वेतु ब्रह्मणः स्वानमुचते ॥

सप्तमः पुष्करद्वीपः तदद्देव समावृतः । एवं दीपाः समुद्रैस सप्तसप्तिभरावृताः ॥ द्वीपैसैव समुद्रैस समाना दिगुणाः परे। दीपमानान् द्रुमान् सर्वान् राजतान्विनिवेशयेत्॥ तथापिचरगानास्थान् पर्वतोदिधिषु चिपेत्। जम्बुद्दीपाधिपं विष्णुं तत्र चैव निवेशयेत्॥ म्नचे सोमं गालाले वायुरूपं कुशहीपे ब्रह्मरूपं पुराणं। नीचे नद्रं **यानसंज्ञे**ऽष स्र्यं ब्रास्मं रूपं पुष्करे देव देवं ॥ क्तलाचैकं बद्दधा चारमूर्त्तः हिरखनं जगतामीश्रमाद्यं। प्रचाच्य पूर्तन जलेन मन्द्रैः संप्रीच्य दर्भें स निधाय देवान् ॥ संवेद्य वस्त्रेष धराधरेन्द्रान् समन्ततो विकिरेत् पुष्पष्टच्या । अर्घादिभि<del>र्ह</del>व्ययुतैयहस्तैः सम्पूज्य मेर् प्रमधां स सर्वान् । खनाममन्त्रै**य नमो**युतैय स्वाहायुतैः पूर्ववद्योममन्त्रः । यथा पुरा तत्र तथैव कुर्या देवाधियौलेन्द्रवनस्वतीनां ॥

पूर्वेदारेय विधिना समाप्य

गुरुष तत्राधिवसेविश्रायां।
नियास वेदानुमतस्तथैव
वस्तादिदानश्च ततः क्रमेण॥
ततः प्रभाते विमले तु दान्
काले तदा स्नापितोधौतवस्तः।
यथा पूर्वः जम्बु संद्रस्य चीकां
तथादानं सादर क्षारियता॥
ततो विप्रान् पूच्य तेषां क्रमेण
तां दापयेश्वन्तपूर्वन्तथैव।
सोमं वायुं ब्रह्मरूपश्च चन्द्रं
तथा स्र्यं ब्रह्मणोरूपमाद्यं॥

वीर्षीषधिव्याणां स्गाणां जगतां प्रभीः।

श्राह्मादजननी यस्मात् तस्मात्तं पाहि मां सदा ॥

श्रन्तवैहिय तस्मवं व्याप्य योजगित स्थितः।

सदागितरिमयास्मा रच्च त्वं व्याष्ट्रतस्तु मां ॥

यः कत्तां जगतां पाता ब्रह्मलोकपितामहः।

त्वत्सम्मदानाद्देश श्रेयधास्तु सदा मम ॥

रचार्षं देवदेवानां जगतामिष श्रष्टरः।

त्वया तु त्रिपुरन्दग्धं सदा मे संप्रसीद तत्॥

उदेत्यस्तमनं याति नित्यं पाति जगत्रयं।

प्रत्यचं सर्वलोकानां योऽसौ मे संप्रसीदतु ॥

स्टिस्थितिविनाशानां कारण्ड्मगतामसौ।

हिर्ष्णगर्भा भगवान् सदा मे संप्रसीदतु ॥

द्रत्येवमेव विधिभिर्दिज पुङ्गवानाम् प्रत्येकमेकञ्च यथा क्रमेण। दयात्तदा गुरवे दिचणां च वासः सुवर्णादिधकं सुवर्णं ॥ कला सप्तदीपपर्यन्तभूमिं दत्त्वा देवान् जातरूपान् क्रमेण। दद्यात्तस्मै गुरवे दानशेषं साङ्गीपांगन्धान्यवस्त्रादि सर्वं॥ आदावन्ते पञ्चभिविप्रवर्येः पुर्णाहञ्च खस्तिमृहिच्च वाचं। द्यानेभ्यो दिचणां जातरूपं वासीधान्यं भीजयेहास्त्रणां स सप्तदीपाद्वयं दानमेवं कलाय नारद। नारी वा पुरुषोवाथ वैरिचिं लोकमाप्रयात्॥ उवाच नारदायैवं भगवान् सोकभावनः। यथा मया पि तत्सर्वं प्रोत्तं वै मुनिसत्तमाः॥ इति ब्रह्माग्ड्युराणीतः सप्तदीपदानविधिः।

पुलस्य उवाच।

तत्रासीना सुनयः शौनकाद्या-स्तेचारको नैमिषे सत्त्रयागे। सुखासीनं स्तस्तुन्तदानीम् गत्वापृच्छन् यज्ञकर्मावसाने॥ उग्रस्नवः परिष्ट्यामहे लाम्

किं कलासी पुरुषोवाय नारी। त्रायुष सर्वं समतेऽय रोगै विमुच्चते भूतिमुपैति चायाां॥ दुःखप्रनार्यं यहभीतिनायम् दृष्टं तथा विविधे चाडुते वा। अवान्यदा भयदीषप्रशान्ति-मभौष्टसिर्षं प्रददाति कर्तु:॥ दानं व्रतं देवताभ्यर्चनं वा किं तत् काला कतकत्योभवेताः। ग्रुत्रुषवस्तववाकाञ्च यत्त् वदास्नाकं स्तदानातिविद्यन्॥ द्रवेवमुत्ती मुनिभिस्तदानी-मुग्रयवाः प्रत्युवाचाय तेषां। युष्धं वः कथयिषाम्यहन्त-लेवं भूतं पृथिवीपश्वदानं॥ देवागारे नदनद्योस्तु तीरे ग्टहेऽन्यस्मिन् पुखदेशे च कुर्यात्। तडागे वा नन्दने वाथ क्यां-दारामे वा रमते यत्र चेतः॥ विप्रं गुरुं वेदपुराणदत्तं सङ्ग्रह्म वैतानि क्रमादरेण। दखासु तस्मै गुरुवेऽय वासो

<sup>#</sup> दुःसप्रमाश्तिति कचित् पाठः।

युगं ग्रुभं काञ्चनभूषणानि॥ अलङ्गतीऽसी प्रवारीति सर्व-मतेदानं किश्विदिश्वास्ति कार्यः। गव्येन भूमिं शक्तता जसेन चालेपयेद्विंगति इस्तमातां॥ क्ट स्वर्षातपत्राणां समं प्राक्षवमेव वा। षोडगारितमातन्तु चतुरस्रं प्रकल्पयेत्॥ यथेष्टं तत्र कुर्याहै स्तभांस परिकल्पयेत्। चतुर्द्वारसमायुक्तं चतुर्स्तीरणभूषितं॥ दर्भमालापरिष्ठतं मङ्गलांकुरशीभितं। वितानेनोपरिच्छनं शुभेन सितक्षिणा॥ परितो लोकपालानां ध्वजास परिकल्पयेत्। वस्त्रैरावेष्टयेत् स्तभान् चतु हि चु विचचणः ॥ लम्बयेत् पुष्पमालाय सर्वतस्तभासन्धिषु । प्रागुदक्पवणां भूमिं गोमयेनोपलेपयेत्॥ एवंकूटप्रपाञ्चाय पटं वा परिकल्पयेत्। मध्ये वीहिमयं शैलं महामेरुं प्रकल्पयेत्॥ मध्यमं दशभारेण \* तुरीयां श्रेन चेतरान्। मन्दरं पुरतः कला दिचिणे गन्धमादनं॥ विपुलं पश्चिम भैलं सुपार्खेच्चात्तरेऽचलं। विष्कभवती दीतु पूर्वपिषमभागयोः॥ परितयान्तरे वर्षपर्वताः समुदास्तताः।

मृतीयांशेनिक क्वित्पाठः।

विष्कभापर्वती, मन्दरगत्वमादमावेवाभिष्रती, वर्षपर्वतास्तु धरादानोपदिष्टा द्रष्ट्याः।

> जम्बु इचा द्वयौ दीपौ शास्त्र स्व तथापरः। कुर्य क्रीश्वय याक्य पुष्करश्चेव सप्तमम्॥ लवणेचुसुरासर्पिर्दं धिदुग्धजलैः समम्। एवं दीपाः समुद्रैय सप्तसप्तिभराष्ट्रताः॥ एवं वी हिमयाव्हेलान् पतिणः कारयेत्तवा। भारार्द्धनाथवा ग्रैलानितरान् परिकल्पयेत्॥ इतरान्, वर्षपर्व्वतानित्यर्थः। सम्बेष्टा शैलान् वासोभिः सर्वानेव महोद्धीन्। चतुरश्वतुरः पाचान् तत्तद्रञ्चेण संविग्रेत्॥ मन्दारं पारिजातञ्च सन्तानं इरिचन्दनम्। मेरोरुपरि सौवर्णान् चतुर्दिसु निवेशवेत्॥ तनाध्ये कत्पष्टचञ्च सीवर्षं कमलासनम्। ब्रह्माणं हिभुजं देवं प्राङ्मुखं विनिवेशयेत्॥ मेरुशुङ्गाणि चलारि राजतानि प्रकल्पयेत्। सौवर्णं मादनं प्रचं मन्दरे विनिवेशयेत्॥ हिरखं गरुडं जम्ब्गसमादनपर्वते। सौवर्णञ्च पुरोह्तंसमध्वत्यं परिकल्पवेत्॥ सुपार्खे सुरभीं हैमीं न्यग्रोधच्च निदेशयेत्। राजतानिप सर्वेषु सगपित्तमहीरहः॥ द्रच्चन्दनखण्डानि सर्वेषु चिनिवेशयेत्। दारेषु कुभी जलवस्त्रयुत्ती

> > ४१

फलेयुँता चन्दनखख्युको। को गेषु पूर्णं कलग्रन्तयव चतुर्दिशमिचुरसं निधाय॥ क्रत्वेव मद्रिप्रवरां य देवा-नाराधयन् चन्दनपुष्पधूपैः। खनाममन्त्रे य नमोन्तरूपै-रभ्यर्च सर्वानय विप्रमुख्यान्॥ सार्ड तथा गुरुणा पञ्चभिस्तै: पुष्णाहकं खस्तिमृद्धं च वाचं। ततीः वहीमं गुरुरेव कुर्यात् पूर्वीत्तरस्थान्दिशि भूधराणाम्॥ अग्निं समाधाय छतेन द्रधा जुहीति देवाय च नामचोक्ता। तथा गिरीणामपि नाममन्त्रे द्याहुतीरधिकच्चैवमेकम्॥ पूर्वेद्युरेवं गुरुरेव कला नियां तथा जागरणं च कुर्यात्। रचोन्नमन्त्रांश जपन् स ग्रास्ते ततः प्रभाते विमले प्रकर्ता॥ प्राप्ते पुखे दानकाले प्रदाता कुशोदकैस्तिलिमश्रैय विद्वान्। स्नाला ग्रचिर्धुक्णा प्रोचितोऽसी तथा मन्त्रें र्वार्णेः पावमानैः॥

चेमाद्रिः।

दयात् पुषाष्त्रसिं तत्र मेरोः सता प्रदिचणम्। सम्पूज्य दयादिपाय गुरवे वाह्तिताग्नये॥ यस्मार्त्वं लोकपालानां ब्रह्मणः परमिष्ठिनः। त्रावासः सर्वदेवानां तस्मासां पाहि सर्वतः॥ यस्रात्वं चितिपद्मस्य कर्षिकारं महीधर। तसात्वं सर्वदा द्वासाच्छे यांसि प्रदद्ख वै॥ इति द्यासहामेषं विप्राय विदुषे ततः। प्रागाद्यः त्तरपर्यन्तान् विप्रेभ्यः प्रतिपाद्येत्॥ प्रत्येकमेकं विदुषां चतुणां प्रतिकल्पयेत्। द्यात् पुष्पाञ्जलिश्वेव कलाचापि प्रद्विणम्॥ यसार्खं मदनावासी देवानामपि पर्वत । सम्गीयतां मे भगवान् मन्दरः पर्वतीत्तमः॥ यस्मार्त्वं गरुड़ावासः सदा देवालयाचलः। मन्गीयतामे भगवान् गन्धमादनपर्वतः॥ यिसाम्रखत्यष्टचस्था इंसरूपी सदा वसेत्। तस्मात् सम्मीयतां मद्यां विपुत्तः पर्वतीत्तमः॥ सुरभिस्तिष्ठते नित्यं न्यग्रोधोमस्तके तव। श्रारामो देवतानां लं सुपार्षे प्रीतिमान् भव॥ द्रखेवं पृथिवीपञ्चदानं दानीत्तमं तथा। दत्ता भुङ्कीऽधिकान् भीगान् ब्रह्मसालीकामाप्र्यात्॥ पुर्णाहं स्वस्तिमृडिच वाचयेहुरुणा सह। विक्षद्धिः पञ्चभिविष्रै देवात्तेषान्तु दिचणाम्॥ दानोपदेष्ट्री गुरवे दिचिणां प्रतिपादयेत्।

उपरेष्टात्र षष्टोभिप्रेतो वैतानिकस्य तु गुरोस्तेषाञ्च दयान्तु दिचणामित्यनेन च दिचणादानिस्हे:।

दानमानसमं निर्क्षं जातरूपं विधानतः। श्रासनं शयनं वस्तं पात्रं भीजनसाधनम्। पानीयसाधनङ्कांस्यं गुरवे प्रतिपादयेत्॥

एतहानिऽप्युपयुक्तं समस्तम्
दयात्तसौ गुरवे बस्त्रजातम्।
स्तर्यं भुंक्ते स छतं पाणिनोक्तं
गुरून् विप्रान् भोजयेदेष्टवर्गान्॥
एवं पुरा ऋषये नारदाय
जगत्कर्त्ता वाजवीत्पद्मयोनिः।
मयाचोक्तं पृथिवीपद्मदानम्
ततः किञ्च प्रजवीमि द्विजेन्द्राः॥
दति ब्रह्माण्डपुराणोकः पृथिवीपद्मदानविधिः।

शौनक उवाच।
श्रन्थजागमने मर्त्यः पाग्ड्रोगी प्रजायते।
वन्धामि तत् प्रतीकारं दानहोमादिकभाषा॥
पन्नयेण कुर्वीत राजतेन वस्थराम्।
तदर्देनाथवा कुर्यादिक्तगाठानकारयेत्॥
सपर्वतवनां कृत्सां समुद्रपरिवेष्टिताम्।
नवरस्नानि निचिष्य खेतवस्त्रेण वेष्टयेत्॥
कांस्थपाने विनिचिष्य पनाष्टकविनिमिते।

देवीमावाइयेत्तत सर्वाधारां इरिप्रियाम्॥ एही हि देवि धात्री लं रूपेस्मिलस्यगाविश। सन्ति। पर्वतैर्दीपः समुद्रैः सुमना भव।

श्रावाहनमन्तः।

एवमावाश्चतां देवीं गन्धमान्धैःसमर्चयेत्। उपचारै: षोड़्यभिराचार्यः सर्वयास्त्रवित्॥ होमञ्चापि प्रकुर्व्वीत समिदाच्यतिलैरथ। भूमिर्भूमीति मन्त्रेण समिद्योमः प्रकीर्त्तितः॥ तथा। भूमिभूमिमगालाना मातामातरमिलापि। मन्त्रः प्रकीत्तितश्वाग्नी तिलाज्याद्वतिभिर्द्तृनेत्॥ अम्नेरत्तरतशापि कुमां वस्त्रेण विष्टितम्। खापयेदवर्णं ग्रुभ्यमखखानादिमृत्तिकाः॥ प्रचिपेच ततः ग्रुडवारिणा परिपृरिते। पवमानादिभिमेन्त्रैरभिषेकञ्च कार्येत्॥ शनोदेव्यनुवाकेन शान्तिं चापि प्रकल्पयेत्। अभिषितस्यचाङ्गानि वस्त्रेण परिमार्जयेत्॥ श्रचीभ्यमनुवाकेन यथालिङ्गं सदर्भकम्। त्राचार्याय च तां पृथीं द्याद्रोगी समाहित: ॥ मन्त्रेणानेन विधिवत् प्राष्ट्रु खाय ह्युदङ्मुखः। धात्री धरित्री भूतानां वराहे गोडुता प्रिया॥ रत्नगर्भसमुद्रैकवसना सर्व्वशोभना। दानेनानेन सुप्रीता पाण्डुरोगं व्यपोहतु॥ दानमन्तः,। अनेन विधिना दत्ता पृथीदानं प्रयत्नतः। यहानं वे कतं मर्चे अन्यजागमनेन तु॥
तस्तवं नाममायाति पाण्डुरोगादिकं महत्।
यान्ययं ब्राह्मणेः सार्षं कुर्यात् पुण्याह्मवाचनं॥
इति पद्मपुराणोक्तः पाण्ड्रोगहरः पृथिवीदानविधिः।
अथ विख्वक्रमब्दितं हाद्मं महादानमाख्यायते।
मत्यपुराणे मत्य उवाच।

त्रथातः सम्प्रवच्यामि महादानमनुत्तमम्।
विख्वत्रमितिख्यातं सर्व्यपापप्रनामनम्॥
तपनीयस्य ग्रुडस्य विषुवादिषु कारयेत्।
च्येष्ठं पलसङ्खेण तदर्जेन तु मध्यमम्॥
तस्यार्जेन कनिष्ठं स्थात् विख्वत्रक्षमुद्दादृतं।
ग्रन्यद्विंगपलादूर्जमग्रतोपि निवेदयेत्॥
घोड्गारन्ततयक्रं भ्रमम्भस्यष्टकाष्ट्रतम्।
नाभिमध्ये स्थितं विष्णुं योगाक्दं चतुर्भुजम्।
गङ्गचक्रेऽस्य पार्थेतु देव्यष्टकसमाद्यतं।
'ग्ररोनाम, नाभ्यन्तापक्रमान्तगामिग्रलाकाक्रतिर्वयवविश्वेषः

'नेमयः, प्रधयः भ्रमन्त्योवलयाकारेणावस्थिताः

तासामष्टकेन तुःखान्तरालेनाष्टतम्। विष्टितं, नाभिपद्मे स्थितमिति

त्रष्टदलपद्माकारा नाभिः तत्कर्षिकायां योगारूटिमिति हृहेगावस्थापितहस्तद्यं पार्श्वस्थितमङ्कचकं विष्णुं विन्यस्य दला-एक पूर्वीदिक्रमेण शक्यष्टकं प्रतिष्ठापयेत्। तस्चणं तु नार-दीये।

विमलीत्किषिणी जाना क्रिया योगा तथापरा। प्रजा सत्था तथेशाना नवमी वाप्यनुषहित ॥ सर्वा दिचणहस्तेन वरदेन विराजिता। सवीन चक्रे धारिखः स्त्रोरूपा वारभूषणा इति॥ त्रव देव्यष्टकसमाद्वतमितिवचनाववस्या त्रनुपयोगः। दितीयावरणे तद्वत् पूर्वती जनगायिनः। त्रितर्भृगुर्वेशिष्ठस ब्रह्मा कम्यप एव च॥ मत्यः कूर्मीवराच्य नरसिंहोऽय वामनः। रामोरामय क्षणाय बुदः कल्कीति च क्रमात्॥ जलपायिप्रस्तीनां, लचणमुत्तं ब्रह्माण्डदानद्ये।

मत्यादीनान्तु पञ्चराते। वामे यङ्गं गदां दचे दिभुजीमत्यक्षपध्क्। नराङ्घिमत्यरूपी वा मत्यरूपी जनाईनः॥ एतदेव कूर्मलचणं मत्यपदस्थाने कूर्मपदप्रयोगे सति। मध्पिङ्गलवर्णच चतुर्बाह्वायुधैर्युतम्। नराङ्गं शूकरास्यं च मनाक्पीनं सुभीषणम्॥ श्रीर्वामकूर्परस्था तु धरानन्तौ पदानुगौ। एतद्रूपधरं देवं वराष्टं भुतिसुतित्वस्॥ ज्वलद्ग्निसमाकारं सिंचवक्वं नराङ्ग्कम्। दंष्ट्राकरालवदनं ललज्जिह्नं सुभीषणम्॥ वत्ताचं जटिलं ऋषं त्रालीटं पीनवचसम्। श्रभेद्यतीव्रनखरं वामारूक्ततदानवं॥ तद्व बोदारयन्तं च कराभ्यां नखरें भृ्यां।

गदाचक्रधरं दाभ्यां नरसिंहं जगतप्रभुम्॥ कुण्डीच्छनधरोदिद्यार्वामनः परिकीर्त्तितः। चतान्तकरणं घोरमुद्दहन् परश्चं करे॥ जामदग्नाः प्रकर्त्तव्यो रामी रोषारुणेचणः। युवा प्रसन्नवद्नः सिंहस्कन्धो महाबलः॥ त्राजानुबाहुः कर्त्तव्यो रामी बाणधनुर्हरः। गङ्कचक्रधरः कार्यो नीलोत्पलदलच्छविः॥ क्षणो दीर्घिदवाद्य सर्वदैत्यचयद्भरः। काषायवस्त्रसंवीतः स्त्रस्यसंस्त्रचीवरः॥ पद्मासनस्यो दिभुजी ध्यायी # बुदः प्रकीर्त्तित:। खङ्गीद्यतनरः क्रुडी ह्यारूटो महाबनः॥ म्बेच्छोच्छेदकरः कल्को दिभुजः परिकोर्त्तित दति। **ढतीयावर्णे** गौरी माढभिवंसुभिर्युता॥ गौरी: लचणमुत्तां, ब्रह्माण्डपुराणे। ब्रह्माखाद्याः सप्तमातरः। तासाञ्च, लचणमुत्तं लचणसंग्रहे । गौरी चतुर्भुखी वीरा अचमाला सुचान्विता। कुण्डाज्यपानिणी वामे ब्रह्माणी हंससंस्थिता॥ गौरी, नौरवर्णा ब्रह्माखीविशेषणमितत्। विनेवा शूलहस्ता च जटाखग्छेन्द्मिग्छिता। कपालमालिनी शक्ता रुट्राणी व्षयंस्थिता॥

रता प्रतिधरा देवी रत्तमाल्याम्बरान्विता।

चेमाद्रिः

भीर इति कचितपाठः।

शिखिपृष्ठसमारूटा कौमारी स्वन्दरूपिणी॥

शक्ष-चक्र-गदा-शार्श-खन्नहस्ता च तार्चगा।

श्यामा चतुर्भुजा देवी वैणावी वनमालिनी॥
कणा पीनोदरा क्रूरा श्वारास्थानुकारिणी।
सवस्वा यौवनीद्विन्ना नार्थाभरणभूषिता॥
वाराही महिषस्था तु मिद्रा दण्डधारिणी।
खह्ग-खेटकसंयुक्ता श्रथवापि चतुर्भुजा॥
सहस्राचा गजारूटा हेमाभा वज्रधारिणी।
इन्द्राणी सर्व्यसिंखार्था सर्वाभरणभूषिता॥
गत्तीची चौणदेहा तु चामकुचिभयद्वरी।
विव्वतास्था च दंष्ट्रीया शिवे वा कौशिके स्थिता॥
लेलिहाना विमुक्ताची ज्वलत्केशाहिमण्डिता।
होपिचमीस्वरा क्रुडा चामुण्डा मुण्डमालिनी॥
जिटला वर्त्तुला नार्चा चतुर्वाहुषु विभ्वती।
कपालकर्त्तरी यास्ये पाशं श्वा वामत दित॥

वखष्टकलचणमुत्तं ब्रह्माण्डदाने । चतुर्ये द्वाद्मादित्या वेदायतार एव च । पञ्चमे पञ्चभूतानि कद्रायेकाद्मेव तु ॥ लोकपालाष्टकं षष्टे दिङ्गातङ्गास्तयेव च । सप्तमेऽस्त्राणि सर्वाणि मङ्गल्यानि च कारयेत् । अन्तरान्तरतो देवान् विन्यमेद्ष्टमे प्रनः ॥

पुराणे द्ति कचित् पाठः।

<sup>( 82 )</sup> 

श्रादित्य-सोक्षपालादि-गजानां, सच्चम्रुक्तं, ब्रह्माण्डदाने । वेदस्रकृपाणि, महाभूतघटदाने वच्चन्ते । पञ्चभूतानि, पृथिव्यादीनि ।

तस्रचणमुक्तं विष्णुधर्मीत्तरे।

ग्रुभवणी मही कार्या दिव्याभरणभूषिता।

चतुर्भुजा सौम्यवपुश्चन्द्रांग्रुसदृशाम्बरा॥

रत्नपातं सस्यपातं पात्रमीषधसंयुतम्।

पद्मं करे च कर्त्तव्यं भुवी यादवनम्दन॥

दिग्गजानां चतुर्णी सा कार्या पृष्ठगता तथा।

सर्वीषधियुता देवी ग्रुक्तवर्षी ततः स्मृता॥

श्रूपां क्पमुक्तं, स्कन्दपुराणे।

तस्य ध्यानवतः पूर्वमापः प्रत्यस्तां ययुः ।
स्त्रीरूपाः ग्रभ्वस्थि द्वभुजाः खेतवाससः ।
दधानाः पायकस्यौ करयोर्मकरासना ॥
तेजस्वग्नः, तस्य रूपमुत्तं ब्रह्माण्डदाने ।
वायोश्व, त्राकायरूपमृत्तं विण्युधर्मोत्तरे ।
नीसीत्यसाभं गगनसद्धीम्बरधारि च ।
चन्द्राक्षेद्रस्तं कर्त्तव्यं द्विभुजं सौम्यदर्शनम् ।
दिरष्टवर्षाकारश्च स्त्रीपंसव्यक्षनोज्भितम् ॥
रुद्रस्त्रचण्मुतः, विश्वकर्मणा ।

रहत्व व पनुता निवस्तान पा ।

रत्नवर्णा स्त्रिनयना विभुजा चन्द्रमीलयः ।

जिटलास प्रकर्त्तेच्या रुद्रा बाणधनुर्द्धेरा दति ॥

सप्तमेऽस्त्राणि, सर्वाणीति, अत्र सत्यपि सर्वभ्रम्दे घीड्णस्तीष्ठ-

सिवियोपयोगित्वादष्टावस्त्राणि मङ्गल्यानि चाष्टावित्वेतावतामेव परियक्षो न्याय्यः।

> त्रस्नाखुक्तानि, गरुड़पुराणे, खद्ग-शूल-गदा-श्रक्ति-कुन्ता-सुश-धनूं वि च । स्वधितिस्रेति शस्त्राणि तेषु चापं प्रशस्त्रत इति॥

> > मङ्गल्याखाइ परागरः।

दिचिणावर्त्तेयङ्घ रोचना चन्दनस्तथा। मुक्ताफलं हिरख्य च्छत्रचामरमेव च। यादर्भवेति विष्रेयं मङ्गलं मङ्गलावस्रम्॥

यन्तरान्तर इति पूर्वीक्तः, सर्वेरेव सम्बध्ते यन्तराणाम-न्तरी मध्यदेश इत्यर्धः यष्टमावरणे तु पूर्वीक्तान् ब्रह्मादीन् षोष्ठ-यदेवान् विन्यसेदिति दानविवेककारः यभीष्ट देवान्विन्यस्येदिति केचित् एते च देवताविशेषा विष्वचक्रनिर्माणार्थमवक्तप्रस्थैव सुवर्णस्य मध्यतयकारूढा निष्पादनीयाः न पृथक् सुवर्णेन तथा-विध स्थैव चक्रस्य कार्य्यतयोपदेशात्।

तुनापुरुषवच्छेषं समन्तात्परिकल्पयेत्।
त्रहात्वद्मण्डपसभार-भूषणाच्छादनादिकम् ॥
विश्वचक्रं ततः कुर्य्यात् क्षणाजिनतिनोपरि।
तथाष्टादय धान्यानि रसांच नवणादिकान्॥
पूर्णेकुभाष्टकच्चैव वस्ताणि विविधानि च।
मान्पेचुफनरत्नानि वितानं वापि कारयेत्॥
अत्नादिशब्देन, दृष्टि-याद-शिवादिपूजा-

# ब्राह्मणवाचनाधि-वासनादौनि संख्लासी।

### भविष्योत्तरे।

अधिवास्य ततस्रकं पश्चाडोमं समाचरेत्। चातुश्चरिष्णकास्त्रन्नाम्मसाश्चतुरोऽष्ट वा॥ होमं कुर्थ्ययेतात्मानो वस्ताभरणभूषिताः। होमद्रव्यसमोपेताः सुक्सुवैस्ताम्नभाजनैः॥ चक्रप्रतिष्ठितानान्तु सुराणां होम द्रष्यते। तिक्किर्जुद्वयास्त्रन्तैः सर्वीपद्रव्यान्त्ये॥

## मत्यपुराणे।

ततोमङ्गलप्रब्देन स्नातः प्रक्लाम्बरो ग्रही।
होमाधिवासनान्तेषु ग्रहीतकुसमाण्वलिः॥
इमस्चारयेनातं तिः कला तु प्रदित्तणम्।
नमी विष्वमयायेति विष्वचकात्मने नमः॥
परमानन्दरूपी लं पाहि संसारकर्मात्।
तेजीमयमिदं यसात् सदा पष्यन्ति योगिनः॥
हृदि तत्वं गुणातीतं विष्वचकं नमाम्यहम्।
वासुदेवे स्थितं चक्रं चक्रमध्ये च माधवः॥
प्रन्योन्धाधाररूपेण प्रणमामि स्थिताविह।
विश्वचक्रमिदं यसात् सर्व्वपापहरं परम्॥
प्रायुवच्चाधिवासस्य भवादुद्वर मामतः।
इत्यामन्त्राच योद्यात् विष्वचक्रं विमत्तरः॥
विस्ततः सर्वपापेभ्यो विण्यालोके महीयते।

वैकुण्डलोकसामाद्य चतुर्वाहुः सनातनः ॥
सैव्यते ऽपारसां सङ्घेस्तिष्ठेत् कल्पयत्वयं।
अनापि पूर्ववहानवाक्यमभिधाययथायति सुवर्णदिचिणासहितंजल-

पूर्णभाचार्यादिभ्यः सम्प्रदान प्रतिपादनं तदनु च्यान्ये भ्योपि दानम् दीनानायतप्रणम् खल्पेलेकाग्निविधानस्र लिगाचार्य्याणां विभागव्यवस्था चेति सर्वं प्रकृतिवदनुष्ठेयं, ततः पुर्खाद्याचन-देवतापूजनविसर्जनानि कुर्यात्।

> प्रणमेद्वा खयं कत्वा विख्व चर्म दिने दिने ॥ तस्यायुवेर्देते निर्ल्यं लच्मीय विप्रला भवेत्।

द्ति सकल जगत्सुराधिवासम्
वितरित यस्तपनीयषोड्यारम्।
हरिभुवनसुपागतः ससिद्वे
धिरमधिगम्य नमस्यते थिरोभिः॥
श्रसुदर्यनतां प्रयाति यनी
मेदनसुदर्यताच्च कामिनीनां।
ससुदर्यनकेयवानुरूपः
कनकसुदर्यनदानदम्धपापः॥
हत्रगुरुद्दितानिषोड्यार
प्रवरसुदर्यनदानता निरस्य।
ब्रजति च समुरारिधाम भिला
भवमतित्य भुवने भलान भूयः॥
इति मस्यपुराणीक्षी विष्वचक्रदानविधः।

त्रय कत्यस्ताभिधानं त्रयोद्यं महादानमुपवर्ष्यते। मत्ययस्वाच।

त्रधातः सम्यवस्थामि महादानमनुत्तमम् ।

महाकल्पलता नाम महापातकनाथनम् ।

पुष्पां तिथिमधासाद्य क्कता ब्राष्ट्राण्वाचनम् ।

महत्विग्मण्डपसभारभूषणाच्छादनादिकम् ।

तुलापुरुषवत् कुर्यात् लोक्षेयावाचनादिकं ॥

त्रादियम्दव्याख्यानं पूर्व्वत् ।

चामीकरमयीः कुर्यात् द्यकल्पलताः सभाः ।

नानापुष्पफलोपेता नानां स्वकिमूषिता ॥

विद्याधरसुपर्णानां मिथुने रूपयोभिताः ।

हरोनादिसुभिः सिद्धः फलानिच विस्कृत्मैः ॥

चामीकरं, सुवर्णं कल्पलतास्तुलाकारा विधेयाः,

नानाफलानि, पुंस्तीगोगजव जिप्रस्तीनि, स्वरूपपुष्पफलानां तलनार्थलेनैवोपपत्ते:।

'ग्रंशुकानि, वस्त्राणि। सुपर्णाः, पश्चिणः।

एवं दशकत्वतां विधाय विदिक्याम् लिखितचक्रस्योपिर मध्ये हयं पूर्वादिदिचु चाष्टी स्थापयेत्।

लोकपालानुसारिष्यः कर्त्तव्यास्तासु देवताः । ब्राह्मीमनन्तप्रक्तिञ्च लवणस्योपरि न्यसेत्। अधस्ताञ्च तयोर्मध्ये पद्मगङ्कतरे स्रुप्ते॥

**<sup>\*</sup>दरनादिश्राभिरिति क्वचित्पाठः।** 

स्रोकपासामुसारिखो देवता, लीकपासयक्तय इत्यर्थः ।

श्रिष्ठाच तयोरिति, मध्यस्थापितयोः कत्यस्तयोरधस्तात्
पद्माकारां ब्राह्मीं, श्रृष्ठधरामनन्तश्रक्तिच्च स्थापयेत् ।

स्वणादिपरिमाण्य, परिमाण्विशेषा-

निर्देशात् पुरुषे क्छ्या नियस्यते । लवणं स्तूपयोर्न्थस्ये दिति क्षितिपाठः तत्र स्तूपो राशिः हिवचनं राशिष्टयापे चयेति ।

इभासनस्थात गुढे पूर्वतः कुलिशायुधा ।
रजन्यजस्थिताग्नेयोस्तु होपाणिरवानले ॥
पाग्यामहिषमाक दागदिनी तन्द्लोपरि ।
छतेन नैक्टिती स्थाप्या सखडा दिषणापरे ॥
वार्णे वार्णी चीरे भवस्था नागपाणिनी ।
पताकिनी च वाय्ये सगस्था शकीरोपरि ॥
सौग्या निलेषु संस्थाप्या शिक्षनो निष्ठिसंस्थिता ।
माहेष्वरी व्रषगता लीशपाणिः निश्चलिनी ॥

इभी-गजः सच चतुर्दन्तीविधेयः, कुलियं, वजं, रजन्यजिख-तेति, रजनी, हरिद्रा, यजः, छागः, हरिद्रोपरिस्थापिता स्छाग-वाहनेत्यर्थः यनसे, यानेयदिग्सागे, दिचणापरे नैक्टं तिद्ग्मागे नैक्टतीप्रेतवाहनेत्यविधेयं भवस्थामकरवाहनेत्यर्थः।

निधिसंस्थितेतिनिधिक्षपं कलगानुकारि।
मीलिन्धोवरदास्तद्वत् कर्त्तव्या वालिकान्विताः।
गत्व्या पञ्चपलादूर्देमासहस्रात् प्रकल्पयेत्॥
सर्व्वासामुपरिष्टाच पञ्चवर्षः वितानकम्।
धेनवी दशकुभाय वस्त्रयुग्मानि चैव हि॥

मीलिन्यो, मुकुटधराः, वरदा इति, यथोक्तायुधधारिणः करा-दितरेण करेण वरदमुद्रान्विताईत्यर्थः। 'वालिका, कर्णभूषणं बालकान्विता इति क्वचित्पाठः तदा वामीलङ्गस्थितवालकाइति व्याख्या एतच पञ्चपलादिपरिमितकन्पलताकरणोपक्रमसुवर्णे-नैव विभज्य सर्वं कर्त्तव्यं, पृथक्द्रवेण कर्त्तव्यानुष्ठपदेशात्।

मध्यमद्देत गुरवे ऋितग्भ्योन्यास्तथैब च। ततो मङ्गलयन्देन स्नातः श्रुक्ताम्बरी बुधः। चिःप्रदिचणमाद्यस्यानेतानुदीरयेत्॥

तत इति होमाधिवासन पुर्ण्याहवाचनादि पूर्वीत कर्मकला-पानन्तर्यमुचते, स्नात इति कुण्डसमीपवर्त्तिकलगस्थितसर्वीषधि-जलेन ऋितासः स्नापितः, ग्रहीतकुसुमाञ्जलिरित्यपि क्रेयं।

श्रथ मन्तः।

नमोनमः पापविनाशिनीभ्यो ब्रह्माण्डलोकेखरपालनीभ्यः। श्रामंसिताधिक्यफलप्रदाभ्यो दिग्भ्यस्तयाकत्यस्तावध्भ्यः॥

अथ पूर्ववत् प्रयोगमुचार्य्य मध्यमे हे देवतादिसहित कल्पलते गुरवे प्रतिपाद्य शेषा ऋ विग्माः प्रतिपाद्येत्।

तदनुच्चया अन्येभ्योपि दानं दीना नाथ पूरणं, खल्पेलेकाग्नि विधानं चेति पूर्वीक्रमनुसन्धेयं। ततः पुर्णाह्वाचनदेवतापूजन विसर्जनानि कुथात्।

द्ति सक्तलदिगङ्गनाप्रदानं भवभय स्दनकारि यः करोति।

श्रीभमतणलारे स नाकलोके
वसति पितामहवसराणि तिंशत्॥
श्रीभमतणलारे, दष्टफलदायिनि।
पित्रशतमवतारयेद्ववाब्धेः
सच दुरितौष्विनाशश्रुद्वेहः।
सुरपतिविनतासहस्त्रसंख्यैः
परिवृत्तमम्बुजसंसदाभिवन्यः॥
दति विधानमिदं सदिगङ्गनाकानकलपलताविनिवेदने।
पठित यः स्तरतीह तदीच्येत
स पदमेति पुरन्दरसेवितम्॥
दति मत्यपुराणोक्तः कल्पलतादानविधिः।
श्रय सप्तसागरसंद्यं चतुदेशं महादानमाख्यायते।

#### मत्य उवाच।

श्रथातः सम्मवस्थामि महादानमन्त्रमं।
सप्तसागरकं नाम महापातकनाग्रनं।
पुण्यं दिनमथासाय काला ब्राह्मणवाचनम्॥
तुलापुक्षवत् कुर्थात् लोकेश्यावाहनं बुधः।
ऋित्मण्डपसभारभूषणाच्छादनादिकं॥
श्रादिश्रव्हेन, वृडिश्राड-पुण्याह्वाचनादि।
कारयेत् सप्तकुण्डानि काञ्चनानि विचचणः।
प्रादेशमाताणि तथारितमाताणि वा पुनः॥

कुथालसपलादूर्डमासहस्राच यिततः।
संख्यायानिच सर्वाणि कणाजिनतिलोपि ॥
कुण्डानि, भाण्डानि, प्रादेशादिपरिमाणं, तिथ्यगूर्डपरिच्चयम्।
एकविंशत्यङ्गुष्ठपर्वपरिमितोरितः तद्दें प्रादेशः, तिला,
द्रोणपरिमाणाः सौदर्णसंप्रदेशास्त्रशाणां कणाजिनसम्बन्धिनां
तेषां तथाव्यासिद्र्यनात्।

प्रथमं प्रयेत् कुण्डं लवणेन विचचणः।

दितीयं पयसा तद्दनुतीयं सिपैषा पुनः॥
चतुर्यं तु गुडेनैव दभा पश्चममैव च।

षष्ठं प्रकरिया तद्दसप्तममं तीर्थवारिणा॥
स्थापयेसवणस्थान्ते ब्रह्माणं काञ्चनं ग्रमं।
केग्रवं चीरमध्ये तु ष्टतमध्ये महेश्वरं॥
भास्करं गुड़मध्ये तु दिधमध्ये सुराधिषं।

ग्रक्षरायां न्यसेसच्सीं जलमध्ये तु पार्व्वतीं॥
सर्वेषु सर्वरत्नानि धान्यानि च समन्ततः।

ब्रह्मादिप्रतिमालचणमुक्तं, ब्रह्माण्डदाने सर्घेरतानि सर्वे-धान्यानिच परिभाषायां।

> तुर्लांपुरुषवक्षेषमचापि परिकल्पयेत्। ततो वार्वाचीमान्ते स्नापितो वेदपुङ्गवेः। विः प्रदुष्णिणमाद्यसम्मानेतानुदाहरेत्॥

शिषशक्त पुर्णाहवाचनमाचार्यादिभ्यो जलपूर्वीतं दानं। तदनुष्त्रयाचान्यभ्योऽपि दानं दीनानायतप्णं, खल्पेष्वेकान्निविधानिस्याचनुसन्धरं। अयं विशेषः, दितीयदिवसे तुलापुर्व-

षोत्तकर्भशिषसमाप्ती पूर्णीइते: पूर्वमान्यतिलेस्त बिङ्गमन्तेण सहस्र संख्योवारणहोम: कर्त्तव्यः।

नमोवः सर्वसिस्वनामाधारेभ्यः सनातनः।
जन्त्रनां प्राणदेभ्यस्य समुद्रेभ्योनमोनमः॥
चौरोदकाज्यद्धिमाधवलावणे सुसाराम्रतेन भुवनत्वयजीवसङ्घान्।
ग्रानन्दयन्ति वसुभिस्य यतो भवन्तस्तस्मान्माप्यघविनाग्रमलंविद्ध्वं॥
यस्मात् समस्तभुवनेषु भवन्त एव
तौर्यामरासुरसुवद्यमणिप्रतानं।
पापच्यास्वर्विलेपनभूषणाय
लोकस्य विश्वति तदस्तु ममापि लच्नीः।

ततो, यथा ग्रांतिदिचिणासिहतसंप्रदानान्ते पूर्ववत् पुर्खा-हवाचन-देवतापूजनविसर्जनानि कुर्यात्।

द्दित रसामरसंयुतान्
स्विरिविस्मयवानित्त सागरान्।
श्रमलकाञ्चनवर्णमयानसी
पदसुपैति हरेरमरावृतः॥
सकलपापविघातविराजितः
पित्वपितामहपुचकलचकं।
नरकलोकसमाकुलमप्यलं
ऋगिति सोऽपैयते शिवमन्दिरं॥

इति मत्स्यपुराणोत्तः सप्तसागरदानविधिः।

श्रथ रत्नधेनुसमाख्यं पञ्चदशमहादानं प्रतिपाद्यते । मत्थ्यपुराणे मत्थ्य उवाच ।

यथातः संप्रवच्यामि महादानमनुत्तमम् । रत्नधेनु इति ख्यातं गोलोकफलदनृणाम् ॥ पुण्यां तिथिमथासाद्य तुलापुरुषदानवत् । लोकियावाहनं कत्वा ततोधेनुं प्रकल्पयेत् ॥ भूमी क्षणाजिनं कत्वा लवणद्रोणसंयुतम् । धेनुंरत्नमयीं कुर्थात् संकल्प्य विधिपूर्वकं ॥ लोकियावाहनमित्युपलचणं

यत्र हि देग-काल-वृहियाह-गिवादिपूजा-ब्राह्मणवाचनगुरुक्टित्विग्वरण-मधुपर्कदान-कुण्डमण्डप-वेदिका-चक्रलेखन-वितान-तोरण-पताकादिकं मत्यपुराणोक्ततुलापुरुषविहितं संग्टह्यते धेनुं प्रकल्पयेदिति लवणाद्रोणोपरि प्राङ्मुखीमुद्क्यादारेखाभिः सवसाङ्गवाक्ततिम् रचयेदित्यर्थः।

स्थापयेत्पद्मरागाणामिकाशीतिं मुखे बुधः। पुष्परागधतन्तद्वहीणायां परिकलायेत्। ललाटे हेमतिलकं मुक्ताफलधतं दृशीः॥

घोणायां, नासिकायभागे, हेमतिलकादिषु, सारतः, परिमाण-तय फलविगेषे इति न्यायात् ज्ञायते, यथाणक्त्यनुष्ठानं सुक्ताफल-णतन्त्रेत्रदये विभज्य स्थापनीयम् ।

भ्र्युगे विद्रमणतं श्रुक्ती कर्णंडये स्थिते। काञ्चनानि च यङ्गाणि भिरी वज्रशतासकम्॥ यङ्गाणीति, वस्मयङ्गापेचया बहुवचनम् योवायां ने चपदकं गोमेदक यतात्मकम्। इन्द्रनील यतं पृष्ठे वेदूर्य यतपार्थके ॥ स्फटिके कद्रन्त हसीगन्धिक यतात्कटिम्। खुरा हममयाः कार्याः पुच्छं मुक्तावलीमयम्॥

स्फटिकेरित्यत्न, साइचर्यात् तद्ददितिवचनाच्छतसंख्यैरित्यव-धेयं, सौगन्धिकं, माणिकाविशेषः, मुक्ताफलानामपि शतसंख्यत्वम-वधेयं।

स्थिकान्तेन्द्कान्ती च घाणे कर्प्रचन्दनम्। कुङ्गानि च रोमाणि रौष्यां नाभिच कारयेत्॥ गारुक्ततमतं तद्दपाने परिकल्पयेत्। तथान्यानि च रतानि स्थापयेलार्वसिक्षु॥ अन्यानि, माणिकादीनि यथाणिति यथालाभं स्थापयेत्। कुर्य्यात् प्रकरिया जिह्वां गीमयञ्च गुडासकम्। गीमूत्रमाज्येन तथा द्धिदुग्धं खरूपतः॥ पुच्छाये चामरन्दयात् समीपे तास्रदोहनम्। कुण्डलानि च हैमानि भूषणानि च प्रक्तितः। कारयेदेवमेवन्तु चतुर्घांग्रेन वलाकं॥ एव मेवमिति, एतैरेव धेनूतौरतादिद्रव्यैरिखर्थः। तथासर्व्वाणि धान्यानि पादा बेचुमयाः स्नृताः । नानाफलानि सर्वाणि पञ्चवर्णवितानकम्॥ एवं विरचनां कला तद्वीमाधिवासनम्॥ ऋतिग्यो दंचिणां दत्ता धेनुमामन्त्रयेह्यः। गुडधेनुवदामन्वा इदञ्जीदाहरेत्ततः ॥

तहदिति, मत्यपुराणोत्तातुलापुरुषदानवदित्यर्थः । सर्वेषिधस्नानादिकमपि तहदेव च्चेयं दिचणां दच्चेति क्रमी-ऽत्राविविच्तः, दिचणाचात्र यथायित सुवर्णः, तृपकर्त्तृ के तु दाने यामरत्नादय, दति गुडधेनुवत् यालस्मीरित्यादिमन्त्रेः ।

त्वां सर्व्यदेवगणधाम यतः पठिन्ति
चद्रेन्द्रविषाक्षमलासनवासुदेवाः।
तस्मात् समस्तभुवनचयदेवयुक्ताः
माम्पाहि देवि भवसागरपौड्यमानम् ॥
आमन्त्र्य वेत्य मभितः परिष्ठत्य भक्त्याः
दद्यात् दिजाय गुरवे जलपूर्व्यकन्तां।
यः पुष्यमाप्य दिनमच क्रतोपवासः
पापैविं मुक्ततनुरेति पदं मुरारेः॥

परिव्रत्य, प्रद्विणीकत्य ग्रहीतक्षम्भाष्त्रसिरित्यपि द्वेयं। क्वतीपवासत्वमधिवासन्दिने, श्रथक्ती तु नक्कमित्युक्तं गुरवे द-द्यादित्येकाग्निपचिवषयं। श्रनेकाग्निपचेतु तुलापुरुषवद्या-वस्या दानानन्तरं पूर्व्ववत्युष्याच्चवाचन-देवतापूजन-विसर्जनानि कुर्यात्।

द्ति सकलविधिन्नो रक्षधेनुप्रदानम् वितरित स विमानं, प्राप्य देदीप्यमानम् । सकलकलुषमुक्ता बन्धुभिः पुत्रपौत्रैः सहमदनसुरूपः खानमभ्येति प्रक्षोः॥ द्रति मस्यपुराणोक्तोरक्षधेनुदानविधिः। श्रय महाभूतघटणव्दितं षोड्यं महादानमिष्ट निरूप्यते।

#### मत्य उवाच।

त्रयातः सम्प्रवच्यामि महादानमनुत्तमम् । महाभूतवटं नाम महापातकनायनम् ॥ पुर्ण्यान्तिथिमयासाद्य क्षत्वा ब्राह्मण्वाचनम् । ऋत्विग्मण्डपसभारभूषणाच्छादनादिकम् । तुलापुरुषवत् कुर्यात् लोकेयावाहनादिकम् ॥

त्रादिमन्दस्तु, पूर्ववदेव व्याख्येयः । कारयेत् काच्चनं कुमां महारक्षाचितं बुधः । प्रादेगादङ्गुलगतं यावत् कुर्यात् प्रमाणतः॥ चीराज्यपूरितं तद्दत्कल्पद्यसमन्वितम् ।

चौरष्टते गव्ये, समपरिमाणे च स्थापनीये कल्पव्रचलचणं पञ्चणाखलादिकल्पतक्दाने द्रष्टव्यम्।

> पद्मासनगतांस्तद द्वद्मविश्व महेश्वरान् । वराहेशोद्गृतां तदत् कुर्यात् पृथ्वीं सपङ्कजाम् ॥ वरुणश्चासनगतं काश्चनं मकरोपरि । इताग्यनं मेषगतं वायुङ्गृतसगासनम् ॥ तथाकागाधिपं कुर्यात सूषकस्यं विनायकम् । विन्यसेद्वटसध्ये तान् वेदपश्चकसंयुतान् ॥

ब्रह्मादिलचणं, वरुणादिलचण्च मत्यपुराणीत्तब्रह्माण्ड-दानविद्वितम् वेदितव्यं, वराहलचणं तु पद्मपुराणीत्तब्रह्माण्डे।

विनायकम्बरूपं इस्तिरण इति । ऋग्वे दस्याचसूत्रन्तु यजुर्वे दस्य पङ्गजं । सामवेदस्य वीणा स्यादीणां दिचणतोन्यसेत्॥

श्रष्टक वेदस्य पुनः सुक् सुवी कमलं करे। पुराणवेदीवरदः साचस्रत्रकमण्डलुः॥ परितः सर्वधान्यानि चामरासनदर्पणम्। पादुकोपानहच्छ वदीपिकासूषणानि च॥ शय्या च जलकुश्वाय पञ्चवर्णवितानकम्। स्नावाधिवासनानी तु मन्त्रमेतसुदीर्येत्॥ पादुका, काष्ठक्तता, जलकुम्बा:,

षोडग, प्रक्तती तथादर्भनात्।

अधिवासनान्ते स्नालेति पूर्विसान् दिने अधिवासनं विधाय दितीयदिवसे पुखाइवाचनादिपूर्णीहितपर्थन्तं कसीप्रेषं समाप्य सर्वेषिधजलैः पूर्ववद्दत्विग्भिः स्नापितो यजमानस्तिः पदिचण-मावृत्य ग्रहीतकुसुमाञ्जलिः' वच्चमार्णं मन्त्रमुदाहरेत्।

> नमो वः सर्व्य देवानामाधारेभ्ययगाचरे। महाभूताधिदेवेभ्यः शान्तिरस्त् शिवं मम ॥ यस्मान किञ्चिदप्यस्ति सहाभृतैर्विना कतम्। ब्रह्माण्डे सर्वे भूतेषु तस्मात् श्रीरचयास्तु से॥ इत्युचार्थ म'हाभूतघटं यो विनिवेदयेत्। सर्व्वपापविनिर्मुत्तः प्रयाति परमां गतिं॥ विमानेनार्भवर्णेन पित्वस्युसमन्वितः। स्तूयमानोऽमरस्त्रीभिः पदमभ्येति वैचावम्॥ ग्रन च, जलपूर्व वाह्मणे भ्यः प्रदेये

प्रतिपादिते तुलापुरुषविद्यभागव्यवस्था तदनुच्चयाचान्येभ्योऽपि दानं दीनानाथपूरणं च कत्ते यां अदिच एस कर्मणीनिष्णललात्।

यथायित गुर्वादिभ्यो भूमिसुवर्णीदिकं दिस्ति सस्पेति सस्पेति मान्न-विधानमप्यवगन्तव्यं तदनन्तरं पूर्व्ववत्पुर्ण्याद्ववाचन-देवतापूजन-विसर्जनानि ।

षोडग्रैतानि यः कुर्यात् महादानानि मानवः।
न तस्य पुनराष्ट्रत्तिरिह लोकेऽभिजायते॥
इति पठित य इत्यं वासुदेवस्य पार्के
ससुतिपढकलनः संश्र्णोतीह सम्यक्।
पुरिपुभवने वा मन्दिरे वाक्स स्मीश्विरममरवधूभिमीदिते सीऽपि कल्पम्॥
इति मत्यपुराणोको महाभूतघटदानविधिः।

द्रति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवस्य समस्तकरणाधीश्वरसक्तविद्याविशारदश्रोक्षेमाद्रिविरचिते
चतुर्व्वर्गचिन्तामणो दानखर्ण्डे
धोड्रश्रमहादानविधिः।

### अय पष्टाध्यायः।



# श्रय पर्व्वतदानविधिः।

त्रयं लोकालोकः परमिष्ठमवान् यखदुद्यः
सुपार्ष्वेषायित्रीः कलितविषुलाभीगसुभगः।
इतिप्रत्यचेऽपि स्मुरदेखलग्रेलेन्द्रविभवः
परं हेमाद्रिलं प्रकटयति वित्रान्तविबुधः॥
धान्यग्रेलादिदानानामिह हेमाद्रिस्रिणा।
विचित्रविधिविस्तारः प्रस्तावः क्रियतेऽधना॥
तत्र धान्यपर्वेतदानं तावदुच्यते तदेव पद्मपुराणे।

#### भीषाउवाच।

भगवन् श्रोतुमिच्छामि दानमा हार्नामु समम्। यदच्यं परे लोके देविष गणपूजितम्॥

#### पुलस्य उवाच।

मिरोः प्रदानं वस्त्रामि दश्या मुनिसत्तम । यत् प्रसादात्ररो लोकानाप्रोति सुरपूजितान् ॥ सुराणेषु च देवेषु यज्ञेष्वायतनेषु च । न तत् फलमधीतेषु क्षतिष्यिष्ठ यदसुते ॥ पुराणेषु वेदेषु यज्ञेष्यायतनेषु च, क्षतेषु न तत् फलमिति सम्बन्धः।

तसाहिधानं वस्थामि पर्वतानामनुत्तमम्। प्रथमी धान्यमैनः स्वात् द्वितीयी लवणाचनः॥ गुड़ाचलस्तृतीयस्तु चतुर्थी हेमपर्व्यतः। पञ्चमस्तिलग्रैलः स्वात् षष्ठः कार्पासपर्वतः॥ सप्तमी एतयैलय रवयैलस्तवाएमः। राजती नवमस्तद्वद्दयमः धर्कराचलः॥ वस्त्रे विधानमेतेषां यद्यावद्रमुर्व्वशः। अयने विषुवे चैव व्यतीपाते दिनचये॥ ग्रक्तपचे व्तीयायां उपरागे ग्रिशचये। विवाहीसवयन्ने वा दादश्यामयवा पुनः॥ ग्रुक्तायां पञ्चद्रश्यां वा पुरुषचेंच विधानतः। धान्यग्रैंलादयो देया यवात्रदं विधानतः॥ तीर्धे वायतने वापि गोष्ठे वापि भवाङ्गणे। मण्डपं कारयेद्वतया चतुरस्रमुदङ्मुखम्॥ प्रागुद्क्पवणं तहत्प्राक्षु खीवा विधानतः। मण्डप्लचणन्तु, परिभाषायां प्रतिपादितं।

त्रव चायं विधानक्रमः दानदिवसात् पूर्वेद्युः पूर्वाच्चे क्रत स्नातादिक्तियो यजमानी अमुक्तपर्वतदानमहं खः करिष्टे इति-क्रतसंकल्पो हिंदित्राद्यमाभ्यदियकं विधाय पूर्व्ववत् पुर्खाहवाचनं कुर्यात्, तदनस्तरं तु अदा अमुकस्मिन् देशे अमुकस्मिन् काले अमुकपर्वतदानेना इं यस्ये तत्र तदक्षभूतत्ते। मादिके अमुक्यमीणं अमुक्वेदाध्यायिनं ऋत्विजं त्वामहं वृषे दति।

पुराणवेदविदाचतुर्णामृत्विजांवरणं, तथा श्रीम् श्रव श्रमुकस्मिन् देशे श्रमुकस्मिन् काले श्रमुकपर्व्वतदानेनाचं यस्ये तत्र तदक्षभूतानि कर्षाणि कर्तुं कारियतुं च श्रमुकसगीत्रं श्रमुकश्मीणं श्रमुकवेदाध्यायिनं गुरुं त्वामचं वृणे द्रत्याचार्यं ष्टणुयात् वृतोस्मीति सर्वत्र प्रतिवचनं तत्र तावत् मधुपर्केणार्षये-दितिसर्व्वपर्वतदानसाधारकीऽयं विधिः।

> गोमयेनोपिकतायां भूमावास्तीर्थ वै कुणान्। तक्षध्वे पर्व्वतं कुर्यात् विष्कश्वपर्वताम्बतम् ॥ धान्यद्रोणसञ्ज्ञेण अविद्विरिश्लिक्तमः। मध्यमः पञ्चयतिकः कनिष्ठः स्थात् विभिः प्रतैः॥

> > द्रीणलचणमुत्री, परिभाषायां।

प्रमाणस्थानर चरणस्य पंसी द्वादशिमः प्रस्तिभिः कुडवी भवति श्रनेन कुडवेन चतुर्गुणात्तरं प्रस्थाटक द्रीणा भवन्ति श्रतः चतुः द्रीषष्ट्या कुडवेः स्वी भवतीति कस्पतरुगा व्याख्यातं ।

मेर्न हाबी हिमयस्तु मध्ये सुवर्ण हा चार्य स्थातः स्थातः स्थातः ।
पूर्वेण स्तापस्तव खर्माः ॥
यास्येन गोमेदन पुष्परानैः ॥
पश्चा चारकातनी सर्वैः
सीम्येन वेंद्र्य्यसरोजरागैः।

श्रीखण्डखण्डैरभितः प्रवास लतान्वितः श्रुतिशिलातवःस्वात् ॥ ब्रह्माथ विष्णुभगवान् सुरारि दिवाकरोऽप्यत्र हिरसमयः स्वात्। मूर्डव्यवस्था गतमसरेण कार्याः सुवर्षेन तथा हिजीघाः॥ चलारि ऋङ्गाणि च राजतानि-नितम्बभागेषपि राजतः स्थात्। यार्द्रे चुवंशावृतकन्दरस्त् **घृतोदकः प्रयवण्य दिन्नु ॥** ग्रक्ताम्बराखम्बुधरावली स्थात् पूर्वेण पीतानि च दिख्योन। वासांसि पश्चाद्य कर्व्युराणि रक्तानि चैवोत्तरतोषनाली॥ रीप्यामहेन्द्रप्रमुखानवाष्टी संस्थाप्य सोकाधिपतीन् क्रमेण। नानाफलाली च समन्ततः स्थात् मनीरमं माख्यविलेपनं च॥ वितानकं चीपरि पञ्चवर्ण मन्तानपुष्पाभरणं सितञ्च॥

मेरित्यादि, महाबीह्यो, राजात्रशालयः, वृच्चत्रयसंग्रुत, इति दिचणे मन्दारः, उत्तरे पारिजातो, मध्ये वल्पतरुरितिव्य-त्र्यं, तथा पूर्वतो हरिचन्दनं, पश्चिमे सन्तान इति तरुदयं च

ş

कुर्यात्, एते सर्वेपव्यतिषु कर्त्तव्या इति मर्कराचले वस्त्रमाणलात् सर्वेषाञ्च पञ्चमाखलमवधेयमिति ।

वर्जं, होरकं। गारुकातं, मरकातं। सरीजरागः, पद्मरागः।
मुक्ताफलादीनि च यथादिशं वस्त्रमाणराजतस्केषु निवेशनीयानि। पुरारिः, महेष्वरः।

ब्रह्मादिलच्चणमुर्तं ब्रह्माण्डदाने ।

'मूर्षव्यवस्था' उपरिदेशस्थिता ।

गतमसरेणः वित्तशाठारिहतेन ।

दिजीघाः, पिचसमूहाः ।

दिवीशा दृति क्वित्याठः ।

तर्ते त्रादित्यावसवीषद्रादिवीयाः तेषु, वस्त्रादिनचण्मुणं ब्रह्माण्डदाने, रुद्रनचणं विष्यचन्ने, द्रचुरेव वंगः, प्रतमेवीदकं, वस्त्राण्येव मेघसमूहाः कर्व्युराणि, चित्राणि।

लोकपाललचणमुक्तं ब्रह्माण्डदामे ।

द्रत्यंत्रिवेश्वामरशैलमग्रं मेरोच विष्कश्विगरीन् क्रमेण। तुरीयभागेन चतुर्द्दिशन्तु संस्थापयेत् पुष्यविलेपनाट्यान्॥ पूर्व्वेण मन्दरमनेक्रफलैच युक्तं युक्तं गणैः कनकभद्रकदम्बचिक्नं। कामेन काच्चनमयेन विराजमान-माकारयेत् कुसुमवस्त्रविलेपनाटंग॥ स्वीराक्षोदसरसाथ वनेनचैव रोप्येष यक्तिषटितेन विराजमानं।
याग्येन गत्थमदनस निवेधनीयो
गोधूमसस्यमयः कलधौतजग्वा॥
हैमेन यस्यपितना- इतमानसेन
वस्तैस राजतवनेन च संयुतः स्थात्।
पसात्तिला चलमने कसुगत्थिपुष्यसौवर्ण-पिप्पल- हिरस्मय- इंसयुक्तम्॥
ग्राकारयेद्रजतपुष्यवनेन तदःहस्तन्तितं दिधिसितो दरसस्तथाये।
संस्थाप्य तं विप्रसर्थे लम्यो चर्त्रतं॥
पुष्ये स हमवटपादप्रयेखरमामाकारयेत्कनकधेनु विराजमानं।
माचीकभद्रसरसाच वनेन तदःद्रीप्येण भास्तरवता च युतं विधाय॥

द्रविविश्वेत्यादि, एवं मेर्न निविश्व तचतुर्धभागपरिमितेन पृथक्द्रव्येण एकेकं विष्कश्विगिरं कुर्व्यात् न तु चतुर्धभागेन चतुरीपीति, तथाच लवणाचले वच्चिति चतुर्धांग्रेन विष्कश्वपर्व-तान् कार्येत्, पृथगिति, पूर्वेण मन्दरमिति, सिवधानाकान्दरी-ऽपि ब्रीहिमय एव, गणैर्युक्तमिति, पुरुषाक्ततिगणवयान्वित-मित्यर्ष्यः।

> चनेकफलाली युक्तं यवैरिति कचित्पाठः। तस्य सभूलले यवानुष्ठानमपि कार्यः।

कनकघटितेन भद्रकद्ग्बाख्येन वृचेण लचितं। कामलचणमाह विश्वक्या। चाप-वाण्धरः कामो रितप्रयान् सुमध्यमः। ग्रालीटो नन्दनो राजी क्पवान् विश्वमोहक इति॥ चीरपूरितेन, ग्रहणोदसंज्ञिकेन कृष्यघटितेन सरसा वने-

चौरपूरितेन, अरुणोदसंज्ञिकेन कृष्यघटितेन सरसा वने नापि कृष्यघटितेन विराजमानमिति संख्याः।

याम्ये नेत्यादि, गन्धमदनी, गन्धमादनः, क्रतधोतजम्बेति, सुवर्णजम्बुहचेण । यचपतिरूपसृक्तं स्वीप्रस्ने ।

ज्जलमापिङ्गनेत्रच्च गदिनं पीतविग्रहं। पुष्पकस्यस्वनाध्यचंध्यायेत् ग्रिवसखंसदेति॥

ष्टतमानसेनिति प्टतपृतिने मानसाभिधानेन राजतेन सरसा। पश्चादिति, पश्चिमदेशे दिधपृतितिसतोदंनाम रजत निर्मितंसर इति, विपुलशैलं, विपुलं नाम पर्वतं माचीकभद्रस-रसेति, माचिकं, मधु मधुपृतिने रजतमयेन भद्राभिधानेन सरसा युत मित्यर्थः।

त्रव च कामदेवस्य प्रत्यसुखलं हंसस्य प्रास्तुखलं कन-कथेनोई चिणामुखलं च प्रकराचलस्थितदिग्वेशेषसापेच्यं दैव-तेषु सर्व्व शेलेषु वेदितव्यं, चरमव्यवस्था कुतोपि शास्त्राद्यवस्थिति-रिति। एते च कामदेवादयः कदम्बादीनां निजपव्यतिष्टचाणा-मधस्तात्कर्त्तव्याः।

> होमैश्वतुर्भिरथवेदपुराणविद्धि-दीन्तैरनिन्धचरितास्त्रिभिर्द्धिनेन्द्रैः

पूर्वेण हस्तमितमत विधाय कुण्डं कार्यस्ति सैंवधित सिमत् सुधै य ॥ रानौ च जागरमनुद्वतगीततूर्यों -रावाहनञ्च कथयामि ग्रिलोचयानां॥

पूर्वेणेलादि मण्डपस्य पूर्वभागे इस्तमातं कुण्डं विधाय तस्य पूर्वीत्तरदिग्विभागे तुलापुरुषीतलचणां देवतावेदिं कला तत्र विनायकादिदेवताभ्यः पूर्वं वत् पूजां विदधात् अनन्तरसृतिजी-ऽग्निस्थापनान्ते यहाणां लोकपालानामित्यादिवच्यमाणदेवता-भ्यस्त ज्ञिङ्गमन्त्रेस्तिल दिद्रव्येण होमं कुर्युः। सहस्रेत्वय हे।तव्ये कुर्यात् कुर्णं कराक्षकमिलुकेरच इस्तपरिमितकुरण्डोपदेृगादा-इतिमहस्तं होतव्यमिति दानविवेककारः।

अव विनायकादयो हार्चिंगहेवा, हाद्गादित्याः, एकाद्म-कट्टाः, दशलोकपालाः, अष्टी वसवः, ब्रह्म-विश्यु-प्रिव-स्र्योश्वत्वारः काम-धनद-हंस-कामधनव-यलारः इत्वेवमेकाणीतिसंख्येभ्यो देवेभ्यः यहाणां प्रतिदेवतं चयोद्याहृतिहोमे विपञ्चा यद्धिक-मा इतिसहस्रं सम्पदाते अष्टयतन्तु होतव्यमिति ब्रह्माण्डपुराणे वच्चति तिलादीनिचलार्योव। हिवर्द्रव्याणि हतातानीत्यव-गन्तव्यं सिमधः, साधारखादुदुम्बरस्य हीमानन्तरं पुष्पीपहारा-नादाय वच्चमाण मन्त्रे याक्रमं पर्व्यतानावा हथेत्, तत्र मेरी-रावाहनमन्तः।

> लं सर्व देवगणधामनिधेविं रह मसाद्ग्रहिष्यमरपव्तत नाश्याश । चेमं विधत्स्व कुरु शान्तिमनुत्तमातः। ( 84 )

सम्पूजितः परमभित्तमता मया हि॥
तमिव भगवानीयो ब्रह्मा विष्णुिहेवाकरः।
मूर्त्तामूर्त्तपरं बीजमतः पाष्टि सनातनः॥
यस्मात्वं लोकपालानां विष्वमूर्त्तेष मिन्दरम्।
कट्टादित्यवस्नाञ्च तस्माच्छान्तिं प्रपच्छ मे॥
यस्मादश्र्त्यममरेर्नारीभिष्य समस्तथा।
तस्मान्मामुदराशेषदुः खसंसारसागरात्।
एवमभ्यर्चे तं मेकं मन्दरञ्चाभिपूजयेत्॥

यथमन्दर्ख ।

यसाचैत्रयोन लं भद्राखेनवर्षेण च। शोभरे मन्दर चिप्रमलं पुष्टिकरो भव॥

त्रथ गत्थमादनस्य।

यस्माचूड़ामणिर्जम्बुहीपे त्वं गन्धमादन । गन्धव्वं वनशोभावानतः कीर्त्तिर्देढास्तु मे ॥

श्रय विपुलपर्व्य । यस्मार्त्वं केतुमालेन वैभाजेन वनेन च । हिरसमयाखत्यग्रिखस्तस्मात् पृष्टिर्धुवास्तु मे ॥

श्रथ सुपार्खस्य।

उत्तरै: कुरुभिर्यस्मात् सावितेण वनेन च। सुपार्खं राजसे नित्यमतः खीरचयास्तु मे॥ एवमामन्त्रा तान् सर्व्वान् प्रभाते विमले पुनः। स्नालाय गुरवे दद्यात् मध्यमं पर्व्वतोत्तमम्॥ विष्कस्थपर्वं तान् दद्यादृ त्विग्भ्यः क्रमशी नृप।
गावोदद्याचतुर्विं यद्य वा द्य पार्थिव॥
यिक्ततः सप्त वाष्टौ वा पञ्च दद्याद्यक्तिमान्।
एकां वा गुरवे दद्यात् किपलाञ्च पयस्विनीम्॥

एवमामन्त्राति, दानदिनात् पूर्व्वदिवसे सर्व्यमिदमामन्त्रणादि विधाय गीतवादिचादिभिनिशामितवाद्य ततः प्रभाते गुरुष्रस्तयो विह्यतस्नानादिक्रियाः पूर्णाहितपर्य्यन्तं सकलकर्मश्रेषं समाप्य कुण्डसमीपस्थापितकलश्रजलेन पूर्व्ववद्यजमानं स्नापयेयुः।

यजमानीऽपि श्रुक्ताम्बरपरिधानः प्रदिचिणीक्तय वस्त्रमाण-मन्त्रेण यथाक्रमं पर्वतान् प्रतिपाद्येत्।

#### तत्र प्रयोगः।

श्रोम् श्रदा श्रमुकस्मिन् काले श्रमुकसगीनाय श्रमुकश्मीणे ब्राह्मणाय एतममुकपर्व्यतं सीपस्करं श्रमुकसगीनीऽहं श्रमुकश्मी श्रमुककामस्तुभ्यमहं सम्मद्दे नमः, श्रमुकसगीनाय श्रमुकश्मीणे ब्राह्मणाय एतत् पर्व्यतदानप्रतिष्ठार्धिममां दिच्चणां तुभ्यमहं सम्मद्दे, श्रम च दिच्चणापेचायामश्रतदिच्चणान्तरकत्यनानुपपत्तेगी-वोदद्यादितिश्रतमेव दिच्चणालेन सम्बध्यते विनापिदिच्चणा संशब्दनमस्येव दिच्चणालमिति केचित् सहस्रदिच्चणां कलेत्यादि ब्रह्माण्डपुराणे वच्चमाणदिच्चणाग्रहणन्तु युक्तमिति।

पर्व्यतानामश्रेषाणामेष एव विधिः स्मृतः।
त एव पूजने मन्दास्तएवीपस्तराः स्मृताः॥
यहाणां सीकपासानां ब्रह्मादीनाञ्च सर्वेशः।

स्वमन्त्रेगीव सर्वेषु होमः ग्रैलेषु पठाते।
उपवासी भवेत्रित्यमग्रकोनक्तमिष्यते॥
सर्वताचारलवणमश्रीयादिति वच्चमाणलादचारलवणं नक्तं
वेदितव्यम्।

विधानं सर्वशैलानां क्रमगः ऋणु पार्धिव। दानकालेषु ये मन्ताः पर्वतेषु च यत्फलम्॥

#### अय मन्तः।

अनं बद्ध यतः प्रोक्तमने प्राणाः प्रतिष्ठिताः ।

श्रनाइवन्ति भूतानि जगदनेन वर्तते ॥

श्रनमेव यतोलच्मीरनमेव जनाईनः ।

धान्यपर्वतरूपेण पाहि तस्मानमोनमः ॥

एवमाचार्यहोन्, सम्पूज्य तदनुज्ञया श्रन्येभ्योपि दद्यात्

ततो यजमानो वेद्यां पूर्व्ववहेवताः सम्पूज्य नमस्तुर्यात् ।

गुक्स्तान्विसर्जयेत्, ततो यथाश्रक्ति ब्राह्मणभोजनम् क्षतोपवासस्य यजमानस्य दानदिने चारलणवर्जनं सर्वपर्वतोपस्कराणाञ्च ब्राह्मणग्रह्मपपणं शर्कराचलोक्तं सर्वन द्रष्टव्यम् ।

श्रनेन विधिना यस्तु द्याह्मान्यमयङ्गिरम् ।

ग्रनेन विधिना यस्तु द्याह्मान्यमयङ्गिरम् ।

ग्रमनेन विधिना वस्तु द्याह्मान्यमयङ्गिरम् ।

श्रमनेनणगर्यवैराक्षीर्णेन विराजितः ।

विमानेन दिवः पृष्ठमायाति सुरसेवितः ॥

श्रम ब्रह्माण्ड प्राणात्

### श्रीभगवानुवाच।

श्रतः परं प्रवच्छामि धान्यपर्वतमुत्तमम्। यं दत्त्वा सब्देशनानां फलं प्राप्नोति मानवः । नदास्तीरे गर्हे वापि देवतायतने तथा। मण्डपं कारयित्वा च विधानं परिकल्पयेत्॥ कात्तिकामयने चैव ग्रहणे वापि कतस्त्रमः। अन्धेषि च कालेषु यदा ऋडाभिजायते॥ महाप्रीतिकरङ्कुर्थात् पर्वतं ग्रुभलचणम्। साहसिको भवेच्छे ष्ठस्तदर्जेन तु मध्यमः॥ विभि: शतै: कनिष्ठ्स्तु द्रोणानां नृपसत्तम। त्रलाभे वा यथायत्रया कारयेच्छ दयान्वितः॥ मध्ये प्रकल्पयेचार् महात्री हिमयं शुभम्। विष्कमापर्वतचीव यवैः कुर्वात्तु पूर्व्वतः॥ द्विणेनाथ गौधूमैस्तिलैः पश्चिमतस्तथा। माषे सैवोत्तरं कुर्यात्तुरीयांशेन पर्वतान्॥ सीवर्णियखरोपेतांस्तान् सर्वान् कारयेदुधः। सर्वरत्वविचित्राङ्गान् केतुष्टचैरलङ्गतान्॥ नानाद्रमलतोपेतान् सुरभिचाप्यलङ्कतान्। वस्तैः प्रच्छादितान् कला गन्धैर्माचौस्त् पूजयेत्॥ एवं विश्वं गिरिं क्षला नानाभच्छैः समन्ततः। पूजयेत् फलमूलैय रसैर्नानाविधैस्तथा॥ याम्यारखै स्तथाधान्यैः पूरयेत् सर्व्वतस्तथा। ब्रह्मविषाुभिवांस्तन सीवर्णान्विनियोजयेत्॥

पूर्वितः कारयेत् कुण्डं हस्तमात्रं सुग्रीभनम्। ब्राह्मणास्तवहोतारो त्रष्टी चलार एव च॥ ग्टह्स्याः साधवो दान्ताः सम्पूर्णावयवास्तथा । अधीतवाससबैव कटकादिभिरन्विता:॥ चन्दनादिग्धगावाश्व तथापुष्पैरलङ्कृताः। एवं विधास्तवाविष्रा होमं कुर्युरतन्द्रिताः॥ इन्द्राद्या लोकपालाश्व तेषां हीमो विधीयते। तिक्कि भैव मन्ते य सिमिद्धरय वा तिलैं।॥ पौरुषेण तु स्क्रीन ब्रह्मादौनां विधीयते। तथा व्याह्नतिभिर्द्धामं तिलैराज्येनचैव हि॥ अष्टगतं तु होतव्यं सर्वेकामसम्बये। पूजयेत् पर्व्वतं पश्चात् यजमानः प्रसन्नधीः॥ स्नात्वा ग्रुक्ताञ्चरी भूता कामकोधविवर्ज्जितः। अवं प्राणा हि भूतानां बलन्तेजस्तथैव च ॥ जङ्गमाजङ्गमं सर्व्यः जगदवे प्रतिष्ठितम्। अवाद्ववन्ति भूतानि अम्रादर्वन्ति चैव हि॥ तचधान्याधिकारेण अत्रं बहुविधं भवेत्। अतो धान्यगतो मेरः करीलभिमतं मम॥ नमस्त कर्वनोकानामाधारः सुरप्जितः। वित्तहीनी मम कुले मा भवविह कय न॥ अत्युच्छित्रं तथैवात्रं मम जसनि जसनि। मा यातु संचयं चैव दीयमानमहिंगम्॥ एवं सम्पूज्य पूर्वेदारात्री कुर्यात् महीत्मवम्।

यङ्कतूर्यनिमादैय गियमङ्गलपाठकेः ॥ ततः सर्वंसमीपे तु ब्राह्मणाय निवेद्येत्। सहस्रदिचणं क्षला यक्त्या च विभवस्य च॥ दिचिणारिसतो यज्ञः मत्रूलायाभिजायते । तसात् स दिचणं देयं यत् कि चिदानसं जितम्॥ होतारस्तन ये तेषां दद्याहिष्कभवान् बुधः। श्राचार्थं पूजयेत् पश्वाहोभिरखैर्गजैस्तथा॥ त्रलङ्कारैस्तथा मुख्यैर्वस्तैः पुष्पानुलेपनैः। श्राचार्यं पूजयेत्तं च भोजयित्वा यथा विधि॥ गावयालंकता देया बहुचीरा गुणान्विताः। रूपवत्यस्तरस्यस तुष्ययं जुह्नतां ऋप॥ अनेन विधिना यस्तु दद्याश्वान्यमयं गिरिम्। उदुत्य चात्मना सार्षं खर्गमारीपयेत् परम्॥ मन्वन्तराणि षड्विंशसोदते विवुधैः सह। दिव्यं विमानमारु चारी वा पुरुषोऽपि वा॥ पुर्णाचयादिहाप्येत्य सप्तडीपपतिभेवेत्। दश्रजन्मानि राजेन्द्र द्वापरे जायते युगे॥ द्रश्रवर्षसत्तसायुः पुत्रपौत्रसमन्वितः । यथेदं ऋणुयाद्दानं कीर्त्यमानं समाहितः॥ दरिद्रः परया भक्त्या सोऽपि सन्नतिमाप्त्यात्॥

भविष्योत्तरात्।

चतःपरं प्रवच्चामि धान्यपर्वतमुत्तमम् ।

बोहिभिः कारयेत्तन्तु गे.धूमैरय वा यवैः॥
सहस्रेणोत्तमं कुर्यात्तदर्वेन तु मध्यमम्।
तस्याप्यदीत् कनिष्ठन्तु कुर्यादिभवसारतः॥
तेषां प्वीविधानेन सर्व्यं कुर्यात् यथाक्रमम्।
फलं वापि तदा राजन् पूर्वमेव समञ्जते॥
धान्याचलं कनकष्टचिवराजमानं
विकाश्यपर्वतयुतं सुरसिद्वजुष्टं।
यच्छन्ति ये समतयः प्रशिपत्य विप्र
ते प्राप्नुवन्ति परमिष्ठिपदाञ्चयुग्मं॥
द्रित धान्यपर्वत्तदानविधिः।
अथ लवणाचलदानविधः।

### पुलस्य उवाच।

श्रवातः संप्रवच्चामि लवणाचलमुत्तमम्।
यत्प्रदानात्ररोलोके प्राप्नाति भिवसंयुतम् ॥
उत्तमः षोड्गद्रोणः कर्त्तव्यो लवणाचलः।
मध्यमः स्वात्तदर्जेन चतुर्भिरधमः स्नृतः॥
वित्तचीनो यथा ग्रत्या द्रोणादर्जं तु कार्यत्॥
चतुर्याग्नेन विष्कन्मपर्वतान् कार्येत् पृथक्॥

## द्राणकचणमुत्तं।

चतुर्यां भिनेति मुख्य भैललवणात् पृथक् प्रत्येकं चतुर्थां भ्रपरि-मतेन लवणेनेत्यर्थः।

विधानं पूर्ववत् कुर्यात् ब्रह्मादीनां च सर्व्यदा ।

तहिसान्य सर्वान् लोकपालनिवेशनम्।
सरांसि कामदेवादीन् स्तहचान निवेशयेत्॥
तहितिधान्यपर्व्यतविद्यष्टः।
कुर्याज्ञागरमनापि दानमन्त्रादिबोधत।
सौभाग्यरसस्भूतो यतो यं लवणोरसः।
तदासकत्वेनच मां पाहि पापानगोत्तम॥
यसादनरसाः सर्वे ने त्कटा लवणं विना।
प्रियच शिवयोर्नित्यं तस्माच्छान्तिं प्रयच्छ मे॥
विष्णुदेहसमूहूतं यस्मादारोग्यवर्द्धनम्।
तस्मात् पर्व्यत्रूपेण पाहि संसारसागरात्॥
अनेन विधिना यस्तृ द्याम्मवणपर्वतम्।
उमालोके वसेत्कत्यं तती याति पराष्ट्रतिम्॥
इति पद्मपुराणोको लवणाचलदानविधिः।

अय गुड़पर्व्यतदानविधि:।

पुलस्य उवाच।

श्रयातः सम्मवस्यामि गुड़पर्व्यतमुत्तमम्।
यत्पदानावरः व्यर्गमाप्नीति सुरपूजितम्॥
उत्तमो दयभिभीरमे यमः पञ्चभि मेतः।
तिभिभीरैः किनष्टः स्थात्तदह्विनाल्यवित्तवान्॥
भारः, परिभाषायां व्याख्यातः।
तददामन्वणं पूजा होमवृत्तसुरार्घनम्।
विष्कस्थपर्वतांस्तद्दस्रांसि वनदेवताः॥

होमं जागरणं तहन्नोकपालाधिवासनम्।
धान्यपर्वं तवत् कुर्थादिमं मन्त्रमुदौरयेत्॥
यथा देवेषु विख्वाला प्रवरोऽयं जनाईनः।
सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्त् योगिनाम्॥
प्रणवः सर्व्यमन्त्राणां नारीणां पार्वती यथा।
तथा रसानां प्रवरः सदैवेचुरसोमतः॥
मम तस्मात् परां लच्मीं ददस्व गुड़पर्वत।
यस्मात् सौभाग्यदायिन्या भ्वाता त्वं गुडपर्वत।
विवासचापि पार्वेत्भास्तस्मान्यां पाहि सर्व्यदा॥
प्रानेन विधिना यस्तु दद्यात् गुड़मयं गिरिम्।
पूज्यमानः स गन्धवेंगीरीलोको महीयति॥
पुनः कल्पणतान्ते तु सप्तदीपाधिपो भवत्।
प्रागुरागेग्यसम्पनः श्रत्भिचापराजितः॥
दित पद्मपुराणोकौ गुड़पर्वत दानविधिः।

#### श्रीभगवानुवाच ।

त्रतः परं प्रवक्षामि गुड़पर्वतमुत्तमम्।
सर्वपापहरंपुर्णं सीभाग्यजननं परम्॥
पुष्टिदं शान्तिदच्चैव सुखदं दिव्यभोगदम्।
भारेस्तं दशभिः कुर्याद्यधाशक्त्यापि वा भवित्॥
पूर्ववत् मण्डपं काला सर्व्वीपकरणानि च।
पूर्ववदिति, ब्रह्माण्डदानोक्तधान्यपर्वतवदित्यर्थः।
लोकपालसमोपेतं तथाकाच्चनशृङ्गणम्।

मुक्ताफलविचित्राङ्गं वस्त्रालङ्गतविग्रहम्॥ प्रवालक लतोपे तं \* इच् खण्डोपवेण्कम्। नितम्बं राजतन्तस्य मेखलाकारसंस्कृतम्। कुर्यात्तास्त्रमयं स्कन्धं नानाधातुविभूषितम्॥ कला तमीद्रमं मैलं सर्वधान्यसमावतम्॥ सर्वेषिधसमापितं सम्पृङ्गं समहादुमम्। कल्पयिला विधानेन सवितानं विचच्यै:॥ कुण्डमिकं ततः कला चतुःकोणं खलङ्गतम्। नियोज्यास्तत्र विदांसी ब्राह्मणाः शंसितव्रताः॥ पञ्चमो गुरुवनीक्तम्तान् सर्व्वान् पूजयेत्ततः। पूजितास्ते यथान्यायं होमं कुर्युरतन्द्रिताः॥ लोकपालान् यसांश्वेव ब्रह्मादीं विधानतः। खलिङ्गोत्तें सम्त्रेय होमयेयुर्दिजोत्तमाः॥ महाव्याहृतिभिश्चैव त्रयुतं तत्र होमयेत्। श्राचार्यः सह विष्रेस्तेमानेन सुसमाहितः॥ ब्रह्मघोषरतस्तस्मिन् कारयिता महोत्सवम्। एवं विधिं तदा कला पूर्वेदाः प्रस्व बयान्वितः॥ द्यात्तं माघमासस्य तृतीयायां विशेषतः। चैत्रस्य वा विधानेन हतीयायां प्रदापयेत्॥ श्रन्धेष्वपि च कालेषु ग्रहणादिषु कारयेत्। त्वं रसानां वरोनित्यं देवानाच सदा प्रिय:॥ सुखं प्रयच्छ मे नित्यं नमस्ते पळ तीत्तमं।

<sup>#</sup> प्रवालकलसीपेतमति कवित्पाठः।

वावंद्वः सागरा नद्यो यावचन्द्रार्कतारकाः।
तावणी त्वं सुखं यच्छ सीभाभ्यमतुलन्तथा॥
एवं सम्यूजियता तं ब्राह्मणानां निवेदयेत्।
श्राचार्यं पृजयेत्पथाद्दीनान्धकपणानिप॥
विस्रच्य ब्राह्मणांस्तांस्तु कत्वा चैव प्रदक्षिणम्।
तिस्रान्दिने च भीक्तव्यं मधुरं चारवर्जितम्॥
श्रानगालेपनच्चैव कतकत्योभवेत्वरः।
तस्मादियमिदं दानं फलमुत्तममिच्छता॥
गतिच्च श्राह्मतों लोके सीभाग्यं क्ष्पमेव च।
श्रानेन विधिना चैव दातव्यो गुड्पव्वतः॥
विश्वतारस्तु कत्तव्यः श्रेषं पूर्ववदाचरेत्।
दानमेतत् प्रश्चसं स्थात् स्त्रीणां राजन्विश्वेषतः॥
सीभाग्यराजकामस्य सर्वस्थापि विधीयते।
पूर्वोक्तच्च फलं प्राप्य कतकत्यीच्च जायते॥
इति ब्राह्मण्डपुराणोक्तो गुडपर्व्वत दानविधिः।

त्रय सुवर्णाचलदानविधिः।

पुलस्य उवाच।

श्रय पापहरं वच्छे सुवर्णाचलसृत्तमम्।
यस्य प्रदानाद्मवनं विरिचिर्याति मानवः॥
उत्तमः पलसाहस्त्रो मध्यमः पच्चभिः यतैः।
तदर्देनाधमस्तददल्पवित्तोऽपि यत्तितः॥
दद्यादेकपलाद्र्द्धं यथायत्त्या विमत्सरः।

धान्यपर्वतवसर्वं विद्ध्याद्राजसत्तमः।
विष्कान्धर्मेलास्तद्वच ऋित्यार्भः प्रतिपाद्येत्॥
नमस्ते ब्रह्मबीजाय ब्रह्मगर्भाय वै नमः!
यस्मादनन्त फलदस्तस्मात् पाहि शिलोचयः॥
यस्मादग्नेरपत्यं त्वं यस्मात् उष्यं जगत्यतेः।
हैमपर्व्यतक्षेण तस्मात्याहि नगीत्तमः॥
अनेन विधिना यस्तु द्यात् कनकपर्वतम्।
स याति परमं ब्रह्मलोकमानन्दकारकम्॥
तच कल्पशतन्तिष्ठेत्ततो याति पराङ्गितम्॥

यय यद्यपि गुर्वे मध्यमेलं द्यात् ऋिविम्भो विष्कमाचलानीत्युक्तं, नापि तुलापुरुषविद्यादि यूयते, तथापि पलसहस्मादिपरिमितस्वणंदानाहिस्य एकस्यासुलभलात् अन्येष्वपि च
बहुस्वणंकेषु बहुभ्योदानदर्भनात् अतापि तुलापुरुषवद्देचतुर्यंभागादि गुर्वे प्रदाय, तदनुष्त्रया अन्येभ्योऽपि द्यादिति गम्यते,
प्रक्रतावदर्भनानैविमितिचेत् माभूत् प्रक्रतौ तुलापुरुषादिस्थितमेव ग्रह्मत इति कोविरोधः, एकस्य विध्यन्तो भवतीत्येकस्य
प्रक्रतिहयानुपपत्तिरिति चेत् अथ प्रक्रतावप्येवमेव व्यवस्थिति
ब्रूमः। लवणाचलादिसकलभेलदानप्रकृति भूतस्य धान्यपर्वतस्य
क्षयमन्यधर्भसंग्रह इति चेत् न प्रकृतेरप्यङ्गाङ्गिसापेचत्या
धान्यपर्वतेऽपि कुण्डमण्डपाचार्यलचणादितुलापुरुषधर्भग्रहणदर्भनात्।

तत्र द्रव्यवहुते बहुन्यो, द्रव्यात्पत्ने ब्राह्मणपञ्चकाय स्वत्यत मत्ने अचार्यायैव देयमितिसिडं। इति पद्मपुराणोताः सुवर्धाचलदानविधिः।

अय तिलग्रैलदानविधि:।

पद्मपुराणात्

पुलस्य उवाच।

श्रयातः सम्पवच्यामि तिलग्रेलं विधानतः। यत्प्रदानान्नरोयाति विष्णुलोकमनुत्तमम्॥ उत्तमोदग्रमिर्द्राणैः पञ्चभिः मध्यमोमतः। विभिः कनिष्टोविपेन्द्र तिलग्रैनः प्रकीत्तितः॥ पूर्वचापरं सर्वे हचविष्कस्थकादिकम्। दानमन्वान् प्रवच्चामि यथावद्राजसत्तम ॥ यसात् मध्वने विणी देहिस्वेदसमुद्रवाः। तिलाः कुशाय माषाय तस्माच्छनी भवविह ॥ ह्रव्यक्येषु यस्माच विलैरेवाभिलचण्म्। भवादुडर शैंसेन्द्र तिलाचल न मोस्त् ते॥ द्रवामन्त्राच यो द्यात्तिलाचलमनुत्तमम्। स वैषावं पदं याति पुनरावृत्तिदुर्लभम्॥ दीर्घायुष्यमवाप्नोति दह चासुत्र मानव:। पित्रिभिर्देवगन्धेवै: पूज्यमानी दिवं व्रजेत्॥ ऋथ ब्रह्माग्ड पुराणात् भगवानुवाच। त्रतः परं प्रवच्चामि तिलपर्व्वतसुत्तमम्। यहानं सर्व्वदानानां परत फलदायि च ॥

तिलाः पवित्रमतुलं पवित्राणाञ्च पावनाः। विष्णोदेहसमुद्भूतास्तस्मादुत्तमताङ्गताः ॥ तिला भवन्ति रचार्षं जगतां तिसृणामपि। श्क्तपचे तु देवानां प्रद्याय स्तिलोदकम्॥ क्षणपचे पिद्यणान्तु स्नाला यहासमन्वितः। तिलैः सप्ताष्टभिवीपि समवेतं तिलाञ्जलिम् ॥ तस्य देवाः सपितरः तृपा यच्छन्ति वाच्छितम्। खकाकोपहर्तं यत्त् पतितादिभिरेव च। तिलैः रभ्युचितं सर्वां पवितं स्थावसंशयः॥ एवं विधेस्तिलैयंस्त् कला पर्वतमुत्तमम्। प्रदयाह्विमुख्याय पुर्यन्तस्याच्यं भवेत् ॥ विधानं तस्य वच्यामि माहात्म्यमपि चोत्तमम्। व्यतीपातिऽयने चैव ग्रहणे ग्रशिसूर्ययोः। जन्मर्से विषुवे चैव देयं माघे विशेषतः॥ तिलैथित् क्रियतेमाघे दानहोमादिकं तथा। तद्वयंभविक्षोके तर्पणादिकमेव च॥ तथा नद्यां गरहे वापि क्षत्वा मग्डपमुत्तमम्। पूर्वी तीन विधानेन अर्थासर्वमधिषतः ॥ पूर्विक्षेनेति, ब्रह्माण्डपुराणोक्तधान्यपर्वतस्थिते नेत्यर्थः, शतचयेन द्रोणानां शक्त्या वापि प्रकल्पयेत। पर्वतस्य चतुर्धेन भागेन परिकल्पयेत्॥

विशेषत इति पाठाना स्।

.दिशाचलान्मन्दरादीन् स्ति लेरेव विचचणः। ब्रह्मादिलोाकपालां स सौदर्सान् कारयेत्तया। इचुदग्ढैः समन्तात्तु भूषयेद्यागमण्डपम्। कुण्डमेकं चतुष्कोणं पूर्व्वतः कारयेहुधः॥ हस्तमावप्रमाणेन मेखलानाभिसंयुतम्। संस्थापयेद्विजांस्तत चातुयरणिकान् ग्रचीन्॥ पूर्व्वातिन विधानन तत्र होमो विधीयते। पूजयेत् पर्व्य तश्चेव मास्यवस्त्रविभूषणैः॥ मणिरत्नप्रवालैस प्रथमेऽहनियततः। विष्णुदेहसमुद्भूते तिलैस्वं कारितो मया॥ देवालय महामेरी नमस्ते भूस्तां वर ॥ सप्त जन्मानि यत्किञ्चिन्यया पापमनुष्टितम्। चयं प्रयातु तलार्वः वत्प्रसादान्नगीत्तम ॥ एवं संपृजयित्वा तु प्राप्य चैवाणिषं श्वभाम्। रात्री महोत्सवं क्षत्वा पच्च तस्यसमीपतः। पूजियत्वा दिजान् सम्यक् सोपाध्यायान् सहाहितः ॥ सहसं दिचणां दयाच्छ त्या वापि प्रदापयेत्। अवापि गावीदातव्या अष्टी चत्वार एव च॥ प्रदिचिणं ततः फला पर्वतं बाह्मणांस्तया। शिरसा प्रणिपत्याय याडावांसु मनुव्रजेत्॥ अनेन विधिना यस्त् दानमेतत् प्रयच्छति। स गच्छेत् पित्रभिः सार्डं विष्णुलोकमलीपमम्॥ विमानवरमारु चि कि कि जी जालमण्डितम ।

अपारीगणसम्बीतं गस्वैरितिशीभितम्॥ द्यकोटास्तुवर्षाणां सुङ्क्ते भोगान् यथे पितान्। पुर्यः चयादि हागत्य राजा भवति धार्मिकः॥ नारी वा तस्य पत्नी वा सुभगा रूपसंयुता। दचा अलोहहा चैव पुत्रपीतसमन्विता॥ क्ततेयुगेऽभिजायेत पश्चाचीचं मवाप्र्यात्। सगरेण कक्कत् स्थेन धुन्धुमारेण वै पुरा॥ मान्याचा यवनाखेन कार्त्तवीर्योण चैवहि। दानमेतत् पुरा दत्तं तत्पत्नीभिस्तथैव च॥ प्राप्तमे खर्मतुलं की ति लें कि च प्राखती। तसाहियं सदा दानं एतद्राजवरोत्तमाः॥ विधानमिद्माकार्यं निर्देनः यदयान्वितः। कपिलादानपुर्यस्य समं फलमवाप्र्यात्॥

इति तिलपर्वतदानविधिः।

## सनत्कुमार उवाच।

अथातः सम्प्रवच्यामि तिलपव्य तसुत्तसम्। प्रवीतस्थानकाले तु क्षवा संपूजयेत्ततः॥ अत्र पूर्वभन्देन लिङ्गपुराणातत्तत्तापुरुषदानमवगन्तव्यम्। सुसमे भूतले रस्ये वल्योकादिविवर्जिते। द्रमतालप्रमाणेन द्रग्डं संस्थाय वैमुने। अदि: सम्प्रोच्य पश्चादि तिलास्तिस्मिन् विनिचिपेत्॥

89

तालः स्नृती मध्यमया गोकर्णश्वाप्यनामयेत्यादिना ताल-मानमुक्तं परिभाषायां।

प्रीच्येत्पच्चगव्येन तन्देशं ब्राह्मणीत्तमः मण्डलं कल्पयेदिदान् पूर्ववसुसमाहितः॥ नववस्त्रै स संस्थाप्य द्राणपुष्यं विकीय्य च। तिसास्तु पर्वातं क्यात् तिलभारै विशेषतः ॥ दण्डात् प्रादेशमुलेध उत्तमे परिकीर्त्तित:। चतुरङ्गुलहीनस्तु मध्यमे परिकीर्त्तितः॥ दृण्डत्रस्यः कनिष्ठेस्याइण्डहीनेन कारयेत्। विष्टयित्वा नवेळ स्त्रैः परितः पूजयेत् क्रमात्॥ सद्यादीनि प्रतिन्यस्य पूजरेदिधिपूर्व्ववाम्। अष्टदिच् च कर्त्तव्या देवानां मूर्त्तयः क्रमात्॥ विनिष्केण सुवर्णेन प्रत्येकं कारयेत्ततः॥ सद्यादीनि, सद्योजातप्रस्तीनि, देवानां, लोकपालानां। दिचिणा विधिना कार्या तुलापुरुषदानवत्। होमस पूर्ववत्प्रोक्तो यथावनुनिसत्तमः॥ तुलापुरुषोऽत्र लिङ्गपुराणोक्त एवेति विज्ञेयम्। अर्चेये देवदेवेशं लोकपालसमाष्ट्रतम्। तिलपर्वतमध्यस्यं तिलपर्वतक्षिणम्॥ शिवार्चना च कर्त्तव्या सहस्रक्षकारादिभिः। दर्शयेत्तिलमध्यस्यं देवदेवसुमापतिम्॥ पूजियता विधानेन क्रमेण च विसर्जयेत्। योचियाय दरिद्राय दाफ्येत्तिलपव्यतम्॥

एवं तिलमयं प्रोक्तं दानं सर्वाधिकं परम्। यत्काला मानवी नूनं खर्गं मीच विन्दति॥

यनैवं कितः, प्रागुक्तमण्डपवेदीमण्डले गर्थः प्रोक्य दर्भान् द्रीणपुष्पादिचावकीर्यं च वस्तै राच्छाय यजमानो द्रगतालिमतं दण्डं निधाय यवाचतग्रुद्धतिलेदेण्डमाच्छाद्यन् ग्रैलाक्कतिं कुर्यात् उत्तमे दण्डात् प्रादेशाधिकां, मध्यमे यष्टाङ्ग्लाधिकां, किष्ठपचे तु दण्डसाम्यं, तिलराग्रेरिति। ततो वस्तै राच्छाय तं मेरुरूपं ध्याला तदुपरि ग्रिवं पलत्रयावरस्वणंनिर्मितं संस्थाप्य सद्या-दोनि न्यसेत्, तत्र प्रथमावर्णे पञ्च ब्रह्माणि, तहान्ने सर्वादिमूर्त्तःं संस्थाप्य, तद्वान्ने भूम्यादिमूर्त्तः, तद्वान्ने लोकपाला इति, एते च सर्वे निष्कत्रयपरिमितेन हिर्ण्येन विधाय तत्तनमन्त्रः पृज्याः, तत्र ग्रिवलचणमुक्तं ब्रह्माण्डदाने।

सद्योजातादिलचणमुक्तं मयदीपिकायाम्।
सद्योजातं सितं कुर्योद्वरदाभयहस्तकम्॥
सौम्यं मौलीन्द्सम्पत्नं बालाकारं विलोचनम्।
वामदेवं सुरक्ताङ्गं माल्यवस्त्रोपवीतकम्॥
तुङ्गासं च खटाङ्गं खड्गखेटकपाणिनम्।
बभ्रुभ्रूभ्रम्भूमौलीन्दु दंष्ट्रालम्बिकताननम्॥
पाग्रखेटेषुखदाङ्गकाययुक्तं चतुष्टये।
गूल-दण्ड-कुठारा-सीन् द्याद्देषु पाणिषु॥
पीताम्बरं सुसौम्यञ्च नरं कुङ्गमस्तिभम्।
कुर्यान्मौलीन्दु सम्पत्नं पाग्र्ग्यूलघरं द्योः॥
स्मिटिकाभ जगद्वेतं विनेतं चन्द्रमौलिनम्।

र्द्रशानं पञ्चमं कुर्यात् निश्र्ताभवपाणिनमिति॥
सर्वादिलचणमाच्च विख्वकर्मा।

सर्वे। भीमो महादेवी रुद्रः पग्रपतिभेवः। उग्रेशानाविति श्वष्टौ मूर्त्तिणाः शिवसित्रभाः॥ सगाङ्गचूडामणयो जटामण्डलमण्डिताः। त्रिनेता वरखदाङ्गविश्रूलाभयपाणय इति॥

मूर्त्यष्टकमध्येतु पृथिव्यप्तेजीवायाकाणानां रूपाणि पञ्च-महाभूतघटदाने निरूपितानि, चन्द्राक्षयोस्तु वरदानप्रकर्णे वच्चन्ते, यजमानमूर्त्तिस्तु विशेषानुत्तेरितरपुरुषतुत्येव वेदितव्या, लोकपाललचणमुक्तं ब्रह्माण्डदाने, ततः पूजानन्तरतत्तव्यन्तः समिदादि हुला पृथक्षस्य शिवस्य सहस्रकलशाभिषेकं कला यजमानाय तिलपर्वतायस्यं शिवं प्रदर्शयेदाचार्यः।

यजमानस्तु शिवादीनभ्यर्च तं शैलं स्रोतियाय प्रदापयेत्।

श्राचार्यादिदिचिणादि पूर्ववत्।
श्रवाद्ये यजमानमिषकत्य कालीक्तरतन्ते षु।
श्रव वा परमिश्रानमष्टीक्तरश्रतेरिप।
कलग्रैः स्वपयित्वा तु समभ्यच्य यथाविधि॥
कुर्यात् प्रदानमन्त्रेण गुरुरष्टीक्तरं सुधीः।
महादेवी महारुद्धः श्रह्णरो नीललीहितः॥
ईश्रानी विजयी भीमी देवदेवी भवोद्ववः।
कपालीश्रथ विज्ञेयी रुद्धा एकादशस्त्वमे॥
समन्तात्सकलेशस्य पूजनीया यथाक्रमम्।

क्तरणाजिने संप्रपूज्य तिलानां षोड्याधिकैः॥ सुवर्णत्वयसंयुक्तं वस्त्वयुग्मेन वेष्टितं। शोभितं पुष्पमालाभिः फलैश समलङ्गतम्॥ त्रद्रानेकाद्य ध्याला क्रमेण परिदापयेत्। शिवभक्ताय शान्ताय त्रीतियाय दिजनाने॥ एवं यः कुरुते भक्त्या विधिनानेन संयुतः। त्रायुः त्रियं जयङ्गीत्तिमनुभूय शिवं ब्रजेत्॥ द्रित लिङ्गपुराणीक्तस्तिलपर्वातदानविधिः। त्रयातः संप्रवच्यामि तिलपव्य तमुत्तमम्। यस्य प्रदानात्मकलं चयमेष्यति पातकम्॥ सप्तजनान्तरे यस्यात्पापं भ्रणवधादिकम्। तसर्वं चयमभ्येति तिलपव्यतदानतः॥ पुर्खकालेषु सर्वेषु उपरागे विशेषतः। पुर्खदेशे प्रयत्नेन दातव्यं तिलपर्वे तम्॥ देवालयस्य पुरती मग्डपं कारयेड्घः। प्रविभक्तचतुर्द्धारं चतुस्तीरणसंयुतं॥ दगदादगहस्तं वा चतुरसं सुसंस्थितम्। वितानोपरिसं इसं दिग्विती णवितानकं ॥ द्वारेषु पूर्णकलमान् स्थापयित्वा दयं दयं। पूर्विसान् दिवसे प्रातः कुथ्यात् पुखाइवाचनं ॥ ततःसङ्कल्पयित्वा तु गुरुं वेदाङ्गपारगं। विश्वनं पुरुषचितितं युवानां क्षतलचणम्॥ ऋिलजयाष्ट संयाच्या वेदवेदाङ्गपारगाः।

तेषां निवेदयेत् कार्थाः खाप्रदास्ये तिलाचलम्।। ततो गुरुं महादेवं पूजियला विधानतः। विनायकसुमां चैव ततः सूत्रं प्रपातयेत्॥ मण्डपे नवकोष्ठानि कल्पयित्वा समन्ततः ! यष्टी कुण्डानि कार्य्याणि ईशाने नवमं भवेत्॥ मध्यकोष्ठं प्रविस्तीर्थ सितवस्ताणि सर्वेत:। तिलैः ग्रुड मेहामेरं मध्ये कार्य्यं प्रयत्नतः॥ उत्तमस्त्रिपलेभारिदानाम्यां मध्यमाधमी। षड्भागेन ततः कार्याः समन्ताद्वषपर्व्यताः॥ माल्यवानिषधंश्वेव हिमवान् हेमकूटकः। गसमादनगैलय यङ्गवान् खेतगैलकी ॥ ऐन्द्रादिषु निधातव्या वासीभिन्छादयेहिहः। कल्पद्रमस्तु सौवर्णः सर्व्वरत्नोपशोभितः॥ सर्व्यप्रष्पक्तोपेतो चस्तव्यो मेक्मूईनि। हैमान् सगान् खगां शापि दुमां शापि विनिर्हि शेत्॥ सर्वेभेलेषु मन्दारसगपच्यादिकञ्च यत्। निधातव्यं प्रयत्नेन तुरीयांग्रेन मेरुत:॥ सुमेरोद्दीदशपलं दशाष्टी वाष्यनुक्रमात्। सुवर्णस्य प्रमाणंस्यादुत्तमाधममध्यमं ॥ ग्रधस्तात् कल्पवचाणां सीवर्णकमले हरम्। सुखासीन चतुर्वाहुं जटामुक्तुटमग्डितम्॥ त्रिनेतं मौम्यवदनं सौवणं न्यस्य पूजयेत्। शिवनामा तु मध्ये स्याइवः शन्भुस्तिलीचनः॥

स्याणुरीयो महादेव: यङ्गर:बन्द्रशेखर:। पूर्वादिषु महादेवमेभिनीमभिरच येत्॥ दिवाइविष्यभोजीस्यात् सगुरुस्ते च ऋत्विजः। स्तेन स्तेन विधानेन एह्योत्तेन विशेषतः ॥ इलाज्यभागी जुइयादाधीक्तं सर्वमाचरेत्। वस्त्रै : प्रपूजयेसर्वान्टिलजो गुरुमेव च॥ हिगुणं गुरवेदखात् कुण्डलीरङ्गुलीयकैः। उपानष्टच्छत्रययाभिरासनैः पादुकेन च॥ ततो विमूलग्रादित्ये पुख्यकाल उपस्थिते। अनुज्ञातस्त् तैर्विप्रैथेजमानः प्रसन्नधीः॥ सर्व्वीषिधजलस्नातः चौमवासाः खलङ्गतः। प्रदिच्छं गिरिं क्वा विप्रानाइय यततः॥ चानिनो गुणसम्पन्नानासनिष्टानलील्पान्। वेदवेदाङ्गविदुषस्तञ्च देवं प्रकल्पा च॥ तस्य तस्य गिरेः पार्ष्वेतत्तवान्ना प्रपूजयेत्। मेर् तत्प्रथमं द्याछिवः संप्रीयतामिति॥ गुणीत्क्षष्टाय विपाय भावयिला तु तं शिवम्। एवं पूर्व्वीदिशैलांस्तु तत्तवामा प्रदापयेत्॥ प्रीयतामिति तान् विप्रास्तंत्तदेवं प्रकल्पा च। सर्वं क्रियाजलापच निवेद्य परमेष्ठिनम्॥ पूजियता दिजानये दीनास्वक्तपणांस्ततः। श्राशीर्मङ्गलसंयुक्तस्ततो बन्ध्समन्वितः॥

श्रनेन विधिना यस्त दद्यात्तिलमयं गिरिम्। न तस्य विद्यते किञ्चित्यापं सप्तजनोद्धवम्॥ विमानेन शिवं गच्छेतिः कामो यः समाचरेत्। सकामो लभते कामान् यं यमिच्छति चेतसा॥ इति प्रश्रोत्तरतन्त्रोक्षतिलशैलदानविधिः।

श्रय कार्पासपर्व्वतदानविधिः।

### पद्मपुराणात्।

कर्णासपळ तस्तद्दविंगद्वारे रिहोत्तमः ।

दणभिमध्यमः प्रोत्तः कनिष्ठः पञ्चभिः स्मृतः ॥

भारेणाल्यधनो दखादित्तगाठाविवर्जितः ।

धान्यपर्वतवस्ववमासाखं राजसत्तम ॥

प्रभातायान्तु ग्रविंथां दखादिदमुदीरयेत् ।

तमेवाचर्णं यस्माक्षोकानामिह सर्वदा ॥

कर्णासाचल तस्मात्तमघोषध्वंसनो भव ।

एवं कर्णासगैलेन्द्रं यो दखात् पर्वसविधो ।

रहलोके वसेत्तर्णं ततीराजा भवेदिह ॥

### ब्रह्माण्डपुराणात् भगवानुवाच ।

श्रतः परं प्रवच्यामि कर्पासाचलसृत्तमम्।
परमं सर्व्यदानानां प्रियं सर्वदिवीकसाम्॥
देशकाली समासाद्य धनं श्रडाञ्च यत्नतः।
देयमितसहादानं तारणार्थं कुलस्य च॥

पर्वतं कल्पयेत्तव कार्पासेन विधानतः। प्वीतेन विधानन कला सर्व विधानतः॥ विश्रद्वारस्तु कर्त्तव्य उत्तमः पर्वतो बुधैः। मध्यमं दशभिः कुर्याज्ञवन्यं पञ्चभिस्तया ॥ सर्वेधान्यसमूहस्य मध्ये ह्योषिधिभिद्वेतम्। रसैरत्रेश्व संयुत्तं लीकपालावृतं तथा। ब्रह्माद्यस्त्या यङ्गे काञ्चनेन विनिर्मिताः॥ कुलाकुलां च चलार यतुर्भागेन कल्पयेत्। सोवर्णियखरान् सर्वान् सर्वरत्नेपशोभितान्॥ नानाधातुविचित्राङ्गान् अच्य भोज्यसमाद्यतान्। कुग्छे वा स्थिग्डिले वापि तत होमो विधीयते॥ ऋ विजय तथाचाष्टीः कारयेदेदवित्तमान्। होमोव्याहृतिभिषव अग्नौ तहेवतैर्पि ॥ गस्वेन सर्पिषा तत्र तथा क्षणितिलैरपि.। अयुतं हामसंख्या च पालाशसमिधस्तथा॥ ग्रज्ञ-तूर्थिनिनादै स तथामङ्गलपाठकैः। उक्षवं कारयेत्तव दिनमेकमतन्द्रितः॥ पव्यकाले ततो दयात् पूजियता विधानतः। नमः सर्वामरावास भूतसक रिभष्टतः॥ ब्रह्माद्यों में वरदा भवन्तु विव्धाः सदा। इत्युचार्य नरी द्यावारी वा विधिपूर्व कम्॥ पूजियता दिजान् सम्यक् वासीभिभू वणैस्तथा। अनेन विधिना यस्त दानमेतत् प्रयक्ति॥ 85

स गक्के चिद्यावासं विमानोपरि संस्थितः। चयारोजवसंवीतो गन्धवी रभिसंखितः॥ तत मन्वन्तरं यावदुषित्वा विव्धासये। पुराचयादिहाभ्येत्य महीमाङ्क्षी ससामराम्॥ रूपवान् सुभगीवाग्मी श्रीमानतुस्रविक्रमः। पश्चलमानि नावी वा जायते नाचसं ययः॥ भूयश्व खु राजेन्द्र दिव्यं कार्पासपर्वं तम्। तच भारमतेनैव कुर्याददेन वा पुनः॥ ग्रेषं पृष्ट विधानेन सर्वः कुर्याद्यवाक्रमम्। फर्स पूर्वी दितचैव जायते रूपसत्तम ॥

इति कर्पासपव्यतदानविधिः।

श्रव घृताचलदानविधिः।

पुलस्य उवाच।

श्रवातः सम्पत्रसामि एतशैलमनुत्तमम् । तेजीऽसत्मयन्दिलं महापातकनायनम्॥ विंगता प्रतक्षभागामुत्तमः स्थात् प्रताचनः। दशभिमंध्यमः प्रोक्तः पश्वभिर्धमः स्नृतः॥ अल्पवित्तः प्रकुर्वीत द्वाभ्यां मेरुविधानतः । विष्कश्रपर्वातांस्तदचतुर्भागेन कर्ययेत्॥ यालितग्डुलपात्राणि कुमोपरि निवेशयेत्। कारयेत् संहतान् सर्व्वान् यथाश्रोभं विधानतः॥ बेष्टयेत् ग्रुक्तवासी भिरिचुद्गुड-फलादिकैः। धान्यपर्वातवच्छेषविधानसिष्ट एठाते ॥

यधिवासय कुर्बोत तहत्रोमं स्रार्चमम् । यत पलसहस्तपरिमितकृतं ष्टतकुष्णः प्रसिद्धः कुष्णयहणे तस्या-नियतपरिमाणलादमवस्थित यास्त्रार्थप्रसङ्गात् तस द्रवद्रव्यला-दाधारमपेचत इति । यालितग्डुलपाताणि कुष्णोपरि निवेशये-दित्यनेन तस्य कलगाधारलात् प्रतिपाद्यते 'तन्दुलपानाणीति' पर्वे तपस्रकापेचया बहुवचनम् ।

> प्रभातायान्तु प्रव्यं गुरवे विनिवेद्येत्। विष्कभपर्वतांस्त्रहृत्विग्धः प्रान्तमानसः॥ संयोगात् ष्ट्रतमुत्पद्यं यसादमृततेजसः। तसादृष्टतार्विव्विष्वाका प्रीयतामत्र प्रक्षरः॥ यस्तु तेजोमयं ब्रन्ना ष्टते तस व्यवस्थितम्। ष्टतपव्वं तरूपेण तस्मादः पाहि भूधरः॥ प्रनेन विधिना द्याष्ट्रताचलमनुत्तमम्। महापातकयुत्तीऽपि लोकमायाति प्राक्षरम्॥ इंससारसयुत्तेन विद्विचीजालमालिना। विमानेनापरीभित्र सिद्धविद्याधरैर्द्धतः। विद्यत् पिद्धभिः सार्वं यावदाञ्चतसंग्रवम्॥ इति पद्मपुराणोत्ती ष्टतपर्व्वं तदानविधिः।

> > श्रय रत्नाचलदानविधि:।

पुलस्य उवाच।

त्रतः परमावकामि रक्षाचलमगुक्तमम्। मुक्ताकसम्बद्धिक पव्यक्तिस्वादिष्टीक्तमः॥ मध्यमः पञ्चणितकस्तिणतेनाधमः स्मृतः ।
चतुर्थांग्रेन विष्कश्वपर्वाताः स्युःसमन्ततः ॥
पूर्वोण वज्ज-गोमेदैई चिणे द्रन्द्र-नीलकैः ।
पुष्परागयतैः कार्य्या विद्वद्विगेश्वमादनः ॥
वैदूर्यविद्वमैः पञ्चात् सन्मित्रो विपुलाचलः ।
पद्मरागैः ससीपर्णेक्त्तरेण तु विन्यसेत् ॥
'वज्रगोमेदैः' समसंस्यैः, समं स्यादश्वतत्वादितिन्यायात् एवस्त्तरत्वापि विद्वेर्यं ॥

सीपर्णः गरुड़ात्मजः। सीवर्णे रिति कचित्पाठः।

भान्यपर्वं तवत् सर्वं अवापि परिकल्पयेत्।
तहदावाइनङ्ग्यांद्वान् देवां स का खनान्॥
पूज्येत् पुष्पपानीयेः प्रभाते च विसर्जनम्।
पूर्व्व वहुक्ऋित्यमा द्रमान्मन्तानुदीरयेत्॥
यथा देवगणाः सर्वे सर्व्य तेव्यपि स्थिताः।
त्वचरत्नमयो नित्यमतः पाहि महाचलः॥
यस्माद्रतप्रदानेन वृष्टि प्रकुक्ते हरिः।
महारत्नप्रदानेन तस्मानः पाहि पर्व्यत्॥
यनेन विधिना यस्तु द्याद्रत्नमयं गिरिम्।
स याति वैणावं लोकं अभरेष्वरपूजितः॥
यावत्कल्प्यतं सार्वे वसेदिह नराधिप।
क्ष्पारोग्यगुणोपतः सप्तदीपाधिपो भवेत्॥

ब्रह्महत्यादिकं किञ्चिद्यदना-मृत्र वा क्तिम्। तत्सर्वः नाममायाति गिरिवेजहती यथा॥ इति पद्मपुराणोक्ती रत्नपर्वेतदानविधिः। अय क्ष्याचलदानविधिः।

पुलस्य ज्वाच।

त्रतः परस्ववद्यामि रूप्याचलमन्तमम्।

यत्प्रदानावरीयाति सीमलीकं दिजीत्तमः॥

दश्भः पलसाइसैंक्त्तमी राजताचलः।

पञ्चभिक्षध्यमः प्रोत्तस्तदर्डेनाधरः स्मृतः॥

त्रथ्रती विंग्रतेरूडें कारयेच्छितितः सदा।

विष्कस्मपर्व्वतांस्तदत्तुरीयांग्रेन कल्पयेत्॥

पूर्व्वद्राजतान् कुर्यात् मन्दरादीन् विधानतः।

कल्धौतमयांस्तच लोकेग्रानर्वयेद्धः॥

'कलधीतं, काञ्चनम्।

ब्रह्मविण्यकंवान् कार्योनितम्बीच हिर्णमयः।

राजतंस्याद्यद्वेषां सव्वतदृष्ट काञ्चनम्॥

श्रेषञ्च पूर्ववत्क्यांत् होमजागरणादिकम्।

द्यात्तदत् प्रभाते तु गुरवे रीप्यपव्यतम्॥

विष्कत्रभश्चेलान् ऋत्विग्भाः पूज्यवस्त्रविभूषणेः।

इमं मन्त्रं पठन् द्याद्दर्भपाणिविमस्तरः॥

पितृणां वस्तमं यस्त्राद्वसस्य शङ्करस्य च।

रजतं पाहि तस्तादः शोकसंसारसागरात्॥

इत्यं निवेश्य यो द्याद्राजताचलम्त्तमम्।

गवायुतसहस्रस्य फलम्माप्नोति मानवः॥
सोमलोके स गन्धव्यैः कित्रदोष्परसाष्ट्रणैः।
पूज्यमानो वसेहिद्दान् यावदाष्ठतसंग्रवम्॥
दति पद्मपुराणोक्ती रूप्याचलदानविधिः।
श्रय प्रकराचलदानविधिः।

पुलस्य उवाच।

श्रयातः सम्प्रवच्यामि यर्कराचलमुत्तमम्। यस्य प्रदानाहिषाक्षेत्रद्रास्तुष्यन्ति सव्वदा॥ श्रष्टभिः गर्कराभारै रुत्तमः स्थानाहाचलः । चतुर्भिक्यभःप्रोक्ती भाराभ्यामधरः खातः॥ भारेण वार्डभारेण कुर्याद्यः खल्पवित्तवान्। विष्कभपर्वे तान् कुर्यात् तुरीयां श्रेन मानवः ॥ धान्यपव्व<sup>°</sup>तवस्मर्वमासाद्यामरसंयुतम्॥ मेरीरुपरि तद्व खाष्य हमतर्वयम्। मन्दारः पारिजातस तृतीयः काखपादपः॥ एतहुच त्रयं सूर्ष्ट्रं सर्वेष्विप निवेशयेत्। इरिचन्दनसन्तानी पूर्व-पश्चिमभागयी:॥ निवेश्यो सर्व्यं गैलेषु विश्रेषाक्टकराचले । मन्दारे कामदेव य प्रत्य खक्कः सदा भवेत्॥ गसमादनग्रङ्गच धनदःस्यादुदङ्गुखः । प्राङ्मुखा वेदम्ति य इंसः खादिपुलाचले ॥ हैंमी सुपार्खें सुरभी दिचणाभिसुखी भवेत्। धान्यपर्वतवत् सर्वमावाहनमखादिकम्॥

कलाय गुरवेदबानाध्यमं पर्वातीत्रमम् ऋित्मायतुरः शैलानिमाधाना नुदीरयति ॥ सीभाग्यासतसारीऽयं परमं प्रकरा यतः। तनामानन्दकारी तं भव गैलेन्द्र सर्व्यहा॥ प्रमृतं पिवतां ये तु निपेतुर्भुवि सीकराः। टेवामां तलामं सोमं पाहि नः प्रकराचलः॥ मम भवतु मध्या यदुइतामक्करा यतः। तवायोसि महाशैल पाहि संसारसागरात्॥ यो द्याञ्चर्करागेसमनेन विधिना नरः। सर्व्यपापविनिर्मृतः प्रयाति शिवमन्दिरम्। चन्द्रादित्यप्रतीकाशमधिरह्यानुजीविभिः। सहैव यानमातिष्ठेत् स तु विष्पुप्रचीदितः॥ ततः कल्पगतान्ते तु सप्तद्वीपाधियो भवत् । षायुरारीग्यसमात्री यावज्यसायुतत्वयम्॥ भोजनं यक्तितः कुर्यात् सर्वरीले विमतसरः। सर्वताचारलवण मन्नोयात्तदनुष्त्रया ॥ भोजनं कुर्यादिति, दानानन्तरं यथा शितबाद्ध गैम्बी भोजन-दानं कुर्थादित्यर्थः। स्वयमपि अचारलवणमञ्जीयादिति। पर्वतीपस्तरान् सर्वान् प्रापयेद्वाद्मणालयम्। पछोदिमानप्यधनोऽपि भ त्या सामेत् ममुधीरिष्ट दीयमानान्। मुणाति भन्याय मति ददाति निःकल्मषः सीपि दिवं प्रयाति॥

दु:स्वप्न प्रश्नमसुपैति पठामानैः शैलेन्द्रेभंवभयभेदनैधनुष्यः। यः कुर्यात्किम् सुनिपुद्गवेह सम्यक् सत्त्वाला सकलगिरीन्द्र सम्प्रदानम्॥ द्रति पद्मपुराणोक्तः धर्कराचलदानविधिः। षय भैवानि दादभमेरदानानि निरूप्यन्ते। तत्र कालोत्तरशैवशास्त्रात्। अयातः सम्पवच्यामि मेरुदानंययाक्रमम्। त्राकार्त्तिकालमार्थ्य सेरुव्रतं समाचरेत्॥ कार्त्तिक्यां रत्नमेरुय दातव्यस्त् शिवायतः। सर्वेषाचेव मेरूणां प्रमाणं क्रमणः ऋणु॥ वज-पद्म-महानीलनील-स्फटिकसत्त्रकः। पुष्यं मरकतं मुक्ता याद्याः खविभवेन तु॥ प्रस्थमाचास्त संयाद्याः प्रस्थाद्दिसेव वा। यथामत्याथ वा देया वित्तमाठं विना सुत॥ मेरोविभागं वच्चामि शिवस्थाग्रे यथाईयेत्। कर्णिकायां न्यसेन्मेकं ब्रह्माष्णु श्रभूषितम्। तसर्वे माल्यवात्राम पर्व्वतं पूजयेत्तदा ॥ तत् पूर्वे भद्रसंज्ञन्त अखहचास्ततः परम्। मेरतः पूर्व दिग्भागे पूर्व पूर्वीत्तरत्रयम्॥ कथितं स विशेषण दक्तिणस्यान्ततः परम्। निषधो हे मकूटय हिम्बां य तथा तयम्॥ एव मुत्तरभागे तु नीलः खेतय मुङ्गवान्।

पश्चिम गन्धमादाख्यं केतुं वे केतुमाख्यकम्। एवं द्वादशसंयुक्तं भेरुपर्वतनायकम्॥ सोपवासः ग्रुचिभूला विशेषात् पूजये च्छिवम्। महास्नानं प्रकर्त्ते <mark>यं महापूजायवा सुत<sup>\*</sup>॥ 🎐 🦠</mark> पूजान्ते देवदेवाये रक्षमेकं प्रकलायेत्। प्रदयाच्छिवविप्राय शिवमन्त्रमनुसारेत् ॥ महासानं महापूजा च लिङ्गपुराणे। महास्नानञ्च यः कुर्यादृतेन विधिनैव तु। स याति मम सायुज्यं खाने खेतेषु सुव्रते ॥ स्नानं पलगतं ज्ञेयमध्यङ्गं पञ्चविंग्रतिः। पलानान्दे सहस्त्रे तु महास्नानं प्रकीर्तितम् ॥ स्राप्य लिङ्गं मदीयच गत्रीनैव प्रतेन च। विशोध्य सर्वद्रयैस्तु याविइरिभषिच्चति॥ महास्नाने प्रसक्ते तु सानमष्टगुणं स्मृतम्। जलेन केवलेनेव गन्धतीयेन शक्तितः॥ अनुलेपनच तसर्वं पच्चविंग्रत्यलेन वै। शमीपनं च विधिना बिल्वपतं च पङ्गजम् ॥ श्रयान्यानि च पत्राणि विल्लपत्रं न सन्खजेत्। दमद्रारीस्तु नैवेद्यमष्टद्रीरीरयापि वा॥ दगद्री गसमम्पू खमाढके तु विधीयते। वित्तहीनस्य भक्तस्य नात्र कार्य्या विचारणा॥ 🧓 भेरोग्रदङ्गमुरजतिमिलापटहादिभिः।

<sup>😻</sup> पुनरितिपाठानार ।

वादिनैर्व्विविधैयाचे रान्दोलैर्विविधैरिप॥ जागरङ्वारयेत्तत प्रार्थयेत्त् तथाक्रमम्। स्वस्त्यपुत्रदारैय तया सस्वन्धिवान्धवै:॥ साडं प्रदिचिणं काला प्राध्येक्तिङ्गसैखरम्। द्रव्यहीनै: क्रियाहीनै: यहाहीनै: सुरेखर ॥ क्ततं वाप्यक्ततं वापि चन्तुमर्हसि ग्रङ्गर । इत्युक्ता चैव रुद्रच लिरितं गान्तिमेव च॥ मं इत्येव महावीजं तथा पञ्चाचरस्य वै। मेरोरनुमन्त्रणमन्त्रास्तु कालोत्तरएवी काः। नमः काञ्चनदेवाय धराधराय वै नमः। ब्रह्मविष्णी ग्रम्ङ्काय धरानाभिस्थिताय च॥ नगदादशनाथाय सर्वपापापचारिणे। शिवभक्ताय शुद्धाय चार्णं मे कुरु सर्व्वदा॥ निष्पापः पित्सिः सार्दे शिवं गच्छामि इं नमः । त्वं शिवस्तु शिवस्थाये शिवोच्च शिवाय च॥ निवेदयामि भक्त्या तु पितृणां तारणाय चेति। 'तथा वस्ताध्वसहितो भैकस्तत्वपुर्ण्यमले यृणु। लच्चयोजनमानस्य मेरोर्ये परमाण्वः॥ तावत्कलपसहस्राणि शिवलोके महीयते। उद्वरेत्ररकात्सोपि त्रिसप्तकुलभन्ततिम्॥ तदन्वयगता ये तु डिम्माडिमहता नराः। महापातिकनयान्ये तथा विष्वासघातकाः॥ गुरुद्रोत्तकता ये तु सूण्हाः पित्यघातकाः।

प्रसर्वे तु सता नारी कुमारी भी लदूषिता॥ तां वा क्ट्रस्य सामीप्यं स नयेसेक्टानकत्। मेरुदानच मनसा यः सारेनु शिवायतः॥ यात्यसी प्रिवलीकन्तु देहान्ते धीतकिल्विषः। हिमसेरप्रमाणना फलच्चेव मृणुष्व तत्॥ पलानान्तु सहस्रीण मध्ये मेर्न प्रकल्पयेत्। 💴 युङ्ग नयसमायुक्तं ब्रह्मविषाु हरान्वितम् ॥ एकैकं पर्वतं तस्य ग्रतैकैकेन कारयेत्। 📉 मिरुणा सह पूर्वेण विख्यातास्तु तयीद्य ॥ एवं शिवायतो मेरु दीतव्यस्तु प्रयक्षतः। अयनेषु च सर्वेषु यहणेषु विश्रेषतः॥ श्राचार्याय प्रदातव्यः संहितापारगाय च। पूर्वीतस्य महामेरीः सनगस्य महात्मनः ॥ शिवलोके वसेस्रोपि यावत्तत्परमाणवः। पितृन् पितामहांश्वेंव तथैव प्रपितामहान् ॥ पुत्रान् पौत्रान् प्रपौतां व तार्ये त्विमतः परम्। भोगान् भुक्ता महीं लत्सां भुङ्ते च शिवभाविनः॥ दरिद्रो रूप्यमेरुन्तु हेममानेन कारयेत्। पर्व्वता दादश तथा सङ्गल्या रचनान्विताः॥ उत्तरे ह्ययने देयं देयं वा यहणदये। प्रागुत्तन्तु फलन्तस्य भवत्यच न संग्रयः॥ भूमिमेरप्रमाणन्तुं कथ्यमानं यृण्ष्व तत्। विषयं मण्डलञ्चाय यामं वा पर्वतं सारेत्॥

शेषास्तदष्टमांशेन नगाःस्त्र्रविसंख्यया। भूमिपर्वतपुर्णन्तु कीवा वर्षयितुं चमः॥ परमाणुव्रजीयावत् चितीया भवति ध्रवम्। तावत्कोटिसहस्ताणि शिवलोके महीयते॥ भोगान भुक्ता तताराजा जायते योगिनां कुले। ज्ञानं प्राप्य तदा तस्य पुनर्जन्य न विद्यते। हस्तिमेरं ततोवच्ये संचेपात् पार्वतीसत । न हर्षं न तथा वालं रत्नपुच्छसुधीक्षितं॥ शूरं सर्व्यगुणोपेतं घण्टाचामरभूषितं । नचत्रमालासंयुत्तं शस्त्रध्वजविभूषितं ॥ दिव्यवस्त्रसमायुक्तं सुवर्णरचनायुतं। सूर्यस्य यहणे देवं सुरवे तं शिवायत: ॥ तिन दत्तेन दत्तं तु लच्चयोजनपर्व्वतं। पुरुषत्रयसमायुत्तं पञ्चेतद्वाद्यान्वितं॥ सुचते सर्वपापेभ्यः शिवसायुच्यतां ब्रजेत्॥ पित्रस्तस्य मोदन्ते रुद्रलोके समन्ततः। एतत्तव समाख्यातं हस्तिदानं समासतः॥ ययाखभेरु<mark>र्वा दे</mark>यो योदत्तो रविणा पुरा। खेतैर्विनीतेः सुवर्णैः प्रत्यग्रैः पञ्चसंख्यया ॥ मध्ये मेरः कल्पितव्योरविसंख्यास्त् पर्व्वताः। सवस्त्रहेमदारैश्व सप्त वा ध्वजभूषिताः॥ वैशाख्यां वाष्ट्रकात्तिकां दातव्यस्तु श्रिवायतः। विप्राय गिवभक्ताय संहितापारगाय च॥

तस्में देयो यथोक्तस्तु हयमेक्रविधानतः। संपूज्य परया भक्त्या हेमकङ्गण-कुग्डलै:॥ र्सनामुकुटेनैव अङ्गुलीयहयेन च। सर्वेषां चैव दाने तु भूषणैर्भूषयेत्तदा॥ श्रक्तिमैर्मूषणैस्तु राजा मेरुं विभूषयेत्। अखमेरप्रदानेन रुट्रलोके महीयते। यावन्यम्बे षु रोमाणि तावहर्षायुतानि च। महानल्पसहस्राणि रुट्रलोने महीयते॥ ग्रम्बालाभे दरिद्रस्तु गीमेरुब्बा प्रकल्पयेत्। अध्वसंख्याप्रमाणेन फलं चैतत् समं भवेत् ॥ श्रय वा वस्त्रमे रुख दातव्यस्त् शिवायतः। भारमाचेण पद्मस्तु नानावणःसुपर्वतः॥ मध्ये मेरः कल्पनीयो वस्त्रैः शिषांस्तु कल्पयेत्। मेरवस्तस्य मानेन नानावर्णैः सुशोभितैः॥ प्रत्येकं पर्व्वताः कल्पगा हिमग्रङ्गाः सुवर्णकाः। शिवभक्ताय विष्राय दातव्यास्तु शिवायतः॥ दिव्यैष्वर्थपदं याति सहस्त्रमतुसमावं। दिर्वं वर्षमतं सम्यक् कुर्याद्वीगं यथे सया ॥ चक्रवर्त्तित्वमभ्येति ज्ञानवान् जायते तदा। शिवालयं ततो याति न भूयो जन्म चापुयात्॥ अय वा प्टतमे कस्तु दातव्यः कथ्यते मया। मेरः पलानां मध्येतु सहस्तैः पञ्चभि हिंतः॥ श्रतैः पञ्चभिरेकैकं पर्वतं तत्र कल्पयेत।

विशृह विपल भेरीः काचन देवतार्चनं॥ एको अपिक श्रेषपर्वते वस्त्रभूषिते। क्तवा पूजां विश्वेषेण शिवस्थाये प्रकल्पयेत्॥ शिवभक्ताय विप्राय दातव्यः शिवमिच्छता। कुलमुद्वरते से।ऽपि पैतृकं मात्रकं तथा॥ दित्र्यं वर्षमतं सार्डं \* तद्रलाने महीयते। भारते पृथिवीखण्डे पतिभविति नान्यया॥ एवं वे खण्डमेरुन्तु सितखण्डेन कल्पयेत्। कद्रलाकपदं याति पितृभिः सच माद्ते॥ अय वा धान्यूमे रुन्तु भिवस्याये प्रकल्पयेत्। पञ्चखारीमितं मध्ये मेरुन्धान्येन कल्पयेत्॥ एकैकं खारिमातेण पर्वतं शिषमादिशत्। पूर्वविद्यमणङ्गन्तु सवस्तं परिकल्पयेत्॥ शिवपूजावसाने तु शिवविषाय दापयेत्। कल्पकाटिसहस्राणि शिवलाके महीयते॥ पितरस्तस्य भादन्ते ब्रह्मलाके तथा चिरं। एतद्ष्टांशमानेन तिलमेतं प्रकल्पयेत्॥ यङ्गाणि पूर्ववत्तस्य तथाचान्यनगेषु च। , तिलमेनः प्रदातव्यः शिवस्थाये गुराः सदा ॥ प्रयाति शिवसायुच्यं बन्धुभिः सहितानरः । द्यकोटिसहस्ताणि भुक्ता भागान् यथेच्छया॥ समस्तमेदिनीं भुङ्क्ते ियवे पयात् प्रलीयते ।

साप्रसिति कचित् पाठः ।

इति दाद्यसंख्याताः पर्वताः कथितास्तव॥ भ्रय सन्त्रं तथाकालं जात्वा सेकं प्रदापयेत्। স্বযনিষ্ড च सर्वेषु यहणेषु विशेषतः॥ मेर्पदानं कर्त्तव्यमुपायं सुचिरं सदा। इति भेवदादभमेरदानानि। हंस उवाच।

भूय एव महाबाही ऋण दानं महाफलं। यदत्त्वा पुरुषाराजन् नेह संजायते पुनः॥ मेर्हेममयस व तियङ्गीराजताऽपि वा। पलत्रयेण सीवर्णे व्विंग्रत्या राजतैः पर्लैः॥ 💎 💛 ताम्बेः पञ्चायता प्रोत्ता पलानां कांस्यकस्तया। लाह्य भारमातस्तु सीसनस्य तथा सृतः॥ लवण्स्याध्येव मेव ब्रीहीणामेव मेवच। 🥟 🔭 भारदयेन खातस्तु गौडःस्यात्पञ्चभारकः॥ कास्तू रिकः पञ्चपनः कार्पूरः पनविं गतेः। की क्मः स्थाच्छतपतः कार्पासः षड्निंशभारकः॥ एवं द्रव्यविश्वेषस्तु मेरः कार्य्याविजानता। यथा गमंतया कार्यं नात्र कार्या विचारणा॥ विचारे क्रियमाणे च हेतुकलं प्रसज्यते। हितुप्रतिष्ठा विज्ञेयः पुरुषे। रागदूषितः ॥ रागादिदीषदुष्टस्तु पुरुषा नात संभयः। तसासी राः प्रमाणन्तु भाषितं ब्रह्मणा स्वयं॥

खादख इति वा पाठः।

श्रास्तिकाय विनीताय प्राचित कपया विभा ।
नास्तिकाय न वक्तव्यं वाक्यं धर्मं विजानता ॥
कात्वा मेकं विश्वद्गन्तु सौवर्णं राजतादिकं ।
श्रचीयत् पितकुसुमेर्जागरं कल्पयेत्ततः ॥
ब्राह्मणं पात्रभृतन्तु काले तु ग्रहणादिके ।
श्राह्मय प्रचाल्य पादौ श्रासने तूपवेश्ययेत् ॥
मेकं पर्वतराजन्तु ग्रहण् त्वं दिजात्तम ।
ममानुकम्पया ब्रह्मन् वराहः प्रीयतामिति ॥
कीदादिति तु मन्त्रेण ग्रहःकार्य्यो विजानता ।
मेकं समप्य विप्राय द्रव्येण स्वेच्छ्या कतं ॥
तावद्वष्रसहस्चाणि कीटिं वापि महीयते ।
वसन्ति स्वर्णलोकेषु यावदिन्द्राश्चतुई ॥
इति विश्वध्रमांको मेकदानविधः ।

श्रय पञ्चपर्वतदानविधिः।
तिलपर्वतदानञ्च तथा लवणपर्वतः।
कार्णासगुड्योश्वैव तथा सर्वपपर्वतः॥
धान्यपर्वतदानस्य विधिरत्नापि कीर्त्तितः।
फलं पुर्खं प्रमाणं च तत् प्रवच्यास्यशेषतः॥
श्राषाढे कार्त्तिकं चैव माघ-वैशाखयार्पि।
पूर्णमास्यां तु दात्र्यं दानमेतद्युधिष्ठिर॥
भूप्रदेशे तु लिप्तेतु पुष्पकीर्षे सुशोभिते।
तिलानां वहुवर्णानां कुभं कुभाईमेववा॥

दीपकुसुमैरिति पुस्तकान्तरे।

विं यति द्री णमयवा षो ड यद्रो णमेव वा । तिलद्रीणाष्टकैर्वाप चतुर्भिर्य वा पुनः॥ विभिद्रीं चैरलाभे तु कुर्व्यीत तिलपर्वतम् ।

कुम्भोऽत विंगतिहोणपरिमाणः तच होणैः षोडम्भाः खारी विंघत्या कुमा उचाते इत्यादिना परिभाषायामुपद्रितं, कुमी द्राणदयमितिग्ट समाणे विंगतिद्रीणादिकम् प्रथमकल्पा #द्नुक-ल्पमनुकरण्य न समस्त्रसं स्थात् इतरत तु सार्वकुकीन प्रथमकर्णः विंयतिद्रीणादिरनुकल्य इति युक्तं स्यात्।

सुवर्षेरजतैस्तामीः कांस्यैः ग्रीतेष मीतिकैः। इच्दर्खसमाकीसान्वनखर्खां व कार्येत्। गुडेन विविधान् कुर्यात् पाषाणिशक्रांस्तथा। ताम्बूलफलपुष्पादीरलङ्कारादानेकधाः॥ कुथात् सगपग्रपचिणस्तास्त्रीवणराजतान्। द्वाद्य पूर्णेकुश्वांय फल्याखादिश्रीभितान्॥ स्थापयिला तु सर्वेत पूजां कला विधानतः। क्तता प्रदिचणचेव जानुभ्यां धरणीं व्रजेत्॥ लवणस्य सर्पपाणां तत्प्रमाणं तथैव च। कार्पासपर्वतञ्चापि तुल्यसंख्यं तथैव च ॥ पुर्ण्यकालेषु लभते नात्र कार्था विचारणा। पर्वातस्थोतरे पार्धे ब्रह्म-विषाु-महेष्वरान्॥ स्थापयेत् लोकपालां य दिशासु विदिशासु च। ष्पर्चयेदर्घपाद्येश्व गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्॥

<sup>🕸</sup> द्नल्प सनुकल्प इति पुलकानारे।

M o

 तीरणेंच पताकाभिः श्रीभियत्वा चतुर्द्दिशम्। म्बानिकार्थेच कुर्वीत तिलाचैः पचवारुणैः॥ एवं यः कुरुते भत्त्या शैलदानमनुत्तमम्। क्रीडाग्रेले महारम्ये क्रीडिला कालमीपितत्॥ धर्मेष पूज्यमानीऽय शक्तलोकं स गच्छति। ग्रक्तलोकं नयेदन्ते कुलकोटियतचयम्॥ पवाबाहीदये रस्ये सीमराजपुरीत्तमे। रमिला वर्षकीटिन्तु दिगुणं परिसंख्यया॥ भूयो जबावयं राज्यं अङ्क्ते निहतकगटकम्।

इति विषाधयातिः पञ्चपर्वतदानविधिः।

श्रय शिखरदानविधि:।

राम उवाच।

शिखराणां ममाचच्च दानन्विपुरनाशनम्। यानि दत्त्वा तु दीर्भाग्यं दीर्गत्यं न प्रजायते ॥

शहुर उवाच।

शृ राम प्रवस्थामि शिखराणां यथाक्रमम्। दानं देवं यथा येन तत् ऋणुष्व सनातनम्॥ माघएक्कटतीयायां मार्गेशीर्षस्य वा पुनः। हतीया वाष वैशाखे श्रुका या रोहिणीयुता ॥ प्रोष्ठपद्यां त्तीयायां विशेषेण तु भार्यव। गुडे-च् वस्त-लवण-धान्यका-जाजि-मर्कराः ॥ खर्जूरतन्दुलद्राचाचौद्रैर्मलयजेन च।

फलैर्मनोहरै:रम्यै: शिखराणि प्रदापयेत्॥ एषामन्यतमं द्याययायवं विधानतः। यात्मप्रमाणं कुर्वीत प्रादेशाभ्यधि<mark>कं ग्रअं॥</mark> मुवि गोमयलिप्तायामिचुपताणि संस्तरेत्। ततः कुर्वीत शिखरं गौरीस्थानमनुत्तमम्॥ दिहस्तं सूलं कर्त्तव्यं हस्तमातं ियरस्तवा। भित्तिरिचुद्लैः कार्या वष्टयेद्रत्तवाससा ॥ दानद्रवेण तन्मधं पूरयेद्गुगुनन्दन। इचुपत्रकटे गीरीं तस्त्रीपरि निवेदयेत्॥ चतुर्भुजां हेममयीं पूजयेत् कुङ्गुमेन तु ।

गौरीरूपमुक्तां ब्रह्मार्खदाने । विष्टयेत् सूस्मवस्त्रण देवीं-शिखरमेव चा अष्टाङ्गं पूजयेतीरीं मन्त्रेरेतेस्तु भिततः॥ नमो भवान्य पादी तु कामिन्य जानुनी ततः। वामदेव्ये तथाचीक नाभिच्चेव जगत्प्रिये॥ यानन्दायं तु हृदयं नन्दायं पूजयेत् स्तनी। सुभद्राय मुखं पूर्च लिताय नमः प्रिरः॥ एवं पूज्य महादेवीं शिखरानिभमन्त्रयेत्। यसानिवासः पार्वेत्याः शिखर लं सुरैर्हतः॥ तस्मान्मामाहि भगवंस्वं गौरीशिखरः सदा। एवमामता भिखरं हतीयायां यतव्रतः॥ ततः स्राला प्रभाते तु द्यासन्तेण भिततः। यस्मात्तं सर्वभूतानामुपरिष्टादवस्थितः॥

तस्माच्छिवः प्रीयतां ने तव दानासदानघः॥
श्रवंभागं चतुर्धं वा पञ्चमं वा तती गुरोः।
दत्त्वा येषन्तु वन्धूनां यिष्टानां स्वजनस्य च॥
श्रवजीविस्वश्रत्थानां दुर्गतानां च कामतः।
एवं दत्त्वा तु यिखरं गौर्य्या भुज्जीत वाग्यतः॥
स मुक्तकेशः सन्प्राध्य चीरं ष्टतमथापि वा।
विधिनानेन योदद्यात् गौर्य्याः यिखरमुत्तमम्॥
स वसेइवने देव्याः कल्पकोटिशतत्वयम्।
पुष्यचयादिष्टागत्य जायते पृथिवीपतिः॥
श्रनेन विधिना देखं विधिष्टीनं न कारयत्।
विधिष्टीनं कर्तं सर्व्यं न दातुः फलदस्थवित्॥
इति विषाधमीत्तरे यिखरदानविधिः।

इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादैवस्य समस्तकरणाधी खर सकलविद्याविग्रारदश्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्व्वगेचिन्ता-मणी दानखण्डे पर्वतदानप्रकरणम्।

# दानखण्डम् सप्तमीऽध्यायः।

しかいかないのである

श्रयातिदानविधानमुच्यते ।

श्रयातिदानानि सतां हिताय हेमाद्रिस्दि: प्रकटी करोति। दानेन येषां सक्तदप्यनल्प कल्यान्तसाची वरभोगयोग:।

कानि पुनस्तानीत्यपेचायां भविष्यत्पुराणे।
चौण्याद्वरितदानानि गावः एष्ट्री सरस्रती।
नरकादुद्वर त्येव जपवापनदोद्दनैरिति॥
अत यद्यपि धेनुश्रव्देन स्वरूपतो गौरेवाभिधीयते

तथापि धेनुयव्दसाधारखादिऽप्रकर्णे गुडधेन्वादीनामपि सिनविशो गुन्नः तासु च क्रमेण निक्ष्यमाणासु दशमी स्थात् खक्पत इति खक्षपधेनीरन्ते स्थितलात् गुडधेन्वादय एव प्रथमतो निक्ष्यन्ते।

> तदुक्तं मत्स्यपुराणे । यास्तु पापविनाशिन्यः पठान्ते दश्यभेनवः । तासां खरूपं वच्चामि नामानि च नराधिप॥

धेन्रिति पुलकानारे।

प्रथमा गुडधेनुः स्थात् प्रतिधेनुस्तथापरा ।
तिलधेनुस्तृतीया तु चतुर्थी जलसंज्ञिता ॥
चीरधेनु च विस्थाता मधुधेनुस्तथापरा ।
सप्तमी यर्करा धेनु देधिधेनुरथाष्ट्रमी ॥
रस्तधेनु नेवमी स्थाद्यमी स्थात् स्वरूपतः ।
एतावन्तु विधानश्च स्तमाचच्च जगत्पते ॥
किं रूपं केन मन्तेण दातव्या तदिहीच्यताम् ।

#### मत्य उवाच।

गुडधेनुविधानस्य यद्रूपिमह यत्फलम् ।
तिद्दानीं प्रवच्यामि सर्व्यपापिवनायनम् ॥
कृष्णाजीनं चतुर्हस्तं प्रायीवं विन्यसेद्भृवि ।
गोमयेनोपिलप्तायां दर्भानास्तीर्थ्य सर्व्यतः ॥
लघ्वे णकाजिनन्तद्वद्वसस्य परिकल्पयेत् ।
प्राङ्मुखीं प्रापयेद्वेनुसुदक्पादां सवसकाम्॥
एणकाजिनं, कृष्णाजिनं, प्राद्युखीं प्राक्षिरसमित्यर्थः ।
तदुत्तरेण वस्राऽपि तथेव परिकल्पनीयः ।
उत्तमा गुडधेनुः स्थासदाः भारमनृत्तमम् ।
वसस्थारेण कुर्व्वीत भाराभ्यां मध्यमः स्मृतः ॥
यद्वभारेण वसः स्थात् ग्रह्वित्तानुसारतः ।

<sup>🐞</sup> नवणस्थाष्टमी तथेति पुस्तकान्तरे।

<sup>†</sup> कार्पासधेनुरिति पुस्तकान्तरे।

<sup>🛊</sup> भारचतुष्टयमिति पाठः पुलकान्तरे।

भाराः 'परिभाषायां व्याख्यातः' ग्रह्मवित्तानुसारत इति इयसुत्तममध्यप्रादिकल्पना निजवित्तानुसारतः कर्त्तव्येत्यर्थः।

धेनुवली प्रतास्था ती सितस्य स्माम्बरावती।
श्रिक्तिकणीविचुपादी श्रिचिमुक्ताफलेचणी॥
सितसूवसिराली ती सितकम्बलकम्बली।
ताम्बकदूकपृष्ठी ती सितचामररीमकी॥

गद्भनं, ननुत्रपदेशः।

विद्रमभूयगोपेती नवनीतस्तनान्वती। चोमपुच्छी कांस्यदीहाविन्द्रनीलकतारकी॥ सवस्यप्रद्वाभरणी राजतखुरसंयुती। नानाफलमयेद्दैनी घाणगन्धकरण्डकी॥

'शत च सारतः परिमाणतस फलविशेष इति यथाशिक सवर्षश्रद्धादिलमवधेयम्'। इत्येवं रचयिला तु धूपदीपैरयार्चयेत्।

#### ययामन्त्रणमन्तः।

चां या लक्षीः सर्वभूतानां या च देवेषवस्तिता।
धेनुक्षेण सा देवी ममः पापं व्यपोच्तु॥
देवस्या या च कद्राणी यङ्गरस्य सदा प्रिया।
धेनुक्षेण सा देवी मम पापं व्यपोच्तु॥
विष्णोर्वचिस या लच्छीः खाचा या च विभावसीः।
चन्द्राक्षेयक्षयक्तियां धेनुक्ष्पास्तु सा स्थि॥

ग्रान्तं प्रयच्छितितं क्वचित्पाडः।

चतुर्मुखस्य या लक्षी यीलक्षीर्धनदंस्य च। लक्षीर्या लोकपालानां सा धेनुवेरदास्तु मे॥ स्वधा त्वं पित्रमुख्यानां स्वाहा यज्ञभुजान्तया। सर्व्वपापहरा धेनुः तस्माच्छान्तिं प्रयच्छ मे॥ एवमामत्रा तां धेनुं ब्राह्माणाय निवेदयेत्। स्रतेष दानवाक्षप्रयोगः।

श्री श्रद्ध श्रमुकस्मिन् काले श्रमुक्सगीताय श्रमुक्यार्थणे ब्राह्मणाय इमां गुडधेनुं यथोक्तसर्व्वीपकरणवतीं यथोक्तक्तप्तवस्तर-हितां विष्णुदैवतां श्रमुक्सगोत्रीऽहं श्रमुक्श्यर्था श्रमुक्कामस्तु-भ्यमहं सम्पददे मम श्रमुक्सगोताय श्रमुक्षण्येणे ब्राह्मणाय एतदुडधेनुदानप्रतिष्ठार्थं सुवर्षः दिचिणा इदं तुभ्यमहं सम्पददे न ममेति दिचणा तु श्रेयोनिष्क्रयतं पार्थत्यादिना परिभाषाया-मुक्ता ब्राह्मणस्तु पुच्छदेशे प्रतिग्रष्ट स्वस्ति कुर्यात्।

विधानमेतहेनूनां सर्वासामिह पठाते।

'सर्वासाम्यत्यचिभनुव्यतिरक्तानामित्यवगन्तव्यं।

तथा एतदेव विधानंस्थात्त एवीपस्कराः स्मृताः।

मन्द्रावाहनसंयुक्ताः सदा पर्वाण पर्वाण ॥

यथात्रदं प्रदातव्या भिक्तमुक्ति-फलप्रदाः।

श्रमेषयज्ञफलदाः सर्व्यपापहराः श्रभाः।

श्रयने विषुवे पुखे व्यतीपातिऽथवा पुनः॥

गुड्धेन्वादयो देया उपरागादिपर्वसु॥

'श्रव प्रतादिधेनुद्रव्यपिमाणमिष गुड्धेनूक्तमेव।

विधानमेतहेनूनां सर्वासामिष पठाते

## इति सामान्येनातिदेशात्।

कुशाः खु ईवधेन्नामितरासान्तु रागय इति तु भारचतु-ष्टयादिपरिमितस्य द्रवद्रव्यस्य कुशाधारतयावस्थापनप्रकारकथनं ।

यत्तु पद्मपुराणादाविकेनैव घटेन ष्टतादिधेनुकथनं द्रोण-मात्रेण च तिलधेनुकथनं तदेतदेनुप्रकारात् प्रकारान्तराभि-प्रायेणिति कल्पतरः । दानविवेकेनतु पलसहस्त्रपरिमाणः कुमा दति निणीतं, केचित्तु दाद्मपलाधिकानि पञ्चपलम्पतानि कुमा-मादः । तच पलदयन्तु प्रस्तिमित्यादिना परिभाषायां दर्भितं ।

तत्र यथाधिकारं व्यवस्थिति, विक्रिपुराणे तु प्रथमा गुडधेनुः स्वादित्यादिकमिधाय सप्तमी लवणधेनुस्तु दिधिषेनुर्याष्टमी।

नवनीतेन तैलेन गर्धेः प्रोक्ता तथापरा। रत्ने यान्ये महर्षय इति क्वचित् पाठः।

कुकाः स्यूरत्वधन्नां द्रोणेनैव हि राश्यः।
सर्वाः समफलाः प्रोत्ता मध्यमोत्तमकन्यसाः।
स्वयिति नृपश्रेष्ठ दिद्दस्य चतुर्गुणाम्।
कान्यसा सेखराणान्तु दिद्दाणां सदोत्तमा॥
एतदेव विधानं स्थात् सर्वयि यशस्त ः।
गुडधेन्वादयोदेया उपरागादिपर्वस् ॥
कार्त्तिक्वान्तु तथा माध्यां युगादिवु च पर्वस्।
समुपोष्य नरोद्यात् सप्तस्यान्तु दिने रवेः॥
दिनत्रयं तदाहारो याति विष्णोः परं पदम्।
इह लोकेऽपि सौभाग्यमार्थुरारोग्यमेव च॥
वैषावं लोकमाप्नोति मर्ग्हों स्नर्गं हरेः।

( 48)

द्यार्ब्युद्सहस्ताणि द्य चाष्टी च धर्षावित्। न ग्रीकदुःखमाप्रीति दीर्मत्यं जायते न च॥ इति गुड्धेन्वादिदानविधिः।

> यय तिसधेनुदानम्। विषाधसीत्। विशाह उवाच।

तिल्धेनुं प्रवच्यामि केप्यवप्रीणनाय च। दत्ता भवति यसाय नरेन्द्र विधिकत्तमः॥ यान्दत्ता ब्रह्महा गोन्नः पित्रन्तो गुरुतत्त्वगः। चगारदाही गरदः सर्वपापयुतीऽपि वा ॥ महापातकयुत्तय संयुत्तयोपपातकैः। मुचते श्वविनै:पापविकालोकच गच्छति॥ चनु लिप्ते मही पृष्ठे वस्ता जिनकु चाहते। घेनुं तिसमयीं कत्वा सर्वर बेरसङ्ताम् ॥ घेनुं द्रोणेन कुर्जीत चाटकेन तु वसकम्। सुवर्षयङ्गीं रूप्यखुरीङ्गसन्नाणवतीं तथा। कुथाच प्रकराजिहां गुडास्यामविकस्वलाम्। इच्पादां तामप्रशं श्विमुकाफलेचणाम्॥ प्रयस्तपचयवणां फलदन्तवतीं श्रभाम्। स्वग्दामपुच्छां कुर्व्वीत नवनीतस्तनान्विताम्॥ सितस्त्रियाचाचा सितसपेपरोमिकाम्। फलैमीनाहरैभेच्यैर्याणमुक्ताफलान्विताम्॥

सितवस्तयुगच्छमां चण्टाभरणभृषिताम्।
ई दृष्णसंस्थानसम्यनां कता स्रवासमन्तिः॥
कांस्थापदोन्दनां दत्ता केयवः प्रीयतामिति।
या लच्मीः सर्व्वदेवानां या च देवेष्ववस्थिता॥
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोन्ततः।
देनस्था या च कद्राणी यन्तरस्य सदा प्रिया॥
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोन्ततः।
विष्णोर्व्वचिस या लच्मीः खान्ता या च विभावसीः॥
चन्द्राक्षयन्नयक्तिया धेनुरूपास्त् सा स्रिये।
चतुर्भुखस्य या लच्मीर्या चनुरूपास्त् सा स्रिये।
या लच्मीर्लोकपालानां सा धेनुर्वरदास्तु मे।
खधा तं पित्रमुख्यानां खान्ना यन्नभुजान्तवा॥
सर्व्वपापन्तरा धेनुरस्माच्छान्तं प्रयच्छ मे।

# विज्ञपुराणेलयं मन्तः।

तिलाय पिटदेवत्या निर्धितायेष्ट गोसवे।

ब्रह्मणा तक्ययी धेनु देना प्रीणातु केयविमिति ॥

ततः प्रदक्तिणं कत्वा पूजियत्वा प्रणम्य च।

सदिचणा मया तुभ्यं दन्तित्यक्षा विसर्जयेत्॥

प्रमेन विधिना दत्ता तिल्धेनुं नराधिपः।

सर्व्यपापविनिर्मुकः परं ब्रह्माधिगक्कित॥

यथ ग्रह्माति विधिवहीयमानां प्रमोदयेत्।

दीयमानां प्रपथ्यन्ति येच संह्रष्टमानसाः॥

तिं प्यमेषाधनिस्पुताः प्रयान्ति प्रमाङ्गति ।
प्रमान्ताय सुमीलाय वेदव्रतधराय च ॥
धेनुं तिलमयीं दत्त्वा न माचिति कताकते ।
तिराचं यस्तिलाहारस्तिलधेनुप्रदी भवेत् ॥
एकाहमय तानित्ति तद्गतेनान्तरात्मना ।
दानादिश्रद्वपापस्य तस्य पुर्स्यक्षतीनृपः ॥
चान्द्रायणाद्य्यधिकं कथितं तिलभचणम् ॥

वाराहपुराणे।

तिलिधेनुं जलधेनुं रसधेनुञ्च पार्धित।
देहि भोत्रं येन भवान् ज्ञृषाविजिती दिवि॥
रमते यावदादित्यस्तप्यते दिवि चन्द्रमाः।
एवमुक्तस्ततोराजा विधानं पृष्टवानिदम्॥
यथा भवेत्तिलिधेनोस्तच्कृणुष्य नराधिप।
चतुर्भिः सेतिकाभिस्तु प्रस्य एकः प्रकीत्तितः॥
ते षोष्ट्रम भवेषेनुञ्चतुर्भिवेत्सको भवेत्।
इच्चुदण्डमयाः पादा दन्ताः पुष्पमयाः ग्रुभाः॥
नासा गन्धमयी तस्या जिह्ना गुडमयी तथा।
पुच्छे स्वक्षत्यनीया स्थात् घण्टाभरणभूषिता॥
ईद्दशीं कल्पयिता तु स्वर्थमुन्दिधानतः॥
कांस्यदोद्दां रूप्यखुरां पूर्विधेनुविधानतः॥
तिलिधेनुं ततो दन्ता द्वाद्यश्वाद्याद्वयतः ग्रुचिः।

आलानन्तारयेद्गीनरकात्कामभाग्भवेत्॥ 'सेतिका कुडवः, सच दाद्शप्रसृतिपरिमितः।

महाभारते।

सुद्विणां काञ्चनचारु गृङ्गीं कांस्थापदोच्चान्द्रविणोत्तरीयां। धेनुं तिलानान्दद्ता हिजाय, लीका वसूनां सुलभा भवन्ति ॥

धेन्वाः प्रमाणेन समप्रमाणं, तथा । धेनुं तिलानामपिच प्रदाय।

पानीयवापीच यमस्य लोके, तथा। न यातनां काचिदुपैति मर्लः ॥

तथा। गीमत्या विद्यया धेनुं तिलानामभिमन्त्रा यः। रसरतमयीं द्यानापि शोचेत् कताकते॥ गोमतीविद्यापि तत्रैव।

गावीमासुपतिष्ठन्तु हेमऋद्भः पयीसुत्तः। सुरभ्यः सौरभेय्यश्व सरितः सागरं यथा॥ गावः पश्चास्य इतित्यं गावः पश्चन्तु मां सदा। गावीस्मानं वयन्तासां यतीगावस्ततीवयम् ॥ एवं रात्री दिवा वापि समिषु विषमिषु च। महाभयेषु च नरःकीर्त्तयमुच्यते भयादिति॥

श्रादित्यपुराणे।

दरिद्रः खुलु योद्यात्तिल्धेनुं विधानतः। गीमयेनीपलिप्याघ तत धेनुं समालिखेत्॥

तिलैराकीयं सर्वाङ्गं तिलधेनं प्रकल्पर च। खुरेषु चैव मृङ्गेषु देयं कनकमेवच। सचेलां दिचणां चैव ब्राष्ट्राणाय निवेदयेत ॥ तिलधेनुं प्रयच्छेत् स्वर्गलोकञ्च गच्छति। पापैः सर्वैः प्रमुचित नर्स्यणा मनसा कतैः ॥ तिलसंख्या च यावदै तावान् कोटियतानि च मोदते तत्र वर्षाणां वसुलोके न संग्रय: ॥ त्रय मानुष्यमायाति कदाचित् कालपर्थयात्। धनधान्यसमृद्धे वै जायते सहतां कुले ॥

इति तिलधेनुदानविधि:।

विधानं तिलधेनीर्यत्तक्कण्य नराधिय। पुलस्यउवाच । षोड्याटकम्यीधेनु यतु भिर्वत्सको भवेत्॥ इच्दण्डमयाः पादाः दन्ताः पुष्पमयाः श्रभाः । नासा गन्धमयी तस्या जिल्ला गुडमयी तथा ॥ पुच्छे स्रक् कल्पनीया स्यात् घर्णाभरणभूषिता। ई हभीः कल्पयिता तु खर्ण यङ्गी प्रकल्पयेत् ॥ रीप्यखुरां कांस्यदोत्तां पूर्व्वधेनुविधानतः। एवंविधानां तां कला बाह्मणाय तु दापयेत् । क्षणाजिनस्थितां घेनुं वासीभिभूषितां श्रुभै:। स्वेण स्वितां कला पञ्चरत्रसमन्विताम ॥ सर्वीषिसमायुक्तां मन्त्रपूतान्तु दापयेत्। अवं मे जायतां सदाः पानं सर्वेरसांस्तथा। कामान् सम्पादयास्माकं तिलधेनीर्द्वजार्पिता।

ग्रह्मामि देवि तां भत्या कुटुम्बार्थे विशेषतः॥
भवस्व कामेमीं सर्वेस्तिलधेनी नमीस्त ते।
एवं विधानती दत्ता तिलधेनुनृपोत्तमः॥
सर्वकामसमानाप्तां कुरुते नाच संग्रयः।
जलधेनुस्तथैवेह कुर्भे धेनुः प्रकल्पिता॥
दत्ता तु विधिना कामान् सद्यः सर्व्यान् प्रयच्छति।
धेनुय तत्त्वतीदत्ता पौर्णमास्यां नराधिप॥
पितृंस्तारयते दुर्गानरकात् कामदा भवेत्।
धतधेनुस्तथा दत्ता विधानेन विचचणैः॥
सर्वकामं समाप्रीति कुरुते कान्तिदा भवेत्।
रस्वेनुं तथा दत्ता कार्त्तिके मासि पार्थिव॥
सर्व्यान् कामानवाप्रीति नित्यंसुगितभाग्भवेत्॥
दत्ति पद्मपुराणोत्तः पञ्चिनुदानविधः।

खगस्य उवाच । तिल धेर्नं प्रवच्यामि दुर्गा येन प्रसीदित ।
खिप दुष्कृतक स्थापि यान्दत्ता निर्म्हणी भवेत् ॥
प्रत्यचा येन देवी स्थात् राज्यप्रत्रस्खावहा ।
भवित न चिरेणैव तां शृख्य नृपीत्तम ॥
देवदेवी मनुज्ञाप्य सुस्तातो विजितेन्द्रियः ।
पूजयेत् पुष्पगन्धाद्यै दींपभूपविचित्रकैः ।
हुत्वा हुता प्रने देवी तथा द्रीणमयी कुरू ॥

'हुता हुतामने देवी इति पूर्वीत्तहीमप्रकारेण देवीं प्रीण-यित्वा'।

षाटनेन भवेद्दत्स सर्वरत्नविम्षिता।

हेमयङ्गो रूप्यखुराङ्गन्धन्नाणां सुन्नोभनां। सुखं गुडमयं कार्थं जिह्वामनमयीं तथा॥ कब्बला स्ट्रास्चन्तु पादा इच्मधास्त्या। तांम्बएष्ठं, भवेत्तस्या ईचर्णे मणिमीतिकैः ॥ चारपत्रमयौ कर्णौ दन्ताः फलमयास्तया। नवनीतस्तनी कुर्यात् पुष्पमालामयी कुरु॥ पुच्चन्तु मणिमुताभिः फलैस्ताच समर्चेयेत्। सुभगस्युगक्यां चार्वस्त्रविभृषितां॥ इटक्संस्थानसम्पनां कला यदासमन्वितः। कांस्थीपदोच्चां द्यादेवी मे प्रीयतामिति॥ मन्वाभिमंतितां क्वा तं ब्रकाय निवेदयेत्। यावन्ति तिलवस्त्राणां धातुमूलफलस्य च॥ विद्यन्ते च रजीविन्दून् तावत् खर्गे वसेन्नरः। पितृन् विगतपापांच क्रलाधस्ताइतानपि॥ प्राप्य देव्याः धभान् लोकान् स्थापयेदविचारणात् । तिसिंस्तुरमते वला यावदाचन्द्रतारको॥ तथा कालादिहायाती जायते पृथिवीपतिः। इहैव तेजःसम्पन्नी वहुपृतः सुखान्वित:॥ पुनर्देव्यां रतोनित्यं, पूजयेदिधिनाचलं। प्राप्य योगशतैर्यत्तत् प्राप्नोति परमं पदं॥ इति देवीपुराणीक्षस्तिलधेनुदानविधिः। सनत्कुमार उवाच। यतः परंप्रवच्यामि तिलधेनुविधिं क्रमात्।

पूर्व्जोत्तमग्डलं कुर्याच्छि वपूजाञ्च पश्चिमे ॥ तस्याये मध्यती भूमी पद्ममालिख्य ग्रीभनं। वस्तैराक्षादितं पद्मं तन्मध्ये विन्यसे दुधं॥

पूर्वितमण्डलं, लिङ्गन्तुलापुरुषदानिविहितमण्डलं तस्य मण्डलस्य पश्चिमे प्राझ् खः शिवः पूज्यः शिवस्य पुरतो मण्डलस्य मध्यभागे शालिचूर्णिदिना पद्मं बिलिख्य वस्तैराक्वाय तच तिला प्रसं न्यसेदित्यन्वयः॥

विलपुष्पन्त कला तु है मं पुष्पं विनि चिपेत्।
तिंगितिष्केण कर्त्तव्यं तदर्डार्डेन वा पुनः॥
पञ्चनिष्केण कर्त्तव्यं-तदर्डार्डेन वा पुनः।
तिलपुष्पं, द्रोणादिपरिमिततिलग्राग्रिमयं,

पद्मिनी पुष्पंक्तता तत्र वस्त्राद्याकृते हेमपद्मं न्यसेत् तस्याये कारये दिदान् पद्मं तिलमयं ग्रुमं।

त्रजं द्रोणेन कर्त्तव्यसय सारेण कार्यत्॥ वस्त्रेराक्टाच्य तन्मध्ये खर्णपद्मं विनिचिपेदितिकासिकीतेः।

तमाराध्य विधानेन गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्।
पद्मस्योत्तरदिरभागे विप्रानेकाद्य न्यसेत्॥
तानभ्यची विधानेन गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्।
ग्राच्छाय उत्तमं गृङ्गं विप्रेभ्यो दापयेत् क्रमात्॥
उष्णीषं च प्रदातव्यं कुण्डलैश्व विभूषयेत्।
हेमाङ्गुलीयकन्दत्वा त्राह्मणेभ्यो विधानतः॥
पुकादशैव वस्ताणि तेषामग्रे प्रकीर्थ च।

( ५२ )

तेषु वस्तेषु निचिष्य तिलखारीं पृथक् पृथक् ॥
कांस्यपातं यतपलं विभिद्येकाद्यां यकं ।
इचुदण्डा यदातव्यास्तत तत्र पृथक् पृथक् ॥
गो यङ्गे च हिरण्ये च हिनिष्केण तु कारयेत् ।
राजतेन तु कुर्व्वीत खुरं निष्कद्येन तु ॥
एवं पृथक् पृथक् दक्ता तक्तिलेषु विनिचिपेत् ।

'बोड्यद्रोणा खारी, कांस्यपातं दोइनम् शतस्वैकादशांशकः प्रत्येकं प्रत्येकं नवपलमित्यर्थः, तत्तिलेषु विनिचिपेदिति,

एवं हे मश्रङ्गादीनि प्रत्येकं तिलखार्थां, निचिष्य खर्णश्रङ्गा-चुपेतास्तिलमध्ये घेनवः कल्पनीया इति रुद्रैकादशकमन्ते विप्रे-भ्योदापयेत्।

तथा पद्मस्य पूर्व्वदिग्भागे रवीन् हाद्य पूजितान्।
एतेनैव तु मार्गेण तांश्व यहासमन्वितः॥
हाद्यादित्यमन्त्रेण दापये हेवमेव च।
पूर्व्वदिचणदिग्भागे हिजान् घोड्य संस्थितान्
मूर्त्तिविद्येशैर्भन्त्रेश्व दाययेत् पूर्व्ववत् पुनः।

श्रव पद्मोत्तरदिग्भागे एकादश विष्रा रुद्ररूपाः पूज्याः तभ्यः प्रागुत्तमेकादश्रधा स्थितं तिलखार्थादि देयं।

मन्त्रस्त् ये देवासीदिव्येकादशस्येत्यादिः।

तथा पद्मस्य पूर्वदिग्भागे द्वादश विष्रानादित्यक्षानर्चयेत्। तभ्योऽपि कांस्यपानं शतपलं द्वादशधा विभन्य पूर्व्ववत् सुवर्णं ऋद्वादियुतां प्रत्येकं तिलखारीं दद्यात्।

मन्त्रय, यज्ञोदेवानामित्यादित्यलिङ्गवः।

तथा पद्मस्य दिचिणे भागे षोडम विप्रान् मृर्त्तिविन्नेमरूपा-नर्चेयेत्।

मूर्त्तयोभवादिका अष्टी।

तद्यथा। भवः भव्यं चद्र पशुपत्युग्रसंज्ञको।

महादेवस भीमस ई्यानसाष्टमः स्मृतः॥

'विग्नेशनामानि तु गणेश्रदाने वच्चन्ते।

तेभ्योऽपि शतपनं कांस्यपानं षोडशधा विभन्य पूर्वंवत् प्रत्वेकं
सुवर्णशृङ्गाद्यपेतां तिन्खारीन्दद्यात्।

मन्त्रस्तु भवाय देवायेत्यादि-

प्रणवादिनमोन्तेन नामा कर्त्रव्यः। यजमानेन कर्त्तव्यं सर्वमेतद्यथाक्रमम्। केवलं रुद्रानं वा त्रादित्येभ्योऽथवा पुनः॥ मूर्त्यादीनाञ्च वा देयं यथाविभवविस्तरम्। पद्मं विन्यस्य रजसा शेषं वा कारयेत्रृपः॥ दक्तिणा च प्रदातव्या पञ्चनिष्केण भूषसम्।

एतच पद्महारादि विद्येगदानान्त सर्व क्रियाचातमोद्देश्यनं वा दानं मध्यपद्मभेकमेव वा कार्यों।

सर्वेत च मध्यपद्मं गुरवे देयम्।

एवं कला विधानेन हेमाळं गुरवे द्दैदितिवातुलोक्तेः ।

सर्वेष्विप पत्तेषु भूषणं पञ्चनिष्कहेमा कार्थः शिवाची स्नपनं होमादि च प्राग्वत्।

दिचणाचार्थार्लिगादेः। तदुतां नामिने।

पूर्ववनागडपं कला क्यादि मगडलान्वितं। तद्दत् पूजाञ्च होमञ्च स्वपंनादां तथैव च॥ पञ्चाङ्गभूषणं पञ्चनिष्केणात प्रकल्पयेत्। दिचणां पूर्वेबद्द्यादनुक्तं पूर्वेवद्भवेदिति॥ इति लिङ्गपुराणोकः तिलधेनुदानविधिः। सप्तत्रीहिमया:सप्त धेनवः परिकीत्तिताः। यथा तिलमयी धेनुस्तयैं वैतास्तु कारयेत् । यच ब्रीहिमयी धेनुर्गीधूमा सतिला परा। माषमुद्रमयी चैव सप्रियङ्ग्य सप्तमी॥ उपस्तरन्तु सर्वासु तिलधेनुवदीरितं। एतासामिव धेनूनामङ्गानि तिलंधेनुवत्॥ सप्तत्री हिमया: सप्त योददाती ह मानव:। स याति परमं स्थानं वायुभूतः खम्रूर्तिमान्॥ ब्रह्महा च सुरापय तस्करी गुरुतल्पगः। धिनुदानेन पूतोऽसौ याति विष्णोः परम्पदं॥ दति विम्बामित्रप्रोत्तः सप्तत्री स्थिनुदानविधिः। अय प्रतिधेनुदानविधि:। विशिष्ठ उवाच। तिलाभावे तथा दयात् प्टतघेनुं यतव्रतः।

विशिष्ठ उवाच । तिलाभावे तथा दयात् घतधेनुं यतव्रतः ।

येन भूप विधानेन तिद्हैकमनाः ऋणु ॥

वासुदेवं जगन्नायं घतचीराभिषेचनात् ।

संपूच्य पूर्ववत् पुष्पैर्गन्य पुष्पादिभिनेदः ॥

श्रहीराचोषितोनान्ना श्रभिष्टूय घतार्चिषं ।

'घतार्चिषे जगन्नायाय देवाय नम इति मनुः ।

गव्यस्य सर्प्यिषः कुर्भं पुषामालादिभूषितं। कांस्यापिधानसंयुत्तं सितवस्तयुगेन च॥ हिर खगर्भसहितं मि विद्रममी तिने:। अव पलसहस्त्रपरिमाणः कुमाः। द्वाद्र प्रवाधिकानि पञ्चपल स्तानीति केचित्। तदेतत् परिभाषायासुपवर्णितं । कांस्यापिधानसहितं, कांस्यपावापिहितं। हिर्ण्यगर्भसहितं, मध्यवित्तेना हिर्ण्येन सहितसित्यर्थः। मणिविद्रममौतिकैः सहितमितियेषः। इच्चयष्टिमयान् पादान् खुरान् रीप्यमयांस्तथा। सीवर्णे चाचिणी कुर्यात् मृङ्गे चागुरुकाष्ठजे॥ अव, सुवर्णादेरनुदितसंख्यतया यथा प्रति विधानं। सप्तधान्यमये पार्खे पत्तोर्णेन च नम्बलं। क्यां तुरुष्ककर्पूरे द्वीणं फलमयां स्तु तान्॥ तदच्छकरया जिह्वां गुड़चीरमयं मुखं। पत्तीर्णं धीतकीशियं, तुरुष्कः, सिच्चकः, चीमसूत्रेण लाङ्क्लं रोमाणि सितसर्पपैः। ताम्त्रपात्रमयं पृष्ठं कुर्याच्छ्रदासमन्वितः॥ ईटक्खरूपां सङ्कल्पा घतधेनुं नराधिप। तदत् अल्पनया विदान् ष्टतवत्सं प्रकल्पयेत्॥ तद्वेनुवत्, खुरमुङ्गादियुक्तमित्यर्थः। सच धेनी बतुर्धभागेन कर्त्तव्यः। तञ्च विप्रं महाभाग मनसैव घृतार्सिषं।

कल्णियता ततस्तस्मे प्रयतः प्रतिपाद्येत्॥
एतां ममोपकाराय ग्रह्मीष्व त्वं दिजोत्तम।
प्रीयतां मम देवेशो प्रतार्चिः पुरुषोत्तमः॥
दत्युदाहृत्य विप्राय ददाहिनं नराधिप।

स्कन्दपुराणे। ष्टतङ्गावः प्रसूयन्ते ष्टतं भूस्यां प्रतिष्ठितं । घतमग्निय देवाय घतं में सम्प्रदीयतां॥ ष्टतमग्निष्टतं सोमस्तन्मयाः सर्व्वदेवताः । विखामितः। ष्टतधेनुप्रदानेन सर्वास्तुष्यन्ति देवता इति ॥ ष्टतरतं सुवर्णानां सम्यक् कल्पनया कतं। द्खें करानं स्थिला तु ष्टताहारी नराधिप:॥ मुचते सर्वपापेभ्यस्तवा दानफलं ऋणु। ष्टतचीरवहा नद्यो यच पायसकर्दमाः॥ तिषु सर्वेषु लोकेषु सुपुखेषूपजायते । पितुक् ईं नयेत् सप्त पुरुषास्तस्य वेऽप्यधः॥ तांस्तेषु नृप लोकेषु स नयत्यस्तक समरा सकामानामियं व्युष्टिः कथिता न्यसत्तम ॥ विषाु लोकं नरा यान्ति निष्कामा घतधेनुदाः। घतमग्निर्घतं सीमस्तन्ययाः सर्वदेवताः ॥ ष्टतं प्रयक्ता दत्ता भवन्यखिलदेवताः। सुवर्णमच दिच्छणा। त्रनुत्तदिचिणेषु तस्य यथायिति विहितत्वात्। इति विषाधन्त्रीं तो प्रतिधेनुदानविधिः॥

ष्रगस्य उवाच। तिलाभावे प्रदातव्या सिं धें नुर्व्विजानता स्नापयित्वा भवानीं च प्रतचीरैर्यथाविधि॥ पूजयेत् पुष्पमालाभिनैवे दौः सुमनी हरै:। आहरेत् सर्वद्रवाणि उपकल्पेत तत्र तां॥ गव्यस्य सर्प्यिषः कुभी पुष्यमालाविसूषिते। कांस्यपाच्या तया वस्त्रैन्छादयीत विधाय तां॥ हिरखगभसहितां मणिविद्रुममौतिकः। पादानि ज्ञमयान् कुर्यात् कुर्य्याद्रीप्यमयान् शकान्॥ हैमं चत्तुस्तया युङ्गे कुष्णागुरुमये शुभे। सप्तधान्येस तत्पार्खे पत्तोर्णेन च कम्बलं॥ घाणं त्वगुरुकपूरिस्तनाः फलमयाः श्रुभाः। मुखञ्च गुड़चौरेण सितां जिन्नां प्रकल्पयेत्॥ 'सिता' यर्करा। पुरु चौममयं कार्यं रोमाणि सितसर्पपैः। तास्त्रष्टष्ठं विचिचन्तु ईद्दयूपां मनोरमां ॥ विधिना प्टतवसञ्च कुर्यासचणलचितं। एतः कला तथा नला पूजियला विधानतः ॥ तज्जनाय प्रदातव्या मङ्गला शास्त्रपार्गे। 💛 🦠 इमां ममीपकाराय ग्टलीष्व मदनुयहात्। प्रीयतां नन्दिनी देवी मङ्गला चर्चिका उमा। इत्युक्ता चार्चयेषेन् कत्वा नन्दां मनीनुगां॥ त्रनेन विधिना देया सर्प्यिषोधेनुरुत्तमा। 📉 📜 हिरखरत्ने <mark>व प्रदेया विधिनासुना</mark>॥ मुच्यते सर्व्वपापेभ्यः सर्वान् कामानवाप्तुयात्।

यन चीरवहा नद्यो यत सर्प्यवेहा ज्ञदाः॥ पायसाः कर्दमा यत्र तस्मिलीके महीयते। तेवां खामिलमाप्नोति सुदा परमया युतः॥ दश पूर्वापरांस्तार्थ आलानं लेकविंशकं। भूयः पृथीयतां याति इह लोके स सानवः॥ सकामानामियं व्यृष्टिर्देनोस्तावदुदाह्यता । देव्यालीकमवाप्नीति निष्कामी घृतधेनुदः॥ इति देवीपुराणोक्ती प्रतधेनदानविधिः। गदाभावे तथा दद्यात् घतधेनुं प्रयत्नतः। येन कार्था विधानेन तदिहै कमनाः ऋण्॥ यादिलन्तु जगन्नायं प्टतचीराभिषेचनैः। संपूज्य पूर्व्ववत् पुष्पैर्गन्यपुष्पादिभिर्नरः॥ यहोरावोषितो भूत्वा यभिष्नुत्व घृतार्चिषा । गव्यस्य सर्पिषः कुमां पुष्पमालाविभूषितं॥ कांस्थोपधानसंयुक्तं सितवस्त्रयुगेनच । हिरखगर्भसहितं मणिविद्रममौतिकैः॥ इच् यष्टिमयाः पादाः खुरा रौष्यमयास्तवा। सौवर्णे चाचिणी कुर्थात् यङ्गे चागुरुकाष्ठजे॥ सप्तधान्यमये पार्खे पत्तोर्गेन च कम्बलं। कुर्यात्रक्कपूरं घाणं फलमयांस्तनान्॥ तदक्क करया जिह्वां गुड़ चीरमयं मुखं। चौमस्त्रेण लाङ्क्लं रोमाणि सितसप्रैः॥ ताम्त्रपात्रमयं पृष्ठं कुर्य्याच्छ्रदासमन्वितः।

देह क स्कृपां सङ्गल्य घत्रे नृं नराधिपः।
तह व्याल्य वा धेनो घत्र वसं प्रकल्प येत्।
तञ्च विप्रं महाभाग मनसेव घता चिष्ठं।
काल्पयित्वा ततस्तको प्रयतः प्रतिपाद्येत्॥
इमां ममोपकाराय स्टल्लीष्व वं दिजीत्तमः।
प्रीयतां मम देवेगो घता चिर्मि हरोत्तमः॥
इत्युदाहृत्व विप्राय द्यादेनुं नरोत्तमः।
दत्वेकरावं स्थित्वा च घता हारी नराधिपः॥
सच्यते सर्व्वपापेभ्यस्तस्य दानफलं श्रृणुः।
घतचोरवहा नद्योयत षायसक हमाः॥
तेषु लोकेषु नित्यं स सुपुष्येषु प्रमीदते।
पितुक्दें वयेत्र प्रमुक्षां स्तस्य येऽप्यधः॥
इति श्रीश्रादित्यपुराणोक्ती घत्रे नुदान विधिः॥

ष्टतभेनुविधानेन नवनीतमयीश्वभा।
दातव्या तृपते भेनुन्यू नाधिकाविवर्जिता॥
मन्तः स एष निर्द्दिष्टो ष्टतभेनी च यः सृतः।
पृणु पार्थ महावाही प्रदानप्रसम्भाः॥
पृतचीरवहा नयो यत्र पायस्पर्दिमाः।
प्रतिभृष्टीयाति तत्र कामः प्रपूजितः॥
पितुकर्द्वे नयेस्स पुक्षास्तस्य ये प्यधः।

तान् येष्ठेष्वि इ लो केषु स नयत्यस्त कलाषान् ॥

भविष्योत्तरे।

( 및 국 ,)

सकामानामियं व्युष्टिः कथिता तृपसत्तम । निष्कत्मषं पदं यान्ति निष्कामास्तत्प्रदायिनः॥

श्राह कात्यायनः।

यनाभे योगवां द्यात् प्रतिभेनुं ययाविधि।
दुर्गाणि तारितीधेन्वा देवनद्यां प्रमोदते॥
प्रतालाभे तु यो द्यात्तिलधेनुं समाहितः।
सर्वेकामवहा नद्यः स्तं सेवन्ते दिवि स्थितं॥
तिलालाभे तु यो द्याज्ञलधेनुं समाहितः।
सर्वान् कामानवाप्नीति नाव कार्या विचारणा॥
प्रतिभेनुं नरी द्यात्तिलधेनुं ययाक्रमं।
जलधेनुं यथा योवै यखन्यवते दिवः॥
जितेन्द्रियाय यान्ताय वैण्णवाय यथाविधि।
धेनुंद्त्वा प्रतमयीं विण्णुसालीक्यमभुते॥
पितरं चैव धन्भात्मा पितामहम्यापि वा।
प्रतिभेन्वा परिवाति सम् सम् च सम् च॥

इति घतधेनुदानविधि: । अय जलधेनुदानं विशिष्ठ उवाच ।

जलधेनुं प्रवच्यामि प्रीयते दत्तया यया। देवदेवी हृषीकेषाः सर्व्वगः सर्वभावनः॥ जलकुमां नर्व्याच्च सुवर्णर्जतान्वितम्। रत्नगर्भमग्रेषेस्तु यास्यैर्द्वान्येः समन्वितम्॥

सितवस्त्रयुगच्छनं दूर्वीपस्तवशोभितम्। कुष्ठ-मांसी-मुरो-ग्रीर-वालका-मलके-र्युतम्॥ प्रियङ्ग्पतसहितं सितवस्त्रीपवीतिनम् । सच्छत्रं स उपानत्कंदर्भविष्टरसंस्थितम्॥ चतुर्भिः संद्वतं भूप तिलपाते यतुर्दि ग्रम्। स्थापितं द्धिपात्रेण प्रतचौद्रवता मुखे॥ उपोषितः समभ्यर्च वासुदेवं जलेखरम्। \* पुष्पभूपोपहारेस्त यथाविभवमादतः॥ सङ्ख्या जलधेनुञ्च कुभन्तमभिपूच्य च। पूजयेदलाननदत् कुमां जलमयं बुधः॥ एवं संप्रच्य गोविन्दं जलधेनुं सवत्सकां। सितवस्त्रधरः शान्तो वीतरागाविमत्सरः ॥ दयात दिजाय राजेन्द्र पीत्यर्थं जलपायिनः। जलशायी जगचीनिः ग्रीयतां मम केशवः॥ इति चीचार्ये भूनाय विप्राय प्रतिपाद्यतां। चपकात्राधिना स्थियमहोरात्रमतः परं॥ जलकुभमित्यादि, कुभोऽच कलग्रः।

सुवर्णरजतयोरनियतपरिमाणतया यथायित विधानं पञ्च-रतानि धान्यानि च परिभाषायामुंकानि अय यद्यपि सामान्येनी-पदेशः तथापि तत्सामान्यादितरेषु तथालिमितिन्यायादितर घनुवद्विरुद्धधमानुष्ठानं विदितव्यं तत्य सुवर्णस्य युङ्गाक्ततिलं

<sup>•</sup> जनम्बरमितिकचित् पाठः।

रजतस्य खुराकतित्वं, तिलपात्राणां ताम्यपात्रमयत्वं, दिधपात्रस्य कांस्यपात्रमयत्वं, चानुसन्धेयं तथा ध्यान्यानि पार्श्वद्वये, कुष्ठादीनि व्राणदेशे, प्रियङ्गपत्रं त्रवणे, यन्नोपवीतं भिरःस्थाने स्थापयेत्। वत्तोऽपि चतुर्थाभेन धेन्वत् कार्थः।

क्वित्तु पूजयेदसमें तदत् कतं घतमयं बुध दति पाठात् धतजलयो विकल्पोऽवगम्यते, दानवाक्यन्तु पूर्व्ववत् दक्तिणा चाक यथायित सुवर्षिमिति।

श्रनेन विधिना दत्ता जलधेनुं नराधिप।
सर्वान् कामानवाप्नीति ये दिव्या ये च मानुषाः ॥
श्रीरारोग्यमावाधाप्रश्रमः सार्व्वकामिकः।
नृणां भवति दत्तायां जलधेन्वां न संश्रयः ॥
इति विश्राधनशैको जलधेनुदानविधिः ॥

#### भानुरुवाच।

जलभेनं प्रवच्यामि प्रीयते दत्तया यया।
देवदेवी मयूखेश: सर्व्वगः सर्वभावनः॥
जलक्षभं समानीयेत्यादि विष्णुभर्मातुल्यार्थं, विशेषस्त ।
तत:संपूज्यचादित्यं जलभेनं सवत्सकाम्॥
द्यादिप्राय देवाये प्रीत्यर्थं मिहिरस्य तु।
श्रादित्यस्य जमद्योनिः प्रीयतां मिहिरः सदा॥
इति चोचार्थं तां गान्त विप्राय प्रतिपाद्येत्।
श्रनेन विधिना यस्त जलभेनं महासुने॥
सम्बीचादानवाप्रीति यांच ध्यायति मानवः।

सर्वपापविनिर्मुतः गितरं सिपतामहं।
प्रिपतामहं यथापुर्वपुरुषाणां चतुष्टयं॥
प्राप्तामनं तनयं पौतं तद्धस्ताचतुष्टयं।
तारयेत् स मुनोन्द्रेह जलघेनुप्रदोनरः॥
यथ ग्रह्णाति विधिवत् तस्याप्येवस्विधाः कुले।
चतुर्द्रेय तथा चैव ददतयानुमोदतः॥
दीयमानां प्रपथ्यन्ति जलधेनुं च ये नराः।
तिप्यशिषाघनिर्मुताः प्रयान्ति परमां गतिं॥
इति त्रादित्यपुराणोत्तो जलधेनुदानविधिः।

#### श्रगस्य उवाच।

तोयधेनुं ऋणु इस यथादेवी प्रसीदति।
तुभं तोयसुसंपूर्षं रत्नवस्त्रयुगान्वितं॥
समस्त्रवीजसंयुत्तं दूर्व्वापन्नविद्योभितं।
समस्त्रवीजानि, सर्वधान्यानि।
दूर्वाच्चतद्धियङ्गतुष्ठामलकचन्दनैः।
माल्यक्रतसमायुत्तं तिलपात्रेष संयुतं॥
दिधिचीरष्टतं पात्रं विधाननीपकल्ययेत्।
वस्तवं कल्ययेत्तस्यास्तदत्तीयमयं नुधः॥
देवीमभ्यचा विधिवत् सोपवासीऽथ नक्तवान्।
देवीभक्ते प्रद्याद्यः सर्व्वान् कामानवाप्र्यात्॥
जयारिस्रदनी देवी देवानां भयनाभिनी।
वेदमातस्वेरे दुर्गे सर्व्यंगे सुभगे नमः॥

श्रनेन वसमन्त्रेण नन्दानान्त्राभिमन्त्रयेत्। देवी मे प्रीयतां निर्व्यं यथोदितफला श्रिवा॥ इति देवीपुराणीक्तो जलधनुदानविधिः।

# स्कन्दपुराणे।

जलधेनं च योदद्यात्तस्य दानफलं मृण्।
प्रपां सचं तड़ागं वा कूपं वापि सुपुष्कलं।
क्रांवा कुभान् सुवर्णांच गत्धमाच्येदलंकतान्॥
'प्रपा' पानीययाला। 'सच्याला' सभाजनसमाच्या। 'सुवर्णान्, ग्रोभनवर्णान्। पुष्पैच विविधाकार रभ्यच्य दिजसत्तमान्। भच्यभोज्येः सुद्यमानां तिलपाताणि दापयेत्॥ दिच्णां पुष्कलां द्यादिभ्यस्वागंसयेत्ततः॥

# एभ्यः द्विजेभ्यः।

श्रापः शिवास्तु सौम्यास तर्पयन्तु पितृ सम ।
कामदाः कामदानाय भवन्तितिच व व देत्॥
एवं दत्ता तु तां धेनुं पुनः क्तता च व तदा ।
श्रावाहयेत् प्रपां देवीं ब्रह्मलोकसमिपिणीं॥
तिलपाताणि दत्ता च तथावस्त्रयुगं श्रभम् ।
सुवर्णस्य च सानिध्यं फलानि विविधानि च ॥
ततोदद्या छुचिः स्नातो ब्राह्मणे भ्यो यथाविधि ।
एवंविधानतोदत्ता ब्रह्मलोके महीयते॥

#### विखामित्रः,

यरीरारोग्यमावाधाप्रयमः सार्वकालिकः । तृणां भवति दत्तायां जलधेन्वां न संग्रयः॥

द्रति जलघेनुदानविधिः।

श्रय चीरधेनुदानं

विनीताम्ब उवाच।

चीरधेनुं प्रवच्यामि तानिवोध नराधिप। श्रन्लिप्ते महीपृष्ठे गीमयेन नरीत्तम॥ गीचर्ममात्रमानेन कुशानास्तीर्थं सर्व्वतः। तत्रीपरि महाराज न्यसेत क्षणाजिनं बुधः॥ तत्रीपरि कुण्डलीकां गीमयेन क्षतामपि। चीरकुभां ततः स्थाप्य चतुर्धां भ्रेन वत्सकं॥ सुवर्णमुखयङ्गाणि चम्दनागुरुकाणिच। प्रमस्तपनत्रवणां तिलपानीपरि न्यसेत्॥ मुखं गुड़मयं तस्या जिह्वा यर्कर्या तथा। फलप्रयस्तद्गाच मुक्ताफलमयेचणां॥ द्रज्ञपादां दभैरोमां सितकम्बलकांवलां। ताम्त्रपृष्ठां कांस्यदीज्ञां पदृस्त्रमयी तथां॥ पुक्क विप्रार्टू ल नवनीतमयस्तनीं। स्तर्णशृङ्गां रौष्यखुरां पच्चरत्नमयां भुवि ॥ चलारि तिलपाताणि चतुर्दिच्लपि स्थापयेत्। सप्तत्रीहिसमायुक्तां दिच्च सर्व्यासु प्रचिपेत् ॥

एवं लचणसंयुक्तां चीरधेनुं प्रकल्पयेत्। त्राच्छाय वस्त्रयुग्मेन गन्धपुर्षेः समर्चयेत्॥ धूपन्दोपादिकं कला ब्राह्मणाय निवेदयेत्। श्राच्छाद्यालष्कृतं क्रत्वा मुद्रिकाकर्णमात्रकै:॥ पादुकोपान हं क्रवंदत्त्वा दानं समर्पे शेत्। अनेनैव तु मन्त्रेण चीरधेनुं प्रकल्पयेत्॥ या लच्मी: सर्वभूतानामित्यादि नरपुङ्गव । याप्यायस्त्रेति मन्त्रेण चौरधेनुं प्रसादयेत्॥ ग्टलामि लां देवि भत्त्या ग्राहको मन्त्रमुचरित । एवंधेनुं प्रदायाय चीराहारोदिनं चरेत ॥ विरावन्तु पयीभची ब्राह्मणी राजसत्तम। दीयमानां प्रपश्यन्ति ते यान्ति परमां गतिं॥ एतां हेमसहस्रेण गतेनाथ खगकित:। शतार्डमथवाप्यर्डं, तथैवार्डं यथेक्या ॥ दला धेनुं महाराज ऋणु तस्यापि तत्फलं । दिव्यं वर्षसहस्त्रन्तु रुट्रलोके महीयते ॥ पिटिपतामहै: सार्ड ब्रह्मणोभवनं ब्रजित्। दिव्यं विमानमारूढ़ी दिव्यगन्धानुलेपन:॥ क्रीड़िला सुचिरं कालं विषालोकं स गछति ! द्वादशादित्यसङ्गाशैर्विनानैर्वरमण्डितै:॥ गीतवादिव्रनिर्घीषैरपारीगण्सेवितैः। तत्रीपविष्टोऽसौ राजा विष्णुसायुज्यतां व्रजेत् ॥ य इदं शृणुयाद्राजन् पठेडा भिक्तभावितः ।

सर्व्वपापविनिर्मुको विष्णुलोकं स गच्छति।। इति स्कन्दपुराणोकः चौरधेनुदानविधिः।

> श्रय दिधिधेनुदानं। विनीताम्ब उवाच।

द्धिघेने की हाराज विधानं ऋणु साम्प्रतं । अनुलिप्ते महीभागे गोमयेन नराधिप॥ गीचर्समाचन्तु पुनः पुष्यप्रकरसंयुतं। कुगैरास्तोर्थ वसुधां कणाजिनकतास्तराम ॥ द्धिञ्जसाञ्च संस्थाप्य सप्तधान्यस्य चीपरि। 💎 🥍 चतुर्धांशिन वलान्तु सोवर्णमुखसंयुतम्॥ प्रशस्तपनयवणां मुताफलमये च गाम्। चन्दनागुरु युङ्गा च मुखं वै यन्व मालिस्॥ जिह्वा ग्रर्करया राजन् घाणं यीखण्डकं तथा। फलमूलमया दन्ताः सितस्त्रस्य कम्बला। ताम्नपृष्ठा दर्भरोमा पुच्छं सूत्रमयं तथा। खर्णयङ्गी राष्यखरा नवनीतमयस्तनी ॥ दच्चपादां सुसं क्लृत्य सर्वाभरणभूषिताम्। चाहादा वस्त्रयुग्मेन पुष्पगत्वैस्त् पूजिताम्॥ ब्राह्मणाय कुलीनाय साधृहत्ताय धीमते। समाधियमयुक्ताय ताह्याय प्रदापंयेत्॥ पुक्रदेशोपविष्टाय सुद्रिकाक्षणमात्रकै:। पादुकोपान ही छत्रं दत्ता मन्त्रमनुस्रारेत्॥ 48

दिधमाने तिमन्तेण दिधिमेनं प्रदापयेत्।

एवं दिधमाने धेनं दत्ता राजिषंसत्तम ॥

एकाहारी दिनं तिष्ठेद्द्धा च न्यनन्दन।

यजमानी वसेद्राजन् तिदिनं च दिजीत्तम ॥

दीयमानां प्रपथ्यन्ति तेऽिप यान्ति परां गितम्।

दशपूर्वीन् दशपरानाक्षानच्चेकविंश्यकम् ॥

विष्णुलोकमवाद्रोति यावदाइतसंप्रवम्।

दाता च दापक्षेव तेऽिप यान्ति परां गितं ॥

यत्र मध्वहा नयो यत्र पायसकर्द्भाः।

मनयो ऋषयः सिंद्रास्तच गद्धन्ति धेनुदाः॥

य इदं श्रणुयाङ्गत्त्वा श्रावयेद्दािप मानवः।

सीऽश्वमेधफलंप्राप्य विष्णुलोकं स गच्छिति॥

दिति स्कन्दपुराणोक्तो दिधिभेनुदानिविधिः।

# ग्रय मधुधेनुदानं।

मधुधेनुं प्रवच्चामि सर्व्यापप्रनाधिनीम्।
त्रनुलिप्ते महीपृष्ठे क्षणाजिनकुशोत्तरे॥
धेनुं मधुमयौक्तवा संपूर्णघटपूरिताम्।
तद्वचतुर्थभागेन वत्सकं परिकल्पवेत्॥
सीवर्षंन्तु सुखं क्रव्वा शृङ्गाख्यगुरुचन्दनम्।
पृष्ठं ताम्त्रमयं तस्य पुच्छं स्व्वमयं तथा॥
पादास्विच्चमयाः कार्याः सितकम्बलकम्बलाम्।
सुखं गुड्मयं क्रव्वा जिक्का श्रकरियान्विता॥

मौक्तिकं नयने तस्या दन्ताः फलमयास्तथा। दभरोमधरा देवी रूप्यखुरविभूषिता॥ अखत्यपत अवणां नवनीतमयस्तनीम्। सर्वनचणसंयुक्तां सप्तधान्यानि दापयेत्॥ चत्वारि तिलपानाणि चतुर्दि चुच विन्यसेत्। आछाट्य वस्त्रयुग्मेन घण्टाभरणभूषिताम्॥ कांस्रोपदोन्तनौन्दत्वा गन्धपुष्पैस्तु पूजिताम्। चयने विषुवे पुर्खे व्यतीपाते दिनचये॥ संक्रान्तावुपरागे च सर्व्वकालमतन्द्रिता। द्रव्यबाह्मणसम्पत्तिह ष्टमानेण दापयेत्॥ ब्राह्मणाय दरिद्राय चोतियाय कुटुम्बिने । यार्थ्यावर्त्तसमुत्पन्ने वेदवेदाङ्गपारगे ॥ तादृशाय प्रदातव्या मधुधेनुनरोत्तम। पुच्छदेशोपविष्टाय गन्धभूपादिपूजिताम्॥ याच्छाय वस्त्रयुग्मेन मुद्रिकांकर्णमातिकाम्। स्वयत्त्या दिचणां दत्त्वा वित्तर्याठाविवर्जितः॥ उदकपूर्वन्तु कर्त्तव्यं पश्चाद्दानं समपेयेत्। रसज्ञा सर्व्वदेवानां सर्व्वभूतहितेरता॥ प्रीयन्तां पिढदेवाय मधुधेनी नमोऽस्तु ते। एवमुचार्थ्य तां धेनुं ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥ यहं ग्टह्नामि त्वां देवि कुटग्बार्थं विशेषतः। कामङ्गामदुघे कामान् मधुधेनीनमीस्तु ते॥ मधुवातेति मन्तेण प्रदाप्या यतचेतसा ।

दत्ता धेनुं महाराज क्वतकोपानही तथा। एवं यः कुरुते भक्त्या मध्धेनुं नराधिपा दत्त्वा दानं पायसेन मधुना च दिनन्रयेत् ॥ ब्राह्मणीऽपि विराचन्तु मधुपायससंयुतः। एवं कते तु बत्पुखन्तं निबोध नराधिप ॥ यत मधुवहा नद्या यत्र पापसकर्दमाः। ऋषयोगुनयः सिडास्तव गच्छन्ति धेनुदाः ॥ तत भीगान् वरान् भुङ्ती ब्रह्मलोके स तिष्ठति । क्रीडिला सुचिरङ्गालं पुनर्भत्यसुपागतः। स भुक्ता विपुलान् भोगान् विषाुलीकच गच्छ ति।। दग्रपूर्वान् दग्रपरानातानच्चेकविंग्रकम्। नयेत विशासायुज्यं मधुधेनुप्रसादतः॥ य इदं शृण्याङ्गत्वा आवयेदापि मानवः। सर्वपापविनिर्मुको विषालोकं स गच्छति।। इति कान्दपुराणोक्ती मध्धेनुदानविधिः।

> यय रसधेनुदानं। विनीताम्ब उवाच।

रसधेनुं महाराज कथयामि समासतः। अनुलिप्ते महीपृष्ठे क्षणाजिनकुशोत्तरे ।। रसंस्य तु घटं राजन् सम्पूर्णमै चवस्य च। तदत् सङ्कल्पयेत् प्राच्च यतुर्थां भेन वस्तकम्।। इच्चदण्डमयाः पादा राजतखुरसंयुता। सुवर्णशङ्काभरणा वस्त्रपुच्छा प्टतस्तनी ॥

पुष्पमञ्चलसंयुका भक्तरामुखनिह्निका। दन्ताः फलमयास्तस्याः पृष्टन्तास्तमयं शुभम् ॥ पुष्परोमा तु राजेन्द्र मुक्ताफलकृतेचणां। सप्तत्रोहिसमायुक्तां चतुर्दिचु सदीपिकाम्।। सर्वोपस्करसंयुक्तां सर्व्वगन्धविभूषितां। चलारि तिलपाताणि चतुर्दि चु निवेशयेत्।। ब्राह्मणे वेद्विदुषे श्रोतियायाहिताम्गये। पुराणचे विशेषेण साधुवत्ताय धीमते ॥ ताद्याय प्रदातव्या रसधेनुः कुटुस्बिने। दाता खर्ममवाप्नोति सर्व्वपापविवर्जितः ॥ दाता वा याहकोवापि एकाई रसभोजनः। सोमपानं भवेत्तस्य सर्वएवफलं भवेत्।। दोयसानान्तु पर्धान्त तेऽपि यान्ति परां गतिम्। धेर्नं च पूजयिलाये गन्ध-धूपसगादिभि:॥ पूर्वीताये च मन्ताय तानेव प्रयतः सारेत्। एवसुचा रियला तु दीयते वैहिजात्तम ॥ द्र्यपूर्व्वान् परां स्व यालानं चैक विश्वकं। नवेत परमं स्थानं यसानावर्त्तते पुनः॥ एषा ते कथिता राजन रसधेनुरनुत्तमा। ददख च महाराज पुरुषक्षोकानवाप्नृहि॥ य इदं पठते नित्यं ऋणुयाद्वापि भक्तितः। सर्व्यपापविनिमु को विशासायुज्यतां बजेत्॥ इति स्त्रन्दपुराणोत्तोरसधेनुदानविधिः।

अय सर्कराधेनुदानं। विनीताख उवाच।

तह इ शकी राधेनुं राजन् कुर्यात् ययार्थतः। अनु लिप्ते मही पृष्ठे क गाजिनक्योत्तरे॥ धेनु: प्रकरिया राजन् सदाभारचतुष्टयम्। उत्तमा कथ्यते सिद्धयतुर्थांग्रेन वत्सकः॥ तदर्डं मध्यमा प्राक्ता चतुर्थां भेन कन्यसा। तद्वदसं प्रकुर्व्वीत चतुर्थीं शिन मानव:॥ अयवाधेनृतः कुर्याद्ष्टांग्रेन तु वत्सकम्। स्त्रग्रचा कारये देनुंययाल्यानं न पीड़ येत्॥ सर्वेबोजानि संखाप्य चतुर्दिच् समन्ततः। सोवर्णमुख्यङ्गाणि मोतिकौनीयनानि च॥ गुडेन च मुखंकार्थं जिह्वा पिष्टमयी तथा। काबलं पदसूत्रेण घण्टाभरणभूषिता ॥। इच्पादा रौष्यखुरा नवनीतसयस्तना॥ प्रगस्तपत्रश्रवणा सितचासरसृषिता। पञ्चरत्नसमायुक्ता दर्भरोमसमन्विता॥ कांस्योपदोहना सस्यक् गन्धपुष्पैः समन्विता । देहक्विधानसंगुक्ता वस्त्रेराच्छादितोपरि॥ यश्रुष्पेरलंकत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्। चोवियाय दरिद्राय साधुवताय धीमते॥ वेदवेदाङ्गविदुषे विशेषेणाग्निहातिणे।

क्ष्णाभरण संयुता द्वि पाठः पुस्तकान्तरे ।

अनुस्यवे प्रदातव्या न मसर्युताय वे॥ अयने विष्वे पुर्खे व्यतिपाते च परम् छ। येषु पुर्खेषु कालेषु यहच्छावापि दापयेत्॥ सत्पाचन्तु दिजं दृष्टा खागतं श्रीनियं ग्रहे। ताहगाय प्रदातव्या पूच्छदेशे निवेदयेत्।। पूर्वामुखस्थितीदाता अथवा तु उदझुखः। 🚺 💛 धेनुं पूर्वमु खीङ्गवा वसमुत्तरतो न्यमेत्।। 🤍 😬 दानकाले तु ये मन्तास्तान् पठित्वा समर्चयेत्। आच्छा य चैव तं विष्रं मुद्रिकाक र्णवेष्टकैः॥ खगत्त्वा दिचाणां ददात् गन्धपुष्यं सचन्दनम् । 🥌 धेनुं समर्पयेत्तस्य मुखञ्च न विल ेक्येत्।। एका हं गर्क राहारी ब्राह्मणस्त्रिदिनं वसेत्। सर्व्यापहरा धेनुः सर्वेकामप्रदायिनी ॥ 🙀 🧪 🏮 सर्वेनामसम्बस्तु जायते नात संगयः। दीयमानां प्रपथ्यन्ति तेऽपि यान्ति पराङ्गतिम्। य इदं ऋण्याद्वत्या पठाते वापि मानवः। सुच्यते सर्व्वपापेभ्या विशालोकं सगच्छति॥ इति स्त्रन्दपुराणोत्तः श्वर्तराधेनुदानविधिः। श्रय कार्पासधेनुदानविधिः।

वराह उवाच।

श्रतः परं प्रवच्यासि धे नं कार्पासको श्रभाम्। विष्वस्य गृह्यगुर्यर्थे ब्रह्मणा वांश्रकङ्गतम् \*

क्षव्याणाच खयं छतमिति क्वचित् योडः।

कार्णसम्लक्तचापि तेनासावुत्तमःस्रातः ।
साच कार्णसभारेण धेनुःश्रेष्ठा प्रकीर्त्तिता ॥
सध्यमा च तद्र्वेन तस्याप्यद्वेन कन्यसा ।
पूर्ववहस्त्रधान्यच्च हिरण्यच्च तयैव च ॥
वस्तकन्तु चतुर्थांग्रे दानमन्त्रोविधीयते ।
कुर्व्वोत पूर्ववहस्तं वस्त्रधान्याय्प्रस्तरम् ॥
पूर्वविदिति, वराहपुरणोत्ततिलधेनुविद्त्यर्थः ।
हेम कुन्दे न्द्रदेवेग चीरार्णव समुद्रवे ।
सोमप्रिये सुधेन्वाख्ये सीर्भिय नमोऽस्तुते ॥
दत्तेयमिन्द्नायाय ग्रगांकायास्त्रतायच ।
ग्रविनेत्रप्रजाताय सोमराजाय वै नमः ॥

दानमन्तः।

यस्त वं पर्या भत्या ब्राह्मणाय प्रयच्छित ।
स याति संमिलोकन्तु \* सोमेन सह मीदते ॥
नरीगी न ज्वरी कुष्ठी कुले तस्य प्रजायते ।
पुत्रदारसमोपेतो जीवेच परदांगतं ।।
इति वराहपुराणोक्तः कार्पासधेनुदानविधिः ।

<mark>चय</mark> लवणधेनुदानम् । 'युधिष्ठिर उवाच ।

कंशा क्षणा महाबाही सर्व्वशास्त्रविशारद। कथयस्व हि दानानामुत्तमं यत् प्रकीर्त्तितम्॥

<sup>#</sup> चन्द्रले किनित कचित् पाठः।

येन दत्तेन दत्तानि सर्वाखिप भवन्युत्। सर्वेकामसम्बद्ध सर्वेपापच्यो भवेत्। प्रायिक्तिविश्रुद्ध तस्मे कथ्य सुन्नतः॥

#### योवाण उवाच।

भृगु राजन् प्रवच्यामि सवणस्येह कल्पितां। गोमयेनीपलिप्ते तु दर्भसँस्तरसंस्थितां॥ याविक चर्मा विन्यस्य पूर्वाशाभिमुखां स्थिताम्। वस्तेणाच्छादितां कला धेनुं कुर्वीत मध्यगां॥ चाढकेनेव कुर्व्वीत बहुवित्तीऽत्यवानिष । खर्णयङ्गीं रीष्यखरां इच्पादां फलस्तनीं॥ कार्या मर्कर्या जिल्ला गन्धवाणवती तथा। समुद्रोदरजां श्रुतिः कार्सी च परिवेष्टयेत् ॥ युङ्गे चन्दनकाष्ठाभ्यां मौतिके चाचिणी श्रभे। कपोली सक्तपिण्डाभ्यां यवानास्ये प्रदापयेत्॥ कब्बलं पदसुत्रेण गीवायां छितिका तथा। पृष्ठे वै तास्त्रपाचन्तु अपाने गुडपिग्डकाम्॥ लाङ्क् ले कम्बलं दद्यात् रसान् चौरप्रदेशतः। योनिप्रदेशे च मधु स्वैतस्तु फलान्वितां॥ एवं सम्यक् परिस्थाप्य लवणस्य कतां च गां। स्थापयेत् वत्सकचापि चतुर्भागेन मानवः॥ एवं धेनुं समभ्यद्वा माल्यवस्त्रविभूषणैः।

अ परिकल्पयेदिति पुलकान्तरे।

<sup>(</sup> પૂપુ )

स्नाता देवार्चनं कुळाड्राह्मणानभिपूज्यच॥ क्तवा प्रदिचगङ्गान्तु पुत्रभार्थासमन्वितः। ब्राह्मणाय सुशीलाय वत्तयुक्ताय वै वृप ॥ द्यात् पर्वेस सर्वेषु मन्तेणानेन मानवः। लवणे वे रसाः सर्वे लयणे सर्वदेवताः॥ सर्वदेवीमयि देवि सवणाख्ये नमोऽस्त् ते। एवसुचार्थ मन्दान्ते विप्राय प्रतिपाद्येत् ॥ सम्यक् प्रदिचिणं कला दिचिणासिहतं छप। प्रदिचिणा मही तेन कता भवति भारत॥ सर्वेदानानि दत्तानि सर्वर्त्तुकफलानि च। सर्वे रसाः सर्वभन्ताः सर्वभेतचराचरं॥ सीभाग्यच परां हिं सरीरारोग्यसम्पदः। नृणां भवति दत्त्वा तु रसधेनुं न संश्य:॥ खर्गे च नियतं वासी यावदा इतसं प्लवं॥ पत्तीर्धेनस्वलगलां लवणोदकेन क्तला फल्स्तनवतीमविचर्चा पृष्टे । दत्ता दिजाय विधिवद्रसधेनुसेतां लोकं गवां सकलसौख्ययुतं प्रयाति॥ इति भविष्यत्पुराणोक्तोलवणधेनुदानविधिः।

श्रय कर्पूरादिधेनुदानं । कर्पूरधेनुं वच्चामि सर्वगन्धमयीं ग्राभां। यान्दला सर्वगन्धास्तु प्रदत्ताः स्युक्तीचीपते॥

चन्द्रयहे वाय भानीः कार्त्तिकां विषुवत्यय। दादम्यामयने पुर्वे दयात् कर्पूरगां विभो॥ ब्राह्मणाय द्रिट्राय भौलव्यतप्राय च ।\* भूमावास्तीर्थ नेचन्तु ग्रङ्गग्रह्मास्वरं ग्रभं॥ कार्था चतुष्पना धेनुः पनमातस्तु वसकः। अथवा पलिका धेनुर्वत्सः कार्यस्तु कार्षिकः॥ सुवर्णशङ्गा रीप्यसुरा पुछं कुङ्गसस्भवम्। म्रगनाभिमया दन्ता यन्यिपर्णमयं मुखं ॥ अचिणी सिन्नकमये कर्णी चागुरुकाष्ठजी। देवदारुमयं पुछं गुदं गुग्गुलसम्भवं॥ कुष्ठं कपोलकं प्रोत्तं उशीरं चर्म चैव तु। उदरे चन्दनं दद्यात् खुराग्रे नखमेव च॥ एवं संकल्पा कर्पूराधेमुं वस्त्रेण पूजितां। विष्रं संपूज्य कर्पूरां वस्त्रयुग्मेन चैव हि॥ कर्पूरधेनुं विप्रेश ग्टहाण मां सुपूजितां। पुष्पगन्धस्थिता सा मे कमला प्रीयतामिति॥ अने नेव तु मन्त्रेण दानं विप्राय दापयेत्। दत्ता धेनुमिमां राजन् गन्धर्वाणां समीभवेत्॥ कल्पनयं वसेत् खर्गे राजराजो भवेदिह। सर्व्वान् कामानवाप्नोति गौरीलोके महीयते॥ तथा खर्वकामपदा धेनुः गर्करायाः प्रकीतिता। सर्वपापहरा चैव तस्माद्यालमाहितः॥

श्रुतहत्तरतायचेति काचित् पाउः।

गुडधेनुवद्वापि मन्तावाह्नगूजनं।
दत्ता फलमयीं धेनुं कामानां फलभाग्भवेत्।
तथा कास्तूरिकां धेनुं अद्वावित्तसमन्वितः।
याने द्यानृपश्रेष्ठ मन्त्रमेतसुदीरयेत्॥
इति विषाधन्मीतः कर्पूरादिधेनुदानविधिः।

अय सुवर्णधेनुदानं।

### श्रीभगवानुवाच ।

सवर्णभेनुसम्बन्धि सर्व्यपिपप्रान्तिदं।।

यद्ग्राणि राजेन्द्र विहितं विष्णुणा पुरा।

तत्ते विस्तरतो राजन् कथयास्यनुपूर्व्यप्रः॥

सुवर्णस्य सुवर्णस्य ग्रुडस्य परिकल्पितां।

एकः सुवर्णग्रव्दः, हिरस्थवचनः, परः परिमाणवचनः।

पेत्रावस्यक्तां सुक्ताफलविभूषितां।

प्रवालग्रङ्गोपयुतां पद्मरागाचिग्रालिनीं।

श्वालग्रङ्गोपयुतां पद्मरागाचिग्रालिनीं।

श्वालग्रङ्गोपयुतां कपूरागुक्नासिकाम्।

शक्रगङ्गान्तरां श्विललाटस्थानकल्पितां।

फलदन्तां वस्त्रयुग्मपार्थां चौमसुकम्बलां॥

इच्चपादां नालिकेरश्रवणां गुङ्जानुकाम्।

पञ्चगव्यापानवतीं कांस्यप्रसमन्विताम्॥

सुपदृस्चलाङ्गृलां सप्तथान्यसमन्विताम्।

सुपदृस्चलाङ्गृलां सप्तथान्यसमन्विताम्।

पलपुष्पसमीपेतां क्रियागानत्समन्विताम्।
सुवर्षधेनुं विप्राय प्रतिपाद्येद्दशीनरः॥
हिरण्यरेताः पुरुषः पुराणः कृष्णपिङ्गलः।
तप्तहेमक्रविः स्वष्टा विश्वात्मा प्रीयतामिति॥
श्रमेनैव तु मन्त्रेण धेनोर्द्यानं प्रकोत्तितं।
श्रम्भिसहस्त्रस्य फलमाप्रीत्यसंग्रयम्॥
कुलानान्तु सहस्रन्तु स्वर्गं नयति तदुधः।
किमन्येर्व्वहभिद्याने पर्याप्तं हेमधेनुना॥
सुवर्णधेनुं दत्त्वा हि कतकत्यो भवन्तरः।
हिरण्यगभी भगवान् प्रीयतामिति कीत्तं येत्॥
उपवासविश्रहात्मा द्यात् सोमर्रविग्रहे।
रत्तः पिशाचास्तहेहं न पश्यन्ति नराधिप॥
कात्तिक्यां प्रयतो द्याद्दाद्य्यां कार्त्तिकस्य तु।
दत्ता तत्पदमाप्तीति यत्र गत्वा न ग्रीचित॥
इति विण्यधनीतः सुवर्षधेनुदानविधः।

#### यगस्य उवाच।

मनुना यं विधिं काला प्राप्ता लोका अनुत्तमाः।

ब्रवीमि तद्हं हेमधेनुदानविधिं नृप।

शुभां हेममयीङ्गाञ्च कारयेद्राजतान् खुरान्॥

शुभां शुडसुवर्णेस्तु घटितान्, श्रव सुवर्णपरिमाणचतुर्थांश्रवसानिर्माणादिरनुकाङ्गोपसंहारः, पूर्व्वोक्तसुवर्णधेनोर्वगन्तव्यः।

तां वस्तुपाद्यतां काला प्राप्तयाक्षोकस्त्तमम्।

विचित्रचित्रपुषीय गत्थभूपविलेपनैः।
तथा चमापयेदेवों ताङ्गान्तत्र समप्येत्॥
देवि लदीयादादेशात्तवभक्तेषु दीयते।
पुनस्तां विप्रराजाय दापयेक्टिवभाविने॥

शिवभाविने, शिवध्यायिने।

श्रचय्यप्रस्ताभेन प्रायिश्वतिष्युद्धये ।

सन्ना चीर्णमेतदे सम्पतियु नराः किल ।।

सप्तप्र्वीपरान्वंशान् रुद्रकिल्विषसंस्थितान् ।

उद्य वानयेदस्य देवीलोकमनुत्तमम् ॥

इति देवीपुराणोक्तो हेमधेनुदानविधिः ।

वित्रपुराणात् । सुवर्णधेनुसाप्यत्र सुवर्णास चतुर्दश्य ।

सुनिर्णिक्तसुवर्णे सप्ताभिर्मध्यमा स्मृता ॥

चतुर्भिः कन्यसा प्रोक्ता चतुर्थाग्रेन वस्तकः ।

गुडधेनुविधानेन दत्ता सर्व्यप्तसुपदा ॥

#### विष्वामिनः।

हिर खरेता: पुराष: क्षणिपङ्गल: । रत्नहेमक्रविः स्वष्टा विद्यात्मा प्रीयतामिति ॥ हिर खगभीभगवान् प्रीयतामिति की त्तीयेत् । सुवर्णभेनुन्दस्वा च कतकत्वीभवेन्नरः॥

इति सुवर्ण धेनुदानविधिः। श्रयाच व्रदगीतमः। धेनुं खर्णभयीं कुर्यात् पूर्वेण विधिना ततः। सुवर्ण खुकों रत्नाढाां तथारी प्यख्रामि ॥
तथा च तर्ण नं कुथ्याद एभागेन पूर्ववत्।
बाह्मणं खुतसम्पनं वैष्णवं च कुटु स्विनं ॥
खाचारवन्तं धिसीष्ठं दिज अभूषको द्यतं।
ग्रहमाह्मय विधिवत् पूज्येत् पूर्ववच्च तं॥
यथा विभवतोभत्त्या हिमः पूर्ववदेव हि।
मन्त्रेस्तु वैष्णवः सम्यक् पाला यसिध धस्तथा॥
होमान्ते तां प्रद्याच मन्त्रेणानेन मेहवान्।
चक्रं सुदर्भनं यस्य राजतेजस्त्येव हि॥
प्रमेहं हरतु चिप्र-विष्णुर्ग रुडवाहनः।
हानमन्तः। दानं प्रमेहरोग घ्रमेतत् कार्यं मनो विभिः।
कतिनानेन शास्यन्ति प्रमेहा दारुणा अपि॥
अत्र पूर्ववदिति राजत विषभदान विधिः।
इति प्रमेह भस्तवणे धेनुदान विधिः।

## श्रयाह बीडायनः।

सीवणी गां प्रक्तविति पलेनार्डेन ता पुनः।
वित्तपाठं व क्रविति क्रवितेवं फलं भवेत्॥
रत्नश्रुकी रोप्यखरां नानावस्तेरलङ्गृतां।
प्रहाणामुपरि स्थाप्य नव धान्यानि विन्यसेत्॥
होमस्तु पूर्ववित्वार्योगोविन्दगीतये हितः।
एवं विश्वप्रतिहिश्वार्विश्णोर्नुकमितिक्रमात्॥
समिदाच्यचकं ह्वा पूर्णीह्यन्तएव हि।

ततस्तांतु श्रची रीगी ब्राह्मणं वेदपारगं॥

श्रुतवृत्तीपसम्पन्नं कुलीनं धर्मावादिनं।

वृद्धं ज्ञानीपसम्पन्नमनुद्धेगकरं वृणां॥

भत्त्या खर्यं समानीय पूज्येत् प्रीतिपूर्व्वकं।

श्रङ्गुलीयकपानाद्यं कपानच्छन्नकरिप।

मन्त्रेणानेन तां पाते द्याद्रोगी यतात्मवान्॥

गोविन्दं मनसा ध्यायन् गवां मध्ये स्थितं शिश्रः।

वर्षापोडकसंयुक्तं वेणुवादनतत्परं॥

गोपीजनेः परिवृतं वन्यपुष्पावतंसकं।

गोविन्दं गोपीजनवक्षभेश

गावन्द गापाजनवसम्भ कंसासुर्घ तिद्भिन्द्रवद्य। गोदानत्यतः कुरु मे द्याली अर्थोविनामं चयितारिवर्गः॥

दानमन्तः । दानेनानेन नियतमधेसां जायते चयः। तस्मात् कुर्यात् प्रयत्नेन सुखार्थं च्चीतदर्भसी॥

इत्यभीष्मसुवर्णधेनुदानविधिः।

अय वायुपुराणे।

चतुर्विधाच या वन्त्या भवेद्यत्सवियोजनात्। वच्चे तस्याः प्रतीकारन्तत्स्वरूपं निबीध में॥ हिरखीन यथा शक्त्या सवसां कारयेहृढां। घेनुं पलेन वसाच पादेन गुरु द्ववीत्॥ घेनुं रीष्यखुरां रक्षं तस्याः पुच्छे नियोजयेत्।

घ एटा इन्ले च बभीया लवसां प्रांचु खः ग्रुचिः ॥ चन्दनागुरुकपूरिगेसमालाः सुम्रोभनः। उपचारै: बोड़्म्**भिनेवेद्यं पायस्थवेत्**॥ मादकं च तथा पूर्ण गुड़ं लवणमेव च। जीरकंतु सुविस्तीर्णे सूर्पे विण्मरी हुटे॥ धेनोरेकं प्रदातव्यं ब्राह्मण्स्तीषु चैव हि। षड़ ष्टी दय वा दयात् तदनन्तरभेव च॥ ब्राह्मणं सर्वेगास्तार्यकुणलं धर्मावेदिनं। विद्याविनयसम्पनं शान्तं चैव जितेन्द्रियं॥ त्रलीलुपं सर्वेजनप्रियं कलावविज्ञितं। याह्य भन्या सम्पूज्य वस्ताद्येगेन्यपुष्पकः॥ तेनैव कारयेत् पूजामाहतो धेनुवसयोः। होमं च कारयेत् तन समिदाज्यचरूत्कटम्॥ सोमोधेनुमिति मन्तं समुचार्यं ततः पुनः। प्राझु खायीपविष्टाय प्रदं<mark>यात्तासुदझु खः</mark>॥ मन्त्रेणानेन विधिवत् पुक्के इस्तं विधाय च। धेनुर्याङ्गिरसः सातु विशिष्ठे सुरभी च या॥ दुहिता या तथा भानीर में य वरणस्य च। याय गावः प्रवर्त्तन्ते वनेषूपवनेषु च ॥ प्रीणन्तु ता सम सदा पुत्रपीत्रप्रदाः सुखं। प्रयच्छति दिवाराचमविच्छेदञ्च सन्तते:॥ दानमन्तः। एवं दत्तातु तहानं प्रणिपत्य विसर्जयेत॥ इति बस्यालहरसुवर्णधेनुदानविधिः। ( 4 € )

तवा। प्रस्तिवपाविपादः स्थात् यो हरेत रसादिकं। वक्षामि तत् प्रतीकारं दानहीमादिककाणा ॥ पलाईन तद्हेन तद्हेनायवा पुनः। कुर्यादिनं सुवर्णेन वलास्तत्पादती अवेत्॥ एवं कत्ता तुतां धेनुं वस्त्रेणावेच्य ग्रीअनां। गुड्खोपरि संख्याप्य पूजयेहत्सधूपकैः॥ गुड़स्य च परीमाणं चलारिंगत्यलं भवेत्॥ यहा तद्रंभेव स्थायशाविभवमेव वा। इव्यक्तव्यादि च प्रतद्धिचीरचतुष्ट्यं॥ पादेचेकेक्यः स्थाप्य पूर्वदिचिणतः क्रमात्। मङ्गाणि च पुनस्तस्याः कुङ्गुभेनानुलेपवैत्॥ एवं विधाय तां धेनुं आचार्यः खर्णकपिणीं। हीमं समारभेत् कुण्डे स्थण्डिले वाय पृजिते॥ अग्निप्रण्यनं कला ह्याचार्यः सर्वेवद्वित्। धर्माची यच्चवेदस्तु कुग्रलः क्रोधवर्जितः॥ अनुदेगकरोतृणां पुराणार्धविद्रक्षवित्। समिदाच्यतिलैयापि मन्त्रेरेभिः क्रमेण तु। चायंगीरितिमन्त्रे ण सिमहोमः प्रशस्त्रते ॥ श्रीभेदांयदिमन्त्रेण त्राज्यहोमोब्धैः सह । तिलहोमोव्याहृतिभिरष्टोत्तरसहस्रकं॥ एवं होमं च निर्वर्ष्य निर्यातस्याभिषेचनं। ग्रकीः पूर्वीत्तरे देशे स्वापयेत् कुष्यमवर्षं ॥ खेतेन वाससा चैव मृत्तिकां गुरगुलं तथा।

गोरोचना सकावे च पञ्चभङ्गसमिन्ते॥ मन्त्र रयापो हिष्टेति तिस्धिस्तन्तु रागिणं। हिरण्यवर्णे इति च पावसाने न चैव हि॥ ग्रतीवातानुवाकेन ग्रान्ति प्रथमभेव हि। कताभिषेचनं कुर्यात् श्रुकाम्वरधरस्य तु॥ आहतीनां च सम्पातः पासिपादी च लेपयेत्। ततस्तां पूजये देनं रागी गन्धाचतादिभिः। गावएव सुरभय इतिमन्त्री ए भिततः॥ याचाथ्यायाय तां द्यात् प्राद्यु खाय ह्युद्यु खः। मन्त्रे णानेन विधिवत्पूजितायां न संघयः॥ चादित्यस्य सुता यान्तु देवानां यास धेनवः। पितृ गामपि यचागां गन्धव्यागां च सर्वमः॥ यचाणां गुच्चकानां तु विशिष्टसुरिभस्तवा। एतास्त्षा मम चिप्रचेनारसाः प्रदानतः ॥ रसचौर्यण यज्ञातं वैरुष्यं पाणिपाइयाः। तलार्व्वं नाग्रयन्याशु धेनवः सर्व्वताषिताः॥ दानमन्तः। अनेन विधिना खण्धेनुदानं करोति यः। पूर्वकर्मविपाकीत्यं दु:खं सर्वं प्रण्यति॥ दिचणां ब्राह्मणे दयाययामत्र्याय भिततः। ब्राह्मणान् भोजयेचापि बन्धूनपि च भोजयेत्॥ खयं स्नावा च भुज्जीत मृष्टाहारैस्तु संवतः। दानेनानेन नियतं पादप्रखेदजां रुजं। जयन्ति रोगिणः कार्थं पादप्रस्वेदिना ततः॥

इति षादप्रसिद्धसुवर्षभेनुदानविधिः। श्रव खरूपती गीदानं महाभारते। दानानामिक सर्वेषां गवां दानं विधियते। गावः खेष्ठा पविवास पावना जगदत्तमाः ॥ ऋते दिधिष्टताभ्यां च नेह यज्ञः प्रवर्त्तते । तेन यन्नमन्त्रेषं हि गोसूलं सम्प्रचत्ते॥ गावीधिकास्तपस्तिभ्यः सदा सर्वेभ्य एव च। तस्मान्यहेषारीदेवस्तदेताभिः सह स्थितः॥ पयसा इविषा दन्ना शक्ताप्यय चर्माणा। अस्थिभिसोपकुळेन्ति वालै: मुङ्गेस भारत । गीभिस्त्र्यं न पश्चामि धनं किञ्चिदिहाच्युत्। कीर्त्तनं अवणं दानं दर्भनं चापि पार्थिव ॥ गवां प्रशस्त्रते वीर सर्व्वपापहरं परं। गावील दस्याः सदा सूलक्कीषु पाषा न विद्यते ॥ स्वाहाकारवषटकारी गोषु नित्यं प्रतिष्ठिती। गावी यन्नप्रणेनावे तथा यन्नस्य गीर्मुखं ॥ असतं हाचयं दिव्यं रचन्ति च वहन्ति च। त्रस्तायतनं चैताः सर्व्वलोकनसस्कृताः ॥ न गोदानात्परं दानं किञ्चिदस्तीति मे मितिः। सा गौन्धीयार्ज्जिता दल्वा कत्स्नन्तार्यते कुलं॥ ग्रस्तं वै गवां चीरमिल्वाच प्रजापतिः। तस्माहदाति यो धेनुमस्तत्वं स गच्छति॥ लेक्क पुराणे। अम्यागाराणि विप्राणां देवतायतनानि च। पूज्यन्ते यक्ता यासां किं देयसधिकं ततः॥
देवलः। विमानवरमारूटोदिव्याभरणसूषितः।
योगन्तुं वाञ्कति स्वर्गं स गोदानं प्रयक्तत॥
दानमप्यधिकं धेनोर्विद्यते वा समस्रुवि।
नियतं विद्योसः कल्पितोस्यास्तु विग्रहे॥

भविष्यत् पुराणे।

#### ब्रह्मीवाच ।

श्रादित्यदृहिता गीं हि पृथीयं पितकी तिता।
श्रियोऽर्थे सर्व्यलोका नामुत्पना क्रतुसिडये॥
बाद्याणायैव गावय कुलमेकं दिधा क्रतं।
एकत्र मन्तास्तिष्ठन्ति हिविकत्र तिष्ठति॥
गोभ्यो यद्याः प्रवर्त्तन्ते गोभ्योदेवाः समृत्यताः।
गोभ्यो वेदाः समुद्रीणीः सषड्क्रपदक्रमाः॥
श्रुक्तमूले गवां नित्यं ब्रह्मविष्णू समाश्रितौ।
श्रुक्तमूले गवां नित्यं ब्रह्मविष्णू समाश्रितौ।
श्रुक्तम्ये सर्व्यतीर्थानि स्थावराणि चराणि च॥
श्रिक्तमध्ये महादेवः सर्व्यभूतमयः स्थितः।
ललाटाये स्थिता देवी नासावंशे च षण्मुखः॥
कम्बलेखतरी नागी नासापुटसुपालितो।
कर्णयोरिखनी देवी चल्लाः ग्रिसभास्तरी॥
दन्तेषु वायवः सर्वे जिल्लायां वक्षः स्थितः।
सम्स्याद्यं तथोष्ठाभ्यां ग्रीवामिन्दः समाश्रितः॥
सम्स्याद्वयं तथोष्ठाभ्यां ग्रीवामिन्दः समाश्रितः॥

रचांसि कचदेशे तु साध्याशीरसि संस्थिताः॥ चतुष्पात सकलोधर्माः स्वयं जङ्गासु संस्थितः। खुरमध्येतु गस्वर्वाः खुराग्रेषु च पत्रगाः॥ खराणां पश्चिमायेषु गणात्त्राप्यरसां स्थिताः। रुट्रायैकाद्म एष्टे वसवः सर्व्वसन्धिषु॥ योगोतटस्याः पितरः सीमीलाङ्गलमायितः। त्रादित्यरमयोबालाः पिग्डोभता व्यवस्थिताः॥ साचाइङा च गोम् ने गोमये यसुना स्थिता। चीरे सरखती देवी नमीदा दिधसंखिता:॥ हुताशन: खयं सर्पिबी ह्यणानां गुक्: पर:। अष्टाविंगतिदेवानां कीटगोरोमसु संस्थिताः ॥ उदरे पृथिवी ज्ञेया सम्मेलवनकानना। चलार: सागरा:पूर्मी गवां ये तु पयोधराः ।। एतद्भिः कथितं सर्वे यथा गोषु प्रतिष्ठितं। जगद्वे देवशार्टूल सदेवासुरमानवं ॥

# स्कन्दपुराणे।

त्यणानि खादन्ति वसन्यर्ण्ये पिवन्ति तीयान्यपरियहाणि। दह्यन्ति वाह्यन्ति पुनन्ति पापं गवां रसेर्जीवित जीवलोकः ॥ तुष्टास्त् गाव: शमयन्ति पाप दत्तास्त् गावस्तिदिवन्नयन्ति ।

संरचिता बीपनयन्ति वित्तं गोभिन तुला धनमस्ति किचित्॥ ग्रष्यंसमग्राति दहाति नित्य पापापहं मित्रविवर्डनं च। स एव चार्थः पिर्भुज्यते च गोभिन तुल्यं धनमस्ति किञ्चित्।। त्रणानि शुकानि वने चरिला पौलापि तोयान्यसृतं अवन्ति। यहामयाचाय पुनन्ति लोकान् गोभिन तुल्यं धनमस्ति किञ्चित्।। हारीत:। बहुचीराय योगा व ब्राह्मणायोपपादयेत्। उत्तारयेला जालानं सप्त सप्त कुलानि च।। देवल:। सुग्रीलां लच्चणवतीं युवतिं वससंयुतां। बहुदुग्धवतीं किग्धां धेनुं दद्यादिचच्याः॥ वेदव्यासः। यशाकिविक्रयं काला गाः क्रोला संप्रयच्छिति। त्रात्मवित्रयतुल्यास्ताः ग्रास्ततीः वृद्धकौशिकः ॥ तथा। संप्रामेष्वजीयतातु यो वैगाः सम्प्रयक्ति।

यावतीः स्पर्ययेद्वावः स तावत्मलमय्ते ॥ तावदिति पूर्वीकतावडोरीमसिकत। 'संवलारं' खर्गफलमित्यर्थः। यो वैद्यूते धनं जिला क्रोला गाः संप्रयच्छिति। स दिव्यमयुतं शक्त वर्षाणां फलमञ्जूते ॥ 'अन्तर्जाताः, सुक्रयज्ञानलब्धाः

पणकीता निर्जितासीक् आय।
क्रच्छीत् सृष्टा: पोषणाभ्यागताय दारेरेते गीविश्रेषाः प्रशस्ताः ॥
श्रन्तार्जाता गर्भिष्य द्रति भारतपद्रप्रकाशकारः ।

सुक्रयसम् यद्यामृ स्वक्रयप्राप्ताः, पणकीताः स्तिस्याः, निर्जिता युदादिना चोकजाः, ग्रहसाताः सर्वः स्वित्स्रष्टाः पोष-साभ्यागतादति, व्याध्यादिक स्कृतकान्ताः सत्यः स्वामिना यास्य-क्याः स्वयं च पोषणं कर्त्वा सन्याः।

> कष्टा दुष्टा दुर्बना व्याधिताच न दातव्या याच मूखैरदत्तेः। क्रेमैविप्रंया फर्ने: संयुनिता तस्यावीर्यायाफनासापि नोकाः॥ मूखौरदत्तेः स्वीक्ततेति मेषः।

तथा। न क्षणां पापवसां वा वस्थारीगान्वितां तथा।
न व्यंगामपरित्रान्तां दथाहां ब्राष्ट्राणाय वै।।
योदयादुपयुक्तार्थां जीसीन्धेनुञ्च निष्मलाम्।
तमः संप्रविशेद्दाता दिजं क्षेशेन योजयेत्॥
बद्धापुराणे।

पोतोदकां जग्धत्णां दुग्धचोषां निरिन्द्रियाम्। उन्मत्तामङ्गहोनाञ्च स्तवतां महायनां॥ कीयवालपुरोषास्थिक्रव्यादां सन्धिनों खलाम्। पुटधेनुं यमलस्त्रत्वत्यं व्रण्यितस्तनों॥ न द्याद्वाद्वाणेभ्यय सदीषं वृष्भन्तया। पोतोदकां जग्धत्णामिति, वृद्धतोपलचणपराम्। दुम्धचोषां, स्वक्षीयस्तनपायिनीं, महाश्रनाम् बहुभचां, पुटेधेनुं वास्यावस्थैन या गर्भिणी

## विश्वामितः।

नैक ऋङ्गाञ्च निम्कृङ्गां स्मुटिताचीं चलत्खुराम्। न दद्यात् त्रिस्तनीञ्चैव गां ग्रभामेव दापयेत्॥

#### महाभारते।

व्यक्तरीषोगवां दस्या ब्राम्चाणेभ्यः प्रतापवान्। अर्बुदानि दशेका सराष्ट्रोऽभ्यपतहिवम्॥ दत्त्वा शतसहस्त्र**स्त गर्वा राजा प्रसेन**जित्। सवसानां महातेजा गतोलोकाननुत्तमान्॥ तथा। प्रासादायत्र सीवर्णाः प्रया रह्माज्यलास्तथा। वराश्वापारसी यत्र तत्र गच्छन्ति गोप्रदाः॥ गोप्रदोनर्वामेति पदः पीताम्बनज्ञलम्। विमानेनार्कवर्षेत्र दिवि राजन् विराजते॥ तञ्चार्ववाः सुस्रीस्थः मतगीवरयोषितः। रमयन्ति विमानस्यं दिव्याभरणभूषिताः॥ वेणूनां वस्नकीनाच नूपुराणाच निःसनैः। हासैय हरिणाचीणां सुप्तः सन् प्रतिबुध्यते ॥ यावन्ति रोमाणि भवन्ति धेन्वा स्तावन्ति वर्षाणि महीयते खः। खर्गाच्यतयापि ततस्त्रिलोके कुले समुत्पत्यति गीमतां सः ॥ ७

विणाः । गीप्रदानेन खर्गमाप्नीति दश्धेनुप्रदोगीलोकं शतः प्रदश्च ब्रह्मलोकं।

#### जाबालः।

होमार्थमिनहोतस्य योगान्ददादयाचिताम्। तिर्वित्तपूर्णा पृथिवी तेन दत्ता न संगयः॥ याज्ञवल्काः।

यथाकथिइस्ला गां घेनुं वाधेनुमेव वा।

श्रदोगामपरिक्तिष्टां दाता खर्गे महीयते॥

श्रिहिराः। गैरिकस्थैव दातव्या श्रोवियस्य विशेषतः।

सा हि तार्यते पूर्वान् सप्त सप्त च सप्त च ॥

निस्पुरागे।

अपाने सा तु गौर्द्रता दातार वरकं नयेत्। कुलैक विंग्रत्यायुक्तं ग्रहीतार च तारयेत्॥ विधिना च यदा दत्ता पाने धेनुः सद्दिणा। तदा तारयते जन्तून् कुलानामयुतेः प्रतेः॥ पाताण्याध्यात्मिका मुख्या सुश्ववाधाग्निहोतिन्यः। देवताथ तथा मुख्या गोदानं ह्येतदुत्तमं॥

#### महाभारते।

हित्तिग्तानं सोदित चाति सातम् कव्यार्थं चाहोसहेतीः प्रसत्यां। गुर्वेषे वा बानसंहदये वा चेनुन्द्यादेपकाली विभिष्टः॥

# प्रसुत्यां सीमयागे,।

तथा न वधार्थं प्रदातव्या न कीनाग्रे न नास्तिके। गीजीवे न च दातव्या तथा गीः पुरुषर्धभ ॥

'कीनामी'हलवाहकः,।

आवियः। सीदते बहुसत्याय श्रीतियायाहितान्नये।

श्रीतियिपियाय दान्ताय देया धेनुर्गुडान्विता ॥

श्रुक्तीनाय मूर्जीय खुद्धाय पिश्रनाय च।

हत्यक्रव्यक्रियाय गीर्न देया कथञ्चन ॥

## त्रय दानविधि:।

विश्वामितः। प्राङ्मुखीं गामवस्थाप्य सवसान्तां सुपूजितां।
पुछदेशे तु दाता वे स्नातो बडिशिखो भवेत्॥
उद्धुखस्तु विष्रः स्थात्माचलक्ष्मक्षितः।
शाच्यपातं करे कत्ना कनकेन समन्वितं॥
निक्तिप्य पुच्छं तिस्मांस्तु घृतदिग्धं प्रग्रह्म च।
सतिलं विष्रपाणिन्तु प्रागयन्तु निधापयेत्॥
सतिलं स कुश्चापि ग्रहीत्वा दानमाचरेत्।
श्रनेनेव तु मन्त्रेण पाचहस्ता जलं क्तिपेत्॥
यज्ञसाधनस्ता या विष्यस्थाधपनाशिनो।
विश्वकृपः पदीदेवः प्रीयतामनया गवा॥
श्रनुब्रज्य तु तां धेनुं ब्राह्मणेन समन्वितां।
गीमतीन्तु ततो विद्यां जर्षेत ग्रयतः श्रचिः॥
उद्दिश्याय वासुदेवं प्रीयतामिति चानधः।

पातं मनिस सिचन्य तोयमस् विनिचिपेत्॥ जनगायी ब्रह्मपिता पद्मनाभः सनातनः। अनन्तभोगमयनः प्रीयतां परमः पिता॥

गोमतीमाच् यमः।

गावः सुरभयोनित्यं गावीगुग्गुलगन्धिकाः । गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः खस्ययनं महत्॥ अवसेव परं गावी देवानां हविक्तसं। पावनं सर्व्वभतानां रचन्ति च वहन्ति च ॥ हविषा मन्त्रपतेन तपेयन्यमरान्दिवि। ऋषीणामग्निहीत्रुणां गावी होमप्रतिष्ठिकांः॥ सर्वेषामेव भूतानां गाव: शरणमुत्तमम्। गावः पवित्रं परमं गावो सङ्गलस्त्रसम्॥ गावः सर्वस्य लोकस्य गावीधन्याः सवाहनाः । नमोगोभ्य श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एवच ॥ नमी ब्रह्मसुताभ्यश्व पविचाभ्यी नमी नमः। ब्राह्मणायैव गावय कुलमेकं दिधा कतम्॥ एकव मन्वास्तिष्ठन्ति हविरेकव तिष्टति। अन्यापि गीमती, महाभारतीका तिलधेनुहाने दर्शिता ह ततयानयोविकल्पानुष्ठानमिति। सर्वेगोदानसाधारणं मन्त्रमाह वशिष्ठः॥ ष्टतचीरप्रदा गावो ष्टतयोन्या घतोद्ववाः । ष्टतनदी प्रतावर्त्तास्ता में सन्तु सदा गरहे ॥

प्टतं में हृद्ये नित्यं प्टतं नाभ्यां प्रतिष्ठित ।

प्टतं में सर्वतय व प्टतं में मनिस स्थितम् ॥

गावोममागतोनित्यं गावः पृष्ठत एव च ।

गावोमें सर्व्वतयव गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥

दत्याचम्य जपन् सार्यं प्रातय पुरुषः मदा।

यदङ्गा कुरुते पापं तस्मात्मपरिमुचते ॥

दिचणाचात्र सुवर्णं।

यदाच विशिष्ठः।

सुवर्गं दिचिणामा हुर्गो प्रदान महाफले । सुवर्गं परमं ह्यायुर्दे चिणार्थे न संग्रयः ॥ गोप्रदानन्तारयते सप्त पूर्वान् नरांस्तथा । सुवर्गं दिचिणां दत्त्वा ताविहिगुणमुच्यते ॥ सुवर्णं परमं दानं सुवर्णं दिचिणा परा । सुवर्णं पावनं प्राहु: परिमाणं परन्तथा ॥

त्रत स्वर्णभन्दस्य हिरखपथ्यायते यथायत्यानुष्ठानं त्रपरे-त्वाहुः सक्षदुचरितस्वर्णभन्दावगतपरिमाणार्धपरित्यागानुपपत्तेः स्वर्णभन्दस्य प्राहुरित्यादिक्रियाकर्मभूततया दितीयान्तत्वेन लि-क्विभिषनिर्दारणाच परिमाणार्थतेव न्याय्येति एवं च सत्य-नियतानुष्ठानप्रसङ्गभङ्गः तथापरिमाणपरन्तथेत्येतद्रिप समञ्जसं स्यात्।

> अत केचित्ची दयन्ति। एतदेव विधानं स्थात्तरवीपस्कराः स्पृताः।

विधानमेतडेनूनां सर्व्वासामपि पठाते ।

इति वचनात् प्रत्यचिधनोरिष सकलगुड्धेनुधर्मप्राप्ती श्रुकि कर्णेचुपादादित्वमाचरणीयिमिति तदसत् दममी स्वात् सक्ष्पत इति सक्ष्पमञ्च एव सवसाङ्गोरूप धारिणीमुपकरणादिविहोना-न्धेनुमवगमयन् श्रुक्त्यादिमयीं कर्णादिप्रतिक्रितिक्तिं निवारयित सर्व्यम्बय प्रक्षतापेचोषि सक्ष्पधेनुवर्जमवितष्ठते तस्मात् तत् सक्ष्पधेन्वागुडधेनोरितिकर्त्तेव्यता कर्त्तव्येति वच्यमाणसुवर्णयः ङ्किकाविधिस्तु भिन्न एविति सर्व्यमनवद्यं।

इति गोदानविधिः।

त्रय स्कन्दपुराणे।

सवसां कांखरीहनां हेमशृङ्गीं रूप्यखुराम्।
दुक्लचौमवासितां श्रय्यास्तरणसम्पन्नाम्॥
वहुपूष्यफलैर्यृतां ब्राह्मणान् तर्पयित्वातु।
यां नरोगां प्रयच्छेत्तु गन्धमाख्यैरलङ्गृतां।
देवैरध्यासितां तां तु सर्वेस्तहद्वयेन तु॥
सद्वत्येन वध्नीयात्ततः स्रच्चेन रज्जना।
कुशान् सुवर्णवीजानि तिलाः सिडार्थकास्त्रथा॥
प्रद्यात्तान्ततोद्विय मन्त्रेणानेन सुवत।
सर्वदेवमयीं दोक्धीं सर्व्वलोकमयीं तथा॥
सर्व्वलोकनिमित्तान्तां सर्व्वदेवनमस्कृतां।
प्रयच्छामि महासत्त्वामच्याय शुक्षामिति।

एवं स दत्त्वा योगान्तु यत्र यत्र प्रजायते । तच तच गता सा तान् जन्तं स्तारयते भयात्॥ सर्व्वलीकान्तरे गला रमते च यथानरः। स तथा मानवीजातो गोसहस्वी महावनः॥ रूपवान् धनवां यैव बहुपुत्रस जायते।

#### कात्यायनः।

शीलोपपन्नां सवनीत्तरीयां कांस्योपदीहां कनकान्त युङ्गीं। विप्राय इच्चा भगवन् प्रियाय प्रयाति लोकानस्तान् सुपुण्यान्॥ संवर्तः । योददाति ग्रफेरीप्यैर्हेमगृङ्गीमरोगिणीं । सवलां वस्त्रसंयुक्तां सुभीलां गां पयस्त्रिनीं ॥ यावन्ति तस्या रोमाणि सवसाया दिवङ्गतः। तावती वसरामास्तं स नरीव्रह्मणोन्तिके॥ देवलः । चामीकरमये शृङ्गे क्रते रौप्यमयाः खुराः। कां खजंदी हमं पृष्ठं तास्तं वस्त्रयुगान्विता॥ षुष्पमालावृता भूपवग्टाचामरमण्डिता । दीयते पुच्छदेशेन यषया दत्तिणान्विता। दत्त्वैवं दत्तभोगाढोदिव्यस्तीवन्दसंवतः। गोवसरोमतुल्यानि वर्षाणि दिवि मोदते॥ इति हैम युङ्गीदानविधिः।

#### नन्दिपुराणे।

योगां सुपरिपूर्णाङ्गीं हे सश्ङ्की सको पनां। सुशीलां राजतै: पादेश्विचवस्त्रससंहतां॥ सलोहपातां कुतपे निविष्टचरणां तथा।

हेमाद्रिः।

कुतपीऽच नेपालकख्वलः।

स दिचणां प्रद्यातां सीऽचयं खर्गमापुरात्॥ गवि रोमाणि यावन्ति प्रस्तिकुलसंस्थितः। तावन्यन्दानि वसति खर्गे दाता न संगयः॥

द्वपरहेमशृङ्गीदानविधिः। एतच्छतगुणं पुर्खं कपिलादानतः स्रातम्।

अय मत्यपुराणे।

द्रम्मीवर्णिके मृङ्गे खुराः पचपलान्विताः। पचागत्पलिकं कांस्यन्तास्यं बापि तथेव च ॥ दाता स्थात् स्वर्गमाप्नोति यावदासूतसंप्रवं। 'पच्चपलानि' रीष्यस्थेति विज्ञेयं।

ताम्बं पृष्ठे कांस्य दीहनं।

आच्छादनार्थं वासोयुगं सुवर्णदिचिणित्यपि बोडव्यं। इति कनकण्डलीद्गनिविधिः।

ब्रह्म पुराणे।

गान्दयादिदपूर्णीय विप्राय ग्टहमेधिने । स्वर्णानङ्गतशृङ्गी'वस्त्रघण्टासमन्वितां॥ प्रत्ययां चिसम्डां तु ललाटतटतर्पणां।
राजतकृत्रचरणां मुक्तालाङ्गूलभूषितां॥
कांस्थीपदोहां-त्यसाञ्च लवणादित्यणोदकैः।
गवां पुच्छं ग्रहोत्वा च सस्वर्णेन पाणिना॥
ग्रहस्थोवेदविदिप्रोदापयेत् तत्प्रतियहं।
भोगसीस्थपदाश्चेता गोमाता पापनाशिनी॥
काणा स्वर्गप्रदा ज्ञेया गौरी च कुलवर्षनो।
रक्ता रूपप्रदा ज्ञेया पीता दारिद्रघातिनी॥
पुचप्रदा क्षणासारी नीला धसीववर्षनी।
कापिला सर्व्यापग्नी नानावर्णा च मोचदा॥

प्रत्यया नववयस्ता, विसम्बा गोलचीरप्रसवगुणयुका, लव-णादितृणोदकैस्तृप्तेति सर्वदा लवणादिषु तुष्टेत्यर्थः।

द्रति सुवर्णमुङ्गीदानविधिः।

# ऋादित्यपुराणे।

कणाङ्गान्ददते यस्तु पष्टकतां स्वनङ्गतां।
घण्टामानाञ्चनां कता प्रध्येषेवाप्यरस्तृतां॥
विधिवच दिजातिस्यो यमनोकं न पश्चित।
आयुरारोग्यमेश्वय्यं दाता कामांच मानसान्॥
खेताङ्गान्ददते यस्तु दिव्यं रत्नेरनङ्गनां।
घण्टामानाञ्चनां कत्वा पुष्पेषैवाप्यङ्गतां॥
मुखे धूपः प्रदातव्यो घतेनास्यच्च पूर्यत्।
सुवर्णस्ट्वाभरणा तथा रौष्यखुरा श्रभा॥

पद्दक्ता ग्रभाचैव दातव्या ध्यानयोगिन । यस्तु द्याच गां खेतां तस्य पुख्यमलं ऋणु॥ जयप्रस्ति यत् पापं मादकं पैद्यकं च यत्। कुलोइतस्य इस्तस्य तत्चणादेव नश्यति॥ गान्ददानी इ द्रलेव वाचा प्रयेत सर्वधः। पिता पितामच्चैव तथैव प्रपितामचः॥ नरकस्थाः प्रमुचन्ते सीमलोकं व्रजन्ति ते। गौरीं चैव प्रयच्छेत्तु यस्तुगां वे नरः ग्राचिः॥ अहोरावोषितस<sup>व</sup> कतशौचीनरः सदा। सुवर्णशृङ्गी रोप्यखुरां मुक्तालाङ्ग्लभूषितां॥ घण्टामालाकुलां चैव गत्थपुष्पेरलस्कृतां। कुतपञ्चास्तरेत् प्राज्ञो सुखे धूपं प्रदापयेत्॥ भचभी ज्यात्रपानेन बाह्मणान् भोजये छुभान्। गान्ददानी इ द्रत्ये व वाचा प्रयेत सर्वेशः। मार्टकं पैर कं चैव यचान्यह्ष्कृतं भवेत्। पापच तस्य तत् सर्वे दहलागिरिवेन्धनम्॥ वर्षकोटिसइस्रन्तु पुमान् स दिवि मीदते। दासीदासैरलङ्कारैस्त्र्यते सर्वजन्तुभिः॥ अरोगस व जायेत तेजस्वी च भवेत्रर:। नीलवर्णाञ्च गान्दचाहोग्ध्रीं शीलगुणान्विताम्। सुवर्णशृङ्गी रोप्यखुरां सुकालाङ्गूलभूषिताम्॥ पटक्कतां ग्रभां सोम्यां घण्टादामैरलङ्गृताम्। पञ्चरक्षेण स्तिण गणवेष्टनशोभिताम्॥

गद्रस्य प्रमुखे देया विश्वीस ब्रह्मस्य ह।
गां ददानीह इत्येववाचा पूर्येत सर्व्याः ॥
पिता पितामहस्य व तयव प्रिपतामहः।
नरकस्याः प्रमुखन्ते नीलां गां ददते तु यः ॥
वर्षकोटिसहस्राणि लोके तिष्ठति वाक्णे।
दिधचीरवहा नद्यो वर्त्तन्ते सर्वतः सदा ॥
घतश्रेलाः प्रपद्यन्ते नवनीतस्य पर्वताः।
कषिभागी बहुधनो दुर्भस्यञ्च न प्रथित ॥

इति नानागोदानविधिः।

महाभारते। समानवलां कपिलां धेनुं दत्त्वा पयस्विनीम्। सुत्रतां वस्त्रसम्पन्नां ब्रह्मलोके महीयते॥

समानवत्सां समानवर्णवत्सां।

रोहि शौन्तु ख्यवसां च धेनुं द्यात्पयस्तिनीं।
सुत्रतां वस्त्रसंवीतां इन्द्रलोके महीयते॥
समानवसां प्रवलां धेनुं दत्त्वाः पयस्तिनीं।
सुत्रतां वस्त्रसंवीतां सोमलोके महीयते॥

'शबला, कर्वा।

समानवलां खणान्त धेनं दत्त्वा पयस्तिनी । सुब्रतां वस्त्रसंवीतां अग्निलोके महीयते ॥ वातरेणुसुवर्णान्त सवलां कामदीहिनी । प्रदाय वस्त्रसंवीनां वायुलोके महीयते ॥

<sup>\*</sup> येनान्तिन कचित् पाडः।

समानवसां घूमान्त घेनुं दत्ता पयस्तिनीं।
सुत्रतां वस्त्रसंग्रुतां यमलीने महीयते॥
अर्थां हेमसवर्षान्तु सवसां नामदीहनाम्।
प्रदाय वस्त्रसंवीतां वाक्णं लोनमञ्जूते॥
अर्थां, गी:, नामदीहनां अनायासदीहाम्।
हिर्ण्यवर्षां पिङ्गाचीं सवसां नामदीहनाम्।
प्रदाय वस्त्रसंबीतां नीवरं लोनमाप्रुयात्॥
पलालधूमवर्षान्तु सवसां नामदीहनाम्।
प्रदाय वस्त्रसंवीतां पिहलीने महीयते॥
सवसां पीवरीन्दत्तां सितकग्हीमलङ्गृताम्।
वैखदेवमसम्बाधं स्थानं श्रेष्ठं प्रपद्यते॥

सितकाहीं क्षणगलां।
समानवलां गोरीन्तु धेनुन्दस्वा पयस्विनीं।
सुत्रतां वस्तर्भवीतां वस्तनां लीकमञ्जूते॥
'सुत्रताः सुखदीह्या।

पाण्डुकम्बलवर्णान्तु सवसां कामदोह्नाम्।
प्रदाय वस्तसंवीतां साध्यानां लोकमञ्जते ॥
वतसोपपनानीलाङ्गीं सर्व्यतसमन्विताम्।
यन्धर्वापरसां लोकान् दत्ता प्राप्नोति मानवः॥
गोपदानरतोयाति पौला जलदसञ्चयान्।
विमाननार्ववर्णन दिवि राजन् विराजते॥

कौरेविसिति कचित् पाठः।

तञ्चार्तवेषाः सुत्रीखः सहस्रं वरयोषितः।

रमयन्ति नर्श्वेष्ठं गोप्रदानरतन्नरम्॥

इति समानवसगोदानविधिः।

श्रादित्य पुराणे।

कपिलां ये प्रयच्छिना चेलच्छनां खलङ्गुताम्।
स्वर्षश्रङ्गीं रीप्यखुरां सुक्तानाङ्गूलभूषिताम्॥
खितवस्तपरिच्छनां घण्टाखनरवेर्युताम्॥
घण्टाखनरवेः, घण्टायब्दकोलाह्नैः।

सहस्यं योगवान्दत्त्वा कपिलाञ्चापि सुव्रत ।
सममेव पुरे प्राह ब्रह्मा ब्रह्मविद्वंवरः ॥
यावन्ति रोमकूपाणि कपिलाङ्गे भवन्ति हि ।
तावत्कोटिसहस्ताणि वर्षाणां दिवि मीदते ॥
क्रक्मग्रङ्गों रोष्यख्रां सुत्तालाङ्ग्रलभूषिताम् ।
कांस्योपदोह्ननां धेनुं दस्तव्ह्यनामलङ्गृताम् ॥
दत्त्वा दिजेन्द्राय नरः स्वर्गलोके महीयते ।
दयधेनुप्रदानेन तुल्येका कपिला मता ॥

#### याज्ञवल्काः।

हेमगृङ्गी यफेरीप्यैः सुयीलां वस्त्रसंयुतां।
सकांस्यपाता दातव्या चीरिणी गौः सदिचणा॥
दातास्याः स्वर्गमाप्नीति वसरान् रोमसंमितान्।
कपिलाचेत्तारयति भूयस्वासप्तमं कुलम्॥
व्यासः। रुकागृङ्गी रीप्यखुरां वस्त्रकांस्योपदोहनाम्।

सवलां कपिलान्दत्ता वंशान् सप्त समुद्वरेत्॥ यावन्ति तस्या रोमाणि सवलाया भवन्ति हि। सुरभीलोकमासाद्यरमते तावतीः समाः॥

#### लोकोत्तर ।

वण्टाचामरसंयुक्ता किङ्किणीजालमण्डिता। दिव्यवस्त्रसमायुक्ता हेमद्पेणभूषिता॥ पयस्त्रिनी सुगीला च तरुणी वस्त्रकान्विता। कपिलैवं प्रदातव्या शिवस्थाग्रे विधानतः॥

## दानमन्त्रस्तु मत्यपुराणे।

कपिले सर्वभूतानां पूजनीयासि रोहिणि। तीर्थदेवमयी यस्मादतः भान्तिं प्रयच्छ मे॥ इति कपिलादानविधिः।

## क्ष्प्रपुराणात्।

दशसीवणिके शृङ्गे खुराः पञ्चपलान्विताः ।
पञ्चाश्रत्मालकन्ताम्यं कांस्यं चैतावदेव तु ॥
वस्त्रन्तु विगुणस्थेन्वा दिचणा च चतुर्गुणा ।
एतैरलङ्गृतां धेनुं घण्टाभरणभूषिताम् ॥
कपिलां विष्रमुख्याय दत्त्वा मोचमवाप्रुयात् ।
दिगुणोपस्तरोपेता महती कपिला स्मृता ॥
दत्त्वा सा विष्रमुख्याय स्तर्गमोचफलप्रदा ।
सप्तजन्मकतात्पापान्मुच्यते दश्यसंयुतान् ॥

यानचान् प्रार्थते कामांस्तांस्तान् प्राप्तीति मानवः। श्रन्ते खर्गाणवग चौ फलमाप्तीत्यसंश्यः॥ इति कपिलादानविधिः।

श्रय देवतो हे शेन गोदानं।

## लिङ्गपुराणे।

देवदिचणिदिग्भागे घेनुः कार्या उदझुखी।
प्राझुखं वसकं कता ब्राह्मणं च उदझुखम्॥
प्राङ्मुखो यजमानस्तु पूजयेह्नाह्मणं ततः।
कोदादितिचमंन्वेण ग्रह्मीयाह्नाह्मणः स्वयम्॥

## देवोऽच महेखरः।

एवंविधानती दत्ता याति दाता शिवालयं। तत्र भुकात्त्रयान् भोगानन्ते ब्रह्मेति शाखतम्।

## देवीपुराणे।

नीलां वा यदि वा खेतां पाटलां कपिलामि । सदुग्धां बत्सलाचेव सुखदोहां सुगानृप ॥ आदाय विधिवद्देवीं पूजयेच्छुभपङ्गजैः । धूपन्त पच्चिनय्यीसन्तुक्ष्कागुक्चन्दनम् ॥ दत्ता तु मन्त्रपूर्वन्तु नैवेद्यसुपकत्पयेत् । पायसं घतसंयुक्तं चामयेच तथा तु ताम् ॥ दिजाय शिवभक्ताय सवसाङ्गां निवेदयेत् । सहे मवस्त्रकांस्थाञ्च महापुष्यमवाप्र्यात् ॥

यावत्तद्रोमसंख्यानं तावहेव्या पुरम्बसेत्। इहेव गतपापीऽसो जायते वृपसत्तम॥

विष्णुधर्मे मासाता उवाच।

ब्राह्मणः प्रीणनार्थाय केयवस्य थिवस्य च।
यानि दानानि देयानि तान्याचच्च दिजोत्तम॥
येन चैव विधानेन दानं पुंसः सुखावहम्।
ऐहिकासुणिकाप्तिच करीति न विहन्यते॥

#### वसिष्ठ उवाच।

गोदानमादी वच्चामि प्रत्यचक्रमयोगत: । येनचैव विधानेन धेनुं नाधिकविस्तरम् ॥ पुर्णान्दनमधासाद्य स्नात्वातर्प्य पितृस्तथा । क्रतोपवासः सम्प्राप्य पञ्चगव्यं नरेष्वर ॥ प्रतचीराभिषेकञ्च कत्वा विण्णीः प्रिवस्य च । तमभ्यच्या यथान्यायं पुष्पादिभिरनुक्तमात् ॥ उदग्मुखीं प्राङ्मुखीं वा ग्रष्टिं क्रत्वा प्रयस्तिनीं ।

'ग्ट ष्टिः' सक्तत्पस्तित्यर्थः ।

सपुनां वस्त्रसंवीतां सितयज्ञीपवीतिनीम्। स्वर्णयङ्गीं रीप्यखुरां सुवर्णीपरि संस्थिताम्॥ शिक्ततोदिचिणायुक्तां ब्राह्मणाय निवेदयेत्। गावो समायतः सन्तु गावो से सन्तु पृष्ठतः॥ गावो मे हृद्धे सन्तु गवां मध्ये वसास्यहम्। प्रदिचणं ततः कला धेनं दिजवरच तम्॥ इमां नः प्रतियह्लीष्व धेनुदैत्ता मया तव। स मे पापापनीदाय गोविन्दः प्रीयतामिति॥

# विज्ञपुराग् तु

## ष्ययमधिको सन्तः।

या धेनुः काश्यपस्यासीदने व्या गीतमस्य च 1 साभिकामफला देवि इह लोके पर्व चेति॥ एवमुचार्थ तं विप्रं गीविन्दं नृप कल्पयेत । अनुव्रजेत् गच्छन्तं पदान्यष्टी नराधिप॥ यनेन विधिना धनुं यो विप्राय प्रयच्छति। सर्वेकाससम्बातमा विष्णुनीकं स गक्कृति॥ सप्तावरान् सप्तपरानालानचेव मानवः। सप्तजन्मसतात्पापान्मीच्यत्यवनीयते ॥ परे परे ऽखमेधस्य गोसवस्य च मानवः। फलमाप्नाति राजेन्द्र दचायैवज्जगौ हरि:॥ सर्वेकामदुघा सम्यक् सर्वेकालेषु पार्थिव। भवत्ययो पापहरा यावदिन्द्राञ्चतुईश्र ॥ सर्वेषामेव पाषानां स्तानासविजानता। प्राथितिमदं प्रेतिमनुनापीषवंहितम ॥ सव्वधामिव देवानामिकाजन्मानुगं फल्कम्। साटकचितिगीरीणां सप्तजनातुगं फलम्॥ बाह्मणै: चित्रिये वे य्य: मूद्रेश्वान्यश्व मानवै: ! ( ye )

लोकाः कामदुघाः प्राप्ता दखैतिहिधिना नृप॥
गीभ्योऽधिकं जगित नापरमस्ति किञ्चिहानम् पवित्रमिति शास्त्रविदोवदन्ति।
ताः सम्प्रदेः सुरसद्य समीहमानैदेया सदैव विधिना हिजपुङ्गवेभ्यः।

इति देवती है श्रेन गादानविधि:।

अय देवतास्या गोदानम्।

स्कन्दपुराणे।

भिवाय विशावे चापि यस्तु दद्यात्पयस्विनीम् । भेनुं स्नानीपहारार्थं स परं ब्रह्म गच्छति॥

भविष्यत्प्राणे।

सीरीं स्थाय योददात्तरणीच पयस्तिनीम्। तेन दत्तं भवेसव्यं जगव् स्थावरजङ्गमम्॥ 'सीरी, सूर्यसुता धनुरित्यर्थः।

स्नानामिकार्थमुहिश्य सुरूपां सुपयस्निनीम् । कुलीनां कपिलान्दला दत्तं भवति गीयतम् ॥ य एवं गामलङ्ग्ल्य दद्यात् सूर्य्याय मानवः । सीऽखमेधस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं लभेत्॥

तथा। योदचादुभयमुखीं सीरभेयीं दिवाकरे।
सप्तदीपां महीं दक्ता यत् फलं तदवाप्रुयात्॥
पादद्वयं भिरीदेच यदा स्थादेव निर्गतम्।
तदा सा पृथिवी च्रिया सभैलवनकानना॥

# अय व्रषभैकादशीदानम्।

## शिवधमीात्।

दग गावः स हषभा हषभैकादगी सृता। शिवाय विनिवेद्यैवं विश्ववेनान्तरात्मना॥ रुद्रैकादगतुल्यात्मा वलभीगादिभिगुणैः। शिवादिसर्वलोकेषु यथेष्टं मोदते वगी॥

# भविष्यत्पुराणे।

द्य गावः स द्यमा द्यमेकादयस ताः। स्र्याय विनिवेदों ह यत्फलं लभते ऋणु॥ द्वादयादित्यतुल्याका अणिमादिर्गृणैर्युतः। सौरादिसर्वेलोकेषु यथेष्टं मोदते दिवि॥

## अध हषभाधिकगीयतदानं।

# शिवधसीत्तरात्।

व्यमं गोयतं दयाच्छिवायातीव योभनम्।
निःसप्तकुलजेः सार्षं ऋणु यत् फलमाप्त्रयात्।।
स्र्य्यकोटिप्रतीकायै व्यमानैः सार्व्यकामिकैः।
श्रनेकयानसंख्यानैरस्ररास्ररपूजितैः॥
श्रतस्वकोपेतो वीरभद्र द्वापरः।
गला श्रिवपुरन्दिव्यमश्रेषाधिपतिभेवत्॥

भविष्यत्पुराणे।

सष्टमं गोगतं दत्ता भास्त्रराय नराधिप।

<sup>#</sup> चार्चभौमिकैरिति क्वचित्पादः।

वि: सप्तकुलजेः सार्षं यणु यत्पलमाप्त्यात्॥
स्थिकोटिप्रतीकार्यादिवाकर इवापरः।
गलादिलपुरं रम्यं क्रीड़िते स्थिवनृपः॥
भुक्ता तु विपुलान् भीगान् प्रलये सर्व्वदेहिनाम्।
मोहकञ्जकमुल्गृच्य विग्रलादिल्यमण्डलम्॥
सर्वेषः स्थिपरमः ग्रडस्वात्मनि संस्थितः।
सर्वेगः परिपूर्णलात् स्थिवहीप्तिमान् भवेत्॥॥

द्रित देवतागोदानविधि:।

अय निराचगोदानविधिः।

#### विषाधस्मीत्तरे।

हेम यङ्गीं रोप्यखुरां मुक्तालाङ्ग्लभूषणाम् । श्रहताम्बरसंवीतां तथाकांस्थापदोह्ननाम् ॥ विरावं स्थण्डिले सुन्ना विरावं गोरसाधनः । हमान्तु तिपते दत्ता वाससा संहते दिजे ॥ सद्विणा महाभाग विरावं गोरसैस्ततः । प्राणसन्धारणङ्ग्ला भिवलोके ने महीयते ॥ यावन्ति धेनोरोमाणि तावद्दर्षाणि मानवः । दत्त्वें कपिलां विप्राः प्राम्नोत्यम्यधिकं फलम् ॥

#### महाभारते।

<sup>\*</sup> मूर्य्यवद्गीप्तिमाप्नुयादिनि क्वचित्पाठः । गवां लोके दति क्वचित्र परब्रः ।

तिस्रोरातीस्वज्ञिष्पोष्य भमी त्या गावः स्तर्पितेभ्यः प्रदेशाः। वसैः पीताः सप्रजाः सोपचारा स्यहं दला गोर्सैवर्तितयं॥

तथा। दिजातिमभिसत्कत्य खः कल्पमपवैद्य च। प्रदानार्धे नियुज्जीत रोहिणों नियतव्रतः॥ खः कल्पमुपवेद्य प्रातः काल उपस्थानं कर्त्तव्य इति ज्ञापियत्वा, याह्वानच प्रयुच्चीत समङ्गे बहुले इति।

> प्रविश्य च गवां मध्यमिमां श्रुतिसुदा हरे त्। ग्रीमें माता वृषभय पिता मे दिवं शसी से प्रतिष्ठा प्रपदी। प्रपच कां सर्वरीमुख्यगोषु मुनिवीणीमुतस्जे गाप्रदाने॥

समतामिति वै गाभिः समसख्यः समव्रतः। एकाल्पगमनालयः कलाषात् द्विप्रमुचते ॥ उत्सष्टहषवता हि प्रदेशा सूर्थदर्भ ने। उस्षष्टी त्यंती व्यवसी यया सा तथा,

र्जर्जिस्वन्य जर्जमेधाय यज्ञा गर्भी अस्तस्य प्रतिष्ठा चितौ प्रवाहा: पुरायभावा: प्राजापत्या: सर्वेमित्यर्थवादः युतीहि सः॥ गावोममैन: प्रमुद्नु सौर्था स्तथा सौस्याः स्वर्गयानाय सन्तु । याहता में ददतश्वाययन्तु।
तथा मुकाः सन्तु सर्व्वाधिषो मे ॥
शेषोत्सर्गे कर्माभिर्देहमोचे
सरस्वत्यः श्रेयस सम्प्रहत्ताः।
यूयिवत्यं पुत्यकर्मापवत्यः।
दिश्य त्वं मे गतिमिष्टां प्रपनाः॥
या वै यूयं सोऽहमार्येकभावो।
युमान् दत्त्वा चाहमात्मप्रदाता॥
नमस्कृता मन एवोपपनाः।
संरचध्वं सौम्यरूपोग्रुत्पाः॥
एवन्तस्याये पूर्वमर्षः वदेहै।
गवां दाता विधिवत् पूर्वदृष्ट्या॥
प्रतिमृयाच्छेषमर्षः दिजातिः
प्रतिग्रुष्ठान् गोप्रदाने विधिन्नः॥

पूर्व मर्डं, यावैयूयमित्यादिकं।
गां ददानीति वक्तव्यमच्ये मुत्रावसुप्रदत्।
उधस्या निमतव्याच वैष्णवीतिच चीदनात्।
नाम संकीर्त्तयेत्तस्या यथासंस्यं यथीत्तरं॥
फलषट्चिं प्रदष्टी च सहस्त्राणि च विष्यति।
एवमेतान् गणान् वृद्धा गवादीनां यथा क्रमं॥
गोप्रदाता समाप्नीति समस्तानष्टमेक्रमे।
। व्यं प्रविद्धां, 'उस्तावस, गोधनं प्रदत्,
प्रदद्त्, उधस्यं चीरं तद्युक्ता उधस्या

ष्यष्टमे क्रमे, गवि दत्तायां ग्रच्छन्यामष्टमे पदे। गोदः शौलां निभयसार्घदाता नस्योती वै वसुदाता च कामी। उषस्योदाभारं नयस विदान्। विख्यातास्ते वैषावासम्द्रलोकाः। गां वै दत्ता गोवती स्वाचिरातं नियां चैकां सम्बस्ते ह ताभि:॥ काम्याष्टम्यां वित्तितव्यं विरावं गवां रसैर्वा शक्ता प्रस्नवैर्वा। वेदवती स्याइषभप्रदाने वेदावाप्तिगायुगस्य प्रदाने॥ तथा, गवां विधि मासाद्य यज्वा लोकानग्रान् विन्दते नाविधिन्नः।

वसुदा द्रव्यदाः।

'कामी, काम्यफलवान्। 'उधस्रीढा, उषस्रावाद्यविता गायच्या दत्यर्थः । 'काम्याष्टमी, रोहिणौयुक्ताष्टमी। रसेर्दध्यादिभिः। 'प्रस्नवै:, चीरै:। 'वेदब्रती, वेदब्रतफलवान्। 'गवांयज्वा, गोप्रदाता। कामान् सर्वीन् पार्थिवानेकसंस्थान्। यीवै दद्यात् कामदुग्धाञ्च धेनुं।

हेमाद्रिः।

सम्यक्तास्यहिव्यक्तव्योघवत्य स्तासास्तं श्रायस संप्रदानं ॥ न चाशिष्यायात्रतायोपकुर्यात् नाशान्ताय नच वक्रवृद्धये । गुद्धाद्ययं सर्व्यलीकस्य धर्मा नेमान् धर्मान्यच तच प्रकल्पयेत् ॥

इति विरावगोदानविधिः।

ययाच वृद्धगीतमः।

धेनुं पयस्तिनीं हृद्यां घण्टाभरणभूषितां।
हेमण्डूनीं रीष्यखुरां वासीभिवें ष्टितां नरः ॥
नवधान्यः समायुक्तामे केकं द्रीणपञ्चकं।
सहिरण्यां तु तां दद्यात् ब्राह्मणाय कुटुम्विने ॥
यन्तीलुपाय प्रान्ताय धन्मिन्नाय विशेषतः।
होमय पूर्ववत् कार्यः समिदान्यचरूत्कटं ॥
पूर्ववदिति रूप्यव्यभदानवदित्यर्थः।
तस्मै हुतब्रता दद्यात् पूर्जितायांगुलीयकैः।
गां कृष्णां कृष्णरूपायमन्त्रिणानेन रोगवान्॥
देवकीपुत्र चाणूरकंसारिष्टिविनाश्यनः।
नाश्य ग्रहणीं कृष्ण गोणीजनमनोत्सवः॥
दानमन्तः। कृतेनानेन दानेन ग्रहणीशान्तिस्क्ति।
तस्मादेतन्तु कर्त्तव्यं ग्रहणीशान्तिस्वक्ति।
इति ग्रहणीहर्धनुदानविधिः॥

तथा। धेनुं पयि सिनीं दाता ली हितां हे म शृक्षिकां।
तथा कृष्यखुरां रक्तवस्तेण समस्कृतां।
ब्राह्मणायाग्निवर्णाय द्यासत्कत्य मानवः॥
पलेन वा पलार्डेन तद्रेनाथवा पुनः।
सुवर्णेन युतां शुक्तां यहा स्विभवेन तु॥
हिजोत्तमाय श्रष्ठाय सर्व्यशास्त्रः धेवेदिने।
धेनुन्तामितसं हृष्टे। मन्त्रेणानेन भिक्ततः॥
गावोमे हृद्ये सन्तु गावोमे सन्तु पृष्ठतः।
देवानायातु सुरभो क्रपयास्त्रग्रं सम्म॥

दानमन्तः।

विनाशयत्यदोदानमपि दीर्घमस्यद्रम्।
तेनेदं यत्नतः कुर्थादस्यद्रगदाहितः॥
इति अस्यद्रनाश्रनधेनुदानविधिः।

श्र<mark>्यय वैतरणोगोदानं</mark>।

आह व्यासः।

श्वासत्रमृत्युना देया गीः सवत्वा तु पूर्ववत्।
तदभावे तु गौरेव नरकोष्ठरणाय वै॥
पूर्ववत्, स्वण्यक्किकाविधिना।
तदा यदि न शक्तोति दातुं वैतरणीं तु गां।
शक्तोऽन्यो ऽकक् तदा दयाच्छे योदयात् स्तस्य च॥
अकक्, रोगरहितः।

( ¿ ° )

#### अय दानमन्तः।

यमहारे महाघोरे कष्णा वैतरणी नही। तां तर्नुं गां दहास्येतां तुभ्यं वैतरलीमिति॥

ब्रह्मवैवत्ते युधिष्टिर उवाच।

यमदारे महाघीरे या सा वैतरणी नदी।
किंद्रपा किंप्रमाणा सा कर्यं सा गर्हिता किल ॥
क्यं तस्याः प्रमुच्यन्ते केषां वासस्तु सन्ततं।
केषां तथानुकूला सा एतदिस्तरतीवद ॥

श्रीमार्कण्डेय उवाच।

या सा वैतरणी नाम यमदारे महानदी।
तखाः प्रमाणं रूपं च मृणु सर्वभयावहं॥
यातयोजनिवस्तीणी पृष्ठुत्वे सा महासरित्।
यगाधानन्तरूपा सा दृष्टमानात् भयावहा॥
पृय्योणिततोया सा मांसकर्दमनिर्मिता।
क्षमिभिः सङ्गलं भृयं वच्चतुण्डेरयोमुखः॥
यिग्रमारे य मकरे वेज्वकत्तरिसं युतेः।
यन्यय जलजे घीरे युंता सा मक्मभेदिभिः॥
पतन्ति तन वै मत्योस्कृन्दमानाः सुद्राक्णाः।
हा भ्वातः पुन तातेति प्रलपन्तो सुहुक्में हुः॥
चिरमन्ति मेळान्ति ग्लानि गच्छन्ति देहिनः।
चतुर्विधेः प्राणिगणैर्द्रष्ट्या सा महानदी॥

तप्ता इति कचित्पाठः।

तरिनत तस्या दानेन श्रन्यथा तु पतिन्त ते।
धार्मिका दानशीलाय तां तरिन्त नरीत्तम ॥
सानुकूला भवेदीन नदी वैतरणी नृणां।
तत् शृण्च नरव्याप्त कष्यमानं युधिष्ठिर ॥
श्रयने विष्ठवे पुष्ये व्यतीपाते दिनच्ये।
श्रन्येषु पुष्यकालेषु दीयते दानमादरात् ॥
पाटलामयवा कष्णां नुर्व्याद्वेतरणीं श्रभां।
स्वर्णशृङ्गी रीप्यखुरां कांस्यपात्रसदीह्ननां॥
कष्णवस्त्रयुगच्छनां सप्तधान्यसमन्वतां।
कार्पासद्रीणिश्यखरे श्रासीनां तास्त्रभाजने॥
यमं हमं प्रकुर्व्याद्वे लोहदण्डसमन्वतं।
महामहिषमारूढ़मूढपाश्रद्धरे परे॥
दच्चदण्डमयं बद्वा उडपं पष्टबस्थनैः।
उड्पोपिर तां धेनुं सूर्य्यदेहसमुद्धवां॥
काला प्रकाशयदिद्वान् ह्वीपानहसंयुतां।

सप्तधान्यानि द्रोणय, परिभाषायां व्याख्यातानि उडूपं चुद्र-नीका।

> इममुचारयेत् मन्तं संग्छच्चोदकमण्डलं। यमदारे महाघोरे दृष्टा वैतरणीं नदीं॥ तर्नुकामोददाम्येनां तुभ्यं वैतरणीं च गां।

> > ऋधिवासनसन्तः ।

म्रीं विष्णुरूप दिजन्नेष्ठ भूदेवपंतिपावन।

सदिचणा मया तुभ्यं दत्ता वैतरणी नदी ॥

हानमन्तः। धर्माराजं च विप्रं च धेनुं वैतरणीं तथा।

सर्वं प्रदिचणीकत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥

पुष्टं संग्रह्म तदेनीरथे कत्वा च ब्राह्मणं।

धेनुके लं प्रतिचल्च यमदारे महालये।

इत्तितीर्षुरहं देवि वैतर्ग्यं नमी नमः॥

### त्रमुद्रजनमन्द्रः ।

श्रमुश्रमे गच्छन्तं सर्वं तस्य ग्रहे नयेत्।
एवं कते महीपाल सा रसरित् सुखदा भवेत्॥
तरते च तया धेन्वा सा सरिज्ञलवाहिनी।
सर्वोद्वादानवाष्ट्राति ये दिव्या ये च मानुषा:।
रोगी तु रोगनिक्यंकः तथैवोपरमेत् स्मृतिः॥
हतीदस्कं स्व भक्तस्वीः

इती हम्रत्नं तव धर्ममूनीः
पुण्यं मया वैतरणी प्रदानं।
श्रृणीति भन्न्या पठती ह सम्यक्
स याति विण्णीः पदमप्रमेयं॥
इति वैतरणी धेनुदान विधिः।

अधीभयतीमुखीदानं ।,

# स्तन्दप्राचे।

प्रसूयमानां योगां च द्वादुभवतोस्वीं। यथोक्तेन विधानेन स जातिस्मरतां लभेत्।

## नन्दिपुराणे।

यश्रीभयमुखीं दखाइां विषे वेदवादिनि।
देवाय वाष्यभीष्टाय स कुलान्धेनविष्यतिः॥
समुद्रुत्य नरस्तिष्ठेनरकात् ब्रह्मणीऽन्तिने।
युगानि रोमतुल्यानि यदि अद्वापरीनरः॥
याज्ञवल्काः। सवसारोमतुल्यानि युगान्धुभयतोमुखीं।
दत्त्वा खर्गमवाष्ट्रोति पूर्वेण विधिना ददत्॥
पूर्वेण विधिना,हेमयुङ्गीयफैरीधीरित्यादिना प्रत्यचधनूकीन,
विष्णुः।

श्रय प्रसूयमाना गौः पृथिवी भवति तामलङ्गृत्य सस्वर्णों विप्राय दत्त्वा पृथिवीदानफलमाप्नोति ।

## ञ्रत गाथा भवति।

सवत्सारोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीं। दत्त्वा खर्गमवाप्नीति यहधानः समाहितः॥

# महाभारते।

यावदर्षप्रस्ता गौस्तावत्सा पृथिवी स्नृता।
पृथिवी तेन इत्ता स्यात्तादृशीं गां इदाति यः ॥
देवलः। यावदृत्समुखा योनी नयायाद्वभैनिष्कृतिः।
यावन जायते धेनुस्तावद्भः सचराचरा॥
श्रलङ्गृत्योत्तविधिना सुवर्णितपलान्विता।
देत्तव्या दिपला मध्या पलाच्या सन्यसा मता॥
दल्लेमां पुरुषः स्वर्णे बसत्यमरपूजितः।

गोवत्सरोमतुल्यानि युगानी सितभोगभाक् ॥

मत्स्यपुराणे ।

क्काम्ह्रीं रीष्यखुरां मुक्तालाङ्गूलभूषितां ।

कांस्योपदोह्नां राजन् सवत्सां दिजपुङ्गवे ॥

प्रसूयमानां योदयादेनुं द्रविणसंयुतां ।

द्रविणं त्रव द्विणारूपं, तच भूरिद्विणा द्रत्येपेऽभिधानादनल्यं प्रदेयं ।

यावदत्सीयोनिगतीयावद्गभं न सुञ्चति ।
तावद्गीः पृथिवी ज्ञेया सम्मेलवनकानना ॥
प्रसूयमानां योदद्यादेनुं द्रविणसंयुताम् ।
सससुद्रगुहा भूमिः सम्मेलवनकानना ॥
चतुरन्ता भवेद्द्ता पृथिवी नाच संग्रयः ।
यावन्ति धनुरीमाणि वत्सस्य च नराधिप ॥
तावत् संख्यान् युगगणान् देवलीके महीयते ।
पिट्टृन् पितामहां च तथेव प्रपितामहान् ॥
उद्वरिष्यत्यसन्देही नरकाद्ग्रिद्विणः ।
घतचीरवहाः कुल्याः दिधपायसकद्माः ॥
यच तच गतिस्तस्य भवेचेषितकामदा ।
गोलोकः सुलभस्तस्य ब्रह्मलोकस्य पार्थिवः ॥
स्त्रियञ्च तं चन्द्रसमानवंक्ता
प्रतम्रजांबूनदत्रस्यवर्णाः ।
सहानितस्वस्तनमध्यवृत्ताः ।

नमाद्ति कचित् पाठः ।

# भजन्यजसं निलनाभानित्राः॥ वराह पुराणे।

सुवर्ण मुक्तीं यः कला रौष्ययुक्तां खुरेऽय वा। ब्राह्मणस्य करे इला सुवर्णं रीप्यमेव वा। कपिलांया स्तदापुच्छं ब्राह्मणस्य करेन्यसेत्। उदकच करे दत्ता वाचयेय् यदयान्वितः॥ ससमुद्रवना तेन सग्रैलवनकानना। रत्नपूर्णा भवेइत्ता पृथिवी नात संगयः॥ पृथिवीदानतुत्थेन दानेनेतेन मानवः। तारितैर्याति पित्रभिर्विण्याखं पदमव्ययं॥ ब्रह्मखहारको गोन्नाभ्रणहा पानभेदनः। महापातकयुक्तोऽपि वच्चको ब्रह्मदूषकः॥ निन्दको ब्राह्मणानां च तेषां कर्माभिदूषकः। एवं पातकयुक्तीऽपि गवां दानेन ग्रुडाति॥ यसीभयमुखीं द्यात् प्रसूतकनकाहतां। तिहिने पायसाहारः पयसा वापि वाहयेत ॥ सुवर्णस्य सहस्रेण तद्रईनापि तामिति। तस्याप्यद्वं यतं वाय पञ्चायच ततोऽर्दकं॥ यथा यत्त्या प्रदातव्यं वित्तयाठाविवर्जितं। इमां ग्टहाणोभयमुखीं भवां स्नाता-ममास्तुवै॥ मम वंगविगुबस्य सदा स्वस्तिकरी भव। दरावती धेनुमती च जण्लादेवस्थोनात्त्रंदनन्तरं॥ प्रतिग्ट ज्ञामि लां धेनुं कुट्ग्बार्थं विशेषतः।

स्वस्ति भवतु ते नित्यं रुद्रमातर्नमोनमः॥ योस्ते प्रतिददामि पृथिवो ते प्रतिग्टह्वामि। का इदं कस्माइदेति जपेनान्यं वसुन्धरे॥ विस्रजेत् ब्राह्मणं देवि गाञ्च तस्य ग्टहं नयेत्। उभयभिरसं दद्यादित्यनुष्ठत्तो च्यवनः।

तस्याः प्रदानकाला प्रसवकालीनान्यं कालं प्रतीचते व्यतीपात-विषुवा-यन-षडभोति-सुख-विषाुपदी-यहणान्ताः सर्विएव पुरखकालाः तदेव यत चार्डप्रसूता तत साती ब्राह्मणं ब्र्यात्युत-शैल-सत्य-शौच-इत्त-जातिक्रिया-दौर्ग गैरूपेतं च कालेन प्रणिपत्य ब्र्याद् दहमतीवात्तीभीतोऽस्मादगाधादपारात् संसा-राणवात्समुत्तारयामि द्यापरान् द्यपरानालानञ्च च खामिन् भवन्तं दानपात्रमासाय स चानुग्रह्वुद्या नार्धेलिएया ग्टलीत दाता च तामनुमन्त्रयेत् लं महीमवनिं विखडेनुः कददं कस्माद इति गरहीतायां दिचिणेन पासिना वत्समाकर्येत् गर्भेतु सर्वे-षामवेदमिति जपेत् निष्कान्तेऽग्निमुपसमाधाय देवान् पितृन्-नदीः पर्वतान् वनसातीन्दधीनागानोषधीस्तर्पयंस्ते स्तेर्धान्ते स्तेषां मन्त्रपदानि भवन्ति येदेवासो दिव्येकादगर्याः उगन्तस्वानिधी महि इसं मे गङ्गेयमुने सरस्वति अद्रिभिः मुतोमतिभिय नीहित वनस्रते शतवत्सो विरोह समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यादहिरिव-भोगैः पर्योति राहुं मधुवाताऋतायत इति मन्ताः तद्नु पार्थि-वीभिः पृथिदीं तर्पयेद्वैद्यीवापृथिवी पूर्व चित्तं ये मही द्या पृथिवी च न: उर्व्व पृथी बहुले दरे अन्ते गौरी मिमाय सलिलानि तचतीत्यादिभियत्रगीत्याच्याइतीर्जुहीति ब्राह्मणान् भीजयेत्

खस्ययनं वाचयीत श्रषास्य कन्नासी व्यृष्टिमुदा इरन्ति श्रभच्य-भच्चमपेयपायिनं ब्रह्मा पित्रम्ं सद्यएव पुनाति उपाध्यायिनीं सुतां मित्रभार्थां मातरं मात्ष्वसारं मातुलानीं भगिनीं भागिनेयी शिष्यजायां धातीमन्यामप्यगस्यां गत्वीभयपिरसंस-परिकरां ब्राह्मणाय दद्यात् परिकरोस्याः सुवर्णं रूप्यं रत्नादि चेत्राणि ग्रामाणि वा धान्यानि वस्त्राणि लवणायाश्रन्दनाया गन्धाः यतं गवां तद्रईमई वा सर्वे स्वस्वा सहतया ब्राह्मणाय द्यात् महापातक मुक्तये, विमुक्तये।

इति उभयती मुखीदानविधिः। अय गोदानप्रसङ्गेन व्यसदानमध्यभिधीयते । तत स्कन्दपुराणे।

> उत्पाद्य सस्यानि तृणञ्चरन्ति तदेव भूयःसकलं वहन्ति। नभारखिनाः प्रवदन्ति निश्चित् अहो बर्षे जीवित जीविलोकः॥

## ब्रह्मपुराणे।

पुरा निर्म्भितवान् ब्रह्मा व्रषमं धर्मारूपिणं। खेतवर्णं चतुष्पादं सत्वैकगुणधारणात्॥ धर्मा इत्याह धर्माः स धर्मीण विधृताः प्रजाः। प्रजा धरत्ययं भूमी धर्ममूर्त्ति हो यत:॥ यतो वृषभदानेन दत्तं स्थासचराचरं। कला तत्पार्श्वतस्तच क्रचीपान हकस्तरं॥

वृषं संपूच्य पुष्पाचैवित्त्रणाठग्राहते नरः। अद्या चैव योद्यात्त्रनमुच्चति धर्मग्राट्॥ सर्वसस्यैः सुखैसैव दातारं योजयत्यसी।

# आदित्यपुराणे।

यो वै ददात्यन द्वाहं सुशीलं साधुवाहिनं।

उभयोः पार्श्वयोद्देत्वाह नोपान हक्य खलं॥

श्रील वेदाङ सम्पन्ने हृष्टे शिष्टे दिजे नरः।

पुष्येच जन्मनच्रते अयने विष्ठवेषु च॥

दत्वा तस्य अनद्वाहं सर्व्यरते रलङ्गृतं।

दत्वा तस्य अनद्वाहं तस्मिं स्थाने महासुने॥

च्त्पिपासाहितस्यापि अयतः प्रतिपद्यते।

दत्वा प्रजापते लीकान्विशोकः प्रतिपद्यते इति॥

कण्ढं प्रलब्बगलकंवलं तथा श्रमङ्गाहं ब्राह्मणायाय धुर्थं दत्तायुवानं वलिनं विनीतं। हलस्यवीदारमनन्तवीर्थं प्राप्नोति लोकान्दग्रधेनुदस्य॥

स्कन्दपुराणे।

निवेद्य सहुणोपितमनङ्घाहं शिवायवे। दयधेनुप्रदानस्य फलं शोभनमाप्र्यात्॥

वृहस्पतिः।

वेदब्रतीस्थादृषभप्रदाने वेदावाप्तिगीयुतस्य प्रदाने ।

#### देवलः।

व्रषयुग्मं वृषं वापि दत्त्वा गच्छेत् सुरालयं। भुङ्की मन्वन्तरं भीगान् दिगुणान् युग्मलाङ्गली ॥ अनड्वाही तु योदखाद्विजे सीरेण संयुती। अलङ्गत्य यथा मत्या सुवाही मुभलचणी॥ सर्वपापविश्रुहाता सर्वनामसमन्वितः। वर्षाणि वसति खर्गे रोमसंख्याप्रमाणतः॥ यो ददाति वलीवर्षमुक्तेन विधिना ग्रभं। अव्यक्तं गीपदानाच भुङ्ते दशगुणं फलं।

#### महाभारते।

युवानिमन्द्रियोपेतं ग्रतेन सह यूथपं। गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरि गृङ्गमलङ्कातं॥ ऋषभं ये प्रयक्ति स्रीतियाय परन्तप। ऐखर्यन्तेऽभिजायन्ते जायमानान् पुनः पुनः ॥ शतेन, स्तीगवीनामिति शेषः। भूरि युङ्गं, सुवर्ण युङ्गं।

#### यमः।

दान्तस्रसरं दत्वा इतीपानहसंयुतं। द्रमधनुपदानाच यत् फलन्तत्समश्रते॥ भविष्योत्तरात् युधिष्ठिर उवाच। युषात्वाच्यासतिमदं ऋणानीऽहं जनाईन । न तृप्तिमधिगच्छामि जातङ्गीतू हलंहि मे ॥

गापितः किल गोविन्दिस्तिषुलोकेषु विश्वुतः। गोवृषस्य प्रदानेन चैलोक्यमभिनन्दिति॥ तस्ये वृषभदानस्य फलं वैकथयाच्युतः॥

# श्रीकृषाउवाच ।

वृषदानफलं दिव्यं ऋणुष्य कथयामि ते। पवित्रं पावनं चैव सर्व्वदानीत्तमन्तया ॥ द्रमधेनुसमीऽनङ्घानेकासैव ध्रस्यरः। दमधेनुप्रदानाडि व्षप्को विधिष्यते॥ व्रषभसापि पुष्टाङ्गोत्त्वरोगः पाग्डुनन्दन । युवा भद्र: सुग्रीलय सर्व्दीषविवर्जितः॥ धुरम्बर:स्थापयति एकएव कुलंगहत्। वाता अवित संसारेनाव कार्या विचारणा ॥ त्रलङ्ख वर्षं शान्तं पुर्खे ऽिक्व ससुपस्थिते । रीप्यलाङ्ग्लसंयुक्तं ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥ मन्त्रेणानेन राजेन्द्र तं ऋणुष्व वदामि ते। धर्मास्व विषक्षेण जगदानन्दकारकः॥ **अष्टमूर्त्तेरिध**ष्ठानमतः पाह्य सनातनः । दत्त्वैवं दिचणायुक्तं प्रणिपत्य विसर्जयेत्॥ सप्तजन्मकतं पापं वाद्मनः कायकन्मणा। तसव्ये विलयं याति गीदानसुकतेन वै॥ यानं व्रषभसंयुक्तं दीष्यमानं ग्रशीभितं।

भाताद्ति पुज्ञकान्तरे पाठः।

त्राक्च कामगन्दियं खलींकमधिरोहति॥ यावन्ति तस्य रीमाणि गोवषस्य महीपते। ताबद्वष्रसहस्राणि गवां लोके महीयते ॥ गोलोकादवतीर्सस्तु दहलोके दिजायते ॥। सत्रयाजी महातेजाः सव्वेबाह्मणपूजितः॥

> श्राजिसनं भरसहं दृढ्नस्वर्च यच्छन्ति ये हषमग्रेषगुणीपपन्नं। हत्तेन यद्भवति गोद्यक्तेन पुख्यं सत्यं भवन्ति भुवि तत्फलभागिनस्ते ॥

> > इति वृषदान विधि:।

सनत्कुमार उवाच।

हिरखद्वषदानं च कथयामि समासतः। व्रषक्षं हिर्ग्येन सहस्त्रेणाय कारयेत्।। तद्रें नाथवा धीमांस्तद्र्डांडेंन वा पुनः। अष्टोत्तर्यतेनापि व्रवसं धक्रीकृपिणं॥

अत तु पातपरिमाणविशेषस्य हिरण्यस्य सहस्रादिसंख्या-व्यवच्छेदः कर्त्तुं न शकात इति पूर्व्वप्रकान्तनिष्कशब्देनाकाङ्गापूर-णीया लिङ्गपुराणोत्तदानेषु निष्केरेव व्यवहारदर्भनाच।

ललाटेकारयेत्पुण्डुमर्डचन्द्रं कलास्ति । स्फटिकेन तु कर्त्तव्याः खुरास रजतेन च॥ पुण्ड तिलकं, स्मिटिकं, खुरा रजतेन विधेयाः,

<sup>\*</sup> दिजोभवेदिति क्वचित्पाठः।

यीवान्तु पद्मरागेण ककु हो मे दकेन च।
योवायां घण्टावलयं रह्मचित्रं तु कारयेत्॥
वषाष्कद्वारयेत्तच कि द्विणीक्षतपत्रगं।
पूर्वीक देशकाले च वेदिको परिमण्डले॥

वषाङ्की, महिष्वर: ।

तसूर्तिलचणमाह विश्वकर्मा ।

किनेक्त चतुर्वो हुर्जटामण्डलमण्डितः ।

पूर्वोक्तदेग्रकालदृत्यम् देग-काल-कुण्ड-मण्डप-वेदिकादिलिङ्गपुराणोकं तुलापुरुषदानविहितं वेदितव्यं ।

हषच स्थापयेत्तत पित्यमामुखमग्रतः ।

देखरं पूजयेद्वत्या हषारुढं हषध्वजं ॥

हषेन्द्रं पूज्य गायत्रा नमस्कृत्य समाहितः ।

श्री तीच्णश्रङ्गाय विद्वहे धर्मापादाय धीमहि तन्नोहषः प्रची
दयात्

### इति हषगायची।

मलेणानेन संपूज्या ह्रषोधकीविह्डये। होतव्यञ्च प्टतायये यथाविभवविक्तरं॥ ह्रषःसम्पूज्य दातव्यो ब्राह्मणेभ्यःशिवाय च। दिचणाचैव दातव्या यथावित्तानुसारतः॥ एतद्यः कुरुते भक्त्या ह्रषदानमनुत्तमं। शिवस्थानुचरोभूत्वा सुचिरन्तव मीदते॥ प्रत्यक्ष्वच व्रषभं भिवायतः स्थापयेत्। शिवस्य तत्पश्चिमे स्थापनात्।

तदत्तं वात्तले

व्रषाङ्की परितः कार्था किङ्किणीवलयं मुभम्। र्द्रखरंपूजयेत्पयात्पयिमान्दिग्रमास्थितं ॥ पूजयिला विधानेन व्रषयागन्त कारयेत् इति। शिवायचेति, चकार:समुचये। कामिकेलेकाग्निपचीपि। समिदाज्यचरूपेतमेकमग्निमयापिवेति।

दिचणादिकं प्राग्वत्।

इति लिङ्गपुराणोत्तो हिर्ण्यव्यव्यनिविधिः।

अम्बरीष उवाच।

यत्सूर्येण समाख्यातं दानंसर्वसुखावहं। र्द्रखराणाच्च नि:स्वानां तस्त्रे व्याख्यातुमर्हि॥

### वसिष्ठ उवाच।

येने खरी हरिद्राबा कराति विधिना नृप। दानंसर्वगुणापेतं तच्छृणुष्व यथा तथा ॥ भारादी निपलानाञ्च हमं कला विधानतः। युतं धेन्वायवा दयाच्छितितोतृ वसत्तम ॥ या मया धेनवः प्राताष्ट्रषास्तावन्त एव हि। <mark>हरये ता नियोज्याः स्युर्हरायच तथा वृषाः ॥</mark>

सर्वभावात्ततीराजन् तिलपात्राणि नित्यगः। सर्वपापविनाशाय दीयते नृपसत्तमः॥ गामयेन समालिप्ते पद्दवस्त्रसमावते । वृषं हेमसयं तत्र रीप्यं वा रत्नसंयुतं॥ तस्य नीलमये यङ्गे मीतिके चच्घी रदाः। दातिंगच्छुभवस्ताणि विद्रमौं हो च नासिका॥ सरकतं विनिर्द्धिं कर्णा वै हरितास्मके। पद्मरागस्य वै पादा खुरा रीप्यमयाः मुभाः ॥ राजतानि च रोमाणि चौमवस्त्रेण कम्बलं। पारेन पुच्छमुहिष्टं सर्वेषामप्ययं विधि:॥ वृषणा स्पटिकस्यापि लिङ्गे मणिः प्रकीत्तितः। तथा धेनुर्यथानड्डान् सुवर्णस्य तु कारयेत्॥ ग्रभौष्टदेवतापूजां कुर्व्वीत तदनन्तरं। मन्त्रेणानेन राजेन्द्र तं विजाय निवेदयेत्॥ योव्रषायज्ञदानेऽभूच्छतानीकस्य निष्कलः। जातकपमयं साऽयं तारिता मां न संशयः॥ एतस्य विभवाद्दानं भक्त्या यः प्रतिपादयेत्। पृथ्ने वाप्यमने वा तदनन्तमनं स्नृतं। नि:खावाप्यवमेवं हि कला दानमतन्द्रितः॥ तत्पालं समवाप्नीति खल्पदानाव संगयः। इति विच्चिपुराणाको हेमहषदानविधिः।

<sup>#</sup> सताइति पुस्तकानारे।

सनत्कुमार उवाच।

श्राषाद्पीर्णमास्यां तु कार्त्तिके वाय फाल्गुने। यहधानैर्जितको।धैर्देयमेतदायाविधि॥ जाम्बृनदस्य ग्रुबस्य पर्नेस्तिंग्रतिभिस्त्या। तद्रमर्जन तथा यथाशस्या पलैस्त्रिभिः ॥ हाभ्यामेकेन वा कार्या व्रषः सर्व्वाङ्गश्रोभनः। पलाटूनो न कर्त्तव्यो दु:खग्रीकभयावहः॥ मण्डपं कारयेहिव्यं परार्डापटनिकितम्। तन्यध्ये तन्द्नैः श्रुक्तेर्मण्डलं कार्येच्छुभं। ततः प्रभाते विमुले समुत्याय जितेन्द्रियः। ग्रुलाम्बर्धरः जातः ग्रुलमाच्यानुलेपनः। क्तनित्यक्रियः ग्रुक्तमालार्विवभूषितः ॥ नरो वा यदि वा नारी दिव्यभीगाभिलाषिणी। सितवस्त्रयुगच्छन्नं स्थापयिता तती हुषं ॥ सौवर्षमण्डपे तिसान् सुवर्षे वेहिभिश्वतं। चन्दनागुरुकपूरीः सुमनीभिस्तथा सितः॥ संप्रजयेत्ततः सम्यक् मन्त्रः पौराणसभावः। नमस्ते जगदाधार प्रियः पुष्यक्ततामसि ॥ व्दिहीने जगत्यसिन्तविक्रुभम्युते। नमस्ते धर्माराजाय वृषक्षधराय वे ॥ त्वं मामुखर देविश दुर्गसंसारसागरात्। यशः की तिर्देनं धान्यं यदन्यद्पि संस्थितं ॥ तत्तत्यच्छ देवेश परच च शुभां गतिं।

द्रति संपूज्य विधिवत्तं देवं व्रषक्षिणं ॥ नैवेद्यं संस्तरें तन इविषा निर्मितं श्रभं। कालोडवं मूलफलं सर्वा देवसमन्ततः ॥ इविषानेन भृजीत भोजयिला ततो दिजान्। बायाक्ने तु ततः कुथात्युष्पग्टहमनुत्तमं ॥ सितपुषे: श्रमेगिसेर्लुं अन्त्रधुकराकुलेः। कलम्लानि चान्यानि दीपाः शक्तदशान्विताः॥ ष्टतपूर्णीस्त कर्त्तवाः संप्रदातितमण्डपाः,। राची जागरणं कार्थं देवदेवस्य सनिधी।। वारमुखाः समा नार्यो गान्धर्वान् युतिसीखादान्। गीतवादितमन्देन ब्रह्मघोषरवेण च । नर्सालापे य वृत्येय गमयेत्तां निमान्तत: ॥ श्वरुणोद्यवेबायां समुत्थाय जितेन्द्रियः। पूजियता दिजांस्तन गोहिरखैनेरोत्तम ॥ वृषक्षं तती धर्मा प्रीयतां वृषभध्वज । द्रत्युचार्य परं मन्त्रमाचार्याय निवेदयेत् ॥ दत्ता दानमिदं सम्यक् विधिनानेन पार्धिव । कुर्थादिग्विजयं विप्रो वेदकर्भ समाचरेत् ॥ वैखः समुद्रगमनं गूदः कर्या यथेप्सितं। **फाल्**गुन्धामथवा दखाहानमेतवरीत्तम !। रोद्रं कर्म विनिर्दिष्टं ब्रह्मणा ग्रङ्गरस्य हि।

चमारभेदिति पुस्तकान्तरे।

द्ति गारुड्पुराणोतः सुवर्सा-वृषदान विधिः। अय रूप्य वृषदानं।

श्रय कुष्ठहरं बच्चे वषदानमनुत्तमं। यत्कार्यं कुष्ठरोगार्तेः परीरस्वकारकं॥ पनैस्त्रिभस्त कुर्वीत दाभ्यामेकेन वा पुन:। राजतं व्रषभं श्रभं हेम यङ्गखुरन्तया ॥ महेष्वरेणोमया च कुर्वीत तमधिष्ठितं। सीवसे प्रतिमे देच प्रवित्तिन क्रमेण तु॥ यथा विभवमानेन विक्तशाठां न कारयेत्। पलाष्ट्रके कांस्यपाने स्थापये ते विचचणः॥ खितपुषीरचताभिः खेतवस्त्रीरलङ्गतम्। ब्राह्मणं विद्यासम्पन्नं खाचारं संयतेन्द्रियं ॥ सर्व्यशास्त्रप्रवक्तारं प्रतियहपराङ्म्खं। दान्तं कुलीनं धर्माज्ञमनुद्देगकरं नृणां॥ क्रोधलोभविहीनच सर्व्यशास्त्राधिकोविदं। ग्टहमाइय भक्त्या तं यथा बिधि समर्चेयेत्॥ केयूरकटकैर्वस्त भीलयेथैवाङ्ग्लीयकैः! होमच पूर्ववत् कुर्यात् मन्ते महिष्दरस्त्या ॥ उदङ्म्खोपविष्टाय महादेवस्य सनिधी। प्राङ्मुखीव्याधिती द्यामान्ते णानेन धर्मःवित्। अष्टम् र्त्तिर्म हे गान: कपया वृषभध्वजः। खेतमीदुम्बरं सर्व्वमणवाचित्रमेव च॥

त्वग्रीषजनितं यच मण्डलान्यववानघ।
सर्वं कर्मा विपाकीत्यं पार्व्वतीनाय सर्वग॥
कुष्ठहा भव सर्व्वंग रच मां पार्व्वतीपते।
इति वायुषुराणीकी रूप्यवृषदान विधिः।

#### जाह बीधायनः।

शक्तपचस्य चाष्टस्यां द्वादश्यामयवा पुनः। पलेन सुर्याद्वयभं सान्द्रलीम सुराजतम्॥ हिमयुङ्गं सुवसीचं रत्नपुष्पश्चभाननं। महेखरेणोमया च सीवर्णेन ह्यधिष्ठितं॥ अधाविभवतस्तन परिमाणं विधीयते। उमामहेश्वरक्षपमत निरन्तरीत नृषदानवद्वधेयं। पलाष्ट्रके ताम्त्रपाने वस्त्रेणावेष्टा भिततः। देवस्येनं वृषस्येनं पार्व्यायेनमेव हि।। खेतपुष्पे रचताभिः कुङ्गागुरुचन्दनैः। पूजयेका लमन्त्रे ण तिलहोमच कारयेत्।। अष्टीत्तरमतं चाच्यमिश्रेण चार्यकेण तु। श्राचार्थो वित्तसम्पन्नः खाचारः संयतेन्द्रियः ॥ सर्वयास्त्राधवताच यान्तादान्तस्तयेवच। धर्मप्रवीणोधिषणस्त्वनुद्देगकरोतृणाम् ॥ व्यवदानप्रयोगज्ञो हरोमाभ्यामधिष्ठितम्। वृषभं घिष्टकोपेतं दय।दुग्रैवेयभूषितम्।। उदञ्ज्वीपविष्टाय महादेवस्य सनिधी।

प्राञ्च खो व्याधितो भक्त्य मन्त्रेणानेन संयतः।

अष्टमूर्ते महेयान क्षपया वृषभध्वज ।

उद्देखरं वाजिनं वा दण्डमण्डलकन्त्रया ॥

त्वग्दोषजनितं यच पूर्व्वकमीविपाकिनः ।

इह कम्मीद्ववं वापि माटदोषेण वा पुनः ॥

पिटदोषेण वा सर्व्वं रक्तदोषोद्धवं तथा ।

विनायय यरोरोत्यं पार्व्वतीप्रिय यहरे ॥

वृषभस्य प्रदानेन उभाभ्याधिष्ठितस्य हि ।

#### दानमन्तः।

ब्राह्मणान् भोजयेचापि भत्त्या परमया युतः ॥

कतेनानेन क्षष्टानि ब्रजन्ति विलयं भुवं ।

तस्मात् कुष्ठाभिभूतानां करणीयभिदं जगुः ॥

द्रत्यपर्रौष्यवषदानविधिः॥

# गारुड़पुराणे।

पलाष्टकीन रीप्येण कात्वा वृषधमुत्तमं।
स्ताफलेरलङ्क्ष्यात् पद्मरागैः ग्रशोभनैः।।
स्वणेतिलकोपेतं चाक्चामरभूषितं।
गत्वा शिवालयं सम्यक् पूजां कात्वा शिवे ततः॥
कट्राध्यायं जिपत्वा तु समङ्क्षरहस्यकं।
होमस शिवमन्त्रेण तिलाज्येन विधीयते॥
श्रयाह्रय दिजवरं वेदवेदाङ्गपारगं।

वस्तालद्वारमाखायैं: पूजियत्वा भिनं ततः ।। उमापते तिलोकेम जगत्कारणकारणं। खवाइनप्रदानेन प्रीतोभव नमोस्तु ते।। मन्ते णानेन तन्दयाद्वेमद्चिणयान्वितं। दानस्यास्य प्रदानेन भिवलोके महीयते।।

इति ततीयकृष्यवृषदानविधिः।

### स्कन्दपुराणे।

रोष्यानद्वाहरानेन नरी यानेन गच्छित ।

श्रचयात्तभते लोकानिन्द्रेण सह मोदते ॥

विंग्रत्पलात् समारभ्य पलितयमन्ततः ।

वृषं कष्यमयं कता सर्व्यत्वरलङ्गतं ॥

चौमवस्तपरिच्छवं धान्यविन्यासभूषितं ।

यद्योत्तकाले पानाय पविवायोपपादयेत् ॥

एवं कत्वा नरोदानं सर्व्यान् कामानवाप्नुयात् ।

दानमन्त्रमिमं प्राची दानकाले सम्चरेत् ॥

धर्मास्वं वृषक्षेण जगदानन्दकारकः ।

श्रष्टमूर्त्तेरिषष्ठानमतः पाहि सनातनः ॥

एवं ददाति यो भन्त्या कलधौतमयं वृषं ।

सर्व्यपापविनिर्मृको देवविद्वि मोदते ॥

इति चतुर्थरूप्यवृषदान विधिः।

षय भूमिदानाख्यमतिदानमारभ्यते तत्र महाभारते ।

### भीष उवाच।

यतिदानेषु सर्वेषु प्रधिनीदानमुचते। अचलाश्चचया भूमि दीम्धु कामाननुत्तमान् ॥ दीन्धि वासांसि रतानि पशून् ब्रीहियवांस्तथा। भूमिद: सर्वभूतेषु गाम्बतीरेधते समाः ॥ यावज्ञू मेरायुरिति तावज्ञू मिद एधते। न भूमिदानादस्ती ह परं निश्चित् युचि हिर ॥ भूमिमेव ददु: पूर्वं ये भूमिं भुषातेऽधुना। खक्कीणीपजीवन्ति नरा इह परव व ॥ य एतां दिचणां द्यात् पृषिनीं पृषिनीपतिः। पुनस जननं प्राप्य स भवेत् पृथिवौपति: ॥ संग्रामे वा तनुंजज्ञात् द्याहा ॥ पृथिवीमिमां। इत्येतां चत्रवस्त्रनां वदन्ति परमाणिषं।। पुनाति दत्ता पृथिवी दातारमिति सत्तम। अपि पापसमाचारं ब्रह्मममि वानृतं ॥ सैव पापात् तारयति सैव पापात् प्रमुचिति। श्रपि पापकतां राज्ञां प्रतिग्रह्णान्ति साधवः।। पृथिवीं नान्यदिक्कन्ति पावनं ह्येतदुत्तमं। नामास्याः प्रियदत्तेति गुद्धं दैव्याः सनातनं ॥ दानं वा प्यथवादानं नामास्वा: परमं शिवं। यः साधोर्भू सिमाद्ते न भूमिं विन्द्ते हि सः ॥

<sup>\*</sup> जच्चादेति वा पाउः।

भूमिं दत्त्वा तु साधुभ्या विन्दते भूमिमेव हि। यस्य विप्रानुशासन्ति साधीभूमिं सदैव हि॥ न तस्य ग्रचने राज्ञः प्रशासन्ति वसुन्धरां। यत्किञ्चित् कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकितः ॥ अपि गीचममाने ण भूमिदानेन प्यते। येऽपि सङ्कीर्षकर्माणी राजानी रीट्रकर्मिणः ॥ तिभ्यः पर्वित्रमाख्येयं भूमिदानमनुत्तमं। त्रत्यान्तरिमदं ग्रखत् पुराणा मेनिरे जनाः।। योयजेताम्बमेधेन द्यादा साधवे मह। सुवर्षं रजत वस्त्रं मणिमुतावसनि च।। सर्वमेतत् महीपाल ददाति वसुधान्ददत्। सागरान् सरितः शैलान् काननानि च सर्व्याः ॥ सर्वमेतनर्त्रेष्ठ ददाति वसुधां ददत्। त्रोषधीः चीरसम्पन्ना नगान् षुष्पफलान्वितान्।। काननान्युपशैलां य दराति वस्थां ददत्। श्राम्बर्धामप्रसृतिभिरिष्टाच खाप्तद्विणैः।। न तत्पलमवाम्नोति भूमिदानायदश्रुते । तपो यज्ञः युतं शील-मलीभः सत्यवादिता ॥ गुरुदैवतपूजा च नातिवर्त्तन्ति भूमिदं। भर्तुनिः ये यसे युक्तास्त्यकालानी रणे हताः ॥ ब्रह्मलोकगताः सन्तु नातिकामन्ति भूमिदं। यथा जनिती चीरेण खपुत्रं भरते सदा।। अनुग्रह्माति दातारं तथा सर्व्वरसैर्माही।

हेमाद्रिः।

स्त्यार्वे किंकरी दण्डस्तापी वर्हाः सुदाक्णः ॥ घोराञ्च वारुणाः पाणा नीपसर्पन्ति भूमिदम्। पितृं य पित्रनी कस्यान्देवनी केऽय देवताः ॥ सन्तर्पयति यान्ताला यो ददाति वसुन्धरां। क्रिम्ममानाय चात्यधं वृत्तिग्नानाय सीदते ॥ भूमिं वृत्तिकरीं दत्त्वा सत्ती भवति मानवः। यथा धावति गौर्वेलां चरन्ति सततं पयः॥ एवमेव महाभाग भूमिर्भरति भूमिदम्। फालकष्टां महीन्दला सवीजां सफलामि ॥ उद्यानं घरणं वापि तथा भवति कामदं। यया चन्द्रमसोव्रिडिरहन्यहिन जायते।। तथा भृमिकतं दानं सस्ये सस्ये विवर्वते। श्रव गार्था भूमिकतां कीर्त्तयन्ति पुराविदः ॥ यां शुला जामद्गान दत्ता भृः कथ्यपाय वै। नृपा ददित मामेव मां दत्त्वा मामवासाय ॥ अस्मिन् लोके परे चैव ततसाजनने पुनः। य इमां व्याहृतीं देव ब्राह्मणीं ब्रह्मसंखितां॥ या इस्य कियमाणस्य वृद्धभूयं स गच्छति। क्तत्यया वाभियस्तानां दुरिष्टगमनं महत्॥ प्रायित्तं महीन्द्त्ता पुनात्युभयतो दश । यो ब्राह्मण दमं वेद वेदवादन्तं येव च ॥ प्रकृतिः सर्वभूतानां भूमिवे पाखती मता। श्रमिषिचीव तृपति आवि मेदिमसागमम् ॥

यथा यु ला महीन्दयानादयासाधृतय तां।
स कुलीनः स पुरुषः स बन्धः स च पुष्णकत्॥
स च दाता स विक्रान्तो ये। ददाति वसुन्धरां।
श्रादित्या इव दीप्यन्ते तेजसा भुवि मानवाः॥
ददन्ति वसुधां स्मीतां ये वेदविदुषे दिजे।
यथा बीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले॥
यथाकामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः।
श्रादित्या वरुणी विष्णुः ब्रह्मा सीमो हताश्रनः॥
श्रूलपाणिय भगवान् श्रभिनन्दन्ति भूमिदं।
सीवर्णा यन प्रासादा वासोधाराय कामदाः॥
गन्धवीष्परसी यन तन गक्कन्ति भूमिदाः
श्रवाष्पुदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।
वृहस्यतेय संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर॥
इष्टा क्रतुश्रतेनाथ महता दिख्णावता।
मधवान् वाग्मिनां श्रेष्ठं प्रपक्केदं वहस्यतिम्॥

#### इन्ट्र उवाच।

भगवन् केन दानेन खर्गतः सुखमेधते। यदचयमहार्थेच तं ब्र्हि वदतास्वर॥ द्रत्युक्तः स सुरेन्द्रेण ततो देवपुरोह्नितः। वृहस्पतिर्वृहत्तेजाः प्रत्युवाच पुरन्दरम्॥

वृहस्पतिषयाच । सुवर्षदानं गीदानं भूमिदानच वृत्रहन्। ददाति यो महाप्राज्ञ: सर्वपापैः प्रमुचते ।। न भूमिदाना हेवेन्द्र परं कि चिदिति प्रभा । विशिष्ठमभिमन्यामि यथापा हुर्मनी विणः ॥ पञ्च पूर्व्वादिपुरुषाः षट् येच वसुधाङ्गताः। एकाद्य दद्रूमिं पविचाती ह मानवः ॥ रत्नोपकी भीं वसुधां या दहाति पुरन्दर। स मुत्तः सर्वेकलुषैः खर्गलाके महीयते ॥ महीं स्कीतां द्ददाजा सर्वकामगुणान्वितां। राजाधिराजा भवति तद्ददानमनुत्तमम्।। सर्व्वकामसमायुक्तां कास्यपिं यः प्रयक्कृति। सर्वभूतानि मन्यन्ते मान्ददातीति वासव।। सर्वेकामदुवां भूमिं सर्वेकामपुरागमां। ददातीह सहस्राच स स्वर्ग याति मानवः॥ म् धु-सर्पि:-प्रवाहिन्यः पया-द्धि-वहास्त्रया। सरितस्तर्पयन्तीह सुरेन्द्र वसुधाप्रदं॥ भूमिप्रदानावृपतिम्भं चते सर्व्वितित्विषात्। न हि भूमिप्रदानेन दानमन्यहिषिण्यते ॥ पुण्यां मृदुरसां भूमिं या ददाति पुरन्दर। न तस्य ले।काः चीयन्ते भूमिदानगुणार्ज्जिताः ॥ सर्वेषा पार्थिवेने इ सततं भूतिमिच्छता। भूदें या विधिव ऋक्र पात्रे सुख्मभी सता ।। चपि कला नरः पापं भूमिन्दला दिजातये। समुत्रुजित तत्पापं जीर्मान्वचिमवीरगः ॥

सागराः सरितः गैलास्तोर्घानि विविधानि च। एतानि भूमिदानस्य कर्ना नाईन्ति वाड्यीं।। तसात् प्राप्येव मेधावी दद्यादिपाय पार्थिव। न भूमिपतिना भूमिरिधष्टेयां कथञ्चन ॥ श्राग्निष्टामप्रसृतिभिरिष्टा, यज्ञैः सद्चिणैः। न तत्फलमवाप्राति भूमिदानाचदस्ति॥ दाता दशानुग्रह्याति दश इन्ति तथा चिपन्। पूर्वदत्तां हरन् भूमिं नरकायीपगच्छति॥ न ददाति प्रतियुख दत्ता वा हरते तु यः। ती च दी वार्णैः पामैस्तप्येते सत्युमासनात्।। विस्थाटवीष्वतायासु ग्रुष्ककाटरवासिनः। लणसपीस्तु जायन्ते ये हरन्ति वसुन्धरां।। पतन्य श्रृणि कद्तां दीनानामवसीदताम्। ब्राह्मणानां हृते चेत्रे हन्युस्त्रिपुरुषं कुलम्।। याहितानि समादाय क्रयस्त्यं प्रियातिथिं। वसुधां ये प्रयच्छन्ति नोपसर्पन्ति ते यमम्॥ इचुभिः सततां भूमिं यव-गाधूम-शालिनी। गाष्ठावाहनसम्पूर्णां बहुवीर्थसमार्जितां ॥ बीजगर्भान्ददब्रुमिं सर्वरत्नपरिच्छदां। अच्या सभते बाकान् भूमिसत्रं हि तस्य तत्॥ विध्य कलार्ष सर्वे राजा स्यात् समातः सतां। लाके महीयते सिंद्रयीं ददाति वसुन्धरां।। यथा सुपतितः यक्त स्ने हिबन्दुः प्रसर्पति ।

त्या भूमिलतं दानं ससी ससीऽभिवर्दते ।। नृत्य-गीतपरा-नार्थी दिव्यमानाविभूषिताः। उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र सदा भूमिप्रद्वरं।। माइते च सुखं खर्गे देवगन्धर्वपूजितः। या ददाति महीं सम्यक् विधिनेह दिजातये॥ यतमसरसा<mark>चेव दिव्यमालां विभूषितां। अस्त्र</mark>ा उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र वृद्धाले। के धराप्रदं ॥ उपतिष्ठन्ति भूतानि सदा भूमिपदनरम्। गर्हं भद्रासनं छत्रं धराखा वर्वारणाः॥ भूमिदानस्य पुर्खानि हिरखनिचयास्तया। श्राज्ञा सदाप्रतिहता जयमन्दी भवत्यय ॥ भूमिदानस्य पुषाणि फलं खर्गः पुरन्दर। हिरण्यपुष्पासीषध्यः कुप्र-काञ्चन-ग्राद्दलाः ।। अस्तप्रसवां भूमिं प्राप्तीति पुरुषे। ददत्। नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति यज्ञसमा गुरुः॥ नास्ति सत्यपरेा धर्मी नास्ति दानसमा निधिः। एतदाङ्गिरसीं कला वासवी वसुधामिमां॥ वसुरत्समाकी खाँ ददावा कि रसे तदा ॥ य दृदं त्रावयेक्काचे भूमिदानस्य संस्तवं। न तस्य रचसाभागी नासराणां भवत्यत॥ श्रचयञ्च भवेहतां पित्रभ्यस् न संगयः। देवलः । श्रेष्ठाक्केष्ठतरं प्रोतं भूमिदानं दिजातिभिः॥ तह्ला पुरुषः खर्गे पूज्यते चिद्योत्तमै:।

वाञ्चित पितरोष्ये वं स्वर्गलोके व्यवस्थिताः॥
यद्यस्मत्कुलजः कश्चित् भवत्यवनिदानकत्।
नरकस्या मरुक्षोके स्वर्गस्याः परमं पदम्॥
यथा वयमतीता ये व्रजामस्तत्प्रभावतः।
किमव चित्रं दातारं यत्ममुद्दते धरा॥
प्रतिग्रहग्रहीतारमपि तार्यति दिजम्।
न तद्यज्ञेवतदानैदादिभिः फलमाप्यते॥
श्विप यहत्त्रया भूम्या दण्डित्रयमात्रया।
यद्दानन्दीयते किञ्चित् परच स्थादिहेव हि॥
भूदानेन पुनः सर्वदानानां प्राप्यते फलम्।
ते धन्यास्ते सुक्तिनः क्तार्थास्ते न संग्रयः॥
सत्यात्राय प्रदत्तं यैभूदानं विधिना नरैः।

# विष्णुधर्मात्तरे हंसउवाच ।

हस्तमात्रन्त यो दद्याद्भवः पुरुषसत्तमः ।
तेनेव ध्रुवमायाति भूमिदानफलं नरः ॥
गोचर्ममानान्तान्दस्वा वस्तनां लोकमाप्नयात् ॥
गाकमूमिं नरोदस्वा लोकमाङ्गिरसं लभेत् ॥
गारामभूमिं दस्वा च मारुतं लोकमाप्नयात् ॥
जलाग्यार्थं यो द्यादारुणं लोकमाप्नयात् ॥
यस्य देवस्य विश्मार्थं तस्य देवस्य सोऽश्रृते ।
उद्यानभूमिं दस्वा च गम्बर्वेः सह मोदते ॥
रताकरभवं दस्वा ग्रक्नलोके महीयते ।

श्रन्येषामाकारभुवं लोकानां यः प्रयच्छति ॥ तस्यापि गतिविद्दृष्टा लोके हीतामने दिजाः। धान्याकरभ्वं दत्त्वा नागपृष्ठे महीयते ॥ श्रज्जनाकरभूमिच यः प्रयक्ति वै दिजा:। पित्रभिर्यमलीकसः पूज्यतेऽसी नरात्तमः॥ लवणाकरभूमिच सोमलोके महीयते। चोषधाकरभूमिच अखलोके महीयते॥ शिखी गस्पपरी हान्तु भुवं दल्ता नरी तमः। साध्यानां लालमाप्नीति नात कार्था विचारणा। इन्धनाकरभूमिच विज्ञलाके महीयते॥ सर्वदानभ्वं दत्ता रहताके महीयते। केदारभूमि धर्माज्ञीः यः प्रयच्छिति धर्मातः ।। महत्प्रव्यमवाप्रीति ब्रह्मलाकञ्च गच्छति। इचुभूमि नरे। दत्ता यालिभूमिमधापि वा ॥ यामलाकमवामाति सर्वकामां विन्दति। गुलापुष्पलताकी सां या भुवं संप्रयच्छिति ॥ विमाने नन्दनेसीऽय क्रीडत्य प्रासाङ्गरीः। पुष्पदं फलदं वृद्धं द्धन्तीं पृथिवीं दद्त्।। खर्गलीकपरिअष्टी नगराधिपतिभवित्। ब्राह्मणाय ग्टहं दत्त्वा वस्नां से ले। कमश्रुते ॥ सारामभूमिदा विषः क्रीड़ते नन्दने वने। यामप्रदः स्थानृपतिः सन्पाट् नगरदी भवेत्।।

<sup>\*</sup> वाय्वासितिपाडानारस।

समग्रवस्थियः स्था च करती च राज्यदः ।
स्वदत्तां परदत्तां वा यो चरेच वमुन्धरां ।।
श्रय्येकाङ्गुलमानां वा प्रमादाज्ञानमाहितः ।
बह्रन्यव्दसहस्ताणि धन्मैऽपि पुरुषात्तमः ॥
विष्ठायां कमितामिति पित्रमिः सहितस्तया ।
स्वराष्ट्रे परराष्ट्रे वा देवब्राद्धाणसतकतां ॥
चिरं नरकमाप्रोति च्रत्वा भूमिपतिर्भवम् ।
भूमिं कत्वा तु यः कुर्थ्यादेवब्राद्धाणसानरः ॥
स्वर्गलोकमवाप्रोति पुरुषे।ऽपि सुदारुणः ।
पिरुर्व्यवस्त्रस्त्वाणि स्वर्गे वसति भूमिदः ॥
श्राक्टेता चानुमन्ता च तावन्ति नरकं वसेत् ।
पक्षसस्थां वसुमतीं योऽलङ्कत्य प्रयच्छिति ॥
कामगेन विमानेन ब्रह्मलाकं स गच्छिति ।

भविष्यत्पुराणे।

निवर्त्तनसङ्यायां सर्व्यसस्यप्रदेशियों। द्याङ्ग्रीमं फलापेतां भूमिदानन्तदुचते। एकक्रवां महीं कला दिजेभ्यः प्रतिपादयेत्। सम्पूर्वां या नृपः कथित् भूमिदानन्तदुचते॥

कूमीपुराणि।

गोचसीमातं भूखण्डमधिनं वां खमितितः।
विधासदिचणं कत्ता दत्ता मिवपुरं वजेत्॥
विधासदिचणमिति, पूर्वीत्तेक-दि-चिसुवर्षेः सह-दिचणमिल्लर्षेः।

# वृहस्पतिः।

अपि गोचकीमातेण सम्यग्दत्तेन मानवः। धीतपापी विश्व द्वाला खर्गलोके महीयते॥ दशहस्तेन दण्डेन विश्व द्वाला निवर्त्तनम्। दश्य तान्येव गोचकी ब्राह्मणेभ्यो ददाति यः॥ यत्किञ्चित् कुकते पापं पुक्षा लाभमाहितः। तल्लव्यं भूमिदानेन चिप्रमेव विनश्यति॥

#### वात्यायनः।

मुचते ब्रह्महा गोघः पित्रची गुरुतत्यगः। भूमिं सर्वगुणीपेतां दत्ता पापात् प्रमृचते॥

# वृद्धविसष्टः।

द्रशहस्तेन द्राहेन द्रशहस्तात् समन्ततः। पञ्चचाम्यधिकान्द्रवादितहोचर्मा कथते।।

## मत्स्यपुराणे।

सप्तहस्तिन दण्डेन नियहण्डा निवर्तनं। निभागन्तीनं गीचम्ममानमान्त प्रजाणितः॥ मानेनानेन योदयानिवर्त्तन्यतम्बुधः। विधिनानेन तस्याश्च चीयते पापसंहितः॥ तद्रभणवादयादिष गीचम्ममानकम्।

<sup>#</sup> गोकर्णमावेणेति पुस्तकाकारे।

भवनस्थानमात्राङ्गी सोऽपि पापात् प्रमुच्यते ॥
तथा। यत्विश्वित् कुर्वते पापं जन्मप्रस्थति मानवः।

ग्रिप गीचन्यमात्रेण स्मिदानेन ग्रह्माति ॥
गवां ग्रतं व्यव्येको यत्र तिष्ठेदयन्त्रितः।
तिष्ठ गीचन्यमात्रन्तु प्राप्तुर्व्वदिविदो जनाः॥
भवनेतेषु गोचन्यप्रकारेषु उत्तमसध्यमाधमभावेन व्यवस्था
विदितव्या सुवर्षञ्चाव दिच्या।

यदाह माख्यः॥

न हि भूमेः परं वस्तु गीः सवर्षाच किचन। सती भुवि गवि प्राच्चैः सुवर्षे दिचणा सतिति॥

भूमिदानमन्त्र ।

मत्खपुराणे।

तथा भूमिप्रदानस्य कलावाईन्ति षोडग्रीं। दानान्यन्यानि में गान्ति भूमिदानाइवलिए॥

खिव प्रयोगः।

यो यद्य यमुकस्मिन् काले यमुकस्मिन् देश यमुकसगी गाय यमुकप्रवराय यमुक्यमिणे यमुक्सगी नोहं यमुक्पप्रवरः यमुक्क-यमी इसां भूमिं प्रियद्त्तां विणुदैवतां यमुक्कामस्तुभ्यम् हं सम्मद्दे न समिति सपुष्यं क्यातिलोदकं ब्राह्मण्डस्ते निचिपेत् तिन च सुनसा भूमिं प्रद्विणीक्तस्य प्रतिषद्धः कार्थः भूमिःसमीपे चेलाचात् प्रदिचणीकुर्यात् यां यदा यमुकसगोतायेत्यादि एतज्ञ मिदानप्रतिष्ठार्थं एतल्पुवर्षं दिचणान्तुभ्यमतं सम्प्रदे न समिति।

#### विष्वामिनः।

गोचकीमानां यः पृथ्वीं ब्राह्मणाय प्रयच्छति। सर्वदः सतु विज्ञेयः मक्तविहिवि मोदते॥ ग्रामं वा नगरं वापि विप्रेभ्या यः प्रयच्छति। चितं वा सस्यसम्पनं सर्व्वपापः प्रमुचते॥

# ब्रह्स्यतिः।

त्रास्कोटयन्ति पितरः प्रगल्पन्ति पितामहाः।

सृमिदोऽस्मत्कुले जातः सोऽस्माकन्तारपिथिति ॥

# नन्दीपुराणे।

दत्ताच भूमिं पुरुषः सन्नेयां सस्यमेदिनीम् । समेध्यां रम्यसंस्थानां फलहत्त्वमनोरमां ॥ मनूषरामनावाधां पाने बहुगुणान्विते । स्राध्येकपुरुषाधारां दत्ता भूमिं महासने ॥ दशकत्यानि वसति स्वर्गे विगतपातकः ।

# महाभारते।

यौत-वाता-तपसद्धां ग्रह्मभूमिं सुसंस्कृताम्। प्रदाय सुरलोकस्थः पुन्धान्तेऽपि न चात्वते॥

संख्दायिनीमिति पुलकान्तरे पाठः।

तथा। प्रादेशमानां सृमिन्त योददादनुपस्कृताम्।

न स सीदित सच्छिण न च दुर्गाण्यपात्रते॥

मुदिता राजते प्राज्ञः श्रक्रेण सह नन्दति।

यावन्ति लाङ्गलमुखेन रजांसि सृमे
भीसाम्पते दुिहतुरङ्गजरे।सकाणि।

तावन्ति श्रङ्गरपुरे स युगानि तिष्ठेत्

भूमप्रदानमिष्ठ यः कुरुते सनुष्यः॥

गन्धव-किसर-सुरा-सुर-सिष्ठ-सङ्घ
राधूतचामरमुपेत्य महद्दिमानं।

सम्पूच्यते पिटिपितामहबन्धुयुक्तः

श्रम्भोः पुरं व्रजति चामरनायकः स्थात्॥

स्रदक्तां परदक्तां वा श्री हरेच वसुस्वराम्।

स विष्ठायां क्रिमिर्भूत्वा पिटिभिः सह मज्जति॥

द्ति सूमिदानविधि:।

तत्र शिवधसीत्।

यः शिवाय इलोपेतां सर्व्यसस्प्रपरिश्णिः।
महीं महीपतिर्द्यात्तस्य पुख्यमलं सृणु॥
यावद्द्या भवेद्गमि स्वीयमाना समन्ततः।
स तावत्वत्यसंख्यानं कद्रलोके महीयते॥
एवं सर्व्यन विज्ञेयं फलं दण्डप्रमाणतः।
यामं खेटं पुरं चेनं विषयादि निवेदयेत्।

सर्वसस्यजनोपेतं सर्ववाधाविवर्जितम् । यामं शिवाय गोद्यात्तस्य पुर्ख्यपनं शृषु ॥ सर्व्यतीर्थेषु यत्पुख्यं यामदानेन यत्पनम् । स्र्य्यकाटिप्रतीकाशिद्वियस्तीकाटिसंयुतः ॥ संयुक्तः काटिशोऽनेकः सर्व्यकामसमन्वितः । विमानेर्यामदानेन त्रिसप्तक्रनसंयुतः ॥ यथेष्टमेष्वरे लाके क्रीड़ते कालमचयम् । पुर्ख्यं नगरदं तस्य यामदानाच्छताधिकम् ॥ देशदानेन चात्यन्तं न श्रव्यं तत् प्रकीत्तित्म् । रवा-स-पान-गा-खा-यं सर्वं भूमी प्रजायते ॥ तस्माङ्ग्रीमप्रदानेन नरे।भवित सर्व्यदः ।

इति यिवसूमिदानविधिः।

# वराहपुराणे।

विष्णवे विषयं ग्रामं ग्रामार्षमिप ग्रितः।
दत्ता क्रीडित वैकुण्होपकण्हेषु निरत्ययम्॥
राजराजेष्वरः श्रीमानरोगः सुभगः सुखी।
विद्यानां पारद्यव जायते कीर्त्तिमानिप॥
निवर्त्तनसहस्तं यो विष्णवे विनिवेदयेत्।
सर्वगीर्वाण्देवेषु स क्रीडित युगाविध॥
निवर्त्तनग्रतेनापि यः ग्रीण्यति केग्रवम्।
ग्रतयोजनविस्तीर्भे स राजा सूतले भवेत्॥

वेदेष्विति कचित्पाठः।

श्रिष गोचक्षमातां यो दहाति हरयेभुवम । सप्तजनानि राजेन्द्र स श्रीमानभिजायते॥ विष्णवे भोगमुहिश्य चेत्रं वा ग्टहमेव बा। यो दहाति स पुष्णाला सर्व्यपापैः प्रमुचते॥

इति विणावे भूमिदानं।

## भविष्यत्पुराणे।

यः सूर्याय फलोपेतां सर्वसस्यप्ररोहिसीं।
महीं महीपितर्द्यात्तस्य पुष्यफलं स्रण् ॥
स्रुभागास्य यावन्तो भूतले भान्ति सत्तम।
तावयुगसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते॥
एवं सर्वत्र विद्येयं फलं द्रव्यानुसारतः।
ग्राम-खेट-पुर-चेत्र-विषयादि निवेदने॥
सर्व्यसस्यफलोपेतं सर्व्यतुविवर्जितं।
ग्रामं सूर्याय योदयात्तस्य पुष्यफलं स्रणु॥
सर्व्यतीर्येषु यत्पुष्यं सर्व्यतिषु यत्फलं।
सर्व्यकोटिप्रतीकाग्रेदिव्यस्तीकोटिसंकुलेः।
मागरत्रसमाकीणैः नानाकारसमन्तितः॥
विमानैर्यामदानेन चिःसप्तकुलसंद्यतः।
यथेष्टं सर्व्यलोकेत क्रोडितं कालमचयं॥
पुष्यं नगरदानस्य ग्रामदानगतद्यं।

<sup>\*</sup> खर्या जोके इति क्वचिन्पाडः।

देयदनि तदानकं फलमाचुर्यनीषिणः॥

इति भानुभूमिदानं।

षय विद्यादानाख्यमतिदानमार्थ्यते।

तचादित्यपुराखे।

चीणि तुर्व्यपदानानि तीणि तुर्व्यपतानि च। सर्व्यकामदुघा नृनं गावः प्रयुी सरस्रती।

नन्दिपुराणे ॥

यस्त पुष्यपरी मर्त्योजिगोषुः कीर्त्तिसाधकः।
सविधानेन वै दद्यादिद्यां विविधकामदां॥
नित्यं विद्यापदानं वै सर्व्यकामगुणाधिकं।
यतेत पाने सन्यक्तं रहस्यं चैतदुत्तमं॥
डिद्य्य देवतां दत्तं प्रदानं यत्र कुर्ताचत्।
तस्याः समस्तपुष्यस्य फलं केन निक्ष्यते॥

## गावडपुराणे।

दानानामुत्तमन्दानं विद्यादानं विदुर्विधाः। त्राद्यः समस्तविद्यानां त्रियमेवाधिदैवतं॥ यथा वरिष्ठो देवानां विष्णुः कारणप्रधः। यथा च योषित्पवरा कमला पङ्गालया॥ अत्राद्यवेतवतां त्रेष्ठो यथान्योतिषातां रविः।

वायुर्वे खनतासिति कचित्यादः।

जलाग्रयानां प्रवरी यथायं सिर्तां पितिः।
तथा विद्याप्रदः श्रेष्ठो गरीयांश्व गरीयसां।।
पुण्यश्वापि स सर्वेत यश्व विद्यां प्रयच्छिति।
इशासृतस्खचेममाइविद्याधनं धनं॥
विद्ययामलया युक्तो विसिक्तं याति संयमी।
विद्यया च सुखं गच्छेहिद्यया च परां गितं॥
विद्या प्रतिष्ठा भूतानां विद्यायोनिश्व देवता।
तस्माहिद्याप्रदोलोके सर्वदः प्रोच्यते बुधैः॥

हेमाद्रिः।

#### वृहस्पतिः।

सहस्तमेव धेनूनां यतं चानडुहा समं।
दयानडुत्समं यानन्द्रययानसमी हयः।।
दयाविसमा कन्या भूमिदानच तसमं।
भूमिदानासमं नास्ति विद्यादानं ततीऽधिकं।।

## विष्णुधस्मीत्तरे।

विद्या कामदुघा धेनुर्विद्या चचुरनुत्तमं।
विद्यादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति।।
विद्यावान् सर्वेकामानां भाजनं पुरुषो भवेत्।
तस्मादिद्या हि ददतासर्वे दत्तं भवेदिह।।
पराध्यापनम्तो हि पुरुषस्तु यद्श्रते।
तपस्तत्परमन्तस्य ब्रह्मलोकसमं स्मृतं॥
दानानामुत्तमं लोके.तपस्य तथोत्तमं।
विद्यादानं महाभागः सर्वेकामफलप्रदं।।

#### देवीपुराणे।

विद्याविवेकवोधेन शुभाश्यभविचारणात्।
विद्यादानात्परं दानं चैलोक्येऽपि न विद्यते।
येन दत्तेन चाम्नोति श्रिवं परमकारणम्॥
तथा सिडान्तमोच्चशास्त्राणि वेदाः स्वर्गादिसाधकाः।
वेदाङ्गानीतिहासाय देया धर्माविव्रडये॥
गारुं वालतन्त्रच भूततन्त्राणि भेरव।
शास्त्राणां पाठनाद्दानात्मातरः फलदा नृणां॥
ज्योतिषं वेद्यशास्त्राणि कलाः काव्यं श्रभागमाः।
दानादारोग्यमाम्नाति गान्धर्वं लभते पदं ।
विद्यया वर्त्तते लोका धर्माधर्माच विन्दति॥
विद्या तस्मात् सदा देया दृष्टादृष्टफलार्षिभिः।

#### विशाधमानिरे।

धर्माशास्त्रप्रदानेन धर्मोण सह मोदते । सिडान्तानां प्रदानेन मोर्चं प्राप्नाति वैदिकम् । शास्त्राणि दत्ता चान्यानि नरः स्वर्गे महीयते ।

#### नन्दिपुराणे।

विद्यायतुर्दग प्रोक्ताः क्रमेण तु यथास्थितिः।

<sup>\*</sup> फलसिति क्रचितपाटः।
† भोचमाप्रीत्यसंग्रयमिति क्रचित्पुतके।
( ६५ )

षड़ङ्गायत्रोवेदा धर्माशास्त्रं पुरातनं॥ मीमांसा तर्नमपि च एता विद्यायतुर्देश।

धर्माणास्तं, स्मृतयः।

पुरातनं, पुराणम्।

श्रासामिवान्तरीत्मनाः परा विद्याः सहस्रगः। श्रायुर्वेद: सस्यवेदीवहुभेदः प्रकीर्त्तितः॥

सस्यवेदः, क्षियास्तं।

सर्वाका चाकविद्या च संसारभयनाभिनी। सर्वदुःखान्तकरणी सर्व्वपापप्रणाभनी॥ एता विद्याः समाख्याता बहुभेदोपभेदजाः। कलाविद्यास्तथाचान्याः भिल्पविद्यास्तथापराः॥

शिल्पविद्या, प्रतिमादिनिक्यीण्यास्तं।
सर्वा एता महाभागाः सर्वाः सर्वार्थसाधकाः॥
मताय तारतस्येन विशिष्टफलसाधिकाः।
ग्रामविद्या प्रधाना तु तथायुर्वेदसंहिताः॥
धक्यीधक्यप्रणयिनी कलाः शिल्पार्थसाधिकाः।
सस्यविद्या च वितता एता विद्या महाफलाः॥
धक्यीधक्यप्रणयिनी धक्याधिक्यप्रसाधिका।
ययैकी जीवित प्राणी क्यापि किल कुत्रचित्॥
भप्रधानापि सा विद्या क्रनानां स्तमुंदरेत्।

अप्रधाना, अवान्तरविद्या।

यापि साप्यववोधतादिया व यत्र कुत्रचित्। प्रयास्यत्यत्त्रयात्रोकान्तिधिना वाविधानतः॥

अवबोधलादवबोधहेतुलात् प्रयास्यतीत्यन्तर्भावितो खर्थः तेन प्रयापियथतीत्यर्थः।

> शिल्पविद्या नरोदत्त्वा यान्ति वै ब्रह्मणीऽन्तिकं। कलाविद्यां नरी दत्त्वा वैश्ववं लोकमाप्त्यात्॥ कल्पमेकं न सन्देहः खर्गभोगसमन्वितः। सस्यविद्यां नरो दत्त्वा तृप्तिमान् कामसंयुतः ॥ प्रजापतिपुरं गच्छेत्ररकात्तारयेत् पिट्टन्। ष्रायुर्वेदं नरोदत्त्वा लोकान् प्राप्नीति निर्मालान् ॥ अधिनोर्दिव्यकामाद्यान् दिव्यमन्वन्तरं नरः। तकीविद्यां नरी दत्त्वा वाक्णं लीकमाप्र्यात्।। मीमांसान्तु वुधे दत्ता शास्त्रमिन्दुपुरे वसेत्। धर्मागास्तं नरी दत्ता स्वर्गलोके महीयते । दशमन्वन्तरामार्चे स्तारयेत्ररकात् पिष्टुन्। वेदविद्यां नरी दत्त्वा खगेलीक नयं वसेत्॥ यात्मविद्याच यो ददात् तस्य सङ्गा न शकाते। पुर्णस्य गदितुं सम्यगपि वर्षभतायुतैंः ॥ एतावच्छकाते वक्तुं यत्कल्पायुतमुत्तमं। सत्यलीके वसेकाची यन ब्रह्मा वसेत्प्रभुः॥

क स्वर्गे कल्पत्यमिति कचित् पाठः॥

श्राप्ये कं निक्जीकत्य जन्तुं याद्यताद्यां। त्रायुर्वेदप्रभावेन किन्न दत्तं भवेद्भवि ॥ ग्रस्यवेदप्रसादेन सम्पनाः ग्रस्यगालयः। किंग नाम कतंतन पुर्खं भवति याखतं।। मीमांसाणास्त्रमाहात्यं वुद्वा वै वेदनिस्यं। किं न नाम ग्रमं दातुर्यज्ञक्कीप्रवर्त्तनात्।। आत्मविद्याच पौराणी धर्ममास्त्रात्मिकाच या। एता विद्यास्त्रयीमुख्याः सर्व्वदानिक्रयाफलैः ॥ धर्मभास्तं नरो बुद्धा यत्कि चिद्यम्भमा **अयेत्** । तस्य धर्मा यतगुणं धर्मायास्त्रप्रदस्य च ॥ पुराणाख्यानविदांसः पित्टदेवार्चने रताः । लोकान् सर्वान् कामपूर्णान् यान्ति सर्वेग्रभोदयात्।। पुराणविद्यादातारस्वनन्तफलभागिनः। यात्मविद्याप्रदातारी नरा धनीसमाययात्।। न पुन र्योनिनिरयं प्रविश्वन्ति दुरत्ययं। उत्तीर्साः सब्वपापेभ्यः सपुत्रपश्चवान्धवाः॥ मुचन्त निर्ये वैं। रेरसंख्येयीतनात्मकः।

तथा। स्रोकं प्रहेलिकां गाथा मन्यथा वा शुभाषितं॥ दत्त्वा प्रीतिकरं याति लोकमप्रस्तां शुभं।

#### वाराहपुराणे।

रामायणं भारतच दत्ता खर्गे महीयते। पुराणं तक्यास्त्रच छन्दोलङ्कारलचणम्॥ वेदमीमांसिकान्दला शिवधक्षेत्र वे नृष । सप्तदीपपृधिव्याच राजराजी भवेत सः ।। पाणिनीयं निक्तादि वेदाङ्गं स्मृतयस्त्या। दत्त्वा ज्ञानमवाप्नोति वेदान्तञ्च विशेषतः॥ नित्यं देयानि राजेन्द्र गावः पृथी सरस्रती।

> इति विद्यादानप्रशंसा। श्रय वेददानं तावित्रकृप्यते।

> > त्रादित्यपुराणे।

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। कार्यं न गोमहीवासतिलकाञ्चनसिषं ॥

ब्रह्मदानं, वेददानं।

याज्ञवल्काः।

सर्वधर्मामयं ब्रह्म प्रदानेभ्याऽधिकं यतः। तद्दलमवाप्नीति ब्रह्मलीकमिवच्युतः ॥

महाभारते।

योब्याचापि शिषाय धर्मगां वाह्यीं सरस्तीं। पृषिवीगीप्रदानाभ्यां स तुल्यं फलमञ्जते ॥

ब्राह्मी, वेदार्थानुगमा।

अधीत्यापि च यो वेदान् न्यायविद्यः प्रयक्किति। तथा गुरुकसीप्रशस्तीऽयं सोऽपि सर्गे महीयते ।।

### विष्णुधक्यों त्तरे।

वेददानादवाप्नोति सर्वयज्ञफलं नरः। उपवेदप्रदानेन गन्धर्वैः सह मोदते॥ वेदाङ्गानाच्च दानेन प्रक्रलोकमवाप्रुयात्।

गारुड़पुराणे।

विद्यानाच्च परा विद्या ब्रह्मविद्या समीरिता।

श्रतस्तद्दानती राजन् सव्यदानफलं भवेत्॥

श्रायुःसमस्तविद्यानां वेदविद्यामनुत्तमम्।

श्रतस्तद्दातुरस्ये व लाभः स्वर्गापवर्णयोः॥

#### देवीपुराणे।

वेदएव दिजातीनां साधनं श्रेयसः परं।
श्रतः खाध्यापनाभ्यासात् परं ब्रह्माधिगच्छिति।।
तमेव शीलयेत् प्राज्ञः शिष्येभ्यस्तं प्रदापयेत्।
तदभ्यासप्रदानाभ्यां तत् किं यन्नाधिगच्छिति ॥
श्रङ्गोपाङ्गसमायुक्तं यो वेद वेदकत्स्वशः।
न स लिप्यति पापेन ददन्मोच्चमवाप्नुयात्।।

किं वेदरूपं मानञ्च उपाङ्गसङ्घाभेदतः। अङ्गानि चैव वेदानां तन्नो ब्रूह्मिसनातन॥

ब्रह्मीवाच।

तथा मनुक्वाच।

च्चांकारप्रभवा वेदा गायती वेदसकावा।

षड्डास्ते समाखाता सहोपाड्डास्तयैव च।। क्रन्दोलचणसंयुता माहकाग्रभंजा: स्नृता:। एकएव अवेदेदसतुर्वेदः पुनः कृतः॥ शाखार्थमत्ययुक्तानां \* यत्त्रणायातिविस्तरात्। सिंबभन्ना मया वत्म ऋग्यजुःसामाथव्वनाः॥ तत भेदास्तु ऋग्वेदे दम्चैव प्रकीर्त्तताः। त्रास्त्याः † साङ्काचर्चाय त्रावका चर्च कास्त्या।। त्रावणीयावक्रमाषाःषट्क्रमाःषड्नुक्रमाः। दण्डा से ति समासेन पुनरे केव पारणाः।। शाखास तिविधा भूप शाक्तला-याष्क-माण्डुकाः। तेषामध्यापनं प्रातां मण्डलानि च सप्ततिः।। चर्चानां परिसङ्घातु चतुर्व्वि गच्छतानि च। ऋवां दशसहस्राणि ऋवां पञ्च शतानि च। ऋचामगीतिः पाद्य एतत् पारणमुचते। ऋग्वेदे तु भवेतांख्या यजुर्वेदस्य यूयताम् ॥ षडग्रीतिर्विभेदेन मया भिनाः शिवाचया। दशधा चरकास्तच करका हारिद्रवीयाः, कठाः प्राच्यठास्व कपिष्ठलकठास्त्या। नारायणीयाः खेताः खेताखतरमैत्रायणाः ॥ पुन: सप्त विभेदेन मैचायखाः प्रकोत्तिताः। मानवा दुन्द्भा वाराहा छागेया हारिद्रवीया:,

<sup>ः</sup> श्राखार्थ्यमञ्चपसत्यानामिति काचित्पाठः। † श्रात्वया दति काचित्पाठः।

श्वामाः श्वामायनीयास् तेषामध्ययनमुखते।

श्रष्टाद्यसहस्राणि पाठावेदिवदीविदन्॥

हिगुणं पादपारीया स्त्रिगुणं क्रमपारगाः।

षडङ्गानि यदाधीते स षडङ्गविदुखते॥

श्रिचाकत्यो व्याकरणं निरुक्तं छन्दोन्योतिषम्।

षडङ्गानि भवन्धेतान् उपाङ्गानि स्रणुष्व भी॥

प्रतिपद्मनुपदं छन्दोभाषासमन्वितम्।

मीमांसा-न्यायतकस उपाङ्गाः परिकीर्त्ताः॥

परिश्रष्टास संख्याता श्रष्टाद्य स्रणुष्व तान्।

यूपलचणं छागलचणं प्रतिष्ठा-नुवाकसंख्या-चरणव्यूह्-स्राड-कत्यस्कानि परिषदस्य्यज्ञषमिष्टकापूरणं प्रवराध्यायी-

व्हिंशास्तं क्रतुसंख्या निगमा यज्ञपार्थहोत्वम्।

व्रतच्च प्रस्वोत्थानकूर्यस्वचणसंयुतम्।

काष्टानः परिण्रिष्टास्त् हूम्नविंश्वतिसंख्यया॥

कठानां पुनर्य्यान्याहु खलारिंश्रचतुर्य्युतान्।

प्राचीदीच्या निरुद्धाय वाजसनेयास्तु पच्च च।

दश्मेदविभिन्नाच्च द्रष्ट्या सुनिपुङ्गव॥

जावालावीधयाकान्वामाध्यन्दिनाष्वश्रापेथाः।

सुपायिनः कपालाख्याः पौण्ड्रवसाविटकाः॥

परमा रिवकाः पराश्रदा ऋढ्यावाधायनीयाः।

श्रायोध्या त्रायोधयाच्च तेषामध्ययनानिच॥

दिसहस्ते शतन्यूने वेदे वाजसनेयके।

ऋग्गणे यं प्रसंख्यातस्ततीन्यानि यज्रं विच॥

एतत्प्रमाणं यजुषां हि केवलं। सखिलं ससुक्रियं परिसंख्यातं ब्राह्मणम्। चतुर्गुणन्तु जानीयात्तेत्तिरीया दिधा पुनः॥ ऋषयाः खाण्डिकेयाय खण्डिकाः पञ्चधा पुनः। कालिया बौधायनीया हिरण्यकेशास्त्रयेवच ॥ भारदाजापस्तब्बाय तेषां भेदाः प्रकीर्त्तिताः। अध्ययनं सीप्तिकञ्चेव प्रवचनीयं तथापरम् ॥ सामवेदस्तु विस्तीसः सहस्रभेदगः पुरा। अनध्यायेष्वधीयन्ते तदा इन्द्रेण धीमता॥ वजेण निहताः शेषास्तान्वस्ये शृण सन्तम । राजायणीयाः कीयुमास्तन भेदान् पुनः ऋणु॥ रामायणीयाः सप्तैव सुगाच्चास्तपताब्दर। कालवेया महाकालवयालाङ्गलवेद्युताः ॥ कीयमानामपि सप्त चसुरावानरायणाः। प्रजालाहैनस्त्या च परियोग्याः परिकायनाः ॥ श्रध्ययनमपि तेषां केषान्तु यथावत् कथितं ऋण् श्रष्टो सामसहस्राणि सामानि च चतुर्द्य ॥ यष्टी यतानि नवतीः दय सवालखिल्यकाः। ससुपर्काय प्रव्याय एतं सामगणं विदु:॥ षायो प्रयर्विदस्य नवभेदा भवन्ति हि। पिप्पलादा वर्षादास भ्तायनाः कातयस्तथा॥ जन्नला ब्रह्मवेदाय शौनकी कनखी तथा। वेदऋषियौरविद्या तेषामध्यसनं ऋण्॥

पञ्चकस्या अवन्ति।

नचनकत्योवैतानः संहिताविधिः आङ्गिरसं।

यान्तिकल्पस मधर्वणी भवन्ति ह।

सर्वेषामेव वेदानामुपवेदान् ऋणुष्व तान्।

ऋग्वेदस्यायुर्वेदो यज्वेदो धनुस्तया॥

सामवेदस्य गान्धर्वश्रर्थशास्त्राख्ययर्थणः।

ऋग्वेदस्यात्रेयं गोत्रं सोमं देवं विदुर्वधाः॥

काम्यपच यज्वेदं रुट्रदेवन्तु तं विदुः।

सामवेदोपि गोचेण भारहाजः-पुरन्दरम्॥

श्रिवदेवं विजानीयात् वैतानन्तु श्रयव्ये ।

ब्रह्मदेवं विजानीयाद्रपाण्यस्मत् ऋगुष्व भी॥

भरकेदः पद्मपताचः प्रसम्बज्जरः ग्रुचिः।

भक्तग्रीवः कुच्चितकेग्रस्मश्रः प्रमाणेनापि वितस्ती॥

पञ्चराजत मोक्तिकजोऽय पूज्योवरपदी भक्तियुतो हिजाय।

यजुर्वेदः पिक्नलाचः क्षयमध्यस्यूलगलकपोलस्तास्त्रायतवर्षः

क्षणचरणः प्रसादेन् पददीर्घलेन,

चित्रे लिङ्गेऽथवा पूज्यः सर्व्यकामानवाप्रुयात्।

सामवेदीनित्यं क्षणाचरणः प्रसादेन् पददीर्घत्वेन,

चित्रे लिङ्गेथवा पूज्यः सर्वेकामानवाप्र्यात्।

सामवेदो नित्यं सम्बी सुब्रत: शुचिः,

श्वविवासा चमी दान्तय महादण्डीकाचरणनयन।

श्रादित्यवर्णे वर्षेन षडरितमातः,

ताम्बेवाय मणी देवः पूजितः ग्रुभदी भवेत्।

श्रयविदस्ती स्मद्ग् कामकृषी विष्वातमा विद्रक्त कर्ष

चुद्रमधी गास्त्रक्षती स्थायी नीनोत्पन वर्सीवर्सेन सदार-तुष्ट:।

परस्तीष्वयाः पद्मरागे वाष प्रपूजयेत्।
सर्वेकामानवाप्नोति अधर्वेविहितानि च।
य एतं नामरूपन्तु गोचवेदप्रमाणजम्।।
वर्णे वर्णे च यो विद्यात् स पुरुषक्रमाग्भवेत्।

#### गारुडपुराणे।

यं विधाय नरीघोरात्रिरयात्रोपसपति॥
यात्रायक्पाणि विधाय सम्यक्
हेमानि पूर्वीदितलचणानि।
विश्वज्ञमानामणिभूषितानि
त्ररगदिवेदक्रमती निवेश्य॥
स्थिदिलचणं, महाभूतघटदाने दर्शितं,
वासांसि देयानि यथाक्रमण्
पीतानि श्रुक्षान्यथ लीहितानि।
नीलानिचेत्रं कुसुमानि दत्त्वा
संपूज्य गन्याच्चतधूपदीपैः॥
आमीदिमोदकयतं ध्रतपायसञ्च,

🔭 🕬 सचै। द्रमनमय यूपष्टतं क्रमेण । 🦰 🗀 🦠 तेभ्यो निवेद्य प्रथितं विधिवत् प्रणम्य। अ सम्यक् प्रदिचिणविधि विद्धीत विद्वान् ॥ तेषां पूजाविधिः कार्य्योगायत्रा धीमतास्वर। व्याहृत्य व्याहृती:कुर्यादावाह निवसर्जने ॥ 🐭 🕒 मन्तेरतेस्ततः कुर्यादमीषामनुमन्त्रणम्। ऋग्वेद पद्मपत्राच रच रच चिपाग्रभम। गरणं लां प्रपनीऽस्मि देहि मे हितमइतं। यजुर्वेद नमस्तेऽस्तु लोक नाणपरायणः॥ वित्पसादेन में चैमाः निखिलाः सन्तु सन्ततं॥ सामवेद महाबाही लं हि साचादधीचजः। प्रसादसुसुखीभूला कपयानुग्टहाण मां॥ ययवन् सर्वभूतानां लदायत्ते हिताहिते। यान्ति कुरूष देवेग पुष्टिमिष्टां प्रयक्तत ॥ इति सम्प्रार्थ देवेणान् विप्रेभ्यः प्रतिपाद्येत्। प्रद्यादेकमेकस्मिन् सुवर्णेचिपलान्वितं॥ द्यादेकपलोपेतमेकेकमिह दुर्जलः।

श्रय खगितितो वापि दानमेषां विधीयते॥

एतदेव प्रमाणं स्थात्तेषां मृत्तिं विनिर्मितौ।

श्रनधीतवतो वेदान-वेददानविधिस्वयं॥

सदाध्ययनयुक्तस्य श्रिष्याध्यापकमेव हि।
स्वयं श्रुचिः श्रुचीन् विपान् प्रातःस्नातो यतेन्द्रियः॥

दर्भानादाय पाणौ तु पाठयेत्तां तथाविधानः।

यनध्यायान् परिहरन् नीचानयावयनिष ॥

एवं विधानतो यस्त ऋचमेकां प्रयच्छित ।

चिवित्तपूर्णसम्पूर्णा तेन दत्ता मही भवेत् ॥

न तत् कल्पसहस्त्रेण गदितं यस्यते फलं ॥

यदेददानादाप्रीति खल्पादिष महामते ।

यावन्ति वेदगीतानि पुर्ण्यवेदत्रतानिच ॥

तावन्ति वेददानेन प्राप्तु याद्वित्तभावितः ।

उपाध्यायस्य यो वृत्तिं दत्त्वाध्यापयते जनं ॥

किं न दत्तं भवेत्तेन धर्मकामार्थदिर्यतं ।

छाचाणां भोजनाभ्यक्षं वस्तं भिचामयापि वा

दत्ता प्राप्तोति पुरुषः सत्त्रं कामान्न संययः ।

विवेकी जीवितं दीर्घं धर्मकामार्थमाप्तु यात् ॥

सर्वमेव भवेद्दत्तं छाचाणां भोजने छते ।

#### ा प्रकृत भवि**न्निप्रवाणे । क्रम क्रमें** विक्रो वि

प्रातन्थाय या वेदान् वेदाङ्गिष पाठयेत्।
पृथिवीदानतुल्यं स्थात् फलं तस्य नृपोत्तम॥
योव्वत्तिं पठमानानां करोत्यनुदिनं नृप।
स यज्ञफलमादत्ते दानाच्छादनभोजनैः॥

# भविष्यत्पुराणे।

अप्रतो लभते प्रचान् निर्धनो धनमाप्रयात्। अविदान् विद्यां प्राप्नोति दुःखी दुःखात् प्रमुखते॥ मटाध्ययनयुक्तस्तु परे ब्रह्मणि लीयते । द्रित वेद्दानविधिः॥
अध्य शास्त्रदानं।
तत्र निस्पुराणे।

गास्ते यसाज्जगत्मर्वं संस्थितच ग्रभाग्रभं।
तस्माच्छास्तं प्रयत्नेन दातव्यं ग्रभकर्माणे॥
यमः। य दमां पृथिवीं दद्यात् सर्व्यत्तोपशोभितां।
दद्याच्छास्तच विप्राणां तचैतानि च तत्समं।
तत्सर्वेरत्नोपशोभितं

#### पृथिवी दानं

प्तानि पूर्वीकानि दानानि तदुभयं विद्यादानसमित्यर्थः ।

शास्त्रं चम्रुहिं लोकानां स्वर्गमार्गप्रकाशकम् ।

शास्त्रेण धार्थिते नूनं नैलोक्यं सचराचरम् ॥

योजनानां सहस्रेऽपि वर्षकोटिश्रतेन च ।

सद्यस्तिरोहितं वस्त् शास्त्रं दर्शियतुं चमम् ॥

श्रतः शास्त्रात्परत्रास्ति निषु लोकेषु किस्त्रन ।

संसारनिविडध्वान्ततरणिस्तत्प्रकोर्त्तितम् ॥

दद्यादेतत्प्रयोगेण नरः सन्ततमाहतः ।

किं न दत्तं भवेत्तेन शास्त्रद्वं ददाति यः ॥

तत्र सक्तवशास्त्रप्रधानतया धर्मश्रास्त्रप्रदानमेव तावदुच्यते ।

नन्दिपुराणे ।

श्रुतिः स्मृतिस विप्राणां चचुषो हे प्रकीर्त्ति । काणस्त्रवैकया हीनी दाभ्यामन्धः प्रकीर्त्तितः ॥

तवा, धर्माणास्तं नरोद्खा नाकपृष्ठं महीयते।

दयमन्वन्तरामार्खं स्तारयेवरकात् पिट्टन्॥

यामविद्याच पौराणी धर्माणास्त्राक्षिका च या।

तिस्त्रोविद्या इमामुख्याः, सर्वदानिक्रया फले।।

धर्माणास्तं नरोबुद्धा यत्किचिद्धम्माययेत्।

तस्य धर्माः यतगुणी धर्माणास्त्रपदस्य च॥

यतः सदा बुधैर्त्तयं अध्याप्त्रपदस्य च॥

न तस्य पुण्यसंख्यानं ब्रह्मापि गदितुं चमः॥

#### अग्निपुराणे।

कपिसानां सहस्रेण सम्यक् दत्तेन यत्पत्तं। तद्राजन् सकतं लेभे धर्मगास्त्रपदायमः॥

तत्र धर्माशास्त्रप्रणे त्वयनदारा तदनु क्रममाहतः शङ्घ-लिखिती।

स्मृतयो धर्मभास्त्राणि तेषां प्रणेतारोमनु:-

विषा र्थम-द्वा-जिरी-ति-वृहस्य-त्युगन-ग्रापस्तस्व-विशष्ट-कात्यायन-परागर-व्यास-ग्रज्ज-लिखित-सम्बर्त-गीतम-ग्रातातप-हारीत-याज्ञवल्का-प्रचेत-साद्यः। ग्रादिग्रब्दाच बुध-देवल-सीम-प्रजापति-वृह्यगातातप-पठीनसि-छागलेय-च्यवन-मरीचि-वस-पारस्कर-पुलस्य-पुलह-कृत-ऋष्यगृङ्गा-नेया-णां ग्रहणं।

ष्राष्ट्र पैठीनसिः।

तेषां मन्त-क्षिरी-व्यास-गीतमी-लिखिता-यमः।

वसिष्ठ-द च-संवर्त्त-भातातप-पराभराः॥
विण्वा-पस्तस्व-हारीताः-भक्षः कात्यायनीगुँ रः।
प्रचेता-नारदी योगी बौडायन-पितामहौ॥
समन्तः काश्यपी-बभ्दः-पैठीनी व्याप्र एव च।
सत्यव्रतो भरदाजी गाग्यः कार्णाजिनिस्तया॥
जावालिक्कं मदग्निय लौगाचिः ब्रह्मसन्भवः।
इति धर्म्भप्रणेतारः षड्विंगटषयः स्पृताः॥

## अविष्यसुराणे।

षड्चिंग्रदितिरिक्ताः, स्मृतयः सन्तीति दिर्भितं । श्रष्टाद्यपुराणेषु यानि वाक्यानि पुनक ॥ तान्यालीच महाबाहो तथास्मृत्यन्तरेषु च । मन्वादिस्मृतयो याथ षड्विंग्रत्परिकीर्त्तिताः ॥ तासां वाक्यानि क्रम्भः समालीच व्रवीमि त इति ।

#### त्राह मनु:।

विश्वः परागरी-दत्तः संवर्त्त-व्यास-हारिताः।

गातातपो विशव्य यमा-पस्तस्व-गीतमाः॥

देवलः ग्रङ्ग-लिलिती-भरद्वाजोग्रना-नयः।

गोनको याज्ञयल्काय दगाष्टी स्मृतिकारिणः॥

तथा। भागवीनारदीया च वार्ष्टस्मत्याङ्गिरस्यपि।

स्वायभुवस्य गास्तस्य चतस्तः संहिता मताः॥

ग्रङ्गिराः। जावालि-नीचिकेतय स्कन्दो लीगाच्च-कम्पपी।

व्यासः सनत्कुमार्य ग्रतर्जु-र्जनक-स्तथा॥

व्याघः कात्यायनसैव जातूकर्णः किपञ्जलः।
बीधायनः कणादस विश्वामितस्तयेव च ॥
उपस्मृतय द्रत्येताः प्रवदन्ति मनीषिणः।
यमः। एतर्यानि प्रणीतानि धर्मप्रास्त्वाणि व पुरा॥
तान्येवातिप्रमाणानि न हन्तव्यानि हेतुभिः।

## ाष्ट्रा स्कन्दपुराणे। 🕬 📂 🚩 🌃 🕬

स्रृतयोधन्मसूलं हि धर्मः सर्व्वार्थसाधनं ।

श्रतः स्मृतिषु दत्तासु सर्व्वदानफलं लभेत् ॥

एकभेव समुष्टृत्य प्राणिनं दुः खसागरात् ।

श्रनन्तफलमाप्नोति कि पुनर्ज्ञानदोब हिन् ॥

किमतः स हि धर्मास्ति कि वा ज्ञानं तथाविधं।

श्रन्थदा तिकमस्ती ह यदा स्रृतिषु दृश्यते ॥

श्रतस्तासु प्रदत्तासु ज्ञानवानभिजायते ।

पारं प्राप्य च श्रास्ताणां ब्रह्मलोके महीयते ॥

इति सृतिदानं।

श्रय पुराणदानं तत्र नारदीये।
विदाः प्रतिष्ठिता देवि पुराणेन्नांत्र संश्रयः।
विभेत्य ल्पश्रतादेदो मामयं प्रतिष्यित।
दितिहासपुराणेश्व क्षतीयं निश्वलः पुरा॥
यन दृष्टं हि वेदेषु तदृष्टं स्मृतिभिः किल।
उभाभ्यां यनदृष्टं हि तत्पुराणेषु गीयते॥
(६०)

#### मत्यपुराणे।

पुराणं सर्व्यास्ताणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्। अनम्तर्ञ वक्केभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः॥ पुराणमेकमेवासीदिखान् कल्पान्तरेऽनघ। विवर्गसाधनं पुर्खं शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ निर्देग्धेषु च लोकेषु वाजिक्पेण वें मया। अङ्गानि चतुरो वेदाः पुराणन्यायविस्तराः॥ मीमांसा-धर्मशास्त्राणि परिग्टह्यात्मसात्कतम्। मत्यरूपेण च पुनर्कल्पादावुदकार्णवे॥ अभिषमितत् कथितमुद्कान्तर्गतेन च। श्रुता जगाद च मुनीन् प्रतिवेदश्रतुर्म्भुखः ॥ प्रवृत्तिः सर्वयास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः । कालेन यहणं दृष्टा पुराणस्य ततीन्यम्॥ व्यासरूपमहं क्वता संहरामि युगे युगे ॥ चतुर्लचप्रमाणेन दापरे ६।परे सदा।। तदष्टाद्यधा कला भूलीं केऽस्मिन् प्रभाष्यते। श्रद्यापि देवलोके तत् शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ तदर्थीत ने चतुर्लचं संचेपेण निवेदित: ‡। पुराणानि दशाष्टा च साम्प्रतं तदिहोच्यते॥ नामतस्तानि वच्चामि शृणुध्वसृषिसत्तमाः।

<sup>#</sup> समावासि युगे युगे दति कचित् पाउः।

<sup>†</sup> यदायावेति कचित् पाठः।

<sup>।</sup> निवेशित इति क्वचित्पाठः।

#### वाराहपुराणे।

ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवञ्च मैवं भागवतं तथा।
तथान्यनारदीयञ्च मार्कण्डेयञ्च सप्तमम् ।
ञाग्नेयमष्टमं प्रोत्तं भविष्णनवमन्तथा।
दशमं ब्रह्मवैवर्त्तं लिङ्गमेकाद्मं तथार।।
वाराहं द्वादमं प्रोत्तं स्कान्दञ्चान नयोद्शम्।
चतुर्दशं वामनञ्च कीमीम्पञ्चदशं तथार॥
मात्यञ्च गारुङ्ञ्वेव ब्रह्माण्डमष्टाद्मं तथाः॥

#### कालिकापुराणे।

शैवं यहायुना प्रोत्तं वैरिचिं वैष्णवं तथा।
यदिदं कालिकाख्यच मूलं भागवतं स्मृतम्॥
सीरच नारदीयच मार्कण्डीयच विज्ञजम्।
वामनं कीर्मां माल्यच सप्तदशच गारुड़म्॥
बन्धाण्डमष्टादशं ज्ञेयं पुराणच न संस्रयः।

## सीरपुरासात्।

यदुत्तं भानुना पूर्वं पुत्राय मनवे हिजाः।
तद्हं संप्रवच्यामि ऋणुष्टं वदतो मम॥
सगैस प्रतिसगैस वंग्रमन्वन्तराणि च।
वंग्रानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलच्यं॥
यत्नतोपपुराणानां लिखिला लच्चणं स्मृतं।
बाह्मं पुराणं तत्राद्यं संहिताभ्यां विस्कृषितं॥

अञ्चाण्ड्य नतः पर्मिति कचित्पाठः !

श्लोकानां दशसाहसं नानापुर्वकथायुतं। पाझं हितीयं कथितं तृतीयं वैचावं स्मृतं॥ चतुर्धं वायुना प्रोक्तं वायवीयमितिकाृतं। तती भागइयं प्रीतं , भागइयविभूषितं ॥ चतुर्भिः पर्वभिः प्रोतं भविष्यं तद्नन्तरं। मार्के ग्डेयम्या नेयं नारदीयमतः परं॥ दशमं ब्रह्मवैवर्त्तं लिङ्गमेकादशं स्मृतं। भागदयेन लिङ्गञ्च तृती वाराह्म तमं॥ संयुक्तमष्टभिः खण्डैः स्कान्दचैवात विस्तरं। ततस्त् वामनं कौर्म भागदयविराजितं॥ मात्यञ्च गारुडं प्रीक्तं ब्रह्मार्डं च ततः परं। भागदयेन कथितं व्रह्माण्डमभिसंज्ञितं॥ खिलान्यपपुराणानि यानि चीकानि स्रिसि:। इदं ब्रह्मपुराणस्य खिलं सीरमनुत्तमं ॥ संहितादयसंयुक्तं पुण्यं शिवकयात्रयं। ग्राचा सनत्कुमारीक्षा द्वितीया सूर्थ्यभाषिता॥

## क्भीपुराणे।

अन्यान्युपपुराणानि मुनिभि: कथितानि तु।
श्राद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहमतः परं॥
स्तीयं नारदमुहिष्टं कुमारेण तु माषितं।
चतुर्यं भिवधमीएकः सान्तानन्दीशमाषितं॥

ततो भागवनं प्रोक्तिसित पुखकान्तरेपाठः ।

दुर्वाससीतामा यथं नारहोत्तमतः परं।
कापिलं मानवं चैव तथैवी गनसेरितं॥
ब्रह्माण्डं वारुणं चाथ कालिका ह्वयमेव च।
माहे खरं तथा भाग्यं सीरं सर्वार्थसच्चयं॥
पराभरीतां प्रवरं तथा भाग्यतं हयं।
इदमष्टाद्रभं प्रीतां पुराणं की की संस्रितं॥
चतुर्वा संस्थितं पुर्णं संहितानां प्रभेदतः।

# मत्स्यपुराणे।

पाद्मी पुरासे या प्रोक्ता नरसिं हो पवर्षना ।
तता ष्टाद्यसाहस्नं नारसिं हमिहोच्यते ॥
नन्दाया यत्र माहाल्यां कार्त्तिकेयेन वर्ष्यते ।
नन्दीपुराणं तत्नोकौर्याख्यातमिति कीर्त्यते ॥
यत्र साखं पुरस्कृत्य भविष्यति कथा न कम् ।
प्राच्यते तत्पुनलीं के साख्यमेव सुनिव्रताः ॥
एवमादित्यसं ज्ञच्च तत्त्रैव परिपठाते ।
अष्टाद्यस्यस्तु पृथक् पुराणं यत् प्रदृष्यते ॥
विजानीध्यं ॥ दिजञ्जेष्ठास्तदेतस्यो विनिर्मितं ।
पञ्चाङ्गवत्पुराणं स्वादाख्यानमितरत् स्मृतम् ॥
सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशमन्वन्तराणि च ।
वंशानुचरितच्चिति पुराणं पञ्चलच्चणं ॥
वृद्याविष्यु कैवद्राणां माहात्मं सुवनस्य च ।

विविग्तिमिति क्वचित् पाउः ।

स संहारं प्रद्यित पुराणं पञ्चवर्णता ॥
धर्मश्रार्थय नामय मोचय परिकीर्त्य ते ॥
सर्व्येष्विप प्राणेषु तिहर्षे च यत्फलं ।
सात्विकेषु च कल्पेषु माहास्मामधिकं हरेः ॥
राजसेषु च महास्मामधिकं ब्रह्मणीविदुः ।
तहर्गेथ माहास्मान्तामसेषु शिवस्य च ॥
सङ्गीर्णेषु सरस्वत्याः पिट्टणाञ्च निगद्यते ।
तथा । त्रष्टाद्य पुराणानि क्रत्वा सत्यवतीसुतः ॥
भारताख्यानमखिलं चक्रे तदुपट्टहितम् ।
लच्चेषेकेन तत् प्रोक्तं वेदार्थपरिट्टहितं ॥
वाल्मीकिनापि यत् प्रोक्तं रामायणाख्यमुत्तमं ।
ब्रह्मणाभिहितं यच सत्कोटिप्रविस्तरात् ॥
श्राहृत्य नार्देनैव वाल्मीकाय पुनः पुनः ।
वाल्मीकिना च लोकेषु धर्मकामार्थसाधनं ।।
एवं सपादाः पञ्चेते लच्चास्तेषु प्रकीर्त्तिताः ।

मत्खपुराणे।

ऋषय जनुः।

पुराणसंख्यामाचच्च स्त विस्तरतः क्रमात्। दानं धर्ममग्रेषञ्च यथावदनुपूर्व्वगः॥

स्त उवाच।

इमभेव पुरा प्रयं नीदितः पुरुषोत्तमः। यदुवात्त सविष्वात्मा सुनयस्त्रस्त्रिबीधतः॥ पुराणानि दशाष्टी च सास्पृतं तदिहीचते। नामतस्तानि वस्थामि ऋणुध्वस्विसत्तमाः॥ ब्रह्मणाभिहितं पूर्वां यावसाह्नं मरीचये। ब्राह्मन्तद्यसाहस्रं पुराणं परिकीर्त्यते॥ लिखिला तच योद्<mark>याज्ञलधेनुसमन्तितम्।</mark> वैशाखां पौर्णमास्यान्तु ब्रह्मलोके महीयते ।। एतदेव यदापद्ममभूषे रामयञ्जगत्। तं इत्तान्ता ययं तहत्या इमित्यु चते बुधैः॥ पाद्मं तत् पञ्चपञ्चाशत्साहसाणीह पठाते । तत्प्राणं च योदयासुवर्णकमसान्वितम्।। ज्येष्ठे मासि तिलैर्धुतां सीऽम्बमधपालं लभेत्। वाराहकल्पष्टतान्तं अधिकत्य परागरः।। यत्राह धर्मानिखलान् तद्युत्तं वैष्णवं विदुः। तदाषाढे च योदयाहृतधेनुसमन्वितम्॥ पौर्समास्यां विपूताला सपदं याति वारुणं। तयोविंगतिसाहसं तत्पुराणं विदुर्व्धाः॥ खेतकल्पप्रसङ्गेन धर्मान् वायुरि हाववीत्। यत्र तद्वायवीयं स्थादुद्रमाहात्मारसंयुतम् ॥ चतुर्व्वि ग्रत्सहस्राणि पुराणं तदिही चति । त्रावर्षां त्रावर्णे मासि गुड्धेनुसमन्वितं ॥ योदचाइधिसंयुक्तं ब्राह्मणाय कुटुम्बिन । शिवलोके स पूताला कल्पमेकं वसेवरः ॥ यताधिकत्य गायतीं वर्ष्यते धर्मविस्तरः।

वनासुरवधीपतं तद्वागवतसुच्यते ॥ सारखतस्य कल्पस्य मध्ये येस्पूर्नरामराः ।। तदृत्तान्तोद्भवं लोके तद्वागवतसुच्यते। लिखिला तच योदचाडिमसिं इसमन्वितं। पीर्णमास्यां प्रीष्ठपद्यां स याति परमं पदं ॥ श्रष्टाद्यसहस्राणि पुराणं तत् प्रकीर्त्तितं। यवाच नारदोधनान् वच्त्वल्यास्त्रितां स्विच ॥ पञ्चविंशसस्साणि नारदीयं तदुच्यते। तदिदं पञ्चद्थां तु योदचा हमसंयुतं ।। उत्तमां सिडिमाप्नीति पुनरावृत्तिदुर्लभं। यत्राधिकत्य शक्तीन् धन्मधिमीविचारणं॥ पुराणं नवसाहस्रं मार्केण्डियमिहोच्यते। परिलिख्य च योदयासीवर्णनिसंयुतं। कार्त्तिका पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलभाग्भवेत्। यत्तरीयानकलस्य वत्तान्तमधिकत्य च।। विशिष्ठायाग्निना प्रोत्तमाग्नेयं तत् प्रचचते। लिखापयित्वा योद्यात् हेमपद्मसमन्वितं ॥ मार्गशीर्षे विधानेन तिलधेन्वान्वितं तथा। एतत् षोड्यसाहस्यं सर्वेक्रतुफलप्रदं।। यताधिकत्य माहात्मामादित्यस्य चतुर्भाखः। अघोरकत्पवृत्तान्तप्रसङ्गेन जगत्पतिः ॥

<sup>\*</sup> द्रेमध्यक्षममन्वितमिति क्वचित्पाडः।

नवमे कथयामास भृतपामस्य लच्च । चतुर्दे यसहस्राणि तथा पश्चयतानि च।। भविष्यचरितपायं भविष्यत्तदिहीचते॥ तत्योषे मासि योद्यात् पौर्णमास्यां विमलारः। गुडकुम्भसमायुक्तमनिष्टामफलं लभेत्।। र्यन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिक्तत्य च। सावर्णिना नारदाय क्षणमाहालासंयुतं॥ यत्र ब्रह्मवराहस्य चरितं वर्ष्यं ते सुहुः। तदष्टाद्यसाइसं ब्रह्मवैवर्त्तम्चते। पुराणं बच्चवैवर्तः योद्यान्नाघमासि 🔻 ॥ पौर्णमास्यां स भवनं ब्रह्मलोके महीयते। यचामिलिङ्गमध्यस्य: प्राह्यदेवी महेष्वरः ॥ धन्मार्थनाममोचार्यमाग्नेयमधिकत्य च। कर्ला तम्ने क्रिमित्युक्तं पुराणं ब्रह्मणा स्वयं।। तदेकादशसाहस्रं फालगुन्यां यः प्रयक्ति। तिलधेनुसमायुन्नं स याति श्वितसात्मतां ॥ महावराहस्य पुनर्माहालामधिकत्य च। मानवस्य प्रसङ्गेन कल्पस्य मुनिसत्तम । चतुर्विं ग्रत्सहसाणि तत्पुराणमिहाचाते॥ विष्णुनाभिहितं चौखै तहाराहमिहोचते॥ काञ्चनं गरुडं कत्वा तिलधे नुसमन्वितं। पीर्णमास्यां मधी दत्ता ब्राह्मणाय कुटुम्बिन ॥

वराइस प्रसादेन पदमाप्रोति वैषा । यत्र माहेखरान् धकानिधिकत्य च वस्तुखः ॥ बाली तत्पु वर्षे हते चरित वपहं हितं। स्तान्दवाम पुराचं तदेकाभीतिर्निगदाते ॥ सहस्राणि मतं चैकिमिति मर्खेषु पठाते। पारेलिख्य च यो दचा है मशूलसमन्वितं ॥ ग्रैवच परमाम्रोति सकरापगमे रवेः। विविज्ञमस्य माद्यालामधिकत्य चतुर्नुदः ॥ विवर्गमभ्यधात्तव वामनं परिकीत्तितं। प्राणं दगसाहसं कूर्यकल्पानुगं धिवं।। यक्तरिषुवे दद्याहै गावं यात्यसी पदं। यत्र धन्मार्घकामानां मोचस्य च रसातले ।। मान्नालंग कथयामास कूर्यक्पी जनाई नः। इन्द्रच्याप्रसङ्गेन ऋषीणां यक्तसनिधी ॥ सप्तद्यसङ्खाणि लच्मीकल्पानुसङ्गिकं। योदयादयने कुमां हिमक्मीसमन्वितं।। गोसहस्त्रप्रदानस्य स फलं प्राप्न्यात्ररः। श्वतीनां यत्र कल्पादी प्रवृत्त्यर्थं जनाईनः ॥ मत्यक्षी च मनवे नर्सिं होपवर्णनं। ष्यधिकत्यावयोत्सप्तकत्पद्यतः मुनिव्रताः ॥ तका हाकामित जानी धं सहस्राणि चतु हैय। विषावे हेममत्येन धेन्वा चैव समन्वितं।।

<sup>\*</sup> प्रदानेनेति कचित् पाटः।

यी द्यात् पृचिबी तेन द्ता अवित वाखिला। यदा च गावडे कली विखाण्डाहरडी द्ववं।। श्रिषकत्याव्रवीत् कच्ची गार्डं तदिशोचते। तदष्टादय चैकच सहस्राणीह पठाते ॥ सीवर्ण-हेमसियुनसंयुक्तं वितुवे नरः। यो ददाति परां सिंडिमाग्नीति शिवसिन्धिं॥ ब्रह्मा ब्रह्मा ज्ञा गड्डमा हाला अधिकत्या ब्रवी तप्तः। तच दाद्यसाहस्त व्रह्मा एडं दियता धिकं॥ भविष्याणाञ्च कत्यानां त्र<mark>ुयते यच</mark> विस्तरः। तद्वचार्रियाणन्तु ब्रह्मणा समुदाहृतं ।। योद्याच व्यतीपात पत्तीर्षयुगसंयुतं। राजसूयसहस्तस्य फलमाप्नाति मानवः॥ हिमधेन्वा युतं तच वच्चलीकफलप्र<mark>दं।</mark>

## सीरपुराणे।

#### तदेव पुराणमधिकत्या ह।

इयं प्रातमाख्याता संहिता पापनाशिनी।। वैवम्बताय मनवे किषता रविणा पुरा। दानमस्य पुराणस्य दानानामुत्तमं दिजाः। योदयाच्छिवभन्नाय ब्राह्मणाय तपिखने ॥ यानि दानानि लोकेषु प्रसिद्धानि दिजीत्तमाः। सर्वेषां फलमाप्राति चतुर्द्रम्यात्र संसयः॥ अन्यान्यपपुराणानि सिहर्णानि पर्वणि।

तिखिता यः प्रयक्तेतु स विद्यापारगी भवेत्॥
प्रिवधक्योदियास्त्राणि यः प्रयक्ति पुर्णधीः।
सोऽनन्तफलमाप्नाति प्रिवधक्यप्रकायनात्॥
स्वापुराणि।

धर्मा - ध-काम-मोचाणां सारकारतमुचते।
तदेकस्य प्रदानेन वेदयास्त्रप्रदो भवेत्॥
रामायणं लिखिला तुयः समयं प्रयच्छित।
तस्य प्रसन्ता भवति पद्मवस्थैः सरस्तती॥

विक्रिपुराणे।

पुराणं भारतं वाणि रामायणमयाणि वा। दत्ता यत्फलमापीति न तत्तव्वे भेहामखे:॥

कूर्यपुराखे।

तदेव पुराणमधिकत्याह । ब्राह्मी पौराणिकी चेयं संहिता पापनाणिनी । लिखिलेमाच योदचाहेणाखे मासि सन्नत ॥ विप्राय वेदविदुषे तस्य पुष्यं निबोधत । सर्व्यपापविनिक्षुंक्तः सर्वेष्वर्थसमन्वितः ॥ भुक्तातु विपुलान् भोगान् विद्यावान् धनवान् भवेत् ।

इति पुराणदानविधिः।

म्रघ पुराणमवणहानं।

तन महाभारते।

श्रतः परं प्रवच्चामि यानि देयानि भारत । बाचमाने तु विप्रेभ्यो राजन् पर्वाण पर्वाच ॥

खस्तिवाचा विधानादी ततः कार्यं प्रवर्त्तते। समाप्ते पर्वाण ततः खग्रत्या तर्पयेहिजान् । जादी तु वाचकं पूज्य रसगस्यसमन्वितम्। विधिवद्वीजयेद्राजन् सध्पायसमुत्तमं ॥ तती मूल-फलप्रायं पायसं मधुसपिषी। चास्तिके भोजयेद्राजन् दद्याचे व गुडोदनम्॥ अय धूपैच पूप<mark>ैच मोदकें समन्वितं।</mark> सभापर्वाण राजेन्द्र हविषां भोजयेहिजान् ॥ त्रार खनेर्मूल पलै स्तर्पयेच हिजी त्रमान्। यारखपर्व्यासाद जनकुश्वान् प्रदापयेत्॥ तर्पणानि च मुख्यानि धान्यमूलफलानि च। सर्व्वनामगुणीपेती विप्रेभ्यस्तं प्रदापयेत्॥ विराटपर्व्वणि तथा वासांसि विविधानि च। उद्योगे भरतश्रेष्ठ सर्वकामसमन्वितः। भोजनं भोजयेडिपान् गत्ममाखैरलङ्कातान्॥ भीषपर्वण राजेन्द्र दत्ता पानमनुत्तमं। ततः सर्वगुणीपेतं अनन्दयात् ससंस्कृतं ॥ द्रीणपर्व्या विप्रेभ्यो भीजनं परमार्जितम्। यराय देया राजेन्द्र चापान्यसिवरास्तथा॥ कर्णपर्वेखपि तथा भोजनं सार्वेकामिकम्। विप्रेभ्यः संस्कृतं सम्यग्दद्यासंयतमानसः॥ यत्वपर्वणि राजिन्द्र मीदकै: सगुडोदकै:। सभूपे स्तर्पणै यैव सर्वे मनं प्रदापयेत्॥

गदापर्वेण्यपि तथा सुहसियं प्रदापयेत्। चीपर्वं वि तथा रही स्तर्पये दिधिव हिजान् ॥ कतोदनं पुरस्तान् ऐषीके दापयेत् पुनः। ततः सर्वगुणीपतमनं द्यास्संस्करं॥ गान्तिपर्व्या च तथा इविषं भोजयेहिजान्। चाम्बमेधिकमासाद्य भीजनं साव्वकामिकं॥ तयात्रमनिवासे तु इविषा भीजयेहिजान्। मीयले सार्वगुणिकं गन्धमात्यानुलेपनं ।। हरिवंशे तथा पार्थ पायसं चारुभोजनं। पारणे पारणे राजन् यथावद्वरतर्घभ ॥ समाप्य सर्वां प्रयत: संहितां यास्त्रकीविदः। ग्रुभे देगे निवेण्याय चौमवस्तादिसंवृतं ॥ श्रुक्तास्वरधरस्तव श्रुचिभूत्वा खलङ्कतः। त्रचेयेतु यद्यान्यायं गन्धमाल्यैः पृथक् पृथक्॥ संहितापुस्तकान् रागात् प्रयतः सुसमाहितः। भच्चेभी ज्येष पेयेष कौतुकै विविधे: श्रुभे: ॥ हिरण्यच सुवर्णेच दिच्णां तव दापयेत्। देवताः कीर्त्तयेसार्वान् नरनारायणी तथा।। तती गसीय माल्येय खलड्डल हिजोत्तमान्। तपंयेदिविधैः कामैदानेरतादिकैस्तया॥ भुक्तवसु च विष्रेषु यथा बसम्प्रचारयेत्। वाचकं भरतत्र्वेष्ठ भाजियेत्वा खलङ्गतं ॥ बाह्मसेषु प्रसन्नेषु प्रस्तास्तस्य दैवताः।

वाचके परितृष्टे तु छभा प्रीतिरनुत्तमा ॥ तती विवर्ण कार्थ संहितानां भरतर्षभ । इतिहाससमं ऋला यथावदनुपूर्वि ॥ संयताला छचिर्भूवा पारङ्गवा तु भारते। तेषां चढानि देयानि युला भारत भारतं।। बाचार्यस्थी यथायित भन्नया च भरतर्षभ । महादानानि देयानि यानानि विविधानि है।। गाव: कांस्योपदोहाय कन्याय सुमनोहराः। सब्द कामगुणोपेता यानानि विविधानि च ॥ भवनानि विचिवाणि भूमिवासांसि काञ्चनं। वाहनानि च देयानि हृद्या मत्तास वार्णाः॥ ग्रयनं ग्रिविकासैव सम्दनास स्वलङ्कताः। यदाहु वरं किञ्चित् किञ्चिद्स्ति महद्वसु॥ तत देयं दिजातिभ्य आत्मा दासास सूनवः। अहया पर्या हृद्या क्रमगः पाठपार्गाः ॥ यितितः समना भूवा सुयुतस विमलारः। एवं करोति यो विदान्दानं पच प्रतिष्ठितं ।। सर्वयज्ञफलं प्राप्य स देवै: सह मोदते। यवानेन प्रकारेण भारतं त्रावयेवरः ॥ ति द्यादानमा हात्म्यात् लीका नुषरित श्वसी।

> द्ति पुराणयवणदानविधिः। भय सर्वेशास्त्रसाधारणदानविधिः।

#### तन देवीपुरचे।

विद्यादानं प्रवच्छामि येन तुष्यन्ति मातरः। लिख्यते दीयते येन विधिना तं ऋणु प्रभी ॥ तथा। ऋण्वतां जायते भित्तस्ततो गुरुसुपासते। स च बिद्यागमान्विति विद्यायुस्वामिती नृप॥ श्रीताडपत्रके सच्चे समे पतससच्चिते। विचित्रकञ्चिका पार्खे चर्माणा संप्रटीकते॥ रक्तेन वाष्ट्र कच्चेन सदुना रङ्गितेन च। दृढसूत्रनिवडीन एवं विधिक्ततेन च। यस्तु दादगसाहस्त्रीं संहितामुपलेखयेत्। ददाति चाभियुकाय स याति परमाङ्गतिम्॥ पूर्वीत्तरप्रवे देशे सर्ववाधाविवर्जिते। गोमयेन ग्रुभेनेव कुर्यानाएड तकं बुधः॥ धनुईस्तप्रमासेन ग्रमच चतुरस्रकम्। तस्य मध्ये लिखेत्पद्मं सितरक्तसितादिभि:॥ सर्वर्तुनामजैः पुष्पेर्भुषयेत् सर्वतो दिशम्। वितानन्दापयेत् मूर्जि ग्रभिचनविचिनितम्। पाखतोसितवस्त्रेय सम्यक् ग्रीभां प्रकल्पयेत्॥ कन्दुकैरर्षचन्द्रेय दर्पणैयामरेस्तथा। घण्टाकिङ्किणिग्रब्दैय सर्व्वतयापकल्पयेत्॥ तस्य मध्ये न्यमेद्यन्तं नागदन्तमयं ग्रथम्। अधः किञ्चिनिवदन्तु जर्दतीपि सुसंयुतम ॥ शोभितं दृढवत्थेन वदं स्वेण वृद्धिमान्।

तस्योर्डं विन्यसे दिदान् पुस्तकं लिखितं श्रमम् ॥ श्रालेख्यमपि तनेव पूजये दिधिना ततः । निरूद्केस्तया पुष्यैः कमिकी टिविवर्जितैः॥ चन्दनेन सदपेंण भसाना वावधूलयेत्।

सदपेंग, सगमदसहितन।

धूपय गुग्गुर्देयस्तुक्षागुक्मित्रितः। दीपमाला तथाचाये नैवेदां विविधं पुन:॥ स्वाद्यं पेयं सितं लेच्चं चूष्यस्वा विनिवेदयेत्। पूजयेच दिशां पालान् लीकपालान् यथाक्तमं॥ कन्यास्त्रियय सम्पूज्य मातरः कल्पयेच वा। पुस्तकं देवदेवीय विप्राणां दिचणां तथा।। स्वमत्त्रा चैव दात्र्या तृपः पौरांश्व पूजयेत्। तया सम्पूजयेदत्स लेखकं प्रास्त्रपारगम् ॥ क्रन्दोलचणतत्त्वचं सत्कर्वि मधुरखरम्। प्रनष्टं सारति यन्यं श्रेष्ठं पुस्तकलेखकम् ॥ नाभिसत्तिविच्छितं नच स्रच्योर्न कर्वोः। नन्दिनागरकैळ चैं लेखयेच्छिवपुस्तकम ॥ प्रारुख पञ्च वे श्लोकान् पुनः शान्तिन्तु कारयेत्। रात्री जागरणं कुर्धालार्ज्व प्रेचां प्रकल्पयेत्।। नट-चार्ण-नग्नेय देव्याः नथनसंभवेः। सर्वे प्रेचां, सर्वे प्रकारप्रेचणकं। प्रत्यूषि पूजयेक्कोकांस्ततः सर्वान्विसर्जयेत्॥ ĘC

एकान्ते समनक्केन विश्वतेन दिने दिने। निष्पाद्य विधिनाने सृचे नच श्रभवासरे॥

ख़्बे, ग्रुभनचने।

ततः पूर्वीक्तविधिना पुनः पूजां प्रकल्पयेत्। तथा विद्याविमानं तु सप्तपञ्च निभूमिकं ।। विचित्रवस्त्रयोभाव्यं ग्रुभलचणलचितं। कारयेलार्व तोभद्रं किङ्किणीरवकान्वितं।। द्र्पंगैरईचन्द्रैय घण्टा-चामरमण्डितं। तस्मिन् भूपं समुत्चिष्य सुगन्धचन्दनागुर्ना। तुक्षकं \* गुग्गुलं वत्स शक्तिमधुमित्रितं। पूजयेत् पूर्ववत्सर्वान् कन्या-स्ती-दिजदुः खितान् ।। तथा तत्पुस्तकं वत्स विन्यसेहिधिपूर्व्वकं। एवं कला यथा विद्याः प्रीयन्तां मात्री मम ।। यस्यैव सत्तंतच्छास्त्रन्तं पुस्तं परिकल्पयेत्। यस्यैव सत्तां यस्यैव देवस्य सत्तां सम्बन्धितं पुस्तां परिकल्पयेत् पुस्तकं तं देयं परिकल्पयेत् भावयेदित्ययः। तथा तपस्तिनः पूज्याः सन्ब प्रास्त्रार्थपारगाः। शिवब्रतधरा **मुख्या वि**खाुधर्म्मपरायणाः ॥ महता जनसङ्गि रथस्यं दृढ्वाहनैः। युवभिश्वाभिती नेयं यस्य देवस्य चागमं ॥

चगुरिमिति कचित् पुस्तके पाडः।

सामार्च्य सर्व्वतीर्घेषु अमात्रणां भवनेषु च। तिस्मन् पूजां तथा ज्ञत्वा देवदेवस्य शूलिन:॥ समर्पयेत् प्रणस्ये शं प्रीयन्तां मातरी मम। सदाध्ययनयुक्ताय विद्यादानरताय च॥ विद्यासंग्रहयुक्ताय क्षत्रमास्त्रायमाय च। तेनैव वर्त्तते यस्तु तस्य तं विनिवेदयेत्॥ जगहिताय वे ग्रान्ति सन्धाय वाचयेत्तया। तेन तोयेन दातारं मूर्धि सम्यक् निषेचयेत्॥ शिवं वन्दे ततः शब्दम् चार्थः जगतस्तथा । एवङ्गते महाशान्तिर्देशस्य नगरस्य च॥ जायते नाच सन्देहः सर्वे बाधाः ग्रमन्ति च। अनेन विधिना यस्त विद्यादानं प्रयच्छिति॥ सभवेत्रव लोकानां दर्भनाद्घनागनः। स्तोऽपि गच्छिति स्थानं व्रह्म-विषान्मस्कृतम्॥ सप्तपूर्वापरान् वंशान् आलानः सर्वं मेव च। उडुत्य पापकलिलाहिषाुलोके महीयते ॥ यावन्ति पनसंख्यानि अचराणि भवन्ति हि। तावत् स विष्णुलोकेषु क्रीडते विविधै: सुखै: ॥ ततः चितिं समाधाती देव्या भितापरी भवेत्। समस्तभोगसम्पन्नी विद्वां जायते कुले ॥

नन्दिपुराणे।

यदेतत् पुरामाखातं विद्यादानस्य साम्प्रतम्।

देश-काल-विधियदा-पात्र-योगात्तवा व्धः ॥ प्राप्नीति कोटिगुणितं फलं विद्याप्रदानतः। गुरुमाराध्य यत्नेन विद्यात्याख्यानपार्गं ॥ याच्या भाच्या प्रणामिन विद्यादानं समारभेत् तथा। विद्या च मुख्या दानानां गुरुतीऽस्य विधिम्बुधः॥ युवा विद्याच विधिवत् यदया भावितासना । सत्याचे स्यस्तु तान्ददाहिशेषाहुणशालिषु ।। उपयोग्यञ्च यदास्य तत्तस्य प्रतिपाद्येत् । सुरालयेषु सिद्वेषु यथाविभवविस्तरैः ।। दातव्यास्तु प्रयत्नेन महापुखफलार्थिभः। शुभे नचतद्वसे शुभे वापि दिनग्रहे।। लैखयेत् पूज्य देवेशान् रुद्रब्रह्मजनार्द्दनान्। पूर्व दिग्विजितो भूला लिपिज्ञो लेखकोत्तमः॥ निरोधिहस्तवाहुय मघीपाचावधारणात्। एकान्तयोपकरणं यस्यासी लेखकोत्तमः॥ विद्याधारं प्रकुर्वीत हेमरूप्यमयं ग्रुभम्। नागदन्तमयं वापि श्रभदारमयं तथा॥ मनीज्ञमगुरुं रस्यं स्रच्णयन्त्रप्रयोगजम् ! सङ्गोचपत्रसंयुत्तां विकासिन समन्वितम्॥ नागदन्तमयः, इस्तिदन्तनिर्मित ईत्यर्थः। तच विद्यां विनिह्तिां कुर्यात् पुस्तकसंस्थिताम्॥ कुथाच पुस्तकं तस्य लिखेद्दाङ्गुलविस्तृतम्। ग्रभं ऋच्णञ्च रम्यञ्च क्षणां मेचिकतञ्च वा॥

श्रयवा रत्तपद्माभं भेचकालङ्गृतं श्रभम्।

कार्पासस्त्रयितं नानागन्धाधिवासितम् ॥

भेचकालङ्गृतं, मयूराईचन्द्रालङ्गृतम्।

मघीभियापि नेकाभियतुर्व्वर्षाभिरेव च।

इटस्तभानयुक्ताभिर्मेचकैयाप्यनेकशः॥

दृढस्तकानयुक्ताभिर्मे चने याप्यने क्याः॥ स्तमानं, मघीस्थैर्यहेतु। लेखनीभिय दिव्याभिर्हेमचित्राभिरेव च। बहिय वर्णं कुर्वीत पुस्तकस्य मनीरमं॥ पीतैः रक्तैः कषायैर्व्या सुनिवदं विचित्रितम्। रम्यं लघु सुविस्तीर्णं निग्रस्थियसिसंयुतम्॥ विद्याधारं ततोयन्त्रसंस्थितं पूर्व्वपुस्तकम् । ग्रहे मनोर्मे गुप्ते सुधानेपितिभित्तिने॥ नानारागाङ्रोपेते गुज्विस्वमनोरमे। धूपामीदमनोचे तु विताननपरिस्तृते॥ लेखकी बुडिमान् स्नातः शक्तपृष्णांबरीज्वलः। सुवर्णमुताकेयूरी मुद्रिकाशीभिताङ्ग्लिः॥ सुसमिड मधीभाग्छे लेखनीयास्त्रसंयुते। आरभे त्रूर्यघोषे ए पूजां देवान् पितृं स्तथा॥ ब्राह्मणान् खस्तिवाचादी ग्रास्त्रच यावयेहुधः। श्रीकपञ्चकमादी तु दशकं वापि लेखरीत्।। ततो नचनयोगेन हितीयेऽहनि तमिष्वत्। तादृश्नेव विधिना पुर्णाहै: श्रभसंयुतै: ।। ततः समाप्ते गास्तेतु प्नः पुर्खाइसंयुतम्।

कुर्यात्तदहोराते च पानभोजनवस्तुभिः॥ उभयं वापि तक्के ख्यं समी कुर्य्याच वाचकम्। उभयं लेख्यं वाचयन् समीकुर्यादिल्यधः ॥ जनाधिके य संयुक्तं वर्षे की वादिभिस्त्या। अनुखारविसर्गेंस युक्तायुक्ते वि चारयेत्।। मास्तं प्रकृतया युक्त्या पुनक्तयं विशीधयेत्। जनार्थोत्या प्रसङ्घ छन्दयीग्यतया तथा ।। स्वान्तरार्थबोधेन प्रश्लोत्तरविवेकतः। असुचलाच गास्तस्य समुदायार्थवोधतः ॥ प्रक्रान्तस्चनोहे ग्रैगिदितै चोदितै रपि। बह्वर्यानाञ्च ग्रव्हानां योग्यासत्तिं परीच्य तु ॥ सर्व्य शास्तावबोधेन कारकार्यंरविद्वतेः। क्षचिच ग्रब्दं वज्येव प्रक्ततार्थं निरूपयेत्।। छन्दसाञ्चापि बुद्धा तं हत्तसं योगमी सितम्। एवं विद्यां तु मिधावी गास्तं सत्कत्य कतस्त्रगः।। गद्याहिभवहिं चैं: सुरायतनवेश्मसु। व्यतादेशलिपिन्यासं व्यत्तनागरमुचते ।। व्यत्तदेशलिपिन्यासव्यत्तो हे शानुसारिणी। लिपिपनन्यासे, अचरनिर्माणे स तथा। आरोप्य याने रत्नाच्ये श्रभवस्तपरिष्कृते। घणाचामरशोभाच्ये रत्नदण्डातपतिणि॥ गजवाजिर्थस्यं वा महाशाभसमन्वितम्। पुरती गीतनृत्वेन नानावाद्यर्वेण च ॥

मङ्गलैब्बे दिनिघीषैदेवाय विनिवेदयेत्। नानारूपोपहारैय सम्प्रच तु दिवाससः॥ दच्चा च<sup>र्</sup>पुस्तकं तत्र पि<mark>त्तृषां धर्मामुहिश्चेत् ।</mark> बान्धवानाञ्च द्वयानां अनन्तफलमिक्क्या।। ततीद्त्वा विधानेन तां विद्यां शिवमन्दिरे। ततय अचये दिपान् रुद्रभतांय मानवान् ॥ यथाश्रित च कर्त्तवा उत्सवाः स्वेषु वेश्मसु। राज्ञातु नगरे कार्था यामे यामाधिपैस्तथा॥ ग्टहे ग्टहस्थै: कर्त्तव्य उसवी बस्<mark>धिः सह।</mark> स्रातैः श्रुक्तैः समालब्धैः स्विभिः सुसमाहितैः ॥ प्रीतियु तेस्ततः याव्यं पास्तं यहासमन्वतैः। वाचर्कं दचयेत्तन यथाविभवविस्तृतः ॥ गुरुञ्च भत्त्वा मतिमान् यथायति ह्यमायया। ततः पुष्पेश्च भूपेश्च श्रावकान् सम्प्रपूज्येत् ।। याचको ब्राह्मणः प्राज्ञः श्रुतशास्त्रो महामनाः । अभ्यस्ताचरविन्यासी वृत्तशास्त्रविशारदः। मन्दार्थवित् प्रगरभस विनीतो मेधया पुनः॥ 💎 गीतन्त्री वाक्यसुत्राच्यः खरोनाविलभाषकः। गुरु धर्मवान् प्राज्ञः युत्र एस्त्रो विमलारः ॥ विपः प्रक्षतिसंग्रुदः ग्रुचि: स्मितमुखः सदा। सुवत्ता वत्त्रशास्त्रज्ञः शब्दशास्त्रविशारदः ॥

सच्चेशास्त्रविशारद द्ति काचित पुस्तके पाडः।

अभ्यस्त्रशास्त्रसन्दोत्तः प्रकृतार्थप्रवर्त्तकः। वत्त्रशास्त्रस्त्रः, छन्दःशास्त्रवित्। प्रकृतार्थप्रवर्त्तकः,

प्रस्तुतार्थाभिधायिना प्रक्रमञ्जतव्याख्या-पौर्वापर्थ्यार्थविष्टभी।

अध्याय-सर्ग-विच्छेद-विभक्त्यर्थप्रयोजनः । शास्त्रार्थपदिविद्यीमान् पदिश्लाकार्थवीधकः ॥ समुदायप्रकीर्सार्थमुख्यमास्त्रानुषङ्गजम् । अनचरच हदस्तु व्यपदिम्यार्थवीधकः।। प्रकान्तादिश पास्त्रार्थिवभागपरिनिष्ठितः । कष्ठाभिमानगूढार्थभङ्गेन च विरोधकः।। यद्वेयवागनालस्यः योत्वत्तप्रबीधकः। संस्कारैः संस्कृतां विद्यां प्राक्षतेः प्राक्षतामपि। यालापमानैर्व्याखानैर्यस शिषान् प्रबोधयेत्। द्शाभिधानविन्यासैबीधयेचापि यो गुरुः।। स गुरु: स पिता माता स तु चिन्तामणि: स्मृत:। यः शास्तीपायमाख्याय नरकेभ्यः समुद्ररेत् ॥ कस्तेन सहगी लोके बान्धवो भुवि विद्यते। यस्य वायश्मिवन्देन हृद्यानायते तमः ॥ महासंसार्रजनीभवं सीऽकीं महाख्ति:। नौडतेनास्य पारुथेन च वैलोग्यमावहेत्॥ न चास्य व्याधिदु:खेषु मलेष्वप्रीतिक द्ववत्। प्रसादयेत्तु कुपितं दुःखमग्नं समुद्रदत्।।

रोगेभ्यवापि यहेन परिचाणेन चोवरेत्॥
एवं व्याख्यां ग्रभां श्रुत्वा गुरुवक्षानरोत्तमः।
विधेयं चिन्तयेद्यस्तु परत्र हितकारणात्॥
त्रण्यात् त्रव्या युक्तः प्रयतोभिमुखोगुरोः।
त्रानव्यसत्कषाचिपौ निष्पुमादी द्यातिद्रतः॥
सदुय संगये जाते प्रकेदाक्यमुदीरयेत्।
गुरुणा चोक्तमेकान्ते श्रदावान्वाक्यमात्रयेत्॥
एतत् क्षतं स्वयं कुर्यात् ससमिद्दाञ्चलान्वितः।

### एतत्कतं, गुरुचेष्टितं।

यप्रस्तुतकथाचिपं यः कुर्याद्यतो गुरोः ॥
स ब्रह्महत्यामाप्नीति गुरुवाक्येष्वनिष्यः ।
यथ युत्वान्यतः यास्तं संस्तारं चाप्य वाग्रमं ॥
यन्यस्य जनयेत् कीर्त्तिं स गुरोबंद्व्यहा भवेत् ।
विस्तारयेच व्यामोद्याद्योऽपि यास्त्रायं मुत्तमं ॥
स याति नरकं घोरमचयं भीमदर्थनं ।
यस्तु वुद्धा नरः यास्तं किच्चित् कुर्यात् ग्रुभाग्रमं ॥
भवेक्तगुणं तद्दे विद्वानिभ्योरतस्य च ।
एवं विधानतो वाच्यं वाचकिन विपिश्वता ॥
तपः समालकं सर्व्यं स्वर्गीद्फलसाधकं ।
ग्रनविंबोध्य व वाच्यमध्यालादि च यद्ववेत् ॥
मृद्धोक्तियुद्धसंचीमं धारावर्त्तन वाचयेत् ।
( ७० )

धारावत्तेंन, वेगेन।

सरागं लिलतैर्वाकोवां चयेददसङ्गे ॥
नानाहत्तानुरूपेण लालित्येन च बाख्येत्।
सगीध्याये समाप्ते च कथापर्यन्त एव वा ॥
प्रयव्द्यव्दसंयोगे कुर्यादिति विरामखं ।
समाप्ते वाचके भीष ब्र्यादेवं विचच्चाः ॥
त्रवधार्य जगच्छान्तिमन्ते यान्युदकं स्त्रेत्।
सुत्रुतं सुत्रुतं ब्र्याद्सु वाख्यातिमत्यदः ॥
स्वातः प्रवर्त्ततां धन्मं राजावास्तु सदा जयी।
धन्मवान् धनसंपन्नो गुरुवाच निरामयः ॥
धन्मवान् धनसंपन्नो गुरुवाच निरामयः ॥
दिति प्रोच्च यथा जातं गन्तव्यं च विभावितः ।
शिचः परस्यरं भास्तं चिन्तनीयं विचच्चैः ॥
मधा-वस्तुपसङ्गेन नानाव्याख्यानभावनैः ।
युक्तिभिष चरेद्याख्यां चिक्रवापि खयंकतैः ॥
युक्तिभिष चरेद्याख्यां चिक्रवापि खयंकतैः ॥
स्वादिने दिने व्याख्यां शृण्यावियते। नरः ।

समयमास्त्र विषय पुंसः
चित्रां ।
रागञ्च मास्त्रात्म सम्प्रेपित
दीवास नामं निमिषण यान्ति ॥
यद्या नयश्चित् मण्यानमास्तमम्बद्याचिष्टितधनीसङ्गः ।
ततः समाप्तावय मास्त्र सम्वद्यो चापि वितीतवृष्टिः ॥

यत्रयार्चयेहा द्याक लपमेवं गुरुच अस्या पित्वविकार्थीं। एव विद्याप्रदानस्य प्रधानो विधिवचते। श्रमेनेव विधानेन ब्राह्मणः गौलगालिनि ॥ प्रबोधयति धीयुक्ते युक्तक्ते वेदवादिनि। विन्यसेत्त् ग्रभं ग्रास्तं महापुण्यनिगीषया ॥ धनैर्घा विपुलेर्दचैर्गुर कला सुतर्पितम्। अध्यापयेकुभान् शिष्यानभिजातान् सुमेधसः। एवं विद्याप्रदानं तु सर्व्वदानीत्तमं स्मृतं॥ सर्वदा सर्ववर्णीनां नरकप्रवसुत्तमं। चनेन विधिना दत्ता विद्यां पुख्यपरीनरः॥ यत्फलचाममेधानां मतस्य सुक्ततस्य च। राजस्यसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलं ॥ तत्फलं लभते मर्ची विद्यादानेन भाग्यवान्। सर्वेसस्यसुसंपूर्णां सर्वेरति।पशीभितां ।। ब्राह्मणेभ्यो महीं दत्ता यहणे चन्द्रसूर्ययोः। यत्मलं लभते मची विद्यादानेन तत् मलं ॥ यावदचरसंख्यानं विद्यते प्रास्त्रसंश्रये। ताबद्वषसहस्राणि खर्गे विद्याप्रदीभवेत्।। यावन्यः पङ्क्षयस्तत पुस्तके चरसंत्रिताः। यावचपनसंख्यानं पुस्तके विद्यते शुभं॥ तावयुगसहस्राणि सकुलो मोदते दिवि। तावती नरकात् कुल्यानुषुत्य नयते दिवि॥

यावच पातकन्तिन क्वतं जन्ममतैरिप।
तस्त्रवं नम्मते तस्य विद्यादानेन देहिनः॥
स जातोमनुजी लीके स धन्यः सच कीर्त्तिमान्।
योविद्यादानसम्पर्कप्रसक्तः पुरुषोत्तमः॥
यथाविभवतो दद्यात् विद्यां ग्राठाविवर्जितः।
याति पुत्यतमान् लोकानच्यान् भोगभूषितान्॥

## वक्लिपुराणे। श्रक्वरीष उवाच।

गवां सवहधादानं भूमिदानं तथा सने ।
ब्रह्माण्डादीनि सर्वाणि कथितानि लया मम ॥
ददानीं श्रीतुमिच्छामि विद्यादानफलं महत् ।
विधिवद्विधं तद्दत्वथयस्व महासुने ॥

#### विशिष्ठ उवाच।

विद्यादानं प्रवच्यामि ययातय्यन्तवाधुना ।
यथादेयं फलं यच तत् यणुष्य तृपोत्तम ॥
यभेऽक्कि ग्रभनचने मण्डपं ग्रभवेदिकम् ।
चतुरस्रं वितानं वा कला तनोपलेपयेत् ॥
गोमयेनोपलिप्ते तु पुष्पप्रकर्शोभिते ।
तन न्यस्यासनन्दियं दिव्यगन्याधिवासितं ॥
संस्थापा पुस्तकं तन धर्माश्रास्तस्य धीमतः ।
बाह्यणान् वेदसम्पूर्णां क्लन्दोलचणपारगान् ॥
लिखापयिला यक्षेन तसमगं ग्रभाच्यः ।

चन्द्रस्थीपरागे वा सङ्गान्ययनवासरे॥
पुर्खे कि तत् सुसम्पूच्य वस्तालङ्कारसूषणैः।

हतिभेन्दायुतं रत्ने हे या तुणवते ततः॥

यास्त्रसद्वावविदुषे वाचकेति प्रियम्बदे।

तच्छास्तं स्ववतां नित्यं जनानां नामयत्यषं॥

दातुस्तस्माद्वविवक्षान्तः स्वतीर्थानां विधिवद्यज्वनां तथा॥

तत्पुर्खं समवाद्रोति विधिवच्छास्त्रदः पुमान्।

#### वाराच्युराणे।

विद्यादानविधि वस्त्रे ययातलेन ते पुनः ।
दत्तेन तत्प्रलं तस्य दातुरस्य समासतः ॥
उक्ते समारभेत्काले निक्नोन्नतिवर्वर्जते ।
ससमे भूपदेशे च गोमयेनोपलेपयेत् ॥
पुष्पप्रकरसम्पन्ने गीतवाद्यसमाक्तले ।
श्रमलाश्वतुरस्नाक्ता चन्दनेनैव कारयेत् ॥
पुस्तकं तत्र संस्थाप्य गन्धपुष्येः प्रपूजयेत् ।
सीवर्णलेखनी कार्य्या मषीभारण्डच रीप्यकम् ॥
जयणब्दं समुद्दीष्य श्रारभेन्नेखकः सुधीः ।
विनीतश्वाप्रमत्तस्य शास्त्रनिष्पत्तिमानयेत् ॥
ब्राह्मणस्य सुद्दत्तस्य वाचकस्य विजल्पतः ।
श्रनेन विधिना दत्त्वा दातुरत्रस्य यत्प्रलम् ॥
तत्प्रसं कोटिगुणितं पुस्तकैकप्रदायकः ।

यत्पृष्धं तीर्धयातृणां यत्पृष्धं यज्वनां तृणाम् ॥
तत्पृष्धं कीटिगुणितं विद्यादाने न संभयः ।
किपलानां सहस्रेण सम्यग्दत्तेन यत्प्रलम् ।
तत्प्रलं समवाप्रीति पुस्तकेकप्रदानतः ॥
प्रथाल्पवित्तस्य त्रदावती विद्यादानमभिषीयते ।

#### तत्र देवीपुराणे।

श्रात्मवित्तानुसारेण विद्यादानद्वरीति यः। श्रसाध्यं फलमाप्नोति श्राट्यतुख्यं न संगयः ॥ स्ती वानेनैव विधिना विद्यादानफर्लं लभेत्। भर्ता चैवानमुज्ञाता विधवा च तसुद्दियत्।। विद्यार्थिने सदा द्वाइस्ताभ्यक्षञ्च भोजनम्। छंत्रिकामुद्रकं दीपं यस्त्रात्तेन विना महीं।। बेखनीघटितं तीच्या मघीपाचन्त लेखनीं। इत्ता तु लभते वला विद्यादानमनुत्तमं ॥ पुस्तकस्तरणं दत्ता सुप्रमाणं सुधीभनम्। विद्यादानमवाप्राति स्तवदच वृद्धिमान्।। यन्त्रकं लासनचीव दण्डासनमयापि वा। विद्याचाचनग्रीलाय दत्त' भवति राज्यदं ।। प्रज्ञनं नेवपादानां दत्तं विद्यापरायणे। भूमीग्टेइच चिंतच खगराज्यफलप्रदं।। यस्य भूत्यां स्थितोनित्यं विद्यादानं प्रवर्त्तयेत्। तस्यापि भवति खगंस्तत्प्रभावात्र संगयः।।

## नन्दिपुराणे।

येपि पत्रं मनीपानं लेखनी सम्पटादिनं। जाषुमास्त्राभियुताय तेपि विद्याप्रदायिनां ।। यान्ति सोकान् सभान् मर्स्थाः पुर्ण्यभाजो नराधिप।

#### विषाधस्मीत्तरे।

विद्यादानमवाम्नोति प्रदानात्पुस्तकस्य च। णिलानि यिचयेयस्तु पौरहरीनमलं लभेत्।। शिल्पभाक्षप्रदानिऽपि तिह्यादानजं फलं। पश्चितेषु प्रवृत्तस्य तथा कला निवारणं।। विद्यादानपतं प्रीतः नाच कार्था विचारणा। पापहत्तस्य च तथा दत्त्वा चैव परां मितं॥ विद्यादानमलं प्राप्य खर्गलोके महीयते। येन जीवति भाष्डेन तस्मे तहाण्डदायकः ।। सर्वेकामसम्बद्ध यज्ञस्य फलमश्रते।

# स्कन्दपुराणे।

इरिद्रः खानुसारेण वित्तगाठाविवर्जितः। काला विधिमिमकात्त्वा विद्यादानफलं लभेत्।। यस्य यावद्ववेहित्तं स तस्येहानुसारितः। निवेच समहाभागै: शिवलीक महीयते ॥ पुस्तकास्तर्षं दस्वा सइसं तत्प्रमाणतः। तदासनं वितानम्बा शिवसीके महीयते॥

यावत्तदस्त्रसूताणां परिसंख्या समन्ततः। तावद्गसहस्राणि महाभोगानवाष्ट्रयात्।। यः यौपर्णसमुद्भूतं निम्नखातं सुसञ्चयं । द्यासम्पटकं कत्वा चक्रीणावापि निकितं। शिवज्ञानाभियुक्ताय तद्ध्ययनहेतुना । सुग्जन्यं फलकं वापि विद्यादानफलं लभेत्।। यः सौवर्णं सुसम्पूर्णं सर्व्वरतीपशीक्षितं। सपिघानसमञ्जूषं विद्याकायसमाययं ।। कारयेदापि रौष्येण तास्रेण चतुरस्रकं। कांस्यारकूटलीहंवा दाक्वंगादिनिश्वितं ॥ सुकाषायातिरक्षेन वर्माणाभिनवेन च। त्रम्तर्वेहिस मठयेत् विद्यादाननवं ग्टहं।। सुद्धं कटकोपेतं दृढस्तभानिवेदनं। कुर्य्यात्तालकसंयुक्तं विद्यारतकरग्डकम् ॥ एवं वित्तानुसारेण कारयिला तुतं ऋप। विदासिं हासनं तत सम्पज्य विधिवह धः॥ तिसान् पुर्णाह्यन्देन विद्याकीयग्टहं न्यसित्। एवं यः भिवविद्यायाः कुर्यादायतनं भुमं ॥ समुक्तः पातकः सर्वे विद्यादानफलं लभेत्। विद्यामण्डलकं कला विद्याच्याच्यानमण्डपे॥ तत्राभ्यर्चे मियां विद्यां तहराख्यां ऋणुयात्ततः। सोऽपि याति शिवस्थानं सर्वेकामसमन्वितं ॥ अनेन विधिना ज्ञानं यः ऋणोति प्रवित्त च।

स सम्प्राप्य त्रियं सौख्यं देहान्ते मुक्तिमाप्नुयात् ॥

नन्दिपुराणे ।

इति विद्यापदानस्य महाभाग्यं प्रकीर्त्तितम्। युर्वेतत्पातकेर्मुख्यैनियतं सप्तजनाजैः॥

देवीपुराणे।

तसासर्वप्रयतिन विद्या देया सदा नरैः।
इहेव कीर्त्तिमाप्नोति सतोयाति पराङ्गतिम्॥
यस्तु देव्या गर्हे नित्यं विद्यादानं प्रवर्त्तयेत्।
सभविसर्व्वलोकानां पूज्यः पूज्यपदं वजेत्॥

## वाहाहपुराणे।

ब्रह्माद्या देवताः सर्वा विद्यादाने प्रतिष्ठिताः।
धर्मभाधर्ममं न जानन्ति विद्यादानविष्कृताः॥
तस्मासर्वप्रयत्नेन विद्यादानं प्रयक्ति।
चतुर्य्युगानि राजेन्द्र एकसप्ततियावता॥
ताविष्णुपुरे राजन् क्रीडते कालमचयम्।
चितिष्यागत्य कालान्ते राजराजोभविष्यति॥
वितायुगे धर्मभपरी जायते च पुनः पुनः।
कुले महति जातस स राजा धार्मिको भवेत्॥
इस्यस्यद्यानानां दाता भोक्ता विमल्परी।
भोक्ता पुरवराणाञ्च देशानाच्चैव कोटियः॥

प्रवर्णत इति कृचिनपाडः।

क्पसीभाग्यसम्पन्नी दीर्घायुर्निक्जोभवेत्।
प्रविष्ठाते जीवेच यरदां यतं।।
लेखने दिन्नणान्दद्याद्यस्त्रालङ्कारभूषणम्।
एकच वस्त्रयुग्मच दद्याच्छास्त्रसमन्तितम्।।
लिखापियता तच्छास्तं देयङ्गुणवित सदा।
तपस्तिने धर्मारते परिपालनतत्परे।।
वस्तुयुग्मेन संवीतं पुस्तनं प्रतिपादयेत्।
वाचनं पूजयेचेव वस्त्रालङ्कारभूषणः॥
चम्यतामिति वक्तव्यं लेखनः सुसमाहितः।
यननेव विधानेन विद्यादानात्पनं लभेत्।।

# विज्ञपुराणे।

वाजपेयसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्पलस् ।
तत्पलं समवाप्नाति विद्यादानात्र संग्रयः ।।
तस्माद्देवालये नित्यं धर्मग्रास्त्रस्य वास्तृतेः ।
पठनद्वारयेद्राजन् यदीच्छेद्रम्भाक्षनः ॥
गी-भू-हिरख्य-वासांसि ग्रयनान्या-सनानि च ।
प्रत्यहन्तेन दत्तानि भवन्ति नृपसत्तमः ॥
धर्माधर्मः न जानाति लोकोऽयं विद्यया विना ।
तस्माक्षदेव धर्माक्षन् विद्यादानरतीभवेत् ॥
वेद्यास्त्रे रहस्यानां यदि नैव नृपोत्तम ।
ततोच्चानतमीत्रस्य कावस्या जगतो भवेत् ॥
बद्धादयः सुराः सर्वे ऋषयो दम्धकिल्विषाः ।

मनुष्याः पितरश्चेव विद्यादाने प्रतिष्ठिताः ॥
चतुर्थ्युगानां राजेन्द्र एकसप्तितसंख्या ।
वेदयास्त्रपदः स्वर्गे पूज्यते सुरसत्तमः ॥
स तु कालादिहागत्य राजा भवति धास्मिकः ।
हस्य-ख-रथ-यानाद्यो दाता भीका लमसरी ॥
कपसीभाग्यसम्पन्नो दीर्घायुनिक्जः सुखी ।
पुनपौत्रेष्टतः कालास्मीचं याति न संग्रयः ॥
दानं विश्रेषफलदं जगतीहनान्यदिद्यां विहाय वदनाजकताधिवासां ।
गी-भू-हिर्य्य-गज-वाजि-रथादिसव्वें
तद्यच्छतां किमिति भूप भवेन्न दत्तं ।

इति विद्यादानविधि:।

इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवस्य समस्त्वार्णा-धीखरसकलिद्याविशारदश्रीहेमाद्रिवरिति चतुर्व्वर्गेचिन्तामणी दानखण्डे श्रीतदानप्रकरणं॥

he sailedelbib thanking there's

अध्या देश संधा कथा गात्र मंत्रियको शक्ष

## दानखण्डम् ऋष्टमोऽध्यायः।

## अध दशमहादानान्युचन्ते।

तत्तादृग्विमलङ्गुलं निरविधिविद्यानवद्याक्तिः सम्मत्विमलङ्गुलं निरविधिविद्यानवद्याक्तिः । सम्मत्विम्यतदैन्यसैन्यनिवहामाधुर्यधर्यागिरः । इत्यन्योन्यजिगीषयेव गुरुतां यस्मिन् भजन्ते गुणा-स्तेनायं विधिरुचते दयमहादानेषु हेमाद्रिणा ॥

तलां यह स्रोकास्तु कू स्रीपुराणे।

कनकञ्च तिला-नागा-दासी-रथ-मही-ग्रहाः। कन्या च कपिला धेनुकीहादानानि वे दश्य॥ तत्र प्रथमनिर्दिष्टतया सुवर्षीदानमेव तावदुच्यते।

विक्रिपुराणे।

#### राम उवाच।

क्रोधादिदं मया कमी कतं मुनिवरीत्तमाः। कयं तसादिमुचेऽष्टं पापात् प्राचिवधादिकात्॥ इत्युक्ताः धमीतत्वज्ञाः पापानान्यावनं परं। दानचेह सवर्णस्य ते तमृचुफीष्टर्षयः॥

एतत्पविवसतुलं सन्धूतमित्र सुश्रमः। शकाव्यीं परन्तेजो अपत्यं जातवेदसः॥ सहस्तं कार्त्तिवयस्य रुट्रग्रुक्रसमुद्भवं। पविवलात् सरैः सब्बै धार्यते मुकुटादिषु ॥ श्रम्बिस्तु देवताः सर्वाः सुवर्णञ्च तदावाकम्। तस्मात्सवण द्दता प्रीताःस्यः सर्वदेवताः ॥ दगपूर्वीन् परांचैव नरकात्तारयन्ति ते। सुवसं ये प्रयच्छिति प्रीवाचेदं वृहस्पति:।। सर्वान्कामान् प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति काचनं। मरीचिर्भर्गवान् पृष्यं पितामच्युतीऽववीत्।। यः सुवर्णनरोनित्यं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति। स चिरं विरजाविद्वान् देवनहिव मोदते॥ सर्वेषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम्। हाटकचितिगौरीचां सप्तजन्मानुगं फलम्।। विद्यादानं सुवर्णंनु यी सीभान प्रयच्छति। स सीदित च पापेन विष्टितो नरकं बजेत्॥ खलापि सुमहत्पापं जातकपं ददाति यः। स सद्यस्तिन पापेन मुखते नात संययः॥ एतत् कला तु श्रुवाधं सुवर्षं देहि भागव । इत्युक्तोस्निभस्तस्य रामोधसंस्ताखरः॥ पादात्सुवर्षं विष्रेभ्यस्ततः पापादिमुच्यते । तस्मात्त्वमिष राजेन्द्र दिजेभ्यो देहि काञ्चनम्।। विषक्षनं समुहिष्य यदी चिकासतीं गतिं।

#### ब्रह्माण्डपुराणात्।

सुवर्षं परमं हानं सुवर्षं दिचिणा परा। पविवाणां पविचञ्च दानानां नाव संग्रयः॥ चिमवद् चिता पूर्व सुमा नाम पतिवता। पूर्वजन्मनि सा चासीइचस्य तनया सती॥ दचनीपाच तत्याज सती चालकलेवरं। हिमवद्दिता जन्ने लोके गौरीति विश्वता॥ इत्ता तेनापि सा नसी प्रणिपत्य पिनाकिने। विवाहं कारयामास विधिवद्दृ हितुस्तदा ॥ वैवाहिकेन विधिना जुड़ावानिं पितामहः। होम च कुर्वतस्तस्य विकारी मन्मयो भवेत्॥ क्पं दृष्टा तदा देव्या रेतस्तवं महालनः। पद्गाञ्च स्टितं तेन वहुधा समपद्यते।। तवीत्वा महालानी वालिख्या मरीचयः। अम्बी च श्रेषमपतत् चाभूदानसप्रभं। जाज्वल्यमानन्दीया च त्रम्बिमध्यगतं तथा। गर्यासिरे ततीदेवा दृष्टा पुत्रं विभावसी:॥ जग्रहः गिरसा चैव पुष्यत्वात्ते पुटान्विताः। जन्य देवगत्थर्का मुनयस यतव्रताः ॥ विभूषण्च ते देवा द्रष्टापूर्तं विभावसीः। देवपतास्तया चैतज्ञूषणेषु न्ययोजयन् ॥ एवं सुवर्णमुत्पनं आक्वयं नाम्ममेव च।

पवित्रमपरं लोके सुवर्णेन समं क्वित्।। न विद्यते द्रव्यजातं दानं वा भूषसं तथा।

#### अवाह्वहस्पति:।

ग्टहादिने पुष्पमलं भवेन्यूत्यानुसारतः।
तस्मात्सर्व्वप्रदानानां हिर्ण्यमधिनं स्मृतं।।
यथा सान्तिनिनादीनां हेन्ना सम्पद्यते क्रिया।
तथा न ग्टहदानेन हिर्ण्यमधिनं ततः॥
वेदव्यासः। सर्व्वान् कामान् प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति काञ्चनं।
एतिह भगवानितः पितामहस्तोऽव्रवीत्॥
पविव्रमथवा पुष्यं पितृणामचयञ्च यत्।
सुवर्षं मनुजेन्द्रेण मनुना सम्प्रकीर्त्तितं॥
मनुः। भूमिदः सर्व्वमाप्नोति दीर्घमायुर्हिर्ण्यदः।
सम्बर्तः। हिर्ण्यदोमहाद्यद्धं दीर्घमायुष्य विन्दति।
विण्यः। सुवर्णप्रदोऽग्निसालोक्यमाप्नोति।

वृहस्पति:।

श्रानेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं भूवें शावी सूर्य्यसताश्व गावः। लोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काञ्चनङ्गाञ्च महीञ्च दद्यात्॥

विश्वामिनः।

बनास्ते लिखिता गेहे खर्णदानस्य संस्तुतिः।

रचो भूतिपशाचाद्यास्तव पर्यान्त पार्धिव ॥ देवीपुराणे ।

ज्ञाला मानं सवर्णादेः पात्रेषु प्रतिपाद्येत्।
कामानिष्टानवाप्रोति विधि-यदासमन्वितः॥
अक्षिष्ठः। तस्मादिग्नमुखाः सर्व्वदेवता इति ग्रुयुमः।
ब्राह्मणो हि प्रसूतीग्निरग्ने रिप च काच्चनं॥
तस्माद्ये वै प्रयच्छन्ति हिरख्यं सर्व्वदेवतं।
तस्य वै वेधसो लोका गच्छतः परमां गतिं॥
खलींके राजराज्येन सोभिषिच्येत भागेव।

सुवर्णमित्यनुइत्ती कालिकापुराणे।

प्तमितत्यरं पुर्खं पुरा कायेषु नित्यमः।
धारयन्ति यतः सर्वे मङ्गलार्थमरोगतः॥
आतः पापानि सर्व्वाणि पानिभ्यो विधिपूर्व्वकम्।
दत्तं पुनाति काले च देशे च हरसिनधी॥
आय्यतां येन रामेण विधिना प्राक् तपोधन।
प्रदत्तं काञ्चनं पूर्वं रेचीक्येन महास्मना।।
सर्व्वहममयं यज्ञामिष्ठा विप्राः प्रतर्पताः।
हेमैराभरणः पूज्य दत्तं फलग्रतं तथाः।
भ्य एवं तुलान्तेन खयमारोप्य यत्नतः।
हेमदितीयपार्खे च दिजातिभ्यो ददी खयं॥
भयोपि तन्मयान्येव स्थ्यपान्नाणि तेन च।

प्रभाषादिषु तीर्घेषु ब्राह्मस्यो दरौ तदा ॥ गवाचा दशवसानां विप्र कत्वा पृथक् पृथक्। सहस्रं च सहस्रं च सवसानां सुरूपिणां। बड्डा कम्बलमाक्रम्य पलान्येकाद्रभैव तु। एकेकस्य प्रथक्तेन दत्तं हेमन्तु तेनवै॥ कार्यिता सपद्मानि जातरूपमयानि च। भ्यमता तीर्थेलिङ्गानां मूर्भि दत्तानि तेनव॥ तन्मयाभर्णेः पूज्य गतगीऽव सहस्रगः। सम्पूज्य तर्पिता विषा भूयस्तेनैव मानद ॥ पद्मार्थेव पताकाय मालार्थेव विशेषतः:। **ब्रहादीनां नियुक्ताय कार्याखा ग्रहे ग्रहे**॥ उपवीतञ्च यष्टिश्व मेखना-पादुके तथा। नेखनीं मषीपात्रञ्च दत्ता विषेषु तेन वै ॥ मानसोपस्करङ्ग<mark>ुतस्त्रमासनस्थानतस्यम्।</mark> दिजेभ्यसैव इत्तानि कारियला सहस्रमः॥ यहाणां देवतानाच कला रूपाणि भूरियः। न्यस्तानि विधिवत्यूच्य दिजानाञ्चेव मन्दिरे ॥ काञ्चनीं रोदसीं पृष्टा नगीद्धिसमन्वितां। पुर्खीषिवनैर्युक्तां ददी विप्रेभ्य एव सः॥ एवसाद्येरनेकेंस प्रकारें कनकं पुरा। पापापनुत्तये दत्तं पात्रमासाद्य भूयगः॥ श्रीमहाभारते पिग्डदानपरितृष्टखप्रदृष्टिष्टद्त्तीपदेश-

( ७२ )

38-1

कथने युधिष्टिरं प्रति भी स्वाक्यानि।
वेदीपनिषदे चैव सर्व्यक्षंस द्विषा।
सर्व्यक्षतुषु चीहिष्य भूमिगाँवोधका खनम्।।
ततः श्रुतिस्तु परमा सुवर्णं द्विणिति वै॥
तदिदं सम्यगार्थं लयाद्य भरतर्षभ ।
किन्तु भूमेगवाचार्यं सुवर्णन्दीयतामिति॥
यवं वयच धर्माच सर्व्यचास्मत्पितः महाः।
तारिता वै तरिष्यन्ति पावनं परमं हि तत्॥
दय पूर्व्यान् दयीवान्यांस्त्यातान् तारयन्ति ते।
सुवर्णं ये प्रयक्तनीत्येवं मां पितरोऽस्वन्॥

रामं प्रति विसष्ठवाक्यानि ।
सर्वरतानि निर्माय तेजोराप्रिसमन्वितम् ।
स्वर्णमेश्योविप्रेन्द्र रत्नं परमस्त्तमं ॥
एतस्मात् कारणाहे वा गन्धवीरगराचसाः ।
मनुष्याय पिप्राचाय प्रयता धारयन्ति तत् ॥
सनुष्येय विद्यतेरच विराजन्ते सगूत्तम् ॥
तस्मात्मव्यपवित्रेश्यः पवित्रं परमं स्मृतम् ।
पृथिवीगाच दत्त्वाऽहं तथान्यदपि किच्चन ॥
विश्विष्यते स्वर्णस्य दानं परमकं विभो ।
प्रयच्छ दिजमुख्येश्यः पावनं द्वीतद्त्तमं ।

सुवर्णमेव सर्व्य दिचासु विभीयते॥ सुवर्णे ये प्रयक्ति सर्व्य दास्ते भवन्यत ।

# नन्दिपुराणे।

क्रणालाः पचमाणास्तु माषैः षोडयभिः स्नृतम्। सुवणमिकन्तद्दानाद्दाता खर्गमवाप्र्यात्॥ तथा। तस्मात् स सर्वथा पाते ददात् कनकदिचणां। अपाति पातयेइन सुवर्ण नरकार्णवे॥ अहमा प्रमाद्तस्तु तब्रष्टं तावबावं नियोजयेत्। अन्यया स्तिययुक्तः स्थाडे न्यादत्ते विनाधिनि ॥ दानार्थमेव तत् सृष्टं हातिष्टं खर्गसाधनं ॥ दानात्परं सुवर्णस्य विधिरेव न विद्यते। सुवर्षे परमं दानं सुवर्षे दुचिषा परा॥ एतत्पवितं परममेतत् खस्ययनं महत्। द्रमपूर्वान् परान्वं मानानानच विमापित ॥ श्रिप पापश्रतं कला दला विप्रेषु तारयेत्। सुवर्ण ये प्रयच्छन्ति नदाः ग्रहेन चेतसा । देवतास्तेन सन्देष्ठः समस्ता इति नः श्रुतं॥ ज्रिक्ति देवताः सर्वाः सुवर्षं च हुतामनं। तस्मात्सवर्षं ददता दत्ताः खुःसर्वं देवताः ॥ चान्यभावे च कुर्वेन्ति विद्वास्त्रानेषु काचनं। सव्व वेद:प्रमाण्जाः श्रुतिशास्त्रनिद्रभनात्॥ ये लेनं ज्वालयिलाम्निमाहित्यीह्यनं प्रति ।

दयुर्वे व्रतमुद्दिश्य सर्वकामानवाषुषुः ॥
व्रतमुद्दिश्य, व्रतमनुसन्धायेख्येः ।
स्वर्णदः स्वर्गेनोके कामानिष्टान् समञ्जते ।
विराजीवरसम्बीतःपरियाति यतस्ततः ॥
विमानेनाकवर्णेन भास्तरेण विराजितः ।
श्रपरीगणकीर्णेन भास्तरा स्वेन तेजसा ॥
हंसविष्ठणयुक्तेन विमानेन नरीत्तम ।
दिव्यगन्धवहः स्वर्गे परिगच्छित्ततस्ततः ।
तस्मात् स्वयत्त्र्या दातव्यं काच्चनं मानवेर्भुवि ॥
नातः परतरं नोके सद्यः पापविमोचनं ।
स्वर्णस्य तु श्रुदस्य स्वर्णं यस्तु प्रयच्छिति ॥
वह्नस्यव्दसहस्राणि स्वर्गनोके महीयते ।

### स्तम्दपुराणे।

सवर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णं यः प्रयञ्कति ।
सर्वे पापविनिर्भुतः स्वर्गलोके महीयते ॥
स्वर्णिहितयं दत्ता अच्यां गतिमाप्तुयात् ।
दत्ता स्वर्णस्य यतं हिजेभ्यः अहयान्वितः ॥
ब्रह्मलोकमनुपाप्य ब्रह्मणा सह मोदते ।
प्रथमं स्वर्णयन्देन, हिरस्थमभिधीयते
अपरेण तु तस्येव ग्रह्मवर्णलं प्रतिपाद्यते
परिमाणविशेषः हतीय इति ।
अत्र चायं दानवाक्यप्रयोगः ।

त्रां त्रदा त्रमुकस्मिन्देशे त्रमुकस्मिन् काले त्रमुकसगीनाय त्रमुक्यमीषे ब्राह्मणाय त्रमुक्सगीनः त्रमुक्यमी दृदं सुवर्षं त्रम्बद्वत्यं त्रमुक्ताय तुभ्यमहं संप्रद्दे नमम। त्रां त्रमुक्स-गीनायित्यादि एतत् सुवर्षदानप्रतिष्ठार्थं दृदं सुवर्षं दृ विणान्तुभ्य महं संप्रद्दे न ममिति।

सुवर्णदाने रजतं दिचणे ति केचित्।

त्रयञ्च दानमन्तः।

हिर खगर्भगर्भ खंहेम वीजं विभावसीः। अनन्त पुरूष फलदमतः यान्ति प्रयुक्त मे ॥

# नूर्मपुराणे।

पलैकं दिगुणं वापि विगुणं यस्त्र नुक्रमात्। कनकं स्थात् सुवर्णेन दाभ्यां चिभिः सदिचणं। पलादधो वा तत् कुथाइ चिणा स्थाययाक्वि। वित्ताधिकात्पलाधिकामिति न्यायनिदर्भनात्।

द्रति सुवर्णदानविधिः।

#### त्रादित्यपुराणे।

श्रादित्योदयसम्माप्ते विधिमन्तपुरस्ततं। ददाति काञ्चनं यो वै दुःस्तप्तं प्रतिचन्ति सः॥ ददात्यदितमाते यस्तस्य पामा विकीयते। मध्याक्ने ददते ककं चन्ति पापमनागतं॥ द्दाति पिश्वमां सन्धा यः सुवर्षं धतवतः । ब्रह्म-वायुम्नि-सोमानां सालोक्यमुपयाति सः ॥ सुवर्णमचयान्दत्ता लोकांश्वाप्नोति पुष्कलान् । यस्तु संज्वलयित्वाग्निमादित्थादयनं प्रति ॥ द्यादे व्रतमुह्धि सर्ज्ञान् कामान् समग्रते । यन्देवमर्चयत्तेन यस्य चैव प्रयक्तति ॥ तस्य लोके निवसति नित्यच्चेव ददाति यः ।

व्रतसृहिस्य व्रतमनुसन्धायित्यर्थः॥

सुवर्णदः खर्गलोके कामानिष्टान् समयुते।
विरजीवरसंवीतः परियाति यतस्ततः॥
विमानेनार्कवर्णेन भास्करेस विराजितः।
श्रमरीगस्कीर्णेन भास्ता स्त्रेन तेजसा॥
हंसविश्युक्तेन कामगेन नरीत्तमः।
दिव्यगस्वहः स्वर्गे परिगक्किनितस्ततः॥
तस्मात्स्वयक्त्यादातव्यं काच्चनं मानवेर्भवि।
नातः परतरं लोके सद्यः पापविमोचनं॥
सुवर्णस्य तु ग्रहस्य सुवर्षं यः प्रयक्कित।
बह्नन्यव्दसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते॥

इति नित्यसुवर्षदानविधिः। वायुपुराणे।

हेमदानमधी वच्चे यद्भं रेतसा मम।

यागिन भें पवित्र यायुरारी ग्यवर्षनं ॥
निष्कमातं पवित्रं वा तद्दें पार्मित च।
तण्डुलाढकसम्पूर्णं पात्रे पात्रान्तरे न्यसेत् ॥
यर्षादकतिलें पूर्णं तस्यापरिष्टतान्तितं।
तिलार्षमानतः पात्रं ष्टतेत्रदेम विन्यसेत्॥
गोमयेनीपलिप्तायां भूमी तित्रत्यं न्यसेत्।
विप्रच तिदर्खच याभुं स्मृत्वा प्रपूजयेत्॥
यासच्छायां हिर्द्धच तिलत्ण्डुलमेव च।
विलोक्य द्यादिपाय ग्रिवः सम्पीयतामिति।
द्यादनेन विधिना निल्यंमास्ययनेपि वा।
सम्बसरेचामावाश्यां मसायुज्यं परं यतः॥
यायुरारीग्यसम्प्रीतिस्तस्मिन् काले भविष्यति।
एवं सुवर्णदानेन निल्यं द्यादनन्तकं॥

इति हेमदानविधिः।

# कालिकापुराचे।

श्रवायासिविनिभृत्ती रहीमानितं परं। श्रमेन विधिना देही गहतीयाति मे शृणु॥ गुजान् गुजार्षमातं वा नियतः प्रतिवासरं। कनकश्रस्य लिङ्गेतु व्रजेक्तत्पदमुक्तमं॥ सर्व्यसस्यवतीं द्याद्रीद्सीं वा जनान्वितां। रीहिणीं योहरायेव गच्छेक्तीपि पद्च तत्॥ महादानानि च तथा पाष्युतान्यसंश्रयः। दत्ता भीगांच मोचच प्रयातिव न संग्रागः॥
ग्रम्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्गः
भूवेषावी स्थिसताच गावः।
लोकचयन्तेन भवेत् प्रदत्तं
यः काचनं गांच महीच दयात्।

द्ति शिवसुवर्णदान विधि:।

ब्रह्माण्डपुराणात्।

ऋषयः सत्रमासीना नैमिषार ख्यासिनः । उप अवसमासीनमणु च्छञ्छीनकादयः ।। तत्तीऽस्माभि अतानी ह धर्माणि विविधानि च । वयमि च्छामहे भूयः अतिन्दानमनु त्तमं । इत्येवमुक्तोमुनिभिः स्तपुत्रोमहामितः ॥ उवाच दानमाहाल्यां अतमानिमहाङ्गतं । नारदेन पुराष्ट्रः पर मेही चतुर्म्यु खः ।। यदाह दानं तल्पवं प्रवच्छामि हिजोत्तमाः ।

#### ब्रह्मा उवाच ।

शृण्वाविहितो दानं व्रवीमि तव नारद।

गतमानमिति प्रोत्तं सर्वापापप्रणायनं ॥

ग्रायुष्यं श्रीकरं पुष्यं ग्रारोग्यं सन्तिप्रदं।

भुत्तिमृत्तिप्रदं सर्वा खर्वा माङ्गल्यकारणम् ॥

पुष्यकालेषु सर्वोषु चन्द्रसूथ्यग्रहादिषु।

नित्यं वा कारयेहानं जयर्चेषु विशेषतः॥ पुर्व्वदेशेषु सर्वेषु ग्टहे देवालयादिषु। यत्र साधनसम्पत्तिस्तवदानं समाचरेत्।।

मञ्चन भूमिं शक्तता जलेन त्रालिख्य मध्ये सिततन्द्लै य। सरोक्हं केसरभूषणाढी सकर्णिकं चाष्टदलं विलेखा।। तिसाम् हिर्ण्यं शतमानमानं निधाय तस्यापरि तं विचिन्त्य। त्रह्माणमीगङ्कमलासनस्य-माराध्य गन्धादिभिरादरेग।। विप्रं तथा वेदविदं विचिन्य विरिचिबुद्यातु समईि थिला। दद्यात् सुवर्णं शतमानमसी सम्प्रीयतामासमूरित्युदीर्थः ॥ योऽसीदानं गतमानं हिरणां द्यादायुः सर्वमेवैति चीतां। जतः कुर्थामार्देतसल्हा नित्यं मासं हायनं मितितीवा।। जाम्बूनदं जातरूपं सुवर्णं काञ्चनं तथा। हिर्ख्ये चिति शत्यातु क्रमारेतानि नारद।

द्रित शतमानदानविधि:।

( ৩২ )

त्रयाच् बीबायनः।

शतमानमचयेण सुवर्णेन मितच् यत्। तत्कांस्य निचियेकायक् तिलाडकसमन्विते ॥ कांस्यपातपरीमाणं पलानामष्टकं विदुः। तिलानासपरि खाप्य अचताः शुभ्यशालयः ॥ जावाह्यिता देवेशं द्मिणं भानुमव्ययम । गन्धमाल्यैः सुरभभिभी रक्तमाल्यैर्विशेषतः ॥ **उ**पचारे षोड़श्रभि रर्चयेत्भानुमव्ययम् । अष्टा चरेण मन्त्रेण सावित्रेणातिभक्तितः॥ यदा सविविज्ञिन मन्त्रे ए प्रणिपत्य तु । ब्राह्मणार्यं ततः पूजां कुर्याह्माचतः ग्रुभेः॥ अन्येश विविधेः सम्यक् खकुटम्बाविरोधतः । तस्मे दान्ताय सत्कत्य खाचारायात्मवेदिने ॥ प्राज्ञ्खाय खयच्चादज्ञ्खः प्रयतमानसः। मन्त्रेणानेन सङ्कल्यां पापव्याधिविसुक्तये॥ पद्मोद्भवः पद्मकरः सप्ताम्बर्थवाहनः। शतमानेन दत्तेन तुष्टः सर्व्वजगहु तः॥ इह जन्मनि यत्पापं अन्यजन्मनि यत् क्तम्। तत् प्रत्ययाप्रत्ययाभ्यां तसाव्य चप्रयत्वसी॥

#### दानमन्तः।

ततः चमाप्य तं विप्रं प्रणिपत्य विस्रज्ञयेत्। यथा प्रसन्नोभवति तथासव्यं प्रकल्पयेत्॥

#### इति पापरोगहर्यतमानदानविधिः।

विज्ञपुराणात्। 📅 🗚 🗀 🤻

#### इन्द्र उवाच।

भगवन् सव्यमाख्यातं व्यदानिक्रयाफलम् ।

एच्छास्यन्यदृष्टं पुष्यं सदाचयफलप्रदम् ॥

दानं नैलोक्यनायस्य हरप्रीतिविवर्षनम् ।

तददस्व मुने येन दत्तेनेग्नः अतुष्यति ॥

दिक्पालाक्षाच सिन्यसदानन्दमयोहरिः ।

तत् कयं भगवन् भक्तोभवेष्ठममयो हरिः ॥

केन दानेन तपसा ब्रतेन यजनेन वा ॥

मुच्यते पातकाष्ठीरादाजन्यमर्णान्तिकात् ।

कयं भवेद्यरः श्रीमान् धीमान् पुत्री प्रतापवान् ॥

प्रमितायुस्तयारोग्यसकलैष्वर्थभाक् सुधीः ।

कस्य जन्मायुतान्तेऽपि दानस्यान्तीन विद्यते ॥

केन तत्पदमाप्रीति विष्णोर्थत्परमं पुमान् ।

श्रोतुमहास्मि वै ब्रह्मन् वैष्णवं मन्यसे यदि॥

तत् प्रसीदाखिलं दानन्तत्वमाचन्त्व मे गुरी ।

#### ब्रह्मीबाच।

श्रानन्दी ब्रह्मणेक्षिं नित्यं वेदेषु गीयते। सर्व्यावासीविभः साचादानन्देन व्यवस्थितः॥ तस्मादानमिदं पुण्यं देह्यानन्दनिधिं परम्। विप्रायाच्युतरूपाय वर्षधानन्दस्त्तमम्। दानेनानेन ते प्रका धातुत्रवयुतेन च॥

इन्ड्र खवाच।

विधानं ब्रूहि मे ब्रह्मन् दानस्यास्य महानिधेः। यया देयं विश्रेषेण विष्णोरानन्दकारकम्॥

ब्रह्मोवाच ।

पुर्खान्तिधि प्राप्य तु पौर्धमास्यां तथीपरागे ग्रिम्स्ययोर्वा । चतुर्यगादिष्वयनदये वा प्रबोधने प्रखपनेऽय विष्णीः ॥ कुर्याद्यौदुम्बरमेव कुमां हिर्ण्यमारेण यथालभात्र्या। तयाविधानच सुराजतं स्था-डिरखभारेणनतु पूरयेत्तत्॥ तद्रीतोर्जन तद्रेतीवा खग्रातितः खर्णपलैः ग्रतेन। तद्द मर्डेन तु वित्तशत्या प्लवयाद्रीमपि प्रकुर्यात्।। तत्तास्त्रभाण्डे कनकं निधाय सवजनीलोत्यलपद्मरागं। समुक्तवैदूर्थ्यसविद्रमञ्च तद्राजतं पात्रमधीमुखं स्थात्॥

एवन्तु तं भद्रनिधिं सुविद्वान् क्तवासने प्रावरणोपयुक्ते। अभोत्तरे दर्पणचामराहें। सपादुकोपानहक्षत्रयुक्तं।। तत्चौमवस्तोत्तमयुग्मयुक्त संपूजयेबान्तवर्रेष्येतैः। त्रादौ तु पञ्चास्तमाचिबण संस्नाप्य संसारहरं समर्च। तथे खरं पावक मेव इला ज्ञामन्वयेद्वद्रनिधिं ततस्तं ॥ **यीख**ण्डकर्पूरसकुझ्मेन पञ्चाचरं नाम त्रियः प्रलिखा। नमस्तथोङ्गारयुतं च पाने तद्राजते ये वसयार्चयेत ॥ लया समस्तामरसिदयच विद्याधरेन्द्रीरगिवंनरेन्द्रैं। गस्यर्ष विद्याधरहानवेन्द्रै र्युतं हतं विश्वमिदं नमस्ते॥ समस्तसंसारकरी लमेव विभोः सदानन्दमयी च माया। समस्तवाचाणनिधिः समाधिः। हरिप्रिये भद्रनिधिनमस्ते। एवं पूज्य विधानेन ततो विप्रमयार्चयेत्।

किरीट। इन्हिन्कायाञ्चलाङ्ग् लिसूघणै: ॥ अलङ्ग्य हरिं यहत्पीतास्वर्धरं ततः। पूजर्यद्युतं ध्याता मन्त्रे णानेन भक्तिमान् ॥ भूदेवीसीत्यती नित्यं नित्यानन्दमयी हरे। हर में दुष्कृतं कृषा क्षपाकर नमस्त् ते॥ भूदेव भगवद्यं भवभङ्गकरेष्वर । भवभूतिकरोजिश्वी प्रभविशानेमीऽस्त् ते।। एवं पूच्य दृदि ध्याला तं दिजं विष्णुक्षिपणं। ततोभद्रनिधिं द्यासन्त्रे णानेन मानवः॥ खगीतीचारणेनादी वपुनीम महालान:। यवदर्भतिलैः सार्षमुदकं संपरित्यजेत्। पित्सन्तार्णार्थाय नित्यानन्दविव्हचये। सर्व्वाचीचविनायाय विष्णोदीनंमया कतं। तद्नेन सर्बेन धातुवययुतेन च। सचीमाम्बरयुक्तेन सादर्भपादुकेन च। ग्रासनेन सक्ते ण चामरोपानहेन च। सदानन्दविधानेन प्रीयतां विशारीखरः। एवम्बार्थ तन्ददाहिजाय हरिक्षिणे। गीयिन विधिना दद्यां बमसंख्या न की र्र्तियेत्। प्रकीर्त्ति कोटिगुणायुतं फलं प्रगोपिते कल्पगुणैन संगयः। इतीदमान्याय न की र्चयत् सुधी निधान मध्ये निहितच यहसु॥

एवं क्षते स्थासम्बद्धाः क्षतात्मा तपे बचा स्थासम्यं कदाचित्। प्रयाति विष्णोः पदमस्ययं तत् प्रिवालकानन्दमयं ससंस्था।। इति भद्रनिधिदानविधिः।

तिस्रिनेव पुराणे।

गर्ड्डवाच ।

प्रभो प्रसीदाच्युत विश्वभावन
प्रतापनित्योसि सुरारितापन।
प्रयक्ष में प्रश्नमहं करोमि यत्
सुकुन्द तस्योत्तरसुत्तमं विभी।
क्षयं जगनाय जने निरन्तरं
महोत्सवीस्या द्विजयी सुखी सदा।
सुसंपदानन्दपदीजरीमरी
निरामयोयेन ग्रुभेन तं वद।।
विभुस्तयाक्षयं वचो गरुक्ततः
प्रसम्हपः प्रतिवाक्यमाह तं।
सुपर्यायत् प्रष्टुमिदं त्या कतं
प्रशुख्व तत्साधु न दानतः परं।
द्वाप्यसुष्मिनपि संस्तीनिधिः
क्षाचिन्न कोनापि कदाचिद्याप्यते॥
युगायुतैः कल्पणतायुतैरपि

प्रभुक्ततोदातुरहोन हीयते।
गितिच यां यामिप याति दाता
योनि तथासुच तथेह वापि॥
तान्तामनुप्रैति तु दत्तमन्ते
सुख्या यहिजपुङ्गवेभ्यः।
तस्मानिधानं ऋणु सर्व्वदानतः
प्रभावदं नित्यफलप्रदच्च॥
ऐक्ष्येदं मीचदमच्यं य
हातु स्प्रयोसृतमनेकर्तं।

कारयेत्कार्त्तिकान्तेवा माध्यां वा माधवेऽिष वा।

श्रयने विष्वे वापि मन्वादिषु युगादिषु।

चन्द्रस्र्योपरागे वा खग्रक्तोदुम्बरङ्घटम्॥

पिधानं राजतं तद्दलस्ये सौवण्भुतस्रजेत्।

नानारत्ववरापूणं नानानानाभिरावृतं॥

हेमराजततास्रोत्थैःसवित्तैरिष पूरितम्।

नानानाम्यतासूर्द्वमयुतादिष ग्रक्तितः॥

एकीनानाग्रव्दी, बहुप्रकारवचनः

हितीयं नानिति महाराष्ट्रभाषायां नाणकंतत्व नानारूपनाणकैः पूर्यदिखर्थः ।
शक्त्यापलसहस्रेण गतेनार्दश्तिन वा ।
तदर्दार्द्धन वा राजन् पलाहीनं न कार्यत् ।
कार्यन्तिहिजितं हेन्ना वित्तशाठामकुर्वता ।
राजतेनाय तास्त्रेण रहेन्वां वस्त्रसंद्यतं ।

धान्यनानोपि स्थाप्य कल्पोत्ते र्ष्वयेत् पदैः ।
पौराणिकं पुरस्कृत्य स्वयं वा तदनुष्त्रया ॥
कतिक्रयोऽग्निसानिध्ये विष्णोरीश्रस्य वाण्डज ।
इसं समुचरेनान्तं कुश्रपाणिः प्रसन्धीः ॥
श्रीं नमः सर्व्यानन्दसर्व्यसम्पत्तिवर्षन ।
वर्षयास्मान् सम्बेग्रह श्रायुषा यश्रसा त्रिया ॥
नमस्ते ऽनन्तसन्तान सदानन्द सदोद्य ।
सदोदितं कुष्वेह सन्तत्या सां धनागुषा ॥

नमी नमः पद्मिष धनेम यतक्रती मद्भर नैक्ट्रतेम । यमनयाक्षद्दितं दुरिष्ट-।भीष्टदो मे भव मद्भरेम ॥ नमो नमः पामधराममय नमोस्तु रामाय सुनामधेय । नमः समीराय हुतामनाय नमोस्त्वनन्ताय कजासनाय ॥ नमः सुरश्रेष्ठ हरीखराय नमोऽस्तु साविति प्रिवे श्रियेति । सरस्ति मौतिरतिक्रियेति , सत्तिष्टः पृष्टिक्मृति-मान्ति-कौर्ते ।। सर्वामराणां निधिरप्रमेय तमेव पिट-सुनि-रीखराणां ।

<sup>\*</sup> नानाधान्योपरिखाण्डति कचित्पाटः।

श्राधारभूतोसि चराचरस्य विश्वस्य यसात् प्रणतोष्ठातस्वां ॥ नमीस्तु सौन्दर्थनिधिः सुरेन्द्रः नमीऽस्तु गान्धीर्थनिधः समुद्र । नमी नमः कान्तिनिधान इन्ही-स्तेजीनिध लां प्रणतोऽस्मि भानी ॥

नमः पद्माय भद्राय नमस्ते स्वस्तिनाय च।

नमः गंखाय मण्ये मण्भिद्राय ते नमः ॥

नमो नन्दिविवर्त्ताय नन्दावर्त्ताय वर्त्तिने।

नमः कटककणाय कण्डावर्त्ताय ते नमः ॥

नमो नन्दपतिष्ठाय नमो हेमप्रियाय च।

नमो हिर्ण्यगभीय नित्यानन्दाय ते नमः ॥

एवं पूज्य विधानेन नित्यानन्दिनिधं सुधीः।

ससिद्यार्थकटूर्व्वाभः सनुगा-चत-चन्दनः ॥

तिल्लाजैःसमं पुण्यं भूमावृद्दकमृत्स्जित्।

मन्तेणानेन विधिवत्कत्योक्तेन खगेख्वर ॥

प्रयोह पुण्यकालेऽस्मिन् दिज-देवा-निक्सिनिधी।

यगः श्रेयोऽभिष्टदार्थं मातापिनोस्तथात्मनः ॥

पुराण-न्याय-मौमांसा-वेद-वादिभ्य एव च।

नमो विद्याविधायिभ्यो नानागीतिभ्य एव च॥

विप्रभ्योऽनिक्यक्रीस्थ्यो नित्यानन्दक्तरं परम्।

नित्यानन्दनिधिमिति पुंचकान्तरे पाछः ।

श्रहं सम्प्रदरे तेभ्यो नानानानाहतेन च॥ सखणेरीप्यताम्नेण सर्वेन सवाससा। सीपस्करेण पुरुषो ब्रह्म-विणु-शिवालकः ॥ प्रीयतां निधिदानेन श्रीयत्तपुरुषीऽच्यतः । एवसृत्सृज्य उद्कं विप्रेभ्यः प्रतिपाद्येत्॥ संविभन्य यथायास्तं न कचिद्रपमानयेत्। महादानिमदं यस्नात्तसादेकीपि नार्हीत॥ श्रयान्ये केचिदिच्छन्ति समस्तविधिपारगाः। यज्ञदानव्रतानां वा सीप्येकीऽईति तड्ग है॥ एवं यः कुरुते दानं नित्यानन्दनिधेः परम्। एवं सम्पदमाप्ताति स संसारे निरन्तरम्॥ दानानामध्यभेषाणामनन्तफलमुचते। नित्यानन्दविधानस्य प्रदानादपवगैभाक्॥ यसैवं सकदनैव सदानन्दविधानकत्। स करीत्यसक्तद्राच्यमचये विधसः पदे॥ यया कथञ्चिद्वेति स्वक्तीगुणसंचयः । तदाखिलमहीराज्यं प्राप्नोति वृतसंज्ञके । पुनः खधर्मसंयुक्ता राज्यं कला सहानुगः। प्राप्नोति पद्भैंगानं नित्यमच्यमव्ययं॥ तस्मादित्य पुनाराज्यं लभेत् वैद्याधरे पदे। त्राकलमध्यनल्पत्रीः त्रीनिधानप्रदानतः ॥

सचय इति कचित् पाडः ।

पुनः प्रयाति कल्यान्ते वैणावं पदमव्ययं।
गतापि योगिनी यत प्राप्त्रवन्ति पुनः परं।।
एतन्नद्रनिधानात्यमात्यातं वैनतेय ते।
मया प्रौत्या प्रयत्नेनः किमन्यत् कथयामि ते॥
नित्यानन्द निधेर्दानानित्यानन्दाऽभिजायते।
यःकुर्यात् सोच्यतायुः स्याद्दीर्घसन्तानमाप्त्रयात्॥
यस्तु संकौत्तयेद्वत्या यः ऋणोति समाहितः।
सदीर्घमायुराप्नोति मुच्यते सर्व्वकिल्लिषे।।

इमं खगेन्द्र गहितं हियतं महतां तव मयाइ, ततमं शमनं त्ववसां। सुलभमवाप्य काञ्चनमिहाचरते पदमुपति वैच्यवमहो सुलभं।।

द्रयानन्दनिधिदानविधिः।

अथ स्कन्दपुराणे।

यः प्रयक्ति विप्राय रजतं वापि निर्मालं। स विध्याश पापानि स्वर्गलोके महीयते। रूपवान् सुभगः श्रीमानिह लोके च जायते॥

मत्स्यपुराणे।

पिद्धृणां राजतं पात्रं त्रथवा रजतान्तितं। शिवनेत्रोद्धवं यस्मात्तसात्तत्तित्ववस्रभं।

प्रसन्नेति कचित् पुचकानारे।

अमङ्गल च यज्ञेषु देवकार्य्यं च वर्जितं। रजतं दक्तिणामाद्यः पित्वकार्य्येषु सर्व्यदा ॥

> इतिरजतदानविधिः। अयाखदानविधिः। तत्र स्कन्दपुराणे।

यावं यस्तु प्रयच्छे हैं हिमचितं सुलच्चणं। स तेन कर्मणा देवि गान्धव्यं लोकमस्रुते। महाभारते। सर्व्वीपकरणीपेतं युवानं दोषवर्जितं। योऽष्वं ददाति विप्राय खर्गलोके महीयते॥ तथा। यावन्ति रोमाणि हये भवन्ति हि नरेखर। तावतो वाजिदा लोकान् प्राप्नुवन्तीह पुष्कलान्।

# कालिका पुराणे।

श्रखं वा यदि वा युग्मं शोभने वाष पादुके।
ददाति यः प्रदानं वे ब्राह्मणेभ्यः सुसंयतः॥
तस्य दिव्यानि यानानि रथा ध्वजपताकिनः।
दुष्टः पत्या न चैवेह भविष्यति कदाचन।।

# क्स्रीपुराणे।

श्रषं तन्म्व्यमयवा कनीयोमध्यमीत्तमं। द्यादित्तानुसारेण तारागणपरिकटं।। तारागण द्रति, तारानुकार्यव्यालङ्कारविश्रेषः। श्रकः पञ्चपनैरीप्यैः सुवर्णालङ्कतं क्रमात्। सदिचणं सवस्त्रञ्च बाद्याणायाग्निहोत्तिणे। स्वर्णदः पाप्तुपात् स्वर्गमम्बसालोक्यमम्बदः। यडा देगय कालय सर्वदानेषु प्रस्यते।।

# दानमन्त्रस्त् मत्खपुराणे।

उद्ये त्रवास्त्रमधानां राज्ञां विजयकारकः।
स्थिवाहं नमस्तुभ्यमतः ग्रान्तिं प्रयच्छ मे ॥
कानीयस्वादितेविध्यं सुवर्धदानवदवधेयं।

# द्रयखदानं।

# गारुड़ पुराणे।

ब्रह्महत्यादिपापानि उपपापानि यानि च।
तानि सर्व्वाणि नश्यन्ति हयमेधेन निश्चितं।।
न कतौ क्रियते यज्ञोद्याखनेधोऽपि गोसवः।
नरमेधोऽचता नारौ देवरात् पुनसन्तिः।
गर्हितं सप्तकं द्येतत् राजस्यं कमण्डलुः॥
श्रावमधमखं यस्त् कतौ कर्त्यमनीश्वरः।
श्रावमधमखं यस्त् कतौ कर्त्यमनीश्वरः।
श्रावमधमखं यस्त् कतौ कर्त्यमनीश्वरः।
श्रावमधमखं यस्त् कतौ कर्त्यमनीश्वरः।
विधिं तस्य प्रवच्यामि ब्रह्मणा निस्मितं पुरा।
श्रितमश्वं श्रमं स्नातं हमपर्याणभूषितं।।
रौष्येस्तु कटकैः श्रद्धैः करिदन्तीपश्रीभितं।
वजनेनं खरैस्तास्तैः चौमपुच्छं सुवाससं।।
श्रभेण पटकेनैव संद्यतं स्वायुधान्वितं।

धान्यरत्नीपरिखन्तु वहकचं सुपद्दकं ॥

एवं सुतेजसचाम्बं ब्राह्मणाय निवेद्वेत् ।

सुरूपाय सुद्दत्ताय विदुषे च सुबुद्दये ।

दातव्यी मन्तमुख्याय दातव्यी भाष्कराय च ॥

मन्तादी च युगादी च मयने विषुवे तथा ।

चन्द्र-सूर्थयहे चैवमम्बं दस्ता सुखी भवेत् ॥

### चय पूजामन्तः।

मार्त्तग्डाय सुवेगाय काम्यपाय निमूर्त्तये। जगदीजाय सूर्याय तिवेदाय नमस्तुते॥

यन यमुक्सगीनायेखादि इसं प्रखं सुवर्षिन्तकालकृतं ललाटं येवेयकसुपर्याणान्वितं गन्धपुष्पाद्यलकृतं रीप्यकटक-रत्नोपयोभितं वज्जनेतं तास्त्रसुरं चौमपुक्तं सुवाससं स्थापद-कसंत्रतं खायुधान्वितं धान्यरत्नोपरिस्तितं वहकचं सुपद्दकं खर्गकामस्तुस्यमचं सम्प्रददे समुक्तगीतायेत्यादि एतद्यादान प्रतिष्ठार्थं दिच्णामिदं सुवर्षं तुभ्यमचं सस्प्रददे।

एवं समुचरेकानं कर्षे द्यात्तिलोदकं।
महार्क्ष वे समुत्यन उद्योश्यमपुनक।।
मया त्वं विप्रमुख्याय दत्ती हय सुखी भव।
इमं विप्र नमस्तुश्यं श्रावन्ते प्रतिपादितम्॥
प्रतिग्रङ्कीष्व विप्रन्द मया दत्तं सुशोभनम्।
कर्षे समर्पणं कत्वा विष्रहस्ते जनं चिपेत्।।
पसादम्बपुरी गक्केत् पदानां सप्तसप्ति।

भास्तरं मनसि ध्याता आलोक्य स्वग्टहं व्रजेत् ॥
ध्वेतमञ्चन्तु यो द्यात् फलं द्यगुणं लभेत् ।
वडवाञ्च तथा दत्त्वा तुल्पमेव फलं लभेत् ॥
एवंक्वते नरव्याच्च स्व्येलोकं व्रजेन्नरः ।
ब्रह्महत्यादिपापानि तथान्यानि बङ्घन्यि ।
तानि सर्व्वाणि नश्यन्ति दत्त्वा द्याञ्चं विधानतः ॥
विधात्पूर्वां स्त्रिं घदपरां स्त्रिं भच्चे व परावरान् ।
सम्यक् दत्ता खदः पुत्रो नरकादु दित्यिट्टन् ॥
वृत्यन्ति पितरः स्वगे वलन्ति च हसन्ति च ।
वाजिप्रदः कलौ जात स्ततो वैमानिका वयं ।
वाजिप्रदेन पुत्रेण उद्युता नरकार्णं वात् ॥
हयदानफलं द्यीतयन्नोका अच्या तृणां ।

इति खेताखदानविधिः।

आदित्य पुराणे।

🦊 🦊 दुर्वासा उवाच ।

दानधर्मास्वया देव प्रोत्ता विस्तरती मम। अम्बानाचैव नागानां दानचैव दिवाकर॥

भानुस्वाच।

तपः-शील-गुणोपेते पाने विदस्य पार्गे। सुभगे परिपूर्साङ्गे अग्निहोतपरायणे॥ परिपूर्साङ्गसुदितसुदासीनसमप्रभं। सुविभक्तं सुकेशन्तं मुखचामं सुशीभनं॥ सर्वीलङ्कारयोभाचां दिव्यस्त्रगनुलेपितं। सर्वीपकरसैयुँ तां सर्वलचणसंयुतं॥ दन्तेषु मुक्तिकास्तस्य प्रवालमधरी-ष्ठयी:। द्यादजन्तु नेनाभ्यां वैदूर्थं चाप्यसंभवे॥ हेमक्प्यञ्च हस्ताभ्यां तामं पादेषु विन्यसेत्। त्रगड़ जैर्नागड़ जैर्ब स्ते विचित्रे: परिवेष्टयेत्।। सुगन्धे सेव गन्धेस पुष्पेसापि विभूषयेत्। वाचनाधिपतिं श्रीमान् यथेष्टं विनिवेद्येत्॥ मादित्याभिमुखं कला वाच्च गिभ्यो निवेद्ये<mark>त्।</mark> विविधें भें च्यभी ज्ये य बलिं तत्रीपक लायेत्॥ भोजयेत् तत्र विषांस्तु सूर्थभन्नान्विशेषतः। प्रीयतां मिहिरो नित्यं भुक्ताचीत्यापयेत् दिजान् । अनेन विधिना कुथादम्बदानं महासुने। यावन्ति देहरोमाणि तस्य सृतिय यावती। तावद्युगसहस्राणि सूर्यलोने महीयते॥

इत्यपरीखदानविधि:।

अय शिवधसीत्।

शिवायाष्वमलंकत्य य: पर्व्वणि निवेद्येत्। सीऽखमेधस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं लभेत्॥

> द्रति शिवाखदानविधिः। ( ७५

यय तिलदानसुचते।

चादिलपुराणे।

दुर्वासा उवाच।

कथन्तिलाः समुत्यनाः कथञ्च ज्यवतारिताः। एवं मे संगयं देव के त्तुमहेस्यग्रेषतः॥

#### भानुक्वाच।

मणुष्वाविद्यती विष्र सर्वः वन्तास्यभिषतः ।
पुरा कतयुगे विष्र पितरः सर्वः आगताः ।।
तपस्रक्ति विपुलन्तिलाधे नाच संभयः ।
दिव्यं वर्षसहस्रन्तु निराहारास्तपस्विनः ॥
तपः कुर्वं न्ति विपुलन्तिलाधे सुनिसत्तमाः ।
तदा परिवृताः सर्वे देवे सेव विभीषतः ॥
प्रजापतिः पित्यपितः साचादेव पितामहः ।
परितृष्टोऽस्मि वो दिद्य ब्रूत यचेष्टितं हि वः ॥

### पितर जचः।

तिलान् दद महाभाग काङ्चितान् वै न सग्रयः। तिलैर्विना न जीवामी नातिलस्तिष्ठते दिवि॥

#### पितामह उवाच।

गक्धं वे तिलादत्ताः सर्वेषां वो दिजोत्त्रमाः। परितृष्टाच पितरस्तिललाभात् प्रजापते॥

तिलान् यस्त् प्रयक्ति पित्रणाच विश्वेषतः। यग्निष्टामसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः॥ बैशाख्यां पीर्णमाखां वा तिलान् चौद्रेण संयुतान्। यः प्रयच्छे हिजायेग्यः सर्वपापैः प्रमुचते ॥ क्षिभागी बहुधनी जायते नात्र संप्रयः। धर्माराजाय च तिलान् दत्ता चैवेह मानवः। यमलोकं न प्रायन्ति ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते॥ ज्येष्ठे मासि तिलान्दला पौर्षमास्यां विशेषतः। अखमेधस्य यचस्य फलं प्राप्नोति मानवः॥ माघ मासि तिलान् यस्त ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति। सर्वसत्वसमानी पं नरकं न स प्रश्नि॥ सर्वनामै: स यजते यस्ति वैर्यजते पितृन्। न चानामेन दातव्यन्तिनै: यार्च क्रयच न॥ महर्षे: नस्यपस्रेते गाते थाः प्रस्तास्तिनाः। तती दिव्यङ्गताभावं प्रदानेषु तिलाः प्रभीः॥ पीष्टिका रूपकार्यं व तथा पापविनाशनाः। तस्मात्मव्यप्रदानेभ्यस्तिलदानं विधिष्यते॥ थापस्तम्बय मेधावी ग्रह्मय लिखितस्तवा। महिंगातमशापि तिलदाने सदा रताः॥ तिलहोमरता विगाः सन्वे संवतमेथुनाः। सर्वेषासेव दानानां तिलदानं परं सातं। यवयं सर्वदानानां तिलदानमिहीयते ॥ महाभरते।

तिलाःपविव्रमतुलं प्रवदन्ति महर्षयः । प्रदाने यत्फलं तेषां तन्मे ब्रूहि पितामह ॥

भीष उवाच।

सर्वोषा मेव दानानां तिलदानं परं स्मृतं। सर्व्वपापहरं तिल्व पवित्रं स्वर्गमेव च।।

मत्स्यपुराणे।

विणोर्दे इसमुद्भूताः कुणाः कणातिलास्तया । धन्मस्य रचणायालमेतत् प्राइर्दिवीकसः ।।

व्यासः।

महर्षः नस्यपस्यते गातेभ्यः प्रस्ताः पुरा।
ते च दिस्यं गता भावं प्रदानेषु तिलाःस्कृताः॥
तिलां भचयितस्यास होतत्यास विधानतः।
विप्रेभ्यस प्रदातस्याः श्रेयस्कामैनेरैरिइ॥

### संस्वतः।

नित्ये नैमित्तिके काम्ये तिलान् दत्ता स्वयक्तितः। प्रजावान् प्रववानित्यं धनवान् जायते नरः॥

विशिष्ठ उवाच।

नित्यं दाता तिलानाञ्च नरः खर्गे महीयते । महाभारते । दहती जुह्नतस्रेव हरतः प्रतिग्रह्लतः। तिले तिले तिलद्रीणसीवर्षानां युधिष्ठर ॥ अवाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनं। ब्राह्मण्य च सम्बादं यमस्य च महालानः॥ मध्यदेशे महायामो बाह्मणानां वस्व ह। गङ्गायसुनयोक्षेध्ये यासुनस्य गिरेद्धः ॥ विदांसस्तव भूयिष्ठा बाह्मणाश्चावसन् सदा। अय प्राच्च यसः कच्चित् पुरुषं कच्णपिङ्गलं ।। रताचमूर्देरीमाणं काकजंघाचिनासिकं। गक्ट लं ब्राह्मणं यामं गला ब्राह्मणमानय॥ त्रगस्तिगीतं तं विप्रं नामतश्वापि गालालिं। समे निविष्टं विदांसमध्यापनसमाहतं ।। सामान्यमानयेयास्वं सगीतं तस्य पार्षतः। स हि ताद्यगुणिलेन तुल्वोऽध्ययनजना।। त्राक्तवा च तथा हत्तेः समस्तेनैव धीमता। तमानय यथी दिष्टं पूजा कार्या हितस्य मे ॥ स गला प्रतिकूलं तचकार यमगासनं। तमाक्तवानयामास प्रतिषिद्योऽय' मे नयः ॥ तसी यमः समुत्याय पूजां कला च धर्मावित्। प्रोवाच नीयतामेष सभामानीयतामिति॥ एवम् ते वचने धर्माराजेन स हिजः। उवाच धर्मराजन्तं निविष्टी गमनेन वै॥ यो मे काली भवेची परते वसेयं लया सह।

#### यसडवाच।

गक्र वित्र त्वमचीव निलयं तं महामुने।
ब्रुहि वादं यथाखैरं करवाणि किमत्युत ॥

#### ब्राह्मण उवाच।

यत् कला समहत् पुष्यं स्वर्गे स्यां बृहि तकाम ।
सर्वस्य हि प्रमाणं त्वं धक्षाधक्षिविनस्य ।।
यण तत्वेन निप्रमें प्रदाननिधिमुत्तमं ।
तिलाः परमकं दानं पुष्यं चैनेह याखतं ॥
तिलाः पवित्रमतुलं प्रवदन्ति महर्षयः ।
तान् प्रयच्छस्य निप्रेभ्यो निधिदृष्टेन कर्मणा ॥
वैद्याख्यां पौर्णमास्याच्च मयने चीत्तरायने ।
तिला भच्चितव्यास्य सदाक्षालकानच्च तैः ॥
कार्यं सततमित्वर्वे च्यःसर्व्याक्षना ग्रहे ।
तिलान् चाचे प्रयंसन्ति दानमेतदनुत्तमं ॥
तिला नित्यं प्रदातव्या यथायित दिजर्षम ।
नित्यदानात् सर्व्यक्षामक्षं निर्वर्त्तयेत् पुनः ॥
यण धर्मरहस्यच्च यदय कथ्यामि ते ।
तिलाः पवित्रमतुलं मा तिऽभूदन संययः ।
तिलेभ्यः प्राप्यते स्वर्गः स्वर्गान्योचस्तयेव च ॥

# विषाधका ।

तिला गावी हिरखा अनं वन्या वसुन्धरा।

दत्तान्धेतानि विधिवत्तारयन्ति महाभयात्॥
तथा। मुलर्चेगे श्रमधरे माचे मासि प्रजापते।
एकाद्य्यां कृष्णपचे सीपवासी जितेन्द्रियः।
हाद्य्यान्तु तिलान्दत्ता सर्व्वपापात् प्रमुखते॥
तिलोहर्त्ती तिलद्धायी तिलहोमी तिलोदकी।
तिलदाता च भोक्ता च षट्तिलाः पापनाश्रनाः॥
श्रसकत् षट्तिली भूला सर्वपापविवर्जितः।
चिंश्रहर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते॥

# क्रमीपुराणे।

क्रणाजिने तिलान्दला सुवर्षं मधु-सर्पषी।
द्रोणैकं वाससाकृतं तिधा तहसद्चिणां।।
तिधिति हीन-मध्यमी-त्तमभेदेन द्रोणैकं द्रोणिहितयं द्रोणवितयचिति तहत् सद्चिणमिति क्रमादेक-हि-ति-सुवर्णद्चिणा
सहितमित्यर्थः।

माहितामी दिजे दत्ता सर्वन्तरित दुष्कतं।
इदचात दानवामां।

श्री श्रद्य श्रमुक्तसगीतायेत्यादि एवं क्षणाजिनस्थितं सुवर्णं मधुसिपियुतं वस्त्रकृतन्तितद्रोणं सर्वपापचयकामस्तुभ्यमहं सम्पद्दे न ममिति । श्री श्रद्धश्रमुक सगीनायेत्यादि एतन्तिल-दानप्रतिष्ठार्थमहं सुवर्णं दिचणां तुभ्यमहं सस्पद्दे न ममिति ।

द्रति तिलदानविधिः।

# तिस्मिन्नव पुराणे।

सगं तिलमयं कत्वा स्वर्णरजतान्वितं। द्यात् कम्बलसंस्तीर्षं कथामार्गाजिनेन वा।। सर्व्वकामसस्देन विमानन दिवं व्रजेत्। कालच्यादिसागत्य राजराजी भवेत् पुनः।।

### इति तिलसगदानविधिः।

### स्कन्दपुराणे।

तिलपात्राणि यो दद्याहिप्रेभ्यः यहयान्वितः । यमावास्यां समासाद्य नियतः ससमाहितः ॥ स पिद्धृंस्तारयित्वाग्र नरकात्ररपुङ्गव । पिद्वलोकं समाप्नोति स चिरं सखसम्रुते ॥

त्राति:।

तिलपात्रन्तु सम्पूर्णं यो दद्यात् सुसमाहितः।
धुवं स गच्छति स्वगं नरी वै नात संग्रयः॥
यमः। तिलपात्रञ्च यो दद्यात् प्रत्यहं वाष्य पव्यश्चि।
सदिचणं सत्यभावात् हदि कत्वा जनाई नं।
नाग्रयेत्तिविधं पापं धक्षस्य वचनं तथा।।

#### ब्रह्मपुराणे।

ताम्बपातं तिलें: पृस् प्रसमाते दिजाय तु। सहिरत्यञ्ज यो द्याक्ष्या-वित्तानुसारतः ॥ सर्वे पापविश्वदाना लभते तु पराकृतिं।

# अने इं दानवाकां।

चों चय चमुकसगीलायेत्यादि इदं तिलपूर्णंताम्यपातं स-सुवर्षे अशिषपापचयकामस्त्भ्यमहं सम्प्रद्दे न मम।

त्रीं त्रदा त्रमुकसगीचायेत्यादि एतत्तिलतास्वपाचदानप्रति-ष्ठार्थं इदं सुवर्णं दिचिणां तुभ्यमहं सस्प्रददे न ममिति।

द्रति तिलपात्रदानविधिः।

### त्रयाह विषाः।

ताम्त्रपात तिलान् कला पले षोडशक लिते। सहिरखे स्वशस्या वा विप्राय प्रतिपादयेत्। नामवेत् तिविधं पापं वाद्मनः कायसम्भवं ।।

# क्कीपुराणे।

तिलपूर्षे ताम्त्रपातं सहिर्ण्यं दिजातये। प्रातर्हत्ता तु विधिवद्ःखप्नं प्रतिहन्ति सः ॥ तिलपातं निधा प्रोक्तं कनिष्टी-त्तम-मध्यमं। तास्त्रपानं दशपलं जवन्यञ्च प्रकीत्तितं। दिगुणं अध्यमे प्रोत्तं तिगुणं चीत्तरे स्मृतं। खर्णमेकं जघम्यन्त हिगुणं मध्यमे चिपेत्॥ तिगुणं चीत्तमे तदत् सुवर्षं परिकीर्ततं। सुवर्णं दिल्लां दलां सर्विपापत्तयो भवेत्॥

> द्रति महातिलपानदानविधिः। ( 9€

#### पितामह उवाच।

शृण्धन्देवता: सर्वा ऋषयय तपोधना:।

मुता भवन्ति येनेह मानवा माहजाहणात्।।

यद्मं सीनामणिं कर्त्तं यदि शित्तर्न विद्यते।

महासरस्तथावापीं कूपं कर्तुच दीर्धिकां।।

एवं क्रते माहऋणामुक्ती भवति मानवः।

सदिचणं कांस्थपानमथ दत्वा प्रमुचते।।

### ऋषय जन्ः।

भगवन् कांस्यपात्रस्य विधि सम्यक् प्रकीत्य । यत् प्रमाणं यत्स्वरूपं यस्मिन् काले च दीयते ॥ याद्याय च दातव्यं दानमेतिह्वजातये। याद्यीन च दातव्यं नं द्याद्याद्याय च॥

#### पितामच उवाच।

शुद्धकां स्वस्य पात्रस्य प्रमाणं पञ्चविंग्रति:।

पवानामत निर्दिष्टं तिलानां प्रस्यसप्तकं॥
सुवर्णमाषाञ्चलारः पात्रीपिर विधारयेत्।
वस्त्रेण वेष्टयेत् पातं प्रधानेन सुभक्तितः॥
स्नानं कला निम्नगादी पितृन् देवांञ्च तर्पयेत्।
ततोभिपूजयेच्छम्,ं ग्रङ्करं हिस्मिव च।।
गोमयेनाथ संलिप्य ग्रह्मध्यञ्च सर्व्वतः।
लिखेत् पद्मं द्वाद्मारं कुङ्मेनाथ चन्दनैः॥

ततीविक्तं स्थापविला होमं कुर्थायवैस्तिलैः।
तत पानं प्रतिष्ठाप्य पूजवेद्धित्तसंयुतः॥
गन्ध-चन्दन-पुषायोर्धूप-दीपेश्व ग्रीभितम्।
ततोः ब्राह्मणमाह्मय बहुस्त्यं सुसंयतम्॥
परस्तीवर्ज्ञं कं ग्रान्तमलङ्गृत्य वयाविधि।
दाश्चिकं वर्जयेद्वित्यं परस्तीरतिलालसम्॥
चुद्रं मत्सर्ग्रीलञ्च ब्रह्मस्रष्टमग्रीचकम्।
पादौ प्रचाच्य विधिवकात्य्यादं समाचरेत्॥
तत्र सम्पूजवेदिप्रं पुष्प-धूप-विलेपनः।
वस्ताणि परिधाप्योऽसौ सुभव्यानि सदूनि च॥
ग्रलङ्गृत्य यथाग्रत्या माध्यां वा स्तवासरे।

स्तवासर इति, यिसान् दिने माता स्ता भवति सस्त-वासरः।

यहणे रिव-सोमाभ्यां संतान्तिषु युगादिषु ।
तथान्तदिप यदत्तं माष्ट्रामुहिष्य मातरम् ।
तदत्त्वयमलं सर्वं पुरा प्राह महेखरः ॥
जीवन्तीं भूषयेदक्षेभाव्य रिप विभूषकः ।
स्तामुहिष्य दात्रकां साच्यां सर्वं ख्यातितः ॥
यमाबाखां यथा दचं पितृणाच पुरा मया ।
यथा माष्ट्रां मया दत्ता मातृणां मात्र संगवः ॥
दत्तं जप्तं हतं स्नानं विधिवत्तपंणं कृतम् ।
सद्त्त्वयमलं सर्वं जायते मृतिरेव च ॥

विष्रं सम्पूजयिला तु तत्पाचं तस्य दापयेत्। प्रणस्य विधिवद्वत्वा मन्त्रमेतसुदीर्येत्॥ कांस्यपाव मया दत्तं मातुरानृत्यकाङ्घया। भगवन्वचनात्त भ्यं यथा मुक्ति स्तथा वद ॥ द्रमासांच उदरे जनन्याः संस्थितन मे । क्लेशिता वाच्यभावे च स्तनपानाहिजोत्तमः॥ गूथ-मृत्रादिसंनेपलिप्ता यच कता मया। भवतो वचनाद्य मम मुक्तिभवेदणात्॥ कांस्यपातं सुवर्णेञ्च तिलान् वस्ताणि दिचणां। सप्तधान्यं मया दत्तमणान्यतिभवन्यम ॥ कांस्यपातप्रदानेन तलज्ञानं परीरकम्। तथा हेमप्रदानेन परमात्मानमच्ययम्॥ श्राच्छादनन्तु ब्रह्माग्डं गुह्ममेतसनातन । विप्राच्छादनदानेन परमाला सुपूजित:॥ तिलसंख्यासतं दुःखं जनन्या सम सेवितम्। तिलदानप्रभावेन क्षतमुक्ती भवास्यहम्॥ फलादिखचितं कला तज्जलेन विभूषितम्। एवसुत्कासतः पाचं प्रद्याद्वाह्मणाय च ब्राह्मणेन तती वाचं जननीसभवादणात्। मुलाखं पाचदानेन महिष्वरवची यथा॥ दत्त्वा विषय प्राचन्तु होम कुथात् प्रयत्नतः। सीपस्तरं सताम्बूनं चमाप्य विप्रं विसर्जयेत् ॥ अन्येषामि विप्राणां भोजनादि प्रदापयत्।

भक्त्या सत्त्रया ससन्धानं पूज्य विप्रान् प्रयक्षतः ॥ एवं क्षतें तती देवादणाचा तिर्न संगयः। जननीसस्थवादसानान्यया कचिदेवं हि॥ पुरामात्वधोद्गतपापग्रक्षितचेतसा । जामदग्येन रामेण प्रदत्तं कांस्यभाजनम्॥ विशिष्ठस्तनयान् इत्वा विश्वामित्रेण धीमता। पुरा दानिमदं दत्तं पातनव्रतशान्तये॥ असता मात्वचनं पनगैः गाप संयुतैः। के शिच्छ द्वापरे भूला माता पश्चात् प्रसादिता॥ यापतो निष्कृतिं ब्रुह्मिन वाक्यं यत्कतं तव। शापोभि अवते देवि नातृणानां दुरालनाम्॥ कथयामास सा तेभ्यः कांस्यपात्रं सविस्तरम्। दत्ता दानं विनिर्मतो भविष्यति न संगय:॥ भ्जक्षेस्तत् कतं सव्य माहवाक्येन गहितै:। कांस्यपातप्रदानन्तु पापमुक्तस्ततोऽभवन्॥ विधानं कांस्यपावस्य सव्धमेतनायोहितम्। अन्यया किन्तिरिष्यन्ति ऋणान्मात्समुद्रवात् ॥ ।

#### विशिष्ठ उवाच।

इति शुला तती देवा कथ्यपाद्या महर्षयः।
प्रजग्मुः खान्यधिष्ठानि हर्षयुक्ता महीजसः॥
इति ते सर्वे माख्यातं पात्रदानं महीपते।
कुरु सर्वे प्रयतेन मावज्ञां कचिदेव हि॥

# इत्यादित्य पुराणीतः कांस्यपानदानविधिः।

#### आह यस:।

सर्वे पातकसङ्घातः कामतो वाष्यकामतः ।

ग्रांडिं तस्य प्रवच्यामि स्वर्गसाधनमेव च ॥

ग्रांक्षेः कणोर्यया लध्वेद्वीतिंग्रदङ्ग्लोतियतः ।

राग्निस्तिलैः समे देगे कर्त्तव्यः पुरुषायतः ॥

यथाविभवविस्तारं यदि वा ग्रांक्षितो नरेः ।

प्रतिमाष्टाङ्गला स्थाप्या सौवणी तत्र माधवी ॥

माधवमूर्त्ति स्तु, नारदीये।

आरभ्य वामोर्डकराद्यसव्यक्षमेण तु।

शङ् चक्रं गदां पद्मं द्धानो माधवः स्पृतः॥
चौद्रेण पयसा द्धा छतेनापृरयेष्ठटान्।
स्थापयेत्तव तं क्कां पुष्यस्ययस्त्रभूषितान्॥

भक्ता वाभ्यची तसर्वे वाह्मणे खीचियेऽधिनि।
दयात् माघेऽय वैशाखे विषुवे चोत्तरायणे॥
अज्ञानायदिवां मोहान्नोभादा जन्मनि।
अर्जितं यस्या किच्चिदुष्कृतं मध्सूद्न।
तसर्वे विसयं यातु दानेनाजेन माधव॥

एवमुद्धार्थ तसर्वे बाह्मणाय निवेद्येत्।

यावज्जीवद्यतं पाषं तत्च्यादिव नश्यति॥

इति तिल्राफ़िदानविधिः।

#### अय महाभारते।

#### यम उवाच।

सर्व्य च च यत्पुर्यं सर्व्य दानेषु यत्फलम्। यहत्वा लभते विप्र तहानं कथयामि ते॥ रहस्यं सर्व्व दानानां कथ्यमानं मया ऋणु। पुरुषेऽस्मिन् भारते वर्षे देवानामपि दुर्लभम्॥ तिलपद्मितिख्यातं सुरा-सुरनमस्कृतम्। मावमासे तु सम्माप्ते शक्तपचे दिजोत्तम ॥ गीमयं मण्डलं कला चतुरसं महामते। नवं वस्तं समास्तीयं क्षणाजिनसमन्वितम्।। ट्रोणापरांस्तिलांस्तत्र निधाय बसनोपरि। पद्ममष्टदलं काला शुभं तत् कर्णिकोपरि॥ निष्कचयं सुवर्णस्य स्थापयेच ततीपरि। न्त्रीनिवासं जगनायं भृति-सृतिपदायकम्॥ ध्याये चतुर्भुजं देवं प्रणतात्ति हरं हरिं। हिर खगर्भ मस्तं श्रीगर्भ परतः परं॥ यञ्च-चक्र-गदा-पाणिं पीतवाससमच्युतम्। यीवलाङ्ज्या**डीजं सव्यकारणकारणम्**॥ काविं पुराणं विश्वे ग्रं पुण्डरीक निभेचणं। श्रासीनं कर्णिकामध्ये सर्व्य श्रातिसमन्वितम्॥ क्तताञ्जलिपुटी भूवा नमस्कृत्य पुनः पुनः। पूजयेत्परमेशानं अदावित्तानुसारतः ।।

इन्द्रनीलमहानीलमणिमुंताफलादिभिः। याराधय ययायाच्या देवदेवं जनाई नं॥ गन्ध-पुष्पस्तथा दीपैनैविद्येश मनीरमैः। चीरानेप्टितपक्षेत्र फलैर्दि चैरनेकथा।। पुष्पाणां प्रकरेश्वेव गीत-तृत्यादिभिस्तथा। दृत्यमाराध्य देवेयं ताम्बूलं विनिवेदयेत्॥ पञ्चसौगन्धिकोपितं अडाप्तेन चेतसा। तैलप्रस्थं घतप्रस्थं दध्याडकमतः परम्।। स्यापग्रेत्पार्ष्वतस्तस्य धान्यपातासि षोडग्र। एवमाराध्य तत्पद्मं तिलद्रोणमयं ग्रुभं।। एकरानं दिरानं वा निरात मथवा दिज। तिलाहारी भवेत्यू व्यं सुपवासमधापि वा॥ कुर्यात् स्वकार्यग्रहार्थं वासुदेवमनुसारन्। ततो दयाच तत्पद्मं श्रविभूत्वा समाहित:॥ विज्ञातकुल-भीलाय ब्राह्मणाय कुटुम्बिने। जितेन्द्रियाय शान्ताय प्रसन्नायात्मवेदिने । राग-देषविहोनाय वैशावाय विशेषत:॥ एतत्र्णान्वितायैवं यथायोगं यथाक्रमं ॥ दातव्यं तत् प्रयत्ने न तिलपद्मं विधानतः। प्रीयतां माधवी देव इत्युक्ता तमनुस्मरन्।। हिरख्यमभे दैवेय पद्मनाभ जनार्दन। हिरखाच गुणाधार सर्वाधारधरेखर ॥ धनधान्यसमृदच्च सव्व सम्मतामन्वितम् ।

प्चपीचादिसंयुक्तं दासी-दास-समन्वितम्॥ त्रारीग्य च समन्त्रच सर्वेदुः खविवर्जितम्। कुरु मां परमोदारं भतायमिति चिन्तयन्।। इत्यं प्रसाद्य देवेशं वासुदेवं सनातनं। दद्यात्तिलमयं पद्मं सर्व्य नामसमृदये।। ब्राह्मण्यापि ग्टह्हीयादाचयेत् प्रतियहं। कोदात् कस्मा अदादिति वैदिकं मन्त्रमुचरेत्। एवन्तिलमयं पद्मं योददाति विधानतः। प्तर्वं सत्वसमाकी खंनरकं सन प्रथित। खयश्ववित पूताला पित्न्व पितामहान्। प्रिपतामहां अर्थाका तार्यत्य खिलं कुलं।। धन्मार्थी धन्ममाप्नोति धनार्थी धनमाप्रयात्। मीचार्थी मोचमाप्रीति नात कार्या विचारणा ॥ पातकी मुच्यते पापात् पित्यभी गुक्तल्पगः। सर्विपापरतीवापि मुचते नाच संग्रयः॥ इच्छन्ति पितरः पुनान् पौतांस्तदं शसंभवान्। अस्म इंग्रभवः कि श्वित्तिलपद्गं प्रदास्यति॥ यस्तु राजा धनपतिः समुद्योतीवधार्भिकः। त्राराध्य विष्रं विधिना वस्त्रालङ्कारभूषणैः ॥ वाहनादिभोरतेय गामचेतादिकेस्त्या। यत्फलं जायते तस्य हिज दानपरस्य च। परिच्छनं भवेत्तन्तुनात्र कार्याविचारणा॥ यस्विमं विविधद्यात् तिलपद्मच धार्मिकः। (00

तस्य दानफलं यत्स्यात्र तस्यान्तीऽच विद्यते ।।

दति तिलपग्नदानविधिः ।

लिङ्गपुरागे।

श्रथान्यत्परमं वच्चे श्रन्यद्रव्यं महाफलं।
द्रव्यमन्त्रोपसंयुक्ते कालेह्यस्य विधिः स्नृतः।।
काल इति देशस्याप्युपलचणं तेन यत्र यदा च द्रकः
सत्पात्रयोगौ तावेवतस्य देशकालौ न पूर्वीकावित्यर्थः।

सर्वा सर्वा काली च कत्ती व्यक्ति ह कथाते ॥

इतिकासिकोक्तत्।

गोमगलेपित देशे अम्बराणि प्रकीर्थ च।
तक्षधे निचिपेडीमांस्तिलभारचरं ग्रुमं ॥
पद्ममष्टदलङ्कृत्वा किणिकाकेसरान्वितं।
दश्मिष्केण तत् कार्थं तद्र्डार्डेन वा पुनः ॥
तिलमध्ये न्यसेत्पद्मं पद्ममध्ये महेखरं।
ग्राराध्य विधिवद्दे वं वामादीनि प्रपूज्येत् ॥
ग्रातिरूपं सुवर्णेन तिनिष्केण तु कारयेत्।
तासाच्च पुरतः कार्या विद्येशाः प्रविभागगः।
पूर्वोत्त हेममानेन विद्येशानिप कार्येत्।
तानभ्यच्य विधानेन गन्धपुष्पादिभिः कमात्॥
पद्ममध्ये, महेखरमिति, सहस्रग्रतादिनिष्कनिर्मितं शिवं

पद्ममध्ये विन्यस्य तद्र्डमानहेमकतां मनोन्मनीं शिवस्य वाम-भागे न्यसेत् : तदुत्तरे तद्र्डेन कार्येत् मनोन्मनीमिति कामिकोत्ते:।

तत्पितिऽष्टी वामादिशकीः पूजयेत् तद्यथा।
वामा ज्येष्ठा तथा रौद्री काला विकरणी तथा।
बालप्रथमनी देवी दमनीच यथाक्रममिति॥
तद्याद्ये विद्येशानच्येत् ते च यथा।
श्रयानन्त्य श्रूच्यय शिवयाप्येकनेचकः।
एकक्द्रस्त्रमूर्त्ति य योक्षण्डक इति।।
पूर्वाक्षेत्रमानेन, तिनिष्केणेत्यर्थः। प्रविभागश इति, पूर्वेचापि सम्बध्यते तेन वामादिशकीनां विद्येशानाच रूपं प्रत्येकं
निष्कत्येण कार्थः, तत्र महेशक्ष्पस्तः।

ब्रह्माग्डदाने ।

मनोन्मनीवामादीनान्तु लिङ्गी ।
सर्वाय दिभुजा देखो वालभास्त्रदसविभाः ।
पद्मश्रद्धधराः श्रान्ता रक्तम्बस्त्रभूषिताः दति ॥
विद्यशानान्तु गणेश्रदाने वच्चते ।
द्रत्यपरतिलपद्मदानं ।

वनरातारामञ्जूषा

ात्र । वायुपुराणात् । क्रिकेट

श्रयात: सस्प्रवच्यामि तिलपद्मस्य लच्छा। यत् छत्वा सर्व्वपापेभ्यो मुचते नात मंश्रय:।। विषुवे ग्रहणे वापि व्यतीपाते दिनचये। अयने जन्मनचने क्षणपचे चतुईशी। एषु कालेषु देशेषु पृष्येष्वायतनेषुच। तिलानान्द्रोणमात्रेण नववस्त्रे सुग्रीभने ।। पद्ममष्टद्नं कुर्यात् कर्सिकाद्नयोभिते। तिसान् पद्मं सुवर्सेन पलमाने ण कल्पितं।। पलार्डेनार्डपारेन कर्णिकोपरि शोभितं। विन्यसेत्तन देवेगमावाह्य ग्राभिशेखरं।। पाग्ड्राङ्गं चतुर्वाद्वं क्वत्तिवाससमी खरं। अर्घे येत् प्राङ्रीकेष पद्में व्या यतपत्रकेः ॥ भूपञ्च गुग्गुलं द्यात् प्टतातं परमेष्टिनः। एवमभ्यचं देवेगं जला चैव प्रदिच्यां।। ततीविपं समाइय पुराकाल उपस्थिते। यथादेवं तथा विष्रमच यिला विधानतः।। मूलमन्त्रेण कर्त्तेव्यं सर्व्वमेवार्चनादिकं। इमं मन्त्रं ततः प्रीक्वा तस्त्रे विष्राय दापयेत्।। एतत्तिलमयं पद्ममत्र संनिहितोहर: \*। एतत् प्रदानाद्निमं भिवः संप्रीयतामिति ॥ यथासौ भगवान्देवः सर्वे भृतान्तरस्थितः। तिन सत्येन मे पापं विलयं यातु सव्वतः ।। एवं यस्तिलपद्मस्य विधानं सम्यगाचरेत्।

<sup>#</sup> मन्त्रमिति काचित् पुस्तकेपाडः।

सर्व्वपापविनिर्मुतः स याति शिवमन्दिरं।।
तत्र कल्पश्रतं सार्द्वं शिववन्मीदते सुखं।
यत्किञ्चित् कुरुते पापं कर्माणा मनसा गिरा।
तिलपद्मप्रदानेन तत् सर्वे चयमेष्यते।।

# इति हतीयं तिलपद्मदानं।

### त्राह बीधायन:।

सौवणं कारयेत् पद्मं पलेनाई पलेन वा।
यथा खम्मत्या मितमान् हटमष्टदलं मुभं।।
वित्तमाठां न कुर्व्वीत भवेतिष्मलमन्यथाः।
द्रोणे तिलाधिके वापि ताम्मपानं जलावतं।।
तस्य मध्ये तु तं पद्मं निदध्यात् कुङ्मुमान्वितं।
ब्राह्मणं युतसम्पनं दिरद्भं चाम्निहोत्रणं।।
याह्मय गन्धमाल्याद्यैव्विधिना चातिभक्तितः।
ततः खर्मा मयं पद्मं द्यान्मन्त्रेण संयुतं।।
खगःपूषा पतङ्गोऽसी द्यान्मन्त्रेण संयुतं।।
पद्मेनानेन दत्तेन प्रीतस्तरणिरस्तु मे।।

#### दानमन्तः।

क्षतेनानेन मनुजो मूचक्रकात् प्रमुचते। मूचकक्षातुरस्तसादे तत् कुर्यात् प्रयवतः। मूचकक्र्रोगहरं तिलपद्मदानं।

# वायुपुराणे।

हमाद्रिः।

चये तु राजतं पद्मं ब्राह्मणाय निवेदयेत्।
तिलाढकोपरि यत्तज्जलं कांस्यमये दृटे ॥
पलेनाय तद्र्षेन यथाश्रक्त्याय वा कृतं।
निधाय तत्र पद्मन्तु ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥
पद्मेन राजतेनेह प्रदानाद्विनेत्रज।
जातं कक्षेविपाकेन चयं नाश्य मे ऽनव॥

#### दानमन्तः।

क्षत्वे वं चयरोगी तु शीघं रोगात् प्रमुचते ।।
इति चयरोगहरं तिलपद्मदानिधि:।

### ऋाइ वीदायनः।

सुवस् न तद्र्षेन तद्र्षार्डेन वा प्नः।
पद्मन्त कार्येच्छ कं व्यक्तमष्टद्रं ग्रुअं॥
मध्ये तु किर्णकां कुर्य्याद्राजतेन च नालकां।
पद्ममेनं विधं कुर्थ्यात् स्थाप्यं द्रोणतिलीपि ॥
वस्त्रेणाविष्य पर्या भक्त्या प्रयतमानसः।
ब्राह्मणं ज्ञानश्चर्तस्यं स्वाचारं संयितेन्द्रियं॥
पद्मदानप्रयं गज्ञं ग्राद्येऽहिन कार्येत्।
ग्राह्य विप्रवर्थातं पूजयेद्दस्तपूर्वकं॥
ग्राज्येन च तिलेहींमः कार्ययाष्टीत्तरंग्रतं।
पद्मी नावाहयेदेवं भास्तरं ग्रहनायकं॥

ए छे हि भगवन् देव पद्मे ऽस्मिन् सिविधिं कुरु। नयोतनो हाद्यात्मन् सर्व्वपाणिहितायच ॥

#### आवाहनमन्तः।

प्रवाह्य तिस्मन् देवेशं पूजियद्रत्तचन्दनैः।
पृष्पेत्रत्तरपरैः कुंकुमागुरु चन्दनैः॥
नेवेद्यं पायसं द्याद्वाभे चौरमेवच।
मन्त्रेणानेन विधिवद्द्यात् पद्मं सितास्वरं॥
भगवन् सूर्य्य भूतेश द्युमणे लोकनायक।
रक्तवर्णः प्रतापेन्द्र रक्तस्त्रेलोक्यपावनः॥
सत्पाचाय मया दत्तं मम जन्मनिचैविहः।
श्रीषधादि तु तत् सर्वं नाश्मायात्त् दानतः॥
ततः प्रदिच्णो क्रत्य ब्राह्मणं विनयान्वतः।
पायसं गुड्संमित्रं भोजनाय प्रदापयेत्।।
ततः स्नात्वा मङ्गलेन पुष्णाहेन तु भित्ततः।
भत्तीरं देववन्त्रन्ये भुष्णीत ष्टतपायसं॥
एवं क्रतेन दानेन नाशं याति न संश्रयः।
संपत्नौषधदानेन रक्तश्र्लमुपार्ज्ञितं।।
रक्तश्र्लयुजा नार्या दानं कार्यमिदं ततः।

इति रत्तम् सूलघं तिलपद्मदानं।

आह गीतमः।

गवां यः पौडनं कुर्यात्ररो रोधनबन्धनैः।

दहरोगी सित कण्ड्युता भवति सर्वदा॥
वच्चामि तत् प्रतीकारं पद्मदानादिकक्षेणा।
व्यावहारिकनिष्केण पद्मं कुर्यात सुग्रीभनं॥
नालच्च राजतं कुर्यात्तद्द्वेनापि कण्ठकं।
मध्ये रतं प्रदातव्यं तदलाभे च मौतिकं॥
व्यागम्बकुङ्गमभ्याच्च प्रचाल्य च्यनुलेपयेत्।
तण्ड्लोपरि संस्थाप्य वस्त्रयुत्तं तिलेषुवा॥
तेषामिष परिमाणं द्रीणिचितयमिष्यते।
तदलाभे द्यं याद्यमयवा स्वस्य प्रतितः॥
उपचारै: षोड्यभिरचेयत् मूलमन्त्रतः।
व्यावाहयेच देवेगं भास्तरं स्थ्यमण्डलात्॥
देव देव जगन्नाय द्युमणे लोकपावन।
लोकानां चच्चःस्थ्य त्यं पद्मस्मिन् सनिधिङ्ग् ॥

#### त्रावाहन सन्तः।

एवमावाद्य स्थिनं भानुं सर्वजनिषयं।
उपवारैः वोडग्रभिरचे येत् मूलमन्ततः॥
होमचापि प्रकुर्वीत ग्राम्नेयान्दिम तस्य तु।
समिदाच्यतिनः सम्यगाचार्यः सर्वभास्तवित्।।
स्थिन्ते च च्राम्ने ए समिहोमं प्रकल्पयेत्।
ग्राच्यहोमं प्रकुर्वीत हंसः ग्रुचिसदित्यपि॥
व्याहृत्या च तिनैः हीमं कुर्याच्ययतसंख्यया।
समिदाच्ये याष्ट्रगतमष्टाविंग्रतिमेव वा॥

हुला चाहितसम्पातान् पात्रे चास्मिन्विनिचिपेत्।
तेन गाताणि चाभ्यच्य दृहुरीगाहितस्य तु।
श्वाचिभ्यामनुवाकेन यथा लिङ्गञ्च वाससा॥
मार्जयोताहतेनाथ दृहुणो मृष्टिना तथा।
सम्पूच्यानन्तरं भक्त्या नैवेद्यं पायसं चिपेत्॥
द्याद्रीगी तु तं पद्मं प्राङ्मुखाय श्वुदङ्मुखः।
मन्त्रे णानेन विधिवत्यूजितायातिभिक्तितः॥
देवदेव जगनाथ देवरूप परात्यर।
जगतां परमानन्दकारक द्युमणे प्रभी॥
प्रभाकर सुसप्ताञ्च देविश्वाक्णसारथे।
रोधनेंद्यं न्यनैश्वं वं वैक्ष्यं यच्छरीरके॥
पूर्व्यं कमीविपाकेन दृहुकल्कादिकश्वलं।
पद्मदानेन तृष्टस्वं नाश्याश्व श्ररीरके॥

#### दानमन्तः।

एवं दत्त्वा तृ तं पद्मं दहुरीगिवविर्जितः।
विना कण्डं विना कुष्ठं लग्दीषैष विवर्जितः॥
जायते कपवान् सद्य आदित्यस्य प्रभा यथा।
जोवेद्वष्मतं मत्यी धनधान्यसमन्त्रितः॥
आनन्तरं ब्राह्मणेभ्यः पायसञ्च निवेदयेत्।
एवं यः कुक्ते दानं गौतमीक्तविधानतः॥
रोगैरन्यैर्व्वि सुक्तय मोदते भानुवहुवि।
दृति दृद्ररोगञ्चतिलपद्मदानविधिः॥
( ७८ )

## श्रय वायुपुराणे।

खरीपघाती वाचाञ्च इत्ती सूकः प्रजायते।
वच्चामि तत्प्रतीकारं येन सम्पद्यते सुखम्॥
कुर्य्यात् खर्णमयं पद्मं पलार्डाईतद्रईतः।
यथाविभवतः सम्यग्वित्त्याठं न कारयेत्॥
रक्तवस्त्रेण सम्बेष्य ताम्यपाचीपि न्यसेत्।
ताम्यपात्रपरीमाणं पलानामष्टकं विदुः॥
यद्मा खविभवेनैव पूजयेद्रक्तचन्दनेः।
तिलाढकोपि खाष्य पीतवस्त्रेण वेष्टयेत्॥
उपचारैः घोड्यभिराचार्यः सर्व्यास्त्रवित्।
धर्माञ्च विनीत्स द्यालुः सत्यवाक् ग्रुचिः॥
मन्त्रेणानेन विधिवत्प्राङ्मखोऽलङ्गृतः ग्रुचिः।
ग्रुभिप्रीतिकरं भानीरग्नेरुद्रस्य चैविहः।
ग्रुणामितां त्वं सर्व्यक्तेग्रविनाग्रकः।।

#### पूजामन्तः।

श्राग्नेयां दिशि वै होमः कर्त्योमन्त्रपूर्विकः।
सिमदान्यतिलेश्वेव सावित्राष्टाचरेण तु॥
सिमदोमं प्रकुर्व्वीत सर्वि रोगप्रधान्तये।
श्रान्यहोमश्र कर्त्यश्रिवमित्यनया ऋचा॥
तिलानायातिद्रन्द्रेति व्याहृतीभिर्यापि वा।
श्राग्नेक्त्तरतीभागे कलग्रस्थापनं भवेत्॥

प्रवीतिन विधानन चामिषेकादि कार्येत्।
प्रनीतामोचपर्यन्तं कम्म कला प्रयत्तः ॥
च्यतः स्नातः श्रचिः श्रेतवस्ता रोगो तु सूषितः ।
तस्ते इतवते पद्मं द्यात् स्मृत्वा चतुर्म्, खं॥
देवानामय सन्धेषां पद्म लं प्रीतिकारणं।
विशेषतो ब्रह्मण्य सरस्त्या हरेरि॥
यत् प्राग्वाचान्निरोधेन वैरूप्यं मम देहजं।
च्यभेदभवन्तीब्रन्दुःखं रोगाकरन्तथा॥
तसन्धं नाभयन्त्वच ब्रह्मस्थिश्विवाग्नयः ।
विद्यादयो ये च देवा हविश्वनस्त्था भृति॥

#### दानमन्तः।

एवं दखा तु तं पद्मं आंचार्यायातिभितितः। एष्ठतस्तमनुत्रच्य श्चवभेदाहिमुचते॥ एवं पद्मोद्भवः प्राह्म नारदाय महासने॥

> इति मूजलहरतिलपग्नदानविधिः। अय तिपग्नपञ्चकदानविधिः।

> > ब्रह्माण्ड पुराणात्।

श्रय दानं प्रवत्याभि निपद्मिति विश्वतं। श्रायुष्य श्रोकरं पुष्यं श्रारोग्यं पापनाश्यनं॥ माघमासे विश्वेष जन्मर्जेषु च कारयेत्। व्याधियस्ते च दातव्यं दुःखप्राद्वतदर्शने॥ अवान्यहा अयं पश्येसर्व्व दोष प्रशान्तये। भूमा नामयिक्तायां तिलैराङ्कसंमितैः ॥ पद्ममण्डलं काला कर्णिकाकेसरान्वितं। तिस्मिन्विधाय सीवर्णं ततः ल्ला सरोक्हं॥ वस्तेणावेद्य गन्धाचैरईयेत् परमेष्ठिनं। विप्रं वैतानिकं धर्माणास्त्रज्ञं शान्तमानसं।। अभ्यर्च दापयेत्तस्य मन्द्रमेतसुदीरयेत्। सम्प्रीयतां से भगवान् जालभू सतुराननः ।। दानेनानेनं सर्वाका जगत्स्रष्टा जगत्पतिः। तथान्यत्तर्षुलैरेव हतीयं लवसेन तु। विष्णवे स्थाणवे चेति दानमन्त्रैर्विबोधयेत्॥ सन्प्रीयतां से भगवान् परमात्मा जगन्मयः। दानेनानेन विखाला परमः पुरुषोत्तमः॥ सम्प्रीयतां से भगवान् ग्रङ्गरः ग्रङ्गरीतु से। दानेनानेन विष्वाला चन्द्राईकतभेखर:॥ इतिमन्त्रान् समुचार्थे दद्यादेतान् पृथक् पृथक्। जातकपमयान् कला ब्रह्मविश्रामहेश्वरान्॥ एवं कते तु यत्पुखं जायते विजयुक्तवाः। न तद्दर्णियतं प्रकां कलाकोटि प्रतेरिप ॥ द्रत्याह भगवान् ब्रह्मा नारदाय महाताने। उत्तं मयापि तत्सव्व<sup>°°</sup> युषाकं सुनिसत्तमाः॥ अत्र ब्रह्मविणुमहेम्बराणां रूपनिमाणं धान्यपर्वातवद्र ष्ट्रव्यं ।

# हानखर्डं ८ अध्यायः।] हेसाद्रिः।

इति निपद्मदान्विधिः।

वायुपुरासात्।

तिलहानमधी वच्चे दशधा देवि साम्प्रतं। रहस्यं सर्वापापन्नं सर्वा नत्या एका रकं। जन्मर्चेषु चतुर्द्भ्यां क्षणायाच्च समाचरेत्। सनिधी देवदेवस्य शिवस्य परमेष्ठिनः॥ चक्रे पञ्चरजः क्षिप्ते दाद्यारं सरी क्हं। दलै द्वी द्यभियुं तां . काला तिसानर स्वतं ॥ अव्रणं तिलसम्पर्णं विन्यस्याभ्यन्तरं शिवं। चन्द्राकारच \* सीवर्णं मण्डले प्रक्रदैवते॥ पूजयेहन्ध-नेवेद्य-दीप-पुष्यैं:-फलेंस्तथा॥ गक्तलचर्णं लोकपालप्रसङ्गन ब्रह्मार्डहाने दर्शितं यक-देवतमण्डलं पार्थिवमण्डलचतचतुष्कीणं विधेयं। धूपं सर्जरसं काला दयात्तं शिवयोगिने। भूगन्धपति-रीयानः यक्ररूपौ तिलाययः ॥ न्यासीतयं पृथिवीजातं स मत्पापं व्यपीहतु। इति कला विनश्यन्ति पापानि चितिजानि च ॥ भोजने यानि हिंस्थन्ते स्थावराणि चराणि च। काण्डतिवसने यानि गवमदादिगन्धयीः॥

इन्द्राकारचेति कचित्पाठः।

ष्राणे प्राणे गवां गन्धे त्रोतियस्पातुरस्य च।
पुनः भिवपुरे तिष्ठेद्यावदिन्द्राश्वद्गेग ॥
दतरेव्वपि सर्वेषु विधिः साधारणः स्मृतः।
विभेषेण च वच्चामि तन तन भूचिस्मिते॥

द्रति तिलारञ्जकदानविधि:।

#### वायुपुराणात्॥

तिलपीठमयो वच्चे सारदारुमये ग्रुभे। पीठे रिवदयायामे तिलपूर्णे सभित्तिके। व्योमाधिपं गणेशानरूपिणं शिवमर्चेयेत्॥

गणेशक्षपमाहात्रयः।

चतुभु जोगजमुखो मृषकस्य तु विङ्लः।

विषाणं चाचस्त्रच परशं मातुलाक्ष्मं

इधानीविष्नराजः स्यादिति॥

श्रुक्तगन्धे अध्यक्ष कपूरं धूपयेत्तथा। चौमे च वाससी दद्यात् पुस्तकं तत्र विन्यसेत्॥ व्योमध्वनिपतिः श्रुक्तो गणनाथ तिलाश्रयः। व्योमध्वन्यतिप्राप्तं पापसीश व्यपोहतु॥ इतिद्त्तेऽस्य नश्यन्ति पापान्याकायजानि च श्रानिव्हक्तयोत्यानि परनिन्दाक्तयानि च। कूटसाचिसमृत्यानि पेश्च-यजनितानि च। वेदनिन्दा गुरोनिन्दा तयोश्च श्रवणेन च। हन्ति पापान्ययेषाणि तिलपीठप्रदानतः। श्रिवलोको च कल्यां स्र मोदते द्र्यपञ्च च॥

> द्रित तिलपीठहानिविधिः। तिस्मिनेन पुराणे।

श्रयान्यत् सम्प्रवस्थामि तिलदानमनुत्तमं।
पूर्व्वीत्तकाल्पते पीठे, चतुः कुस्पपरिष्कृते ॥
श्रादर्भं विमलं न्यस्य तत्र देवं मनोमयं।
विष्णु रूपधरं भ्रमुं विन्यस्य परितोन्यसेत्॥

विषाुरूपमुतां।

#### नारदेन।

तद्यथा। यङ्गचन्नगदापद्मधरो वामोर्डबाहुतः।
विणुर्बिधेयो भगवान् विशेषोन्यासमूर्त्तिष्विति॥
पीतवस्तयुगन्दिन् चन्नादीन्यायुधानि च।
पञ्चलोहप्रतिष्ठानि तुलसीभिः समर्चयेत्॥
मनोमय नमस्तेऽस्तु सौम्यरूप वृषध्वन ।
मनस्तुत्यानि पापानि सर्वाण्याश्च विनाशय॥
इति दत्तेऽस्य नश्चन्ति मानसानि क्वतानि वै।

परद्रोत्तप्रवृत्तानि कामलोभोद्भवानि च॥

क्रोधजानि च सर्व्याणि पापानि च विश्रेषतः।

श्रवाच्यवाचने यानि अध्ययध्यानजानि च॥

मदनोत्सवजातानि क्रोधोद्भतानि यानि च।

ध्यवान्यावृत्तवृत्तानि नश्यन्ति सक्तलान्यपि॥

श्रिवलोके वसेदर्षाण्यर्जुदान् दश कामतः॥

द्रति तिलाद्रभेदानविधि:।

#### वायुपुराणात्।

तिलकुश्वमधी वच्चे कुश्वे पूर्ववदास्थिते। वारुणे मण्डले देवं वरुणाकारमर्चयेत्। खेतै: पुष्पै: फलैर्गन्धैः कर्पूरेण तु पूजयेत्॥

वर्णलच्णमुत्तं।

### ब्रह्माग्डदाने।

"वार्षं मण्डलं प्राप्य मण्डलं" तच यह चन्द्राकारं कत्ते व्यं ।

षड्मान् परितोन्यस्य ततामन्त्रमिमं जपेत् ॥

नमोवर्ष्णरुपाय रमास्वुपतय नमः ।

रसवारिनिमित्तानि यान्तु नाममघानि मे ।

तिलकुभपदानेन प्रसीद परमेखर ॥

इति दत्ते विनम्यन्ति पापानि जलचारिणां ।

हिंसोद्वानि स्नानेषु पानपाकेवगाहने ॥

रसोपादानभन्नाणां अपेयानाञ्च वाञ्कया ।

श्रीषधञ्चापि देवेश सर्वं मेध्यं भविष्यति। शिवलोके वसेत्कत्यान् गतपञ्चदशावरान्॥

इति तिलकुक्षदानविधि:।

वायुपुराणात्।

करकं तिससम्पूर्णं मण्डले विद्वारेवते।

शिवं विद्वादाधाय पूजयेत् करवीरकः।

रक्तचन्दनगन्धेन निर्यासेन च धूपयेत्।।

'विद्विदेवतमण्डलं' निकोणं मण्डलमित्यर्थः।

'शिवं विद्विदिति' विद्विक्तिणं शिवमाधायेत्यर्थः।

तद्रूपसुत्तं।

ब्रह्मा ख्ट्राने

निर्यासः, सर्जर्सः।

श्रादर्शच ततोदयाद्दीपानाच चतुष्टयं।
विक्रिष्पपतिः सभुव्विक्रिष्पी तिलाश्रयः॥
तेजोरूपक्षतं पापं चाचुषच व्यपोद्दत्।
द्रित दत्तेऽस्य नम्यन्ति पापान्यन्तिकतानि च॥
पाकद्दोभेषु काष्टेषु हिंस्यन्ते यानि विक्रना।
श्रद्धारवनदाद्दादसभवानि च यानि वै॥
विक्रद्वकरणोत्थानि रूपयोगोद्ववानि च।
परदारपरद्रव्यपुत्रदर्भनजानि च॥
( ७८ )

श्वादिदर्शनीत्थानि नेतदीषकतानि च। य एवं कुरुते दानं शिवभक्त्या यतवतः। शिवलोके वसेद्रूप कल्पनयमशङ्कितः॥

इति तिलकारकदानविधिः।

वायुपुराणात्।

श्रतः परमहङ्कारं नाम दानं वदामि ते।

पूर्व्यवत् कत्यिते पीठे तिलानामुपरि न्यसेत्॥

राजतं मण्डलं शुद्धं विश्वगष्टाङ्गुलायतं।

तत्र देवमहंकारं पविश्वतिधराक्षतिं॥

विन्यस्य राजतानन्यान् कुमारान् परितोन्यसेत्।
नैगमेगं विश्वाखञ्च कुमारं गुह्मेव च॥

'पूर्व्यवदिति, तिलपीठदानवद्त्यर्थः।

पवि: वज्रं,

यहङ्कारय पुरुषाक्रतिः हिभुजी बजयितिधरीविधेयः । नैगमेषादिलचण्युक्तं विश्वकर्यणा । ततः स्कन्दयहा जाता दारुणा विक्रताननाः । नैगमेषमुखाः शित्तधरा हिवाहवस्ति ॥ कौसुम्ये वाससी दद्यात् घण्टाञ्च परितो न्यसेत् । कुङ्गमं गन्धकार्ये स्थात्पृष्यञ्च करवीरजं॥ यहङ्कारपते देव शहरूप दुरन्तक । अभिमानक्रताहीषात् सर्वस्थात्पाहि मां प्रभी॥ इति इत्तेऽस्य नम्यन्ति यान्यहं कारजानि तु। पारुष्यस्त्रीनिषेध्यादिविप्रचित्रवानि च। तानि सर्वाणि नम्यन्ति यानि क्रयविलङ्गनैः॥ श्रनात्मन्यात्मवुद्यातु ग्टइचे नादिसङ्गमे । श्रन्यानि यानि पापानि तानि नश्यन्ति सर्वतः॥ पापानि तानि नध्यन्ति शिवलोके वसेतरः। कल्पानां ग्रतमेकच नाच कार्या विचारणा॥

## इति ऋहङ्गारहानविधि:।

#### ब्रह्माग्डपुराणात्।

श्रतः परं प्रवच्यामि तिलदाममनुत्तमं। यहला पुरुषः स्त्री वा वैरिश्वि लोकमामुयात् ॥ श्रायुरारोग्यदं पुर्खं सर्वेपापप्रसाधनं । शिवप्रीतिकरं नृणां पुत्रवृद्धिकरं श्रभं॥ क्ट्रैकादशवुद्यातु विप्रानेकादशान् सुधीः। प्राङ्मुखः प्रत्यगासीनान् गन्धादिभिर्धार्चयेत्॥ तिलप्रस्थद्वयं पाचे प्रत्येकं निचिपेत्तथा। प्रत्येकं मग्डलं हैमं पाचेषु विनिवेदयेत्॥ पात्राणि चैवमाराध्य ग्रिववुद्या यथाक्रमं। क्ट्रेकादममन्त्रेय द्यादुद्कपूर्व्वकं॥ क्द्रैकाद्यम्ला, वस्यमार्येनीमभिनभीन्तेर्ज्ञातव्याः। सगव्याधस सर्वेस नैस्टितिस महायगाः। यजैकपादहिर्नुप्तः पिनाकी च परन्तपः॥ वहनीयेखरसैव कपाली च महाद्युतिः। स्थाणुभेवस भगवान् कट्रा एकादमा विदुः॥

इति रुद्रैकाद्यतिलदानविधि:।

तस्मिन्नव पुराणे।

श्रतः परं प्रवच्यामि तिलगभैमनुत्तमं। यसंप्रदानान्मनुजो दीर्घमायुरवाप्नुयात्॥ त्रपसृत्युजयीपायी व्याधिनिक्यींचणचम:। तिलगभंदतिख्याती रहस्यः पापनाशनः॥ यदा यहोपरीध:स्याज्यसर्चस्यातिदारणः। व्याधीनाच समृत्यानमुत्पातस्यापि चीद्य:॥ तिलगभस्तदा कार्यः सर्वदीषीपणान्तये। निमित्तानन्तरं कुर्यानैमित्तिकविधिक्रमं॥ गोमयेनोपलिप्तायां चितावास्तीर्थं वाससी। याली**नामा**ढ़कं मध्ये तदर्बन्तण्ड्लं न्यसेत् ॥ तेषु पद्मं प्रविस्तीर्थमष्टपत्रं सुकर्णिकं। कर्णिकायां न्यसेत्पद्मं सीवर्णं प्रक्तितः कृतं॥ नवरतानि तत्पद्मे निधातव्यानि यत्नतः। ततस्तदाह्यतः ग्रदान् तिलान् कुर्य्यात् समन्ततः ॥ गर्भवद्वाससा भ्यः समास्तीय ततः ग्रनः। गर्भन्तं यीनिमन्त्रेण समाधाय यथाविधि ॥

तत उपवेश्य पुरुषं कष्णकतसुमुष्टिकं । तस्याङ्गेषु न्यसेनान्तं सृत्युद्धयमनुक्रमात्।। तच्च देवं विरूपाचमईचन्द्रविभूषणं। कल्पयिलाचे येत् मन्त्रं पचत्रद्धभिरादरात्॥

#### योनिमन्त्रः।

यस्य यज्ञियागर्भी यस्य योनि हिर्ग्मयीत्यादिवाजसनेयानां प्रसिद्ध:।

मृत्युष्त्रयन्यासमाह भीनतः।

त्राम्वतं यजामहे भिखायां,

न्यसेत् सुगिन्धं पुष्टिवर्षनिमिति हृद्ये.

प्रवीक्तिमिव वन्धनादितिवाह्वोः,

मृत्योभी चीय मामृतादिति नाभी,

पादे गुल्फेच जङ्गोक्जघने किटमेद्र्योः।

नाभी कुचिद्दये पार्श्वे कच्चयोः कुचयोष्ट्रिंदि॥

स्कान्धे क्षकाटिकायाच्च कूपरे मण्डिन्थते।

कानिष्टानामिकामध्यातर्जन्यङ्गुष्ठपाणिषु।।

कार्येऽध चित्रुके वक्को नासिकाकण्चच्चिषि।

ललाटे मूर्ज्वि च्डायां वर्षान् मन्त्रस्य विन्यसेत्।।

इति, देवोपुराणाक्कोवा मृत्युष्त्रयमन्त्रन्यासो ग्रह्मते,

च्हगृतान्तुसुमृष्टिक्सिति क्वचित्यः ठः।

स च गारुड़पुराणीक्तनानारीगभ्रतुलापुरुषदाने द्रष्टव्यः।

पञ्च ब्रह्माणास्तत्पुरुषादिमन्ताः

तस्य मूर्जि पुनः पद्मं सौवर्णं पूर्व्वत कर्तं।
विन्यसेदस्त्रमाविष्य तिलेरापूरयेत् पुनः॥
तं गर्भमच येद्रूयिक्तयित्वास्तोद्भवं।
यस्तत्र्याविणं चन्द्रं स्वेनमन्त्रेण मन्त्रवित्॥
ततः यतावृतं मन्त्रं सृत्युष्त्रयमनुत्तमं।
तत उत्थापयेत्तस्मात् गर्भस्थानात् समाहितः॥
पुनः संप्रोच्य वाक्ष्या पावमानीभिरेवच।
पूर्व्व देहविनिध्रं तः ग्रंकरोस्नोति चिन्तयेत्॥
बाह्मणाय विनोताय ज्ञानिने वीतमन्यवे।
बह्मनिष्ठाय तत्सर्वं संप्रद्यात्तिलादिकं।
प्रीयतां भगवान् प्रमुखद्रमौलिरिति ब्र्वन्॥

तत तिलगभेउपविशनं,

गङ्गरोस्मीतिच ध्यानसृत्यानं, समन्तकं। तिलादिदानं
यजमानकर्तृकं। अन्यत् सर्व्वभाचार्यः कुर्यात्।
अनेन विधिना यस्तु तिलगभं समारभेत्।
अकालसृत्युनंभवित्तस्य नास्यत्र संग्रयः॥
व्याधीनांविप्रमीचः स्यान्यहतामपि निष्यः।
यहदोषाय नध्यन्ति प्रसीदन्ति यहाः पुनः॥
उत्यातानां प्रशान्तिय विविधानामपि चणात्।

तिविधानामपि भौमान्तरिचदि<del>यानां॥</del>

तिलमभेदानविधिः।

इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवस्य समस्तकरणाधीश्वर-सकलविद्याविश्वारदश्रीहेमाद्गि-विरचिते-चतुर्व्वर्गे चिन्तामणी-दानखण्डे तिलगर्भदाना-न्तानि दानानि समाप्तानि।

# दानखण्डम् नवमीऽध्यायः।

प्रथममारभ्यते ।

ऋष गजदानं।

क्रमीषुराणे।

दयाङ्गजं पुराणीतम् त्यं पञ्च गतानि वा।
वित्तानुसारात् ततापि किनिष्ठोत्तममध्यमं ॥
पुराणीत्तं मृत्यमत हेममाष्यतद्वयं तथास्तरूपगजदानेन
सह वित्तानुसारात्नैविध्यं तत्र स्वरूपगजदानं उत्तमः पचः
पञ्च ग्रतानीति मध्यमः, ग्रतद्वयं कनीयानिति पञ्च ग्रतानीत्यताहः
है ममाषाः संवध्यन्ते।

रूप्यस्यूणालंकरणं तारागणविभूषणं। सदच्चिणं वित्तग्रक्या दत्त्वा विशापुरं ब्रजेत्॥ स्यूषा रज्जुः। तारागणो मीक्तिकादिकतोगज।

भूषणविशेष:।

इति गजदानविधि:।

# भय लिङ्गपुरासे।

गजदानं प्रवच्यामि यथावदनुपूर्व्वधः ।

हिजाय वाय दातव्यं देवदेवाय वा पुनः ॥

गजन्तु लचणोपेतं हैमं वा राजतं तु वा ।

सहस्रिन्ध्वमातिण तदर्देनापि कारयेत् ॥

तदर्दार्द्वेन वा कुर्य्यात् सर्व्यलचणभूषितं ।

पूर्व्वोत्तदेशकाले च देवाय विनिवेदयेत् ॥

श्रष्टम्यां वा प्रदातव्यः श्रिवाय परमेष्ठिने ।

ब्राह्मणाय दरिद्राय श्रोतियायाहिताम्वये ।

श्रिवमुहिण्य दातव्यः श्रिवं संपूच्य पूर्व्ववत् ॥

पूर्व्वविति लिङ्गपुराणोत्ततुलापुरुषदानवदित्यर्थः ।

एवयः कुरुते दानं श्रिवभित्तसमन्वितः ।

स्थित्वा स्वर्गे चिरं कालं राजा गजपतिभवत्॥

## द्रत्यपरोगजदानविधिः।

# विष्णुसंहितायां।

कचारज्भिरायत्तं शुभासनसमन्वतं ।

मिणकाञ्चनमालाभिर्भूषितं कर्णचामरैः ॥

सूत्रखर्ण्डेय पृष्पेय भूषितं दोषवर्जितं ।

यथालाभीपपत्रं वा यः प्रयच्छति दन्तिनं ।

बाह्मणाय दरिद्राय खर्गलोके महीयते ॥

कर्माच्यादिहागत्य महाराजीगणाधिपः ।

सर्वे पापविनिर्मुक्तीजायते नात संग्रयः॥

अय वातुलभास्ते।

गजदानमधो वच्चे संचेपाहिधिना ऋण ।
हिजानामेव दातव्यं देवानां प्रीतिकारकं ॥
श्रीकरं परमं धन्यं बलपुष्टिविवर्डनं ।
रोगन्नं सन्तिकरं जगदापहिनाधनं ॥
गजं सुलचणीपेतं श्रुह्वदेयसमुद्भवं ।
श्रुवानं रूपसम्पन्नं सर्व्वाभरणभूषितं ॥
पूर्वीक्तदेयकालेच देवालयसमीपके ।
श्रानीय गजराजानमेरावतक्तलोइवं ।
श्रुभ्यच्चे गन्धपुष्पाद्यं विंप्रमुख्याय दापयेत् ॥
पुष्याहं तच कर्त्तव्यं श्रिवपूजा तथवच ।
श्राचार्थपूजनं चाच कर्त्तव्यं विधिपूर्व्ववं ॥

#### अय महाभारते।

हस्यख्यसमटादीनि यः प्रयच्छिति यक्तितः । दिजाय सुविधिष्टाय त्रोतियायाहितामये । यत् फर्लं समवाप्नीति तन्मे निगदतः शृणु ॥ षष्टिव्वर्षसहस्राम् षष्टिव्वर्षेयतानि च । भोगान् भुक्तामरपुरे राजा कालचयादिह ॥

इदं चात्रदानवाकां।

"अं। अद्य अमुकसगीतायेत्यादि।

इमं हस्तिनं कचारज्ञ स्थिरासनसहितं काञ्चनमालाकीणं चामर्गन्धपुष्पालंकतं प्रजापति दैवतं श्रचयस्वर्गकामस्तुभ्यमहं संप्रदरे, नममेति, चां चय चमुकसगीनायेत्यादि। एतडस्तिदान प्रतिष्ठार्थं दिचणामिदं सुवर्णं तुभ्यमत्तं संप्रद्दे न ममेति।

इति हस्तिदानविधि:।

अयाह बीदायन:।

वाग्विरोधं गुरोः क्तला मुखरोगी भवेत्ररः। तस्य दानेन विह्तिः प्रतीकारोऽयमुच्यते ॥ सीवर्णं राजतं ताम्बं पलेनार्डपलेन वा। कारयेत् करिणं सीम्यं यथाविभतोऽयवा॥ तस्यैव कारयेइन्ती शुभे र जतेन तु। पुच्छ ग्वा मी तिनी: कुर्योद्रताभ्यामचिणी तथा॥ सम्बेष्टा पौतवस्त्रेण गन्धपुष्पाचतादिभिः। अर्च येदान्यराशिस्यं धान्यं द्रीणाष्टकं मतं॥ श्रुतवृत्तोपसंपनं ब्राह्मणं संयतेन्द्रियं। दान्तं कुलीनं धर्मिष्ठमनुद्देगकरं तृणां॥ या ह्रय पर्या भत्या वस्त्रालङ्कारभूषणै:। प्जयेत् प्रयतो भूला तेमैतत् कर्भ कारयेत्॥ समिदाज्यतिलै स्त्रेन होमं चापि प्रवर्त्तयेत्॥ अग्निनाग्निं तथाधाय शक्तं चरति च क्रमात्। मन्त्रा एते विनिर्दिष्टा इधा चाखत्यद्रष्यते॥ कला चैवाप्रणोम्यस्ततो इस्यर्च नं भवेत्।

खाचानाः कमा कलाय प्रणीतामी चसं तथा ।।
ततः ग्रक्ताम्बरधरः ग्रक्तमात्यानु लेपनः ।
तस्मे हतवते दद्यात् करिणं तं सदच्चिणं ॥
मन्त्रेणानेन विधिवत् प्राष्ट्र खाय विशेषतः ।
सुप्रतीकगजेन्द्र लं सरस्वत्याभिषेचनं ॥
इन्द्रस्य वाहनं ग्रस्तक्व देवै च पूजितं ।
दानेनानेन दत्तेन मुखरीगं विनागय ॥

#### दानमन्त्रः।

ब्राह्मणान् भोजयेदन्ते साद<sup>ः</sup> भुन्नीत बन्धुभिः।

इति मुखरोगहरगजदानविधिः।

श्रयाच् वृष्टगीतमः।

पलेन वा तद्धेंन तद्धे हैंन वा पुनः।
कारयेदाइनं हैमं चतुईन्तं तु वारणं॥
दन्ताः खणंमयाः कार्या रहेनीनाविधेरुताः।
सर्वाभरणसंयुक्तं करिणं चोपकारकं॥
यत्तत्सर्वं प्रदाने तु तस्य पार्थे समाहितः।
उपचारः षोड्यभिरचे येद्गस्पुष्पकः॥
ततो बाह्मणमाद्ध्य सर्वं यास्तार्थकी विदं।
ज्रुतद्वत्तोपसम्पद्ममनुद्देगकरं तृणां।।
भक्त्या संपूच्य वस्तार्थेहींमं तेन च कारयेत्।
मन्तः पौराणिकः सम्यक् संहितायास्त्रचीदितः।।

चलारी दिग्गजा ये च पुष्पदन्ता दयस ये। सार्वभौमाद्यीयेच बाह्त्यातोषयामि तान्।। समिदाज्यतिलैहींमी गजस्य प्रीतये भवेत्। तसी इतवते सन्यक् प्रणिपी वर्षमाहतः ॥ मन्त्रणानेन विधिवद्याइतिसमन्त्रतः। प्राञ्ज्ञखस्य वणीचीद्ञ्ज्ञखायेन्द्रस्य वाहनं ॥ ऐरावतस्रतुईन्ती गजानां नायकस्तु यः। दिग्दन्तिनां पूज्यतमी व्रणं चपयतु प्रभुः ॥ अनन्तरमनुत्रच्य तमाचार्यो मुदान्तितः। ब्राह्मणान् भोजयिला च खयंभुज्जीत वाग्यतः॥ एवं कते व्रणाबाधात् तत्चणादेव सर्पति। तिनैव व्रणिभिर्नूनं कार्थमारीग्यहेतवे।।

द्ति व्रणप्तराजदानविधिः।

अय देवताभ्यो गजदानं।

## शिवधसात्।

निवेदयति योनागं भत्या खर्णायलं ततं। शिवाय पर्व्वदिवसे तस्य पुर्<mark>षक्तनं ऋगु॥</mark> स मत्तरावतप्रख्यैर्गजैर्युत्तैः सुश्रोभनैः। प्रकीडित महायानै: यतसंख्येरनेक्यः ॥ कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च। रुद्रलोके गतयान्ते भवेदिह सुराधिप ।। चतुर्युगसहस्तान्ते स्वर्गं प्राप्य नराधिपः । भवेदिन्द्रसमः श्रीमान् रूपवीर्थसमन्वितः॥

इति शिवगजदानं।

गारुडुपुराणे।

योजगितधये नागं प्रयक्ति महामितः।
भद्रजातिसमुद्धतं पद्मनाभाय प्रक्तितः।
कुप्यकं वृत्तग्रीभाद्यं चण्टाचामरभूषितं।।
वरनाङ्ग्रासंयुक्तं त्रनेकस्वर्णभूषणम्।
नानामण्डनभूयिष्टं चारुडिण्डिमडम्बुरं॥
कत्वा विष्णोर्भहापूजां कार्त्तिकैकादग्रीदिने।
हादश्यामपयेत्तंतु देवहैवाय चिक्रणे॥
तिलोकीनाथ देविश्र सर्वभूत कपानिधे।
गजदानेन तृष्टस्वं प्रयक्त मम वाञ्कितं।।
हत्युचार्थाय दत्त्वा तं प्रण्पित्य जगत्प्रभुं।
सुरेन्द्रलोकमासाय क्रीड़ित कालमच्यं॥
वर्षार्वुदसहस्वाणि क्रीड़ित्वा सुचिरं दिवि।
ततीभूलोकमासाय सार्वभौमी न्रपोभवेत।।

इति विषागजदानविधिः। श्रादित्यपुराणे॥ निवेदयति योनागं भक्त्या खर्णायलङ्गृतं। स्याय पर्वे दिवसे तस्य पुर्ख्यमलं युगा।
स मत्तेरावतप्रख्ये गेजयुक्तैः स्रयोभनैः।
प्रक्रीड़ित महायानैः यतसंख्येरनेक्यः।
सप्तदीपसमुद्रायां चितौ नरपितभेवित्॥
भुक्का तु विपुलान् गोगान् प्रलये समुपिखते।
सूर्ययोगं समासाद्य स तत्रैव प्रलीयते॥

इति स्र्यंगजदानविधिः। अय दासीदानं। तत्र विज्ञपुराणे।

ग्रहरानं श्रतं राजन् दासीदानं ततः शृण् ।
तव भत्त्या प्रवच्यामि महासीख्यप्रदायकं ॥
चतुर्णामाश्रमाणां हि ग्रहस्थः श्रेष्ठ उच्यते ।
ग्रहस्थाच ग्रहं राजन् सुग्रहे तु वरस्त्रियः ॥
श्रहिरण्यमदासीकमच्यानाद्यमगोरसं ।
ग्रहक्षपण्यस्तीनां नरकस्यापरोविधिः ॥
श्रदण्डवासिकं ग्राममदासीकच्च यहुहं ।
श्रानाच्यभोजनं यच व्या तदिति मे मितिः ॥
विभ्नमाभरणा दास्यो यहुहं समुपासते ।
तचास्ते पङ्गजकरा लच्मीः चौरीद्यायिनी ॥
न तत्रास्ति ग्रहं भौचं न सुखं व्यावहारजं ।
यच कम्मकरी नास्ति सर्वकर्मकरी सदा ॥
विंकराणां कृतं कम्म न करोतीह यहुतं ।

यदेका कुरते दासी ग्रहस्थेन स्ता सती॥
बहुलोकाकुलोग्रामोदासीदासाकुलं ग्रहं।
बुद्धिमांकुला यस्य तस्य चेतः किमाकुलं।।
यस्य भार्या ग्रहे दचा दासी कर्मण्यनुत्रता।
स्त्याः सत्वोद्यतकरास्त्रिवर्गस्त सिंदाति।।
यद्यदिष्टतमं लोके यचास्य दियतं ग्रहे।
तत्त हुण्वते देयं तदेवाच्यमिच्छता।।
एतिद्वास्य हृद्ये दासीं द्याह्विजातये।
स्थिरनच्यतंयुक्ते सीम्ये सीम्यग्रहान्विते।
दानकालं प्रगंसन्ति सन्तः पर्वणि वा पुनः।।
अलङ्गृत्य यथायक्या वासोभिभूषणेस्तया।
इयं दासी मया तुभ्यं श्रीमती प्रतिपादिता।
सदा कर्मकरी भीग्या यथेष्टं भद्रमश्रुते\*।।

## इदमित्त दानवाकां।

त्रीं त्रदा त्रमुकसगोतायेत्यादि इमां दासीं सुवर्णालङ्कार वतीं गन्धपुषाद्यलङ्कातां त्रचयसुखप्राप्तिकामस्तुभ्यमहं सम्प्रदरे। न ममिति।

त्रीं त्रद्य त्रमुकसगीतायेत्यादि एतहासीदानप्रतिष्ठार्थं दिचिणामेतत् सुवर्षे तुभ्यमत्तं सम्पद्दे, न ममिति। पञ्चवर्षाधिका सा तु चलारिंगलामावधिः।

<sup>🛊</sup> भोगमञ्जूते इति क्वचितपादः।

दासी दिजाय दातव्या दासदानेष्ययं विधि:।
दत्वा चमापयेत्पयादाह्मणं वस्त्रकाञ्चने:॥
यनगता त सीमायां दिजं विसर्जये त ततः।
एवं दत्वा महाराज कतकत्यो भवेत्पुमान्॥
इह लोके परेचैव सप्तजन्मान्यखण्डितः।
ग्रह्मक्षेकरीं द्यात्तरणीं रूपणालिनीं।
बहुद्रव्योपसंयुक्तां यामविश्मसमन्वितां॥
दासी समीच्य बहुणो ग्रह्मक्षेदचां
यो आह्मण्य कुल्णोलवते ददाति।
विद्याधराधिपतिभिस्वभिपृजितोऽसी
मर्च्यः प्रयाति खजनैः सह विश्वालीकं॥

# क्स्पप्राणे।

दासीं दद्याद्ययायिक मूल्येनालक्ष तां स्रभां। सुवर्णरजतै: सार्वे विधिवहित्यायुतां।। वित्तानुसारात्तां दस्वा विप्राय ग्टहमेधिने। मोदतेऽपारसां लोके यावत्कल्पणतत्रयं॥

इति दासीदानिविधिः।

#### अय कालोत्तरे।

योलंकत्य स्त्रियं शक्षोक्तमां विनिवेद्येत्। सोम्बमेधस्य यज्ञस्य फलं ग्रतगुणं लभेत्।। ( ८१ ) सुविनीतां स्तियं दासीं स्तकार्थं निवेदयेत्। नरमेधस्य यज्ञस्य फलं घतगुणं लभेत्॥

इति शिवाय दासीदानविधि.।

अय रयदानं।

क्स्प्रप्राणे।

रथं चतुर्व्वलीवहें रूढं धान्यावृतन्तिधा। वित्तानुसारात् सर्व्वेष रयोपकरणेर्युतं। सदक्तिण्च विप्राय दत्त्वा श्विषुरं व्रजेत्॥

धान्याष्ट्रतमिति,

श्रष्टादमधान्यानि परिभाषायां व्याख्यातानि, त्रिधिति तिहीर-कसुवर्णदिचिणानुसारादुत्तम मध्यम-किनष्ट-भेदेन-नैविध्यं रयोप-करणानि युगयोक्तप्रतोदवरनादीनि ।

तत दानवाकां।

श्रदा श्रमुकसगोत्रायेत्यादि चतुर्व्वलीवहें र्युत्तं श्रष्टाद्यधान्य-परिवृतं सकलस्वीपस्कर्युतं एतं र्यं विश्वकसीदैवतं निर्त्यय-स्वर्गीदिसुखकामस्तुभ्यमत्तं सम्प्रदे न ममिति।

श्रमुकसगोतायेत्यादि एतद्रयदानप्रतिष्ठार्थं दिचणामिदः सुवर्णं तुभ्यमहं सम्पद्दे न ममेति।

दानमन्त्रस्त ।

## स्कन्दपुराणे।

रधाय रथनाथाय नमस्ते विख्वकर्मणे। विख्वभूतायं नाथाय अकणाय नमी नमः॥

## गारुडपुराखे।

गन्तीं तुरङ्गसंयुक्तां योददाति दिजातये। सर्व्वकामसन्द्रदाला स राजा जायते भुवि॥

### गन्ती नाम रघविशेष:।

सचकाख्यां युगोपेतां मत्तवारणसूषितां।
श्रास्तीणेवचास्तरणां योक्तयुक्तां सक्वरां॥
युक्तां चतुभिस्तुरगैद्दीभ्यां वा शक्तितो युतां।
वलीवद्देयुताञ्चापि दिजाय प्रतिपादयेत्॥
पुण्येक्ति विप्रमाह्नय क्रवा वस्त्रादिभूषितां।
सदिचणां यथाशक्या दद्यात् प्रयतमानसः॥

#### दानमन्तः।

गन्तीसिमां प्रयक्तामि विश्वनस्ताधिदैवतां।
दानेनानेन भगवान् प्रीयतां मे परः पुनान्॥
एवं प्रदाय विधिवहतीं मन्त्रेण मानवः।
विमानेनार्नवर्णेन देवविधिव मीदते॥
इह नोने भवेदाजा वनवान् धर्मावसनः॥

#### महाभारते।

प्रदानं सर्वेदानानां शकटस्य विशिष्यते ॥
एवमाइ महाभागः प्राण्डिल्योभगवान् चेहिषः ।
शकटं दम्बसंयुक्तं योदद्यान् दिजातये।
तस्य स्वर्गे विमानन्तु सर्व्यहेममयं शुभं॥
दिव्याङ्गनाभिराकीणें सर्व्यत्विभूषितं।
उपतिष्टति विप्रेन्द्र सर्व्यकामफलप्रदं॥

इति रयदानविधिः।

अय रयदानप्रसङ्गेन भिविकादानमुच्यते ॥

विक्रिपुराणे।

#### वसिष्ठ उवाच।

शृण चान्यत् महीपाल महादानमनुत्तमं । येन वै दत्तमानेण मुद्यते नरकाणवात् ॥ मार्गभिषे ग्रमे पत्ते समुषीय हरेदिनं । माष्पालगुनयोव्यापि वैशाखस्य म्हरसुच । हादस्यां हरिमभ्यचे कलभोपरिसंस्थितं ॥ मङ्ग-मार्ज्ज-मदा-चक्र-धरं मह्या हिरस्मयं। भिविकां वक्षवंभोत्या-सजुदारमयीमय ॥ श्रानीय सन्निधं विष्णाः ग्रमच्छनसमन्वितां। सम्भूष्य च स तां भूषां जामरं तत्र कार्यत् ॥ विद्याभिजनसम्पद्मं विद्ग्धं \* शास्त्रवित्तर्मं। याज्ञासारं ग्रुचिन्द्रचं कलतापत्यसूषितं ॥ प्रातः सभार्थ्यमभ्यचा वासीभिः कर्णभूषणैः। उपान-च्छ्रिका-खङ्गपष्ट-कच्चक-वेणिका॥ चाद्रभेखगिकापानपाचच कांस्यभाजनं। चलारो व्रषभा देया धेनवय सुलच्याः॥ মিবিলাবাহনানানু तथैव হু तथारिण: । স্থানাচ্চত চাল हिर्तिर्देया तथानञ्च वर्षार्ह वाह्मण्स्य च॥ वर्षे वर्षे पुनर्देयं ब्राह्मणस्यतदेव तु। वित्तरेव त्वसम्मत्ती वर्षे वर्षे पि वार्षिकी॥ इ हा मुतातपताणं कुक के भव मे प्रभी। क्रवन्त्वत्पीतये दत्तं ब्राह्मणाय मया ग्रमं॥ देव देव जगन्नाय विष्वात्मन् दत्त्रयानया। प्रभो भिविकया देव प्रीतीभव जनाईन ॥

#### इति दानमन्तः।

दचा तु ज्ञानविदुषे सपतीकाय पुतिरो। सुराप:स्तेनकत् सङ्गी ब्रह्महा गुरुतत्वागः॥ शिविकादानमाहालगात् सुचते पातकात् स्फुटं। पित्रपत्तं मात्रपत्तं पत्नीपत्तं तथैव च श्रात्मानं बन्ध्पच्च तार्येत्ररकाणवात्॥

विद्वांसिमिति क चिन् पाठः।

भुक्ता तु विपुषान् भोगानिहासुत्रसुखप्रदान् । सपत्नीकः सपित्रको विष्णुसायुज्यसम्भुते॥

इति गिविकादानविधि:।

श्रय क्रमप्राप्तस्य महादानस्यातिदानप्रकर्णे निक्षित-वात् रयदानानन्तरं ग्रहदानमारभ्यते।

तत्र सम्वर्तः।

ग्रह्माता सुखी प्राज्ञी वित्रणः सर्ववस्तुषु । प्रज्ञा-सुख-विव्वदार्थं पाने-देशमतीग्रहं ॥

वृहस्पतिः।

रसानीपस्तरयुतं ग्टहं निपाय योऽपीयेत्। न हीयते तस्य वंगः स्वर्गंपाप्नात्यनुत्तमं॥

वेद्यासः।

सर्वकामेः सुसम्पूर्णं दत्ता विश्व हिरण्ययं। मुद्रलाय गतः खर्गं मतय्को महामतिः॥ सर्वरतं हषाः दभी युवानीऽखाः प्रियाः स्त्रियः। रम्यमावसयञ्चेव दत्तामुं लोकमास्थितः॥

महाभारते।

नैविधिकं सर्वगुणोपपनं दराति यथैव नरी दिजाय। स्वाध्यायचारित्रागुणाय राजंस्तस्यापि लोकाः क्रजाङ्गलेषु ॥
वीजैरमृत्यं मयनैरुपेतं
दयाद्गृहं यः पुरुषो दिजाय ।
मुख्याभिरामं-बहुरत्नपूर्णं
लभेदिधिष्ठानवरं स राजन् ॥

तथा। यस्तु नैविधिकं ग्रुडं ब्राह्मणाय प्रयच्छित। चिंधत्कोढगेऽथ वर्षाणां खर्मलोके महौयते॥ ततोबतीर्णः कालेन मानुषं लोकमागतः। नगराधिपतिः श्रीमान् राजराजोभवेत् ध्रुवं॥

#### त्राह व्यासः।

ग्टह-न्दीपप्रभोद्यात-ग्रयना-सन-भाजनैः। उपस्तरैय सम्पूर्णं सर्व्यधान्यप्रपूरितं॥

सर्वधान्यान्युतानि, उपस्तराः मञ्चन-तूलिकी-पधाना-सन-मांस्यादिभाजन-दीपिका-पेषणयन्त्वधान्यादिमानभाण्ड-दण्डी-लूखल-मूषल-सण्मयस्थाली-कलग्र-वारिधानी-गूर्प-व्यजन-च्छनी-पानस-खड़ासिपुनिका-सन्मार्जनी-गोबलीवर्दास मिहषी-तण्डल-छत-तलपूर्णपात-दान-वस्त-चन्दनादिगन्धद्रव्य-तास्त्रू लीपकरण-काष्ठ-चुत्ती-दास-दासीप्रस्तयः।

> ब्राह्मणाय दिरद्राय सुभीलाय ददाति यः। तथाध्ययनभीलाय ऋणु तस्यापि यत्फलं॥ देवै: पित्रगणैर्युत्तो ब्रह्मिष्टमनुजर्षिभः।

त्या वर्षमतान्येव दम्तिष्ठन्यनामयाः॥ तस्मादिह समागत्य सप्तद्वीपाधिपीभवेत्। बहुप्रदो बहुधनी द्विजी वा वेदपार्गः॥

# गरुड़पुराणे।

ऐष्टकं दारवं वापि स्रामयं वापि मिततः।
सर्व्वीपस्करणोपेतं योदद्यादिपुलं स्टहं॥
ब्राह्मणाय दरिद्राय विदुषेच कुटुम्बिने।
क्रीड़िला सुचिरं स्वर्गे मानुष्यं लोकमागतः।
भवत्यव्याहतैष्वर्थः सर्वे कामसमन्वितः॥

# कूर्धपुराणे।

यिताः सर्वित्तेन पूर्णं ग्रहमपि विधा।
सदिवणं दिने दत्ता ब्रह्मलोकं ब्रनेनरः॥
'सर्व्वित्तेन, सर्वोपस्तरेणेल्यधः।
'विधा, पूर्व्ववदुत्तम-मध्यमा-दिभेदेन।
ब्रह्मवैवर्त्तविक्तपुराण्योः,
न गार्हस्थालरोधका नेव दानं ग्रहाल्परं।
नातृतादिधकं पापं न पूज्यो ब्राह्मण्यरः।!
धनधान्यसमायुक्तं कलतापत्यसङ्गुलं।
गोगजाश्वगणाकीणं ग्रहं स्वर्गोद्दिशिष्यते॥
यथा मातरमाश्रित्य सर्वेजीवन्ति जन्तवः।
एव ग्रहस्थमाश्रित्य सर्वेजीवन्ति चात्रमाः॥

धर्मा-मर्श्च कामच मित्रा च प्रधितं यशः।
प्राप्त्वामेनेरे राजन् सदा मेव्यो ग्रहात्रमः॥
न ग्रहेण विना धर्मोानार्थकामी सुखन च।
लोकयाता यशः खर्गः प्राप्यते राजसत्तम ॥
न खर्गे नापवर्गेषु नचान्येष्णि धामसः।
प्रसार्थ्य पादौ यद्राचौ खगृहे खपतां सुखं॥
दिनानि तानि गण्यन्ते यानि यान्ति ग्रहात्रमे।
श्रिप शाकम्पचानस्य खग्रहे परमं सुखं॥
इति मला महाराज कार्याता सुशोभनं।
भवनं ब्राह्मणे देशं महतौं भृतिमिच्छता॥

# ब्रह्मार्ग्डप्राणे। हिल्लीहरू देखील

ग्रहं काला श्रमस्तमां बहुचितं सुश्रीमनं। सप्राकारप्रतोलीकं कपाटागंलयन्तितं॥ सुधावितां चतुरं विस्तीर्णगणश्रीमतं। श्रभप्रवेश-निष्काश-सुपकार्यादिसंयुतं॥ सत्तवारणश्रीभादंगं गवाचादिविभूषितं। दत्त्वा दिजातिसुख्याय न शोचित काताकते॥

# मत्खपुराणे।

पक्षेष्ठकामयं कला ग्रैनजं वापि दार्जं। स्राप्तयं वापि भवनं ग्रुभनचणसंग्रतं॥ प्रभूतबन्तिपुष्पाद्यं धेन्वा चैव समन्वितं। ( ८२ ) श्रुंनेः सरलेः सालैर गेंथैव मनोरमैः ॥
तिमिषेः सर्जवच्य कदम्बैः सह वज्जुलेः ।
श्रमस्थानसमुत्पन्नैर्वास्तुलचणसंयुतं ॥
स्थानच्य यथान्यायं भुमेथैव तु श्रोभनं ।
मार्जनं सिच्चनं चैवं सन्तानीयेन कारयेत् ॥
मङ्ख्यानुपहारांच वास्तुविद्योदितांस्तथा ।
देवतापच्चकं तत्र चलारिंशसमन्वतं ।
पूज्यिला यथान्यायं ततीद्द्याहृहं य्रही ॥
वास्तुलचणं, पञ्चचलारिंशहेवता-

क्रमस तिस्रितेव पुराणे।

एकागीतिपदकृता रेणुभिः कनकेन च।

पस्रात्पष्टेनानुलिमीत् स्त्रेणालोडा सर्वतः॥

दग्रपूर्वीपरा रेखा दग्र चैवोत्तरायताः।

सर्ववास्तुविभागेषु विज्ञेया नः वका न च॥

एकागीति पदकृत्वा वास्तुविसर्व्व वास्तुषु।

पदस्यान् प्रायदेवांस्तिं ग्र-त्यच्चदग्रै-व तु।

दातिंगदाद्यतः पूज्याः पूज्यासान्तस्र्योद्य॥

## अतेवं प्रयोग:।

पूर्वन्तावदमध्य-प्रमणाना-दिरहितामनूषरां श्रभवर्णगन्धादि-बचणान्वितां चतुरस्रां प्रागुदक्पवणां भूमिं परीच्य गोमयादि-

<sup>\*</sup> वरकायचेति कचित्पाटः।

नोपलिप्य तत्र सुधालिप्तानि समान्तरालानि द्यस्त्राणि पात-येत् तयेव द्य द्विणोत्तरायतानि तत्र नवकोष्ठकासु नव-पङ्किषु सब्बं मेकागीतिपदं मण्डलं पम्पद्यते, तत्र मध्यमकोष्ठ-नवकस्त्रकृच्य नवकमेव पदं विद्ध्यात् तत्पूरस्थितञ्च पार्श्वस्थित-कोष्ठद्वयाभ्यामेकीकुर्य्यात् आग्नेय्यान्त्वेकमेव एवं द्विणपश्चि-मोत्तराणि तीणि त्रीण्वेकीकत्य कोणेष्वेकैकं परिशिष्य ब्रह्मस्था-नस्य परिधिं निष्पाद्येत् बाह्यतश्चेगानादिकोणेष्वेककोष्ठका-न्येव चत्वारि चत्वारि पदानि परिशिष्य प्राचादिदिन् कोष्ठकानि श्वेणीभूतानि पञ्च पञ्च पदानि विद्ध्यात् तत्र पञ्चचत्वारिंगत्-पदानि निष्यद्यन्ते।

मध्ये नवपद्स्वेकः चलार्स्लिपदाः सृताः।
विंगतिस्त्रेकपदिकास्तावन्तो दिपदाःसृताः॥
एवं प्रतिष्ठिता देवायलारिंगच पच च।
नामतस्तान् प्रवस्तामि स्थानानि च निवीधत॥
देशानकीणादिसुरान् पूजयेत् क्रमणीन च।
गिखी चैवाय पजन्यो जयन्तः कुलिणायुधः॥
स्थाः सत्योभृग्रचैव प्राकाणीवायुरेव च।
पूषाय वितयसैव ग्रहच्चतयमावुभो॥
गन्धवी भृङ्गराजयः स्गः पिष्टगणस्त्या।
देशवारिकोऽय सुणीवः पुष्पदन्तम् वाक्णः॥
असुरः पैस्वैव णीष्य पापयन्त्रावरोगकः।

भृतुराखचे ति कचित्पाठः ।
 चतुरः श्रोषपापीच रोगोचि मुख्यस्यच इति कचित्पाठः ।

भन्नाटम्रोमनागी च श्रहिति हितिस्तथा ॥
प्राचान् मुख्यभत्नाटी सोमनागी तथापरी ।
श्रहिति हितिसैव खाष्याः प्रणवनामिभः ॥
विद्वितिसदित तु तदन्तसतुरः शृणु ।
श्रापसैवाथ सावितो जयोक्द्रस्तथैव च ।
श्रापसैवाथ सावितो जयोक्द्रस्तथैव च ।
श्रापसीय सविता चैव विवस्तान् विवुधाधिपः ॥
सिनोऽथ राजयन्त्रा च तथा प्रथ्वीधरः क्रमात् ।
श्रापस्वापवत्सस्तु परितो ब्रह्मणः स्नृताः ।।

श्रव तावद्वानिं शत्पदे बहिः परिधी प्रथममी शानकी णे श-श्रिनं संख्याप्य प्रद्विणक्रमेण पर्जन्यादिदेवां स्थापयेत् तदन्त-सत् द्वति, पर्जन्यात् पश्चिमे एककी व्यक्ते पदे आपः, आकाशात् पश्चिमे सावित्रः दीवारिकात् पूर्व्वित्सन् जयः, आपः पूर्व्वित्सन् कद्र दति विष्टः परिधिरन्तसत्तरोदेवां स्थापयेत् परिती ब्रह्मण् द्वति, सध्यपदिखतस्य ब्रह्मणः पुरस्ताद्य्यमणं संस्थाप्य प्रदिचिण-क्रमेणाष्टें। देवान् स्थापयेत्।

#### त्रधीपसंहरति।

जापसेवापवसय पर्जन्योग्निर्दितिस्तया।
परिकानान्त वर्गायमेवं कोणेष्वश्रेषतः॥
तस्यध्ये तु बर्हिर्व्विश्रहिपदास्ते तु सर्व्वतः।
श्रथ्यमा च विवस्तांस मितः प्रथीधरस्तया।
बद्धाणः परितोस्चि चिपदासेव सर्व्वतः॥

#### पदिकानामित्यादि।

अयमेकपदानां पञ्चानां देवानामीभानकोणे वर्णः संपद्यते एवमाग्नेयादिकोणेष्वपि एकपदाः पञ्च देवता अवन्ति तन्मध्ये विद्यति। कोणमध्ये वाद्यपरिधौ विंगतिहिपदा अवन्ति अव-माद्यस्वारस्विपदा मध्ये ब्रह्मा नवपदद्गति एवं पञ्चचलारिंभ हेवान् गन्धमाल्यादिभिः पूज्य वास्तुविद्योक्तप्रकारेण ग्रहारकां कुर्यात्।

## तिस्मिन्नेव पुराणे।

वास्ती परिचित सम्यग्वास्तु गेहे विचचणः।
वास्तूपश्यमनं कुर्यात्ममित्रवं लिककी च ॥
जीकीं द्वारे तथाघाने तथाच नववेश्मनि ।
नवप्रासादभवने प्रासादपरिवर्त्तने ॥
द्वाराभिवर्त्तने तद्वत् प्रासादेषु ग्रहेषु च ।
वास्तूपश्यमनं कुर्यात् पूर्व्वभिव विचचणः ॥
एकाश्रीतिपदं लिख्य वास्तुमध्ये तु पिष्टकोः ।
होमस्तिमेखले कार्यः कुण्डे हस्तप्रमाणके ॥
यवैःकण्णतिलेखे व समित्रिः चौरहच्चेः ।
पालाश्रः खादिरैव्वीपामागींदुम्बरसंभवः ॥
कुश्रदृवीमयैवीपि मधुसिंधःसमिन्वतैः ।
कार्यस्तु पञ्चभि विप्रविक्वबीजैर्थापि वा ॥
होमान्ते भच्यभीज्यस्तु वास्तुदेशे विलं हरेत् ।
तद्दद्विश्वनेवेद्यमिदं द्वाक्रमेण तु ।
दश्यकोणे हताक्षन्त्वत् शिखिने विनिवेदयेत् ॥

त्रोदनं सोत्पनं दयात्पजन्याय घृतान्वितं। जयन्ताय ध्वजं पीतं पैष्टं कूर्माञ्च विन्यसेत्॥ इन्द्राय पञ्चरतानि पष्टञ्च कुलिश्चन्तया। वितानकञ्च सूर्याय धूपं सत्तं तथैव च॥ सत्याय प्टतगोधूमं मत्स्यान-ददाङ्ग्र्याय च । सष्कुत्पञ्चान्तरिचाय दद्यात् सक्तूं य वायवे॥ लाजाः पूर्णे तु दातव्या वितये चणकोद्रनम् ! ग्टहचताय मध्वनं यमाय पिशितौद्नं॥ गसीदनच गान्धवें सङ्गे मेषस्य जिह्विकां। दीवारिके दन्तकाष्ठं पैष्टं क्षणाविलं तथा। सगाय यावकं द्यात् पित्रभ्यः क्षप्र गंस्तथा ॥ सुयोवे पूपकान्ददात् पुष्पदन्ताय पायसं। कुशस्तम्बन संयुक्तं तथापद्मञ्च वारुण ॥ पैष्टं हिरलम्यं दद्यादसुराय सुरासवं। **घृतीदनच शाषाय यवान्व पापयन्त्रणे** ॥ ष्टतलब्डुकांस्तु रोगाय नागपुष्यं फणावते । भचं मुख्याय दातव्यं मुद्रीदनमतः परं।। भन्नाटस्थानके दद्यांत् सोमाय मधुपायसं । नागाय प्रालिकं पिष्टं अदित्ये लीपिकास्त्या॥ दितेस्तु पूरिकां द<mark>या</mark>दित्येवं बाह्यतीवलिः। चीरमापाय दातव्यं आपवत्साय वै दिध ॥ साविते लड्डुकान्दद्यात् समरीचं क्षश्रोदकम्। सवितु गुंडपूर्णां जयाय प्रतचन्दनं ॥

विवस्तते पुनर्दद्याद्रक्तचन्द्रनपायसं। हरिताली खनं द्यादिन्द्राय प्रतसंयुतं॥ गुड़ोदनन्तु मिताय रुट्राय प्टतपायसं। श्रामपक्षन्तथा मांसं देयं स्याद्राजयस्मणे॥ पृथीधराय मांसानि कुषाण्डानि च दापयेत्। मर्करापायसन्दद्याद्यम् पानमेव तु॥ पञ्चगव्यं यवां सेव तिलाचतहविसक् । भच्यं भोज्यञ्च विविधं ब्रह्मणे विनिवेदयेत्॥ एवं सम्पूजिता देवाः ग्रान्तिं कुर्वन्ति ते सदा। सर्वेषां काञ्चनं द्याद्वद्वाणे गां पयस्तिनीं॥ राचसानां बलिर्देशे मांसीदनसमन्विता। र्गाने नागमात्रभ्यश्रुष्य विनिवेदयेत्॥ मांसीदनं सरुधिरं हरिट्रींदनमेव च। त्राग्नेयीन्दिशमात्रित्य विदार्थे विनिवेदयेत्॥ दध्योदनं सर्वधिरं मत्यखण्डस स्युतं। पीतरक्तं बलिन्दयात् पूतना या तु राचसी॥ वायव्ये पापराचस्ये मत्यं मांसं सुरासव। पायसञ्चापि दातव्यं खनाना सर्वतः क्रमात्॥ नमस्तारानुयुक्तेन प्रणवाद्येन सर्वतः। प्राक्मांस्थीदनं स्कन्दाय दिचणस्यां तथापर ॥ क्ष यरापा चिकादानमध्ये चे मूलमन्त्रतः। मांसं सरुधिरं द्यात् जृश्वकाय तु पश्चिमे। पिलिपिच्छये रतातापिष्टानन्तरतीपि च॥

भच्चभी चौहिंगी यानां तनानीय बलिं हरेत। सर्वासां पायसं साज्यं यथोत्तब स्यसकावे॥ तदभावे दर्भपुष्यैद्ध्यचतप्टतैर्वेलिः। गोमयेनोपलिप्तायां मण्डलान् पूर्व्वतः चिती ॥ गसादिपूर्वनं सर्वं भौतिनच बिलं हरेत्। भूतेभ्योऽय पित्रभ्यय राच्चसेभ्यो नमी नमः॥ पिशाचिभ्योऽय मात्रभ्या गणेभ्यस प्रयक् प्रयक् । दिव्यान्तरिचभौमेभ्यः प्रणवाद्यनमोन्तकैः॥ ततः सर्व्योषिधिचानं यजमानस्य कारयेत्। दिजांस्त पूजयेद्वत्या ये चान्ये ग्टहमागताः। एतदास्तूपशमनं कला कमी समाचरेत्॥ प्रासाद भवनी द्यान-प्रारमे परिवर्त्तने । पुरविश्मप्रविशेच सर्व्वदोषोपशान्तये॥ वास्त्रपश्रमनं कला ततः स्त्रेण विष्टयेत्। रचीन्नपावमानेन स्तीन भवनादिनं॥ नृत्यमङ्गलवार्येय कुर्याद्वाद्मण्वाचनं । अनेन विधिना यस्तु प्रतिसम्बल्परं बुधः॥ ग्टहे वायतने कुर्यान स दुःखमवाप्नुयात्। नच व्याधिभयन्तस्य नच बन्धुधनच्यः। जीवेद्दर्भगतं स्वर्गे कल्पमेकं वसेन्नरः॥

अय ब्रह्मवैवर्ते ।

कारयिला ग्रहान् रम्यान् ऋतुवस्वर्कसंख्यया।

अवनाष्टाद्यविं<mark>यत्तत्तत्त्रच्वसंख्या ॥</mark> यत्या तिह्युणान्येव यतं यावसहस्रकं। जुडास्तभगवास्याद्यान्विचिनान् वहुभूमिकान्॥ सप्राकारप्रतीलीकान् कपाटार्गलयन्वकान्। सुधाधबलितान् रस्यान् विस्तीर्णाङ्गणवाटकान्॥ सप्तधातुमयेभांग्डः पञ्चरतः समन्वितः। चर्माकाष्ट्रमये हिस्तदन्तवस्त्रमये स्तथा ॥ स्यसयोपस्तराकी सान् वस्त्रीपकरणान्वितान्। सर्वीपस्तरसभारगणवल्कलराजितान्॥ राजितांस्तृणपाषाणैः काष्ठसञ्चयसंयुतान्। सर्वधान्यसमायुक्तैः कुग्रूले च विराजितान् ॥ गी-महिष्या-ख-द्वषभ-प्रेष्य-दासीजना-न्वितान्। चेत्रारामजलासनान् दृढान् हर्यवरान् ग्रभान्॥ सम्पूर्णान् सप्तथान्यै इततैलगुड़ादिभिः॥ तिल-तग्डुल-ग्राली-चु-माष-गोधूम-सर्पपै:। प्रियङ्गुयव-नीवार-निष्णाव राजमुद्रकैः॥ मसूर-चणका-वृत्तसकुष्ठककुलोत्यकै: । लवणा-द्रीत-खर्जूर-द्राचा-जीरत-धान्यकैः॥ हिङ्ग-कुङ्गम-कर्पूर-सानद्रवीः सचन्दनै:। रूप्यापस्तरपर्याङ्कत्लीगण्डापधानकैः॥ चुक्तीच्छेदन-मन्यान-भद्रासन-कदुःथकैः। पिठरो-लूखल-स्थाली-सूर्पदर्घण-यन्त्रकेः । मुषला सि-कपाणी-षुद्ग्ड-जोद्ग्ड-मुहर् ।।

ग्रहटतापिकादविद्विष्ठाष्टकहस्तकैः।
चरकाल्कलोहीन्द्रदीपिकाग्निष्टिका घटी॥
कुण्डनी पेषणी तहदुदकुभ्रप्रमार्जनी।
मञ्जूषालिञ्जरान्दोलमुख्योपस्करसंयुतान्।
प्रक्रा स्वर्णसहस्रेण प्रतेनाहिष्ठसंयुतान्॥
यथाप्रक्रा रूप्ययुतान् कतान् निर्मालचेतसा।
द्रियेवमादिसम्पूर्णान् ग्रहान् द्याहितातिषु॥

## विद्धपुराणे।

कर्त् चन्द्रवलोपिते स्थिरनच्रतसंग्रते।

श्रभेऽक्ति विप्रकथिते दानकालः प्रशस्यते।।

श्रक्तपचे द्यतीयायां पूर्णिमायामयापि वा।

एवंसंस्तरमभारं ग्रहं कत्वा दिजीत्तमान्।

कुलशीलसमायुक्तान् श्रतसंख्यात्तिमन्त्रयेत्।।

श्रधीतवेदशास्त्रज्ञान् पुराणसृतिपारगान्।

ग्रह्मधर्मारतान् दान्तान् निस्तान् वहुकुटुम्विनः।

निरात्रयांस्त्रथाराजंस्तेभ्यो दत्तं महाफलं॥

श्रलङ्ग्य सपत्नीकान् वस्ताभरणकुण्डलेः।

कात्वाग्नियजनं सूयोवास्तुं पूज्य विधानतः॥

समुचरित्रदं दाता विद्धीत गतस्मयः।

जगदीशो ग्रह्मवासो गोविन्दः प्रीयतामिति।

ब्रह्मवैवर्ते ।

ण्टहाङ्गणे नार्यिता कुण्डमेनं समेखलं।

ग्टहयत्तः प्रकत्तं व्यस्त्ष्टिपुष्टिकरः सदा॥ ग्टह्यज्ञविधानन्तु, व्रतख<mark>ण्डे विलोकनीयं।</mark> रचीन्नानि च स्तानि पठेयुर्बान्नाणास्ततः। वास्तीः पूजा प्रकत्तेच्या दिक्पालानां बलिं चिपेत्॥ ततः पुर्णात्रघोषेण ब्राह्मणास्तेषु विश्मसु। प्रवेशयिला शयास सभार्यास्पवेशयेत्॥ यजमानस्ततः प्राज्ञः श्रुक्ताम्बरधरः श्रुचिः। यद्यस्य विहितं पूर्वं तत्तस्मै प्रतिपाद्येत्॥

## श्रतेदंदानवाकां।

त्रीं अद्य अमुकसगीतायेत्यादि इदं ग्टहं भयनासनभाजनी-पस्तरयुतं सर्वेधान्यपपूरितं सर्वदैवतं यमुक्तकामस्त्भ्यमहं सम्प-दरे नममे खुका इदं ग्टहं ग्टहाणे खादिव स्थमाणमन्तं पठेत्।

त्रीं अद्यामुकसगोवायित्यादि एतत् हदानप्रतिष्ठार्थं दिचणा-मिदं हिरखन्तुभ्यमहं सम्पद्दे न ममिति।

दिचिणासंख्या तु, भन्न्या स्वर्णसम्स्रेणेलादिना दिभितेव। प्रतियत्तीता स्वस्तौत्युक्षाकोदादितियजुर्वेदप्रसिदं मन्त्रमुदाहरेत्।

द्दंग्टहं ग्टहाण लं सर्वीपस्तरसंयुतं। तव विप्र प्रसादेन समास्वभिमतं फलं॥ एवमेकेकशो दत्ता प्रणिपत्य समर्पयेत्। स्वस्तीति ब्राह्मणैर्वाचं कीदादितिच पूजितै:॥

बद्दस्पतिसृतौ पुनर्यं मन्त्रः। ग्टहं मम विभूत्यर्थं चहाण लं हिजोत्तम। प्रीयतां से जगचीनिर्वास्तुक्षी जनाईन।

# मत्यपुराणे।

प्राप्त दानदिन कार्थमेयान्यां इस्तसंमितं। चतुरसं समं कुण्डमेखलायीनिभूषितं॥ पूर्वीत्तरे हस्तमिता च वेदी ग्टहादिदेवेखरपूजनाय। अर्चार्चनं ब्रह्मश्विवाच्तानां स्यिस्य कार्यं फलपुष्यगन्धेः॥ ब्रह्मादिपतिमालचणमुत्तं तुलापुरुषे । दारेषु कार्याणिच तोरणानि पनैरपि चीरवनस्पतीनां। मध्येव संखाय च पूर्णकुकां स्रगस्यध्यास्वररत्युक्तं ॥ ग्रह्योत्तेन विधानेन क्षवाचाग्निमुखं ततः। गर्येन पयसा दिखं स्थालीणा कं चर् अपेत् ॥ तत्र तच्चव चर् जुहोमि मध्यस्थिताभ्यो ग्टइदेवताभ्यः। वित्र सम्यग्विधिसंप्रयोगात् चौरेण धारापरितस्तु दयात्॥ ब्राह्मणं अचेथेत्पूर्वं परितृष्टं चमापयेत्। ययां दत्तिगभागे तु सोपधानां सदीपिकां। सितवस्त्रे स संद्वतां लच्मीनारायणान्वितां॥

लच्मीनारायणलचणं देवतादानप्रकर्णे लच्मीनारायणदाने, वच्यते, तद्रूपच सुवर्ष मयं यथाश्राति निर्माय,

> सिता खरं जुग्डल हे मभूषितं किंग्न विकास केयूर-कण्डाभरणा-भिरामं। पत्नीसमेतं च करे ग्टहीला दाता पठेनान्त्रमिमं ग्टह्सः॥ ए हो हि नारायण दिखक्प सर्वामरैर्वन्दितपादपद्म । शुभाशुभानन्दसुधाम धीर लच्मीयुतस्वं हि ग्टहं ग्टहाण्॥ नमः कौस्तुभनायाय हिरख्यकवचायच । चीरीदार्णवसुप्ताय जगडाने नमी नमः॥ नमी हिर खगर्भाय जगनायाय वै नमः। चराचरस्य जगती ग्रहभूताय वै नमः॥ भूर्लीकप्रमुखालोकास्तव देहे व्यवस्थिताः। नन्दन्ति यावत्कल्यान्तं तथा तिस्मन् भवान गटही॥ वत्प्रसादेन देवेश पुतः पौच युताग्टही। पञ्चयज्ञिक्रियायुक्ती वसेदाचन्द्रतारकं ॥ 💛 💛 एवसुक्का तु देवेशं सपत्नीकं दिजीत्तमं। तिलप्रस्थीपरिस्थायां श्रयायासुपविश्य च वदेदिदं ततीवाकां सर्वधान्ययुतं तिवदं।

> सर्वीपस्तरसंयुत्तं ग्टहं ग्टल दिजीत्तम ॥

तत्रोपकरणं सर्वः दाम्पत्यस्य निवेदयेत्।

,पादुको-पानह-क्क्य-भूषणा-सन-भाजनै:॥ सम्पनं चार्धसम्पनं ग्रह्योपस्तरभूषणं। सर्व्यसम्पूर्णमेवास्तु पठिलेवं निवेदयेत्॥

## ब्रह्मवैवत्ते।

यहीपकरणैस्तुत्थां दिचणा भवनं विना।
उपदेष्टुरपीछिन्ति तन्मूललानाहर्षयः।
स्यतीन् पूजियला तु ततः स्वभवनं व्रजेत्।।
द्यादनेन विधिना वह्नन्येक्तमयो ग्रहः।
ससंख्यानियमः कार्यः प्रिक्तित्व नियामिका।।
प्रीतवातातपहरं दत्त्वा त्यजुरीरकं।
इष्टान् कामानवाप्तीति प्रेत्य स्वर्गं महीयते।।
ऋग्नितं वा यजुर्मध्यसामस्वर्विभूषिता।
यत्यन्तस्खलस्थेन देया ब्रह्मपुरी प्रिया।।
गी-भूहिरण्यदानानि नियमाःसंयमास्त्या।
गरहदानस्य कौन्तेय कलां नार्हन्ति षोड्पीं।।

# विक्किपुराणे।

एवं दत्ता ग्रहं राजन् सर्वीपस्तरसंयतं।
नरीविषापुरं याति सेव्यमानीऽप्तरीगणैः।।
तत्र कत्यत्रयं भुक्ता भीगान् देवैः सुदुर्लभान्।
कालादिह समायातो राजा भवति धार्मिकः।।
पुनविषापुरं लथा सप्तजन्मनि पार्थिवः।
रूपसीभाग्यसम्पत्नो दीर्घायुर्निरुपद्रवः॥

पुत्रपीत्रयुतीलस्त्रा वियोगरहितः सुस्ति। भवेत्ररी महाराज ग्टहं तसात् प्रदीयते॥

## मत्यपुराणे।

यएवं सर्व्यसम्पन्नं पक्षेष्टं विनिद्येत्।
कल्पकोटिशतं यावत् ब्रह्मलोके महीयते।।
श्रेलजं दारुजं वापि योद्यादिधिपूर्व्वकं।
वसेत् चौरार्णवे रस्ये नारायणसमीपतः।।
स्रामयच्चेव योद्याद्रृहच्चोपस्तरान्वितं।
पुरेषु लोकपालानां प्रौत्या मन्वन्तरं वसेत्॥
कलिकलुषविमुक्तः पूजितः सिद्यसङ्घे
रमरचरसालावीच्यमानोप्पऽरोभिः।
पित्रशतमपि वस्तृन् पुत्रपौत्रपपौत्रानपि नरकिनमग्नांस्तारयेदेकएव॥
दिव्यभोगांस्ततो भुक्ता राजराजो भवेद्भुवि।
नारायणक्षासक्तो जीवेद्दर्षशतं सुखी।।

# भविष्यत्पुराणे।

यः कारयेत् सुदृदृहर्ग्यवतीं महार्थां सत्तिवितां दिजपुरीं सुजनोपभोग्यां। दिव्यापारीभिरभिनन्दित्वित्तवृत्तिः प्राप्नोत्यसावनुपसम्पद्मिन्द्मौतेः॥

# द्रति ग्टहदानविधिः।

#### सुमन्तुक्वाच।

स्यायं दाक्जं ग्रैलं पक्षेष्टकमथापि वा। कालानन्तग्रहंवापि यथाविभवसंभवात्।। सर्वीपकरणोपेतं सर्वधान्यसमन्वितं। सर्यायेत्यं गरहंदत्त्वा सर्व्वान् कामानवाप्नुयात्।।

इति भविष्यत्पुराणीतां

सूर्यग्रहदानविधिः।

महाभारते।

तथा गवार्थे भरणं भौतवातहरं ग्रभं। श्रासप्तमन्तारियला कुलं भरतसत्तम ॥

## स्तन्दपुराणे।

यः कार्यिता सुदृद्ं विस्तीर्णं सुसमस्यलं।

श्रीतवातातपहरं सिकताभिकृषुदृत्तरं॥

श्रीरकण्डूतिहरंस्तंभसंभारसंकुलं।

भच्चप्रकात्यितानेकृष्णधारवदण्डकं॥

श्रतीच्रायसुखस्पर्भदामनीशङ्कुसङ्कुलं।

हतुं धूमैय दंशादीन् प्रकृष्टासनमास्रयं॥

कतकूपनिपानादिजलाश्रयनिवेशनं।

श्रवकरित्स्कारकारिकस्रीकरान्विद्रां॥

त्रणोदकादिनिवीहचमकल्पितवृत्तिकं। एवंविधं महारम्यं प्राकारदारभूषितं। कात्वा ग्टहं गवामर्थे यः पर्वाण निवेद्येत्।। स राजराजो भवति भाग्यारीग्यसमन्वितः। सुरभीलोकमासाद्य दिव्यभीगसमन्वितं ॥ की ड़िला सुचिरं कालं ततीमानुष्यमागतः। धनक्रपसमायुक्तः कुले महति जायते ॥

इति गोग्टहदानं।

अयाययदानं ।

तत कालिकापुराणे।

ग्रङ्गरात्परमं नान्यदतस्त स्त्रौ विकल्पयेत्। यतीनामाययं वापि कला पकेष्टकामयम्।।

विकल्पः।

संकल्प:।

सुशीलं चारुनिर्वातं परिचारसमन्वितं। व्याख्यामग्डपसंयुक्तमासनैविविधेर्युतं। पुष्पीद्यानसमाय्कां सोदकं गङ्गरालयं। यामं दीपेस्वनादार्थं प्रेष्याणाञ्चेत चेतने। कौपीनोपानहाद्यर्धमात्रये विनियोज्येत्॥ ततीभ्य चैत्र यतीन् भक्त्या भीजयिला विशेषतः। ब लेसेव प्रपूज्येशं भक्त्या तेभ्यो निवेद्येत्॥ <u>۾</u> 8

प्रीयतां में महादेव-श्वन्द्रमौलिमेहेश्वरः । इत्युक्ताः पुर्व्वदिवसे दत्ताचेवात दिच्णां ॥ श्रानेनाश्रयदानेन सर्व्यकामयुतीनरः । तिस्संस्वमर्लीकानां भीगान गक्केत्तदालयं ॥

तदालयं।

शङ्करालयं।

ग्रेवपुराणे।

स्थावरं जङ्गमञ्चेव दिविधं लिङ्गमुचिते।
प्रासादे स्थावरं कार्य्यं जङ्गमन्तु मठे हितं।।
स्थावराज्यङ्गमं श्रेष्ठमिति प्राह्मस्वर्षयः।
दीचादिस्थापनञ्चेव ज्ञानिक्रयाप्रकाभनं।।
जङ्गमान्तु प्रवर्त्तेत तेनाधिक्यन्तु जङ्गमे।
तस्माज्यङ्गमलिङ्गेभ्यो विद्यापीठस्य गुप्तये॥
कारियत्वा मठं दिव्यं श्रुडभैलेष्टकामयं।
भयनासनसंयुक्तं पुष्पारामादिभीभनं।
स्वयापरयोपतं पुष्पकाले समुत्स्चेत्।।

ब्रह्मवैवत्ते ।

मठदानमधिकत्या सार्कण्डेयः। यावलान्तिष्ठते भूमी स मठे जनसेविते। तावद्वप्रमाणेन कर्त्ता च श्रभभाग्भवेत्। यः कारयेनाठं शैलं शिवायतनसनिधी। स ग्रेवं पद्मासाच कल्पायुत्रमतं वसेत्। तस्मात्पुर्वचयादेतत् पृथिवीमीखरप्रियः। जभेद्दी घाँयुरारोग्यं सम्पदेश्वर्थसन्तति । चेतायुगे नृपाधीमः सहस्रक्रतुलद्भवेत्॥ विष्णोरायतने पुखे सनिधी कारयेवाठं। यः सः स्यातानने वर्थसम्पदामानयः सदा ॥

## भगवतीपुराणे।

विजयायेव कत्त्र्यं पुर्खाराममठादिकं। सजलं कारयेत्तसामाठारामादिकं नर:॥ कला मठं प्रयतिन श्यनासनसंयुतं। पुण्यकाले दिजेभ्योऽय क्षेतिभ्योवा निवेद्येत्॥ सर्वान् कामानवाप्नीति निष्कामो मीचमाप्रयात ॥

### ब्रह्मप्रोत्ते ।

मठ-म्प्रतिययं-वापि सर्वीपकर गैर्द्युतं। कारयिला दिजातिभ्यः पृष्यकाले समुत्रुजेत्॥ तस्य पुर्वकता लोका चीयने न कदाचन॥

#### अगस्य: ।

सळ्काममवाभाति तस्य सम्पद्यते सदा। देवायतनकर्ता च यतीनामात्रयस्य च॥ सनमण्डपकारीच क्रीडन् याति गृहोत्तमेः।

## देवीयुरासे।

प्रासादमण्डणग्रहे महे चित्रशिलातले।
उहता पद्यालायां सर्वे सं प्रजयन्ति ये॥
स्वरामान्तर्जलोपेतं महं भूमित्रयोच्छितं।
यान्तिधामाग्निप्रख्येन विद्याको प्रजपादिभिः।
युक्तं देवाय दातव्यं सर्व्वकामप्रदायकं॥
महाषापारियमनं समस्तभूमलापहं।
राज्यायुः सुतसीभाग्यवर्षनं कीर्त्तनं तथा॥
विजलं नैव कुर्वेन्ति महारामविवर्ज्ञितं।
सर्वेषां विष्नदं कर्तं स्रपलोकभयावहं॥
तथा। देवायतनकोहिस्यं कुर्यो देमाग्डभूषणं।
एकं सर्वेष्वरं धाम कृतं तस्याधिकं फलं॥
गङ्गोदके च यत्पृष्यं स्नात्वा च परिकीर्त्तितं।
तत्पृष्यं स्नजनः स्नाप्य तामीयानगितं लभेत्॥

## स्कन्दपुराणे।

मठदानमधिकत्याह।

यः कार्येकहर्म्यं सुवेदीसंस्थितं मठं।
पञ्चभौमन्त्रिभौमं वा शिवज्ञानरतात्मनां॥
गुद्धापवरकैर्युक्तं मन्त्रस्थानसमन्वितं।
वास्त्विद्याविभक्तञ्च प्राकारपरिवारितं॥
धूमनिर्गमनीपेतं पूर्व्वतः सतमण्डलं।
गन्धपुष्पग्रहं कार्थ्यमैशान्यां मठसंयुतं॥
भाण्डागारञ्च कीविर्थां कीष्ठागारञ्च वायवे।

जलाशयञ्च वारुखां वातायनसमन्वितं॥ समित्कुग्रिन्धनस्थानमायुधानाच नैऋती। अभ्यागतालयचैव रस्यं शय्यासमन्वितं। तीयाग्निदीपससुतैर्युत्तं दिच्चणती भवेत्॥ ग्टहान्तराणि सर्वाणि सजलैः कद्नीग्टहै:। पच्चवर्णे च कुसुमैः ग्रोभितानि प्रकल्पयेत्॥ प्राकारच बहिईचात् पचहस्तप्रमाणतः। प्राकाराच बहिः कुर्यात् सर्वदिचु समन्ततः॥ दिव्यं शिवाययं गमं नानापुष्यीपशीभितं। सर्वतु कुसुमीपेतं नानाहचसमन्वितं॥ प्रियङ्ग् शिखराशोकपुत्रजीवकरिष्टकः। पुनागवक्तसे व पाटलाबिल्वचम्पकः॥ खेतमन्दारविजयेर्जातीतगरकुष्ठकै:। सुवर्णखेतय् यीभिवं साम्बानकुर एकः।।। करवीरैः कर्णिकारैनीनावर्णेरनेक्यः। स्थानविन्यासचरितै: सन्धार्गाधारसंयुतै:॥ वृत्तेव इविषयुतां दिग्विदिनु जलान्वितं। सितरताञ्चसुमैनीलरत्नीत्पलैर्युतं॥ लतावितानग्टहकैः कचित् कचिद्वस्थितैः। कदनै:स्तभाखग्डैय दाडिमादौर्विराजितं। इति क्रलावहिस्तस्य प्राकारं कारयेकाहत्।। कपाटगीपुरोपे<mark>तं परिखावटसं</mark>युतं। त्रतीयाच पुरादूर्डं विचाव्यास्थानम्<del>र</del>ूपं॥

गवाचनिर्गमोपेतं विचिचं परिकल्पयेत्॥ पुराच पञ्चमं कार्यं शिवस्य वसतीग्टहं। षट् इस्तमष्टहस्तं वा दाक्पद्दविनिर्मातं॥ तत सदारु गैलं वा स्थापये दिधिव च्छिवं। सर्वविद्याविधातारं सर्वज्ञं कुलमीखरं ॥ वृतं ग्रिष्पप्रशिष्ये य व्याख्यानी यतपाणिकं। पद्मासनस्यं सुध्वेतं प्रसन्नवद्नं गुरुं।। एवं शिवायमं कत्वा भक्त्या वित्तानुसारत:। नत्प्रतिष्ठां ततः कुर्य्यात् पूजालङ्कारलचणां ।। विद्यादानी ऋविभवैः शोभां कला मठायतः। पच्यिः पच्चगव्यस्तं स्थाप्यैशान्यान्दिशि क्रमात्।। स्नापयेत्रस्वतोयाचैः शिवशास्त्रपरिश्वतैः। त्रथिघीषैस्तमानीय स्थापयेत् पुष्पमण्डपे।। ततयन्दनपृष्णाद्यैः पूजियत्वाधिवासयेत्। जम्रा पञ्चविधं स्तीत्रं म्रिवं विज्ञापयेत्ततः ॥ अद्याधिवासनं देव खः प्रतिष्ठा भवेत्तव । भक्तानामनुकम्पार्थं सान्तिध्यमुपकत्पयेत्।। प्रातः संसाप्य देवेशं पूजियत्वा प्रवेशयेत्। पवित्रै: स्थापग्रेदेचां पादादारभ्य पञ्चभिः। ततः सगस्यगसाद्यैर्नित्यं गोध्यं गिवालयं ॥ शिवच पूज्येत्युष्यै: स्नानवस्त्रयुगान्वितै:। सिशयस्तं प्रणम्येशं गुरुर्व्याख्यां प्रवत्तयेत्।। प्राझु खोद्र खु खोवापि पु शाहार्थं प्रिवायतः।

ततः सम्पूजये इत्या यजमानः स्वयं गुक् ॥ दिचणाभिविंचिताभि भें।जनाचै य पूजरेत्। निवेद्येत्ततः स्थानं सर्वेषां शिवयोगिनां। सर्वीपकरणोप्येतं प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ एवं यः कारयेदाच्यः श्रीमच्छिवपुरं महत् 💯 सर्व्वपापविनिर्म्भुत्तः शिवलोके महीयते ॥ 🌝 📑 खगोचविं शकोपेतः सभृत्यपरिवारितः। पुतमितादिसंयुत्तः यान्तःपुरपरिच्छदः॥ चुविचिनेभीहायानैरसंख्यैः सर्व्य कामिकैः। शिववत् क्रीडते भीगैरणिमादिगुणैर्युतः ॥ ततः कालेन महता विद्यादानप्रभावतः। ज्ञानयोगं समासाद्य तत्रेव प्रतिमुखते ॥ स्थपतिस्थापका वचा वलीवहीस किसीणः। 🎾 यान्ति रुद्रपुरं सर्वे तद्ध्यचाय ये नराः॥ येचान्ये वृत्तिसृतकाः शिवायतनक्षिणः। तेऽपि याति सृताःखर्गं शिवकसी नुभावतः॥

# भविष्यत्रांगे।

कारियता दृद्समां ग्रभंपकेष्टकामयं।

मठं कमठपृष्ठाभमाभासितिद्गन्तरं।

सुधानिनिप्तं ग्रमञ्ज सुख्यानाविराजितं।

दद्यादनन्तफलदं ग्रैववैष्णवयोगिनां।

## वाराहपुराणे।

चेमाद्रिः।

चिभीमं वा दिभीमं वा कुर्याद्येकभूमिकं। मठं विचित्रशालाच्यं विराजन्मत्तवारणं॥ धानाध्ययनहोमादिव्याख्यानस्थानसूषितं । सुधया वा शिलाभिर्वा सममित्तिप्तभूमिनं॥ विन्यस्तपुस्तकाधारभूतनृतनसङ्ग्कं। नानाफलाकुलीचानराजिमण्डलमण्डितं॥ निर्मालखादुपानीयसुसम्भृतजलाययं। यतीनां पिषकानाञ्च निवाससुपसेदुषां॥ पादकोपानच्छ्यकौपोनेत्यनवाससां। उपयोगिपदार्थानामन्येषामपि लक्षये॥ यामं वा विपुनां भूमिं प्रद्याच्छ्डयान्वित:। एवं समाययं काला तापसानां हितावहं॥ अन्येषामपि लोकानां दुःखिनामाश्रयार्थिनां। समाययं प्रयच्छामि प्रीयतां मे जगनिधि:॥ एवं दत्त्वा महाराजन् सुविचित्रं समाययं। श्राविधसहस्त्रस्य फलमाप्रात्यसंग्रयं॥ शिव विषापुरे स्थिता तद्रूपवलविक्रमः। भोगानपि बह्नन् भुक्ता परं निर्व्वाणमृक्कृति॥ यः कारयेदितिविचित्रविशालगाल । मालाकुलं रुचिरकुडा वितानयुक्तं॥ दिव्याङ्गनापरिवृतोऽय भवेगारारे:। पारे भवार्षवजनस्य स सौख्यमिति॥

द्रत्या ययदानं । अय प्रतिस्ययदानं। तत्र भविष्यत्पराणे।

प्रतियये सुविस्तौं से कारिते सजलेश्वने। दीनानायजनार्थाय ततः किन्न क्षतं भवेत्॥ विज्ञपुराणे।

कारयित्वा दृढ्स्तभं ग्रुभं पक्षेष्टकामयं। प्रतिययं सुविस्तीणें सुभूमिं लचणान्वतं। सुधानुलिप्तं गुप्तञ्च सुख्यालाविराजितं। द्यादनन्तफलदं भ्रववैणावयोगिनां॥ 💛 💛 प्रतिययं सुविस्तीर्णं सदनं सुजलान्वितं। दीनानायजनार्याय कार्यात्वा ग्रहं शुभं। निवेदयेत् पथिस्थेभ्यः ग्रभदारं मनीहरं ॥

देवीपुराणे।

ग्रक उवाच।

पुरस्य पश्चिम भागे द्विणेचीत्तरेऽय वा। पूर्वे वा मध्यतीवापि ये कुर्वेन्ति प्रतिययं।। देवतास्तव काः स्थाप्याः का न स्थाप्या दिजीत्तम। दिग्विभागगतां ब्रृहि स भवेदीन शान्तिदः॥

ब्रह्मीवाच।

दिचिणोत्तरपूर्वेण पश्चिमेन सुरेखरः। च्यथ मध्यगतः शकः कार्योऽयं तत्प्रतिचयः॥ **E**4

यत यान्ताय खिनाय वियाग्यन्ति हिजातयः।
प्रतिययस्य कर्तारः स्वर्गे तिष्ठन्ति ते चिरं॥
तस्मात् प्रतिययः कार्यो दृष्टादृष्टफलार्थिभः।
देवताधिष्ठतः प्रकः सर्व्वसौस्थप्रदोभवेत्॥
देवतानान्त्रयं प्रोत्तं चतुर्यो नोपपद्यते।
महिषष्नी तथा यचं नायकं चात्र कार्यत्॥
महिषष्नी भवेन्प्रध्ये ज्येष्ठस्थाने नचान्यया।
वामतो नायकः कार्यो दृचिणे यचराट् तथा॥
प्रथवा दिग्गता कार्या तचापि कथ्यामि ते।
यहारं संमुखं तस्य देवीं तच प्रतिष्ठयेत्॥
न यचं नायकं कार्यः हाराभ्यां मध्यतः स्थितं।
एवं क्रते फलं यत्तु वत्तुं तत्केन प्रक्यते।
क्रिवलं फलमितस्य सर्खं राज्यं यग्रः थियं॥

यमः ।

श्रासनं पादशीचञ्च दीपमनं प्रतिश्रयं।
ददात्येतानि यः पञ्च स यज्ञः पञ्चदिच्णः॥
श्रवदः प्राणदोज्ञेयो रूपदोवस्त्रदः स्मृतः।
स हि सर्व्वपदोनाम योददाति प्रतिश्रयम्॥
श्रव्यमिधसहस्रस्य राजस्यश्रतस्य च।
पुण्डरीकसहस्रस्य योगिष्ववसयीनरः॥
विष्णः प्रतिश्रयं तथा श्रय्यापादाभ्यङ्गय दीपकं।
प्रत्येकदानेनाप्नोति गीप्रदानसमं फलं॥
दश्चः, श्राश्रमे च यतिर्थस्य विश्वास्यति सहर्त्तकं।

\* कि तस्यान्येन धर्मीण कतक्योहि स स्मृतः॥ जन्मप्रसृति यत्पापं ग्टह्स्थेन तु सचितं। निक्मार्ज्जयति तलार्ज्ञे एकरात्रीषितीयतिः॥ तथा। तपीजपै: क्षशीभूती व्याधितीऽवसथाईकः। वृद्धीयहरू होत्य तथान्योविक लेन्द्रियः॥ नी रुज्य युवाचैव भिचुर्नावस्याईकः। नीरजय युवाचैव ब्रह्मचर्यादिनम्यति॥ ब्रह्मचर्यादिनष्टस्तु कुलं गोवच नामयेत्। वसन्नवसंघे भिचुमें युनं यदि सेवते॥ , तस्यावसथनागस्य सूलान्यपि निक्तन्तति। वृहस्पतिः।

> । त्रागतस्यासनन्दयाच्छान्तस्य ग्रयनं तथा। त्वितस्य तु पानीयं चुधितस्य तु भोजनं ॥ चन्द्रयासनोद्यादाचन्द्याच स्टतां। एष साधारणोधसीयातुर्व्वण्याऽव्रवीतानुः॥ ग्रीयते स्वागतेनाग्निरासनेन शतक्रंतुः। पितरः पादशीचेन भोजनेन प्रजापितः॥

मनुविषाुश्रातातपाः। येषामनश्रवितिष्ठः विप्राणां व्रजते ग्टहात्। ते वै खरलमुष्ट्रलम्बलं प्रतिपेदिरे ॥ यस्य चैव गटहे विप्रीवसत्वश्चिदभीजितः। न तस्य देवाः पितरः ह्यं कयाच भुज्जते॥

<sup>\*</sup> तस्यातिथिभर्मेणेति कचित् पाठः।

श्रिति थिये च व गामे भिचमाणः प्रयत्नतः। श्रेते निरशनस्तत ब्रह्महत्या विधीयते ॥ श्रिप शाकम्पचानस्य शिलोञ्छेनापि जीवतः। स्तरेशे परदेशे वा नातिथिर्व्विमना वसेत्।। एकरातन्तु निवसन्नतिथिर्ब्राह्मणः स्नृतः। श्रिनित्यं हि स्थितो यस्मात् तस्मादितिथिक्चते।।

यमः।

तिथिपर्व्वासवाः सर्वे त्यक्ता येन महासना।
सोऽतिथिः सर्वभूतानां शेषानभ्यागतान्विदुः॥
वती यतिर्व्वेकरात्रं निवसनुचतेऽतिथिः।
यस्मानित्यं नवसति तस्मात्तमतिथिं विदुः॥
पर्वाण्यमावास्यादीनि उसावा विवाहादयः
तिथिस्तद्वातिरिक्ता दीपालिकाप्रतिपदादिः।
एतान्यन्नविशेषप्राप्तिहेत्नि येन धर्मपरेण त्यक्तानि सोऽति-

## गीतमः।

श्रममानग्रामोऽतिथिरेकराचिकोऽधिव्यस्र्योपस्थायीति ॥
'एकराचिकः' एकराचितमग्रीलः ।
'श्रधिव्यः स्थ्यगब्दः' सायङ्गालपरः, ।
द्यः । सुधावस्तूनि वच्यामि शिष्टेच ग्टहमागते ।
मनयचुर्मुखं वाचं सौम्यन्दद्याचतुष्टयं ॥
सुधावस्तूनि, श्रनायाससम्पद्यानि,
श्रभ्युत्थानमिहागच्छपूर्वालापः प्रियान्वितः ।

उपासनमनुत्रच्या काःध्याखेतानि यत्नतः ॥ 'उपासनं, समीपे स्थितिः। इंषद्दस्तृनि चान्यानि भूमिरापस्तृणानि च। पादशीचं तथाभ्यङ्गमात्रयः शयनन्तथा ॥ ईषदस्त्लं, चाल्पायाससाध्यलात्। किञ्चिद्राची यथाशिक्तान्यान्यन् गरहे वसेत् ॥

सन्:।

श्रासनाशनशयाभिरद्भिर्मूलफलेन वा। नास्य कश्चिद्दसेदेहे श्राततीनिर्दितीऽतिथिः॥ श्रीमार्कण्डेय पुराणे।

। कुर्यात् प्रति अय<mark>ग्य हं प</mark>िषकानां हितावहं। निजगेहैकदेशे वा साधृन् पात्यानिवासयेत्॥ । अच्चयं पुर्ण्यमुहिष्टं तस्य खर्गापवर्गदं। सर्वेकामसम्बोऽसी देववहिवि मोदते॥

इति प्रति ययदानं।

अथ कन्यादानस्चते।

तव लिङ्गपुराणे।

कन्यादानं प्रवच्यामि सर्वदानोत्तमीत्तमं।

वृह्स्पतिः।

सहस्रमेव धेनूनां शतञ्चानडुहां समं। द्यानड्समं यानं द्यागनसमी हयः।। **\*द्रायानसमा कन्या भूमिदानञ्च तलामं।** 

इसवाजिसमा कन्यति कचित्पाठः।

तस्मात्सर्वेषु दानेषु कन्यादानं विशिष्यते॥

## अवि:।

वानुकायाः क्षतोराशिय्यावसप्तिमण्डनं । गते वर्षसत्तस्त्रे तु पनमेकं विशीर्यते ॥ चयस दृश्यते तस्याः कन्यादाने न विद्यते ॥

## महाभारते।

करन्यमस्य पुतस्तु मक्ती नृपितस्त्या।
कन्यामिङ्गरसे दत्ता दिवसाग्र जगाम ह।।
राजा मित्रसहसापि विशिष्ठाय महात्मने।
दमयन्तीं प्रियां दत्ता तथा सह दिवङ्गतः॥
मदिराश्वस राजिषदेत्ता कन्यां सुमध्यमां।
हिरण्यहस्ताय गतो लोकान् देवरिभष्टुतान्॥
लोमपादस राजिषः शान्तां दत्ता सुतां प्रभुः।
ऋष्यश्राय विपुलां सर्वकामिर्युज्यत ।।

#### कार्यपः।

श्रानिष्टीमातिरात्राणां शतं शतगुणं शतं। लभते कन्यकां दत्त्वा मन्त्रहोमेरलङ्कातां।। श्रनड्हां सहस्राणां दशानां धुर्यवाहिनां। सुपाने विधिवहानं कन्यादानञ्च तसमं॥

#### देवलः।

तिस्तः कन्या यथान्यायं पालियित्वा निवेद्य च। न पिता नरकं याति नारी वा स्त्रीप्रसूयिनी।।

#### ৰিমিষ্ট:

सर्वेषामेव दानानामेकजन्मानुगं फर्नं। हाटकचितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फर्नं॥

संवर्त्तः।

अलङ्कात्य तु यः कन्यां भूषसाच्छादनायनैः। दत्त्वा स्वर्गमवाप्नोति पूज्यते वासवादिभिः॥

विद्धपुराणे।

कन्यां ये तु प्रयच्छन्ति यथायस्या खलंकतां। ब्रह्मदेयां दिजन्नेष्ठ ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते॥

क्सीपुराणे।

कन्यामलङ्कृतां वित्तशक्या दत्त्वा सकीतुकां। गौरीलोकमवाप्नीति विप्राय गुणशालिने॥

नारदीयपुराणे।

चतुर्णामायमाणान्तु ग्रह्स्यः येष्ठ उचते।
ग्रह्स्याच ग्रहं येष्ठं ग्रहाच्छे ष्ठा वरस्तिदः॥
तस्मात् कन्याप्रदानस्य नान्यदानस्तुला स्मृता।
यतः प्रदेया विदक्षिः कन्या सर्व्यार्थकाङ्गिभः॥

याज्ञवल्काः। पिता पितामहोभाता सकुल्यो जननी तथा कन्यापदः पूर्वनागे प्रक्ततिस्यः परः परः॥

नारदः। पिता द्यात् खयं कन्यां भ्वाता वानुमते पितुः।

मातामहो मातुल्य सकुल्या वान्यवास्तथा॥

माता लभावे सर्वेषां प्रकृती यदि वर्त्तते।

तस्यामप्रकृतिस्थायां द्युः कन्यां खजातयः॥

स्कन्दपुराणे।

त्रात्मोक्तत्य सुवर्णेन परकौयान्तु कन्यकां। धर्मेण विधिना दातुमसगोचोऽपि युच्यते॥

विवाहाधिकारिणमाह मनुः। वेदानधीत्य वेदी वा वेदं वापि यथाक्रमं। अविद्वुतब्रह्मचर्थोग्टहस्थात्रममावसेत्॥ गुरुणानुमतः स्नात्वा समावत्तो यथाविधि। उदहेत दिजोभार्थां सवर्णां लचणान्वितां॥

याज्ञवल्क्योपि।

वेदं ब्रतानि वा पारनीलाप्युभयमेव वा। अविप्रतब्रह्मचर्यो लचर्णां स्त्रियमुद्दहेत्॥

विखामिनः।

कन्यामलङ्कतां दत्त्वा समाह्रय नराधिप । ;विद्यार्थिने ब्राह्मणाय कन्यादानं तटुच्यते ॥

भविष्यत्पुराग्ने।

कन्यामलङ्कातां द्यादनादाय नराधिप।
हिजाय वेदविद्षे कन्यादानं तदुच्यते॥
द्याहुणवते कन्यां निनकां धर्माचारिसीं।
अपि नो गुणहीनाय नोपरुध्याद्रजस्वलां॥
था,—कन्या देया श्रोजियाय ब्राह्मणाय तपस्विने।

साचादधीतवदाय विधिना ब्रह्मचारिणे॥ ब्रह्माराङ्पुरागे।

कन्यान्तु पर्या अत्तया त्रलङ्गृत्य प्रयत्ताः। कुलीगाय सुरूपाय गुण्जाय विशेषत: ॥ कन्यां वरयमाणाय द्यादेष विधि: स्नत:। गा सङ्पुराण ।

सुशीलाय सुवत्ताय सुविद्याय तपस्त्रिने। कन्या देया प्रयत्नेन नेतरस्मे कथञ्चन ॥ परिणेयकन्यालचणानि तु।

स्तन्दपुरागे। 🧰 📖

सुरूपां लचणापेतामव्यङ्गाङ्गीं कुलोइवाम्। कन्यां आत्मतोचैव धर्मार्थाधीं समुद्देत्॥ विधालनेत्रां सुमुखों नीलकुञ्चितमूर्दजाम्। त्रातास्त्रपाणिपादायां कम्बुयीवां समध्यमां ॥ विगालज्ञघनाञ्चाक्**नितम्बस्यलभूषितां**। अस्यूलगुल्पद्मनां आस्यामाधरतालुकां । अपिङ्गाचीमकपिलामस्पुरचरणां श्रुभां। अस्थूलगण्डनासायां अस्तामा हुर्भानी विणः। उदहे त्तादृशों कन्यां रोगदोषविवर्ज्जितां॥

> वर्जनीयकन्यानि रूपणं विज्ञपुराणे।

महान्यपि समृदानि गीजाविधनधान्यतः। 

स्त्रोसम्बन्धे दशमानि कुलानि परिवर्ज्जयेत् ॥ होनजातिसुपाषण्डसुजनोद्देगकारिणां। छग्नामयसदावाच्याधिनिकुष्ठिकुलानि च॥ यस्यास्तु न भवेद्गाता न च विज्ञायते पिता। नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुनिकाधसीयङ्गया॥

अयाह सब्बर्तः।

अष्टवर्षा भवेद्गीरी नवमे निग्नका भवेत्। दममे कन्यका प्रोता दादमे वषली स्मृता॥

आहाङ्गिराः।

अप्राप्तरजसा गौरी प्राप्ते रजसि रोहिणी। अयञ्जनस्ताध्यामा सुचहीना तु निम्नका॥

#### काच्यपः।

सप्तवर्षा भवेहोरी दयवर्षा तु कन्यका।
प्राप्ते तु हाद्ये वर्षे कुमारीत्यभिधीयते॥
रःमकाले तु सम्प्राप्ते सोमाभुक्कीत कन्यकां।
रजःकाले तु गन्धव्वाः यक्तस्तु कुचदर्यने॥
तस्मादुहाह्येत् कन्यां यावन्नत्मतो भवेत्।
विवाहस्वष्टवर्षायाः कन्यायाः प्रस्रते व्धः॥

#### अवाह मनु: ।

चतुर्षामिप वर्षानां प्रत्येह च हिताहितान्। अष्टाविमान् समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत॥ बाह्मो देव-स्त्रथाचार्षः प्राजापत्यस्त्रथासुरः। गान्धर्वी राचसस्वैव पैशाचश्राष्ट्रमोमतः॥\* चतुरो ब्राह्मण्स्याद्यान् प्रशस्तान् कवयोविदु:। राचमं चित्रयस्यवमासुरं वैश्वशूद्रयोः॥ पञ्चानाञ्च त्रयोधस्यी हावधसारी स्थिताविह। पैशाचयासुर्येव न कर्त्तं यो कयचन ॥ पृथक् पृथक् विभिन्नी वा विवाही पूर्वमीदिती। गान्धव्यों राचसस्रेव धसार्गे चतस्य तो साती॥

पठीनसिः।

गान्धव्योस्रो राजन्यस्य, राचसोवैश्यस्य, पैशाचः शूद्रस्य, सर्वेषामार्षः प्रमाणम्।

आइ प्रचेताः।

पैशाच:संस्कृतप्रस्तानां प्रतिलीमजानाञ्च

योयसेषां विवाहानां मनुना कीर्त्तितो गुणः। सम्यक् ऋण्त तं विषाः सर्वं की र्चयतो मम ॥ दम पूर्वीन् परान्वंग्यानामानचैकविंगकं। ब्राच्चीयुत्रः सुक्ततकस्वीचयत्वेनसः पितृन्॥ दैवोढ़ाज: सुतस्रेव सप्त सप्त परावरान्। त्रार्षे। हाज: सतस्त्रीस्त्रीन् षट्कं कायोहनः सतः॥ ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वेगः। ब्रह्मवर्चीस्वनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसमाताः ॥

<sup>\*</sup> खधस इति पुलकान्तरे पाउः।

क्पसत्त्वगुणोपेता धनवन्ती यशक्तिनः ।

पर्व्याप्तभोगा धिर्मष्ठा जीवन्ति च यतं समाः ॥

इतरेषु च शिष्टेषु तृयंसात्त्रतवादिनः ।

जायन्ते दुर्व्विवाहेषु ब्रह्मधर्मिष्ठाः सताः ॥

श्रानिन्दितः स्वीविवाहेरिनन्द्या भवति प्रजा ।

निन्दितैनिन्दिता तृणां तस्मादिन्द्यान् विवर्ज्ययेत् ॥

श्राय तेषां सच्चणानि ।

तत्र विष्णुः।

याह्रय गुणवते कन्यां कन्यादानं स बाह्यः।

वीधायनः।

श्वतमाले विज्ञाय ब्रह्मचारिणे ऽर्थिने देयेति स ब्राह्म ।

प्रचेताः।

सवसीय निनकामुदकेन दद्यात् स ब्राह्मा विवाहः।

व्यासः।

त्राच्छाचालङ्कातां काला निः परिक्रम्य पावकं। नामगोने समुहिश्य द्वाद्वाद्वीविधिस्वयम्॥

मनुः।

यज्ञे तु वितते सम्यक् कस्रीकुर्वित ऋत्विजे। श्र अलङ्कात्य सुतादानं देवं धर्मां प्रचचते॥ एकङ्कोमियुनं देवा वरादादाय धर्मातः। कन्याप्रदानं विधिवदाषीं धर्माः स उच्यते॥

ऋतिजे कर्मकुर्विते इति पुस्तकान्तरे पाउः।

## हारीत:।

अनिन्यमन्येरवितर्कयन् विधिवहस्तयुगं दस्वा अनया सह धर्माय्ययतामिति प्राजापत्यः॥

## मनुः।

सहोभी चरतां धर्मामिति वाचानुभाष तु।
कान्यादानं समभ्यचे प्रजापत्योविधिः स्मृतः॥
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्ता कान्यायचैव प्रक्तितः।
कान्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरोधर्मा उच्यते॥
दच्छयान्यान्यसंयोगः कान्यायास वरस्य च।
गान्यव्यः स च विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः॥
हत्वा च्छित्वा च भित्वा च क्रोप्यन्तों कदतीं ग्रहात्।
प्रसन्ध कान्याहरणं राचसो विधिक्चते॥
सुप्तां स मत्तां रहण्छद्म कत्वा यत्रोपनीयते।
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः प्रथितोऽष्टमः॥

# श्रय विज्ञपुराणे।

व्राह्मोण तु विवाहिन यस्तु कन्यां प्रयच्छित । ब्रह्मालोकं व्रजेत् चिप्रं व्रह्मायैः पूजितः सुरैः ॥ दैवेन तु विवाहेन यस्तु कन्यां प्रयच्छिति । भित्वा हारन्तु सूर्यस्य स्वर्गलोकञ्च गच्छिति ॥ गान्थर्वेण विवाहेन यस्तु कन्यां प्रयच्छिति । गन्धर्वेलोकमासाय क्रीड़ते देवविचरम् ॥

सुप्तां मनां प्रमत्तां वा रहोयवोपगच्छतीत पाडान्तरम्।

श्चन्तेन द्त्वायः कन्यान्तां पश्चासस्यगचेयेत्। स नित्तरेश्व गन्धर्वैः क्रोड़ते कालसच्चयं॥ भविष्यत्पराणे।

बिलीका गीवनक्ते राशिकूटादिकं श्रभम्। सुनग्ने सुमुह्नर्ते च ददाः चैंव यथाविधि॥ उभयस्यापि पक्तस्य मनोभ्यद्यपूर्व्वकम्। कुमार्योस्वष्टवर्षायाः शस्यते पाणिपौड्नम्॥

आह पैठीनसि:।

पाणियहणसंस्कारः सवर्मास्पदिश्वते । श्रमवर्मास्वयं ज्ञेयो विधिकदाहकस्मिणि ॥ शरः चित्रयया याद्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया । वसनस्य दशा याद्या शूद्रयोत्कष्टवेदने ॥

#### ऋषगृङ्गः।

वरगोत्रं समुद्यार्थे प्रिपतामहपूर्व्वकम् ।
नाम सङ्गीर्त्तयेदिदान् कन्यायाद्येव मेव हि ॥
तिष्ठेतपूर्व्वमुखोदाता वरः प्रत्यद्भुखो भवेत् ।
मध्पकितां चैनां तस्माद्यात् सदिच्णां ।
उदपातं ततोग्रद्य मन्त्रेणानेन दापयेत् ॥
गौरीं कन्यामिमां विष्र यथाशक्ति विभूषितां ।
गोवाय शर्माणे तस्मे दत्तां विष्रसमात्रयां इति ॥

द्रहमिह दानवाकां।

चा अद्य अमुकसगो नस्य अमुकप्रवरस्य अमुकप्रसीणः प्रपी-

असुकसगीवस्य असुकप्रवरस्य असुक्रम्भणः पौचाय, असुकसगीतस्य असुकप्रवरस्य असुक्रमस्य । पुनाय, असुकसगी-त्राय अमुकप्रवराय अमुकप्रसीणे वराय, अमुकसगीत्रस्य अमुक-प्रवरस्य अमुकाधार्षाणः प्रपीत्रीं, अमुकसगीतस्य अमुकप्रवरस्य अमुक्यमीणः पौतीं, अमुक्सगोचस्य अमुक्पवरस्य अमुक-यक्मणः घुत्रों, असुनसगोनां असुनप्रदां अमुनासिधानासि-माङ्गन्यां सालङ्कारां प्रजापतिदैवतां अमुककामस्तुभ्यमद्दं सम्प्र-एतत्क न्यादानप्रतिष्ठार्थं दिचणामिदं हिरखं सम्पद्दे न ममेखुचार्थ दानमन्तं पठेत्, प्रतियहीता तु प्रणवपूर्वः खस्तीत्युक्ता कोदादिति मन्त्रमुदाहरेत्।

> भूमिं गावस दासीस वासांसि च स्वयतितः। महिष्योवाजिनस्व द्यात्स्वर्षमणीनिप ॥ ततः खग्टच्चविधिना होमाद्यं कसी कार्येत्। ययाचारं विधेयानि मङ्गल्यकुतुकानि च॥

## लिङ्गपुराणे।

कन्यां लचणसम्पनां सर्वदोषविवर्जिताम्। मातापित्रोस्त संखादं कला दत्ता धनं महत्॥ षासीकत्य तु संस्थाप्य वस्त्र दत्त्वा नवं श्रभम्। 🧊 भूषणैभूषिविता च गम्धमाल्यैरयार्चयेत्॥ निमित्तानि समीच्याय गोतनचत्रकादिकम्। उभयोखित्तमालीच उभी संपृज्य यत्नतः॥ दातव्या योतियायैव बाह्मणाय तपस्तिने।

साचादधीतवेदाय विधिना ब्रह्मचारिणे ॥ दासीदासासनादाञ्च भूषणानि विशेषतः। चेत्राणिच धनं वापि तथान्यानि प्रदापयेत्॥ यावन्ति सन्ति रोमाणि कन्यायाञ्च तनौ पुनः। तावद्वषसहस्राणि बद्रलोके महोयते॥

## विज्ञपुराणे।

एवं यच्छन्ति ये अन्यां यथा शक्या खल ङ्गृतां। विवाहकाले संप्राप्ते यथोत्ते सहसे नरे। क्रमात्क्रमं क्रतुशतमनुपूर्वं लभन्ति ते॥ युवा कन्याप्रदानञ्च पितरः प्रपितामहाः। विसुत्ताः सर्व्वपापेभ्यो ब्रह्मलीकं ब्रजन्ति ते ॥ तया। न मन्युङ्कारयेत्तासां पूज्याय सततं ग्टहे। ब्रह्मादयी विशेषेण ब्रह्मभोज्यं सदा भवेत्॥ अप्रजायाय कन्याया **न भु**ष्जीयात् कदाचन । दौहिनस्य मुखं दृष्टा किमर्थमनुशोचिस ॥ महासत्त्वसमाकोणीवास्ति ते नरकाइयं। तीर्णस्व सर्वदुः खेभ्यः परं खर्गमवाप्यसि ॥ दौहितस्य तु दानेन नन्दन्ति पितरः सदा। यत् किञ्चित् कुरुते दानं तदानन्याय कल्पते॥ दिखा कन्यां न शोचेत चुिं धता ताड़िता पिवा। नानादु:खाभिभूता वातयैवाग्ररणा क्रगा॥ कुर्वाचान्यं न चेवास्या आगताञ्चव पोषयेत्।

योचन्ति यामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलं। न अुज्जन्ति क्ष यत्रैव निर्दे हन्त्यप्रपूजिताः। तसादेताः सदाभ्यच्या भषणाच्छादनामनैः॥ भूतिकामे नेरेनियं सतापुतस्तु सर्वदा। सन्तृष्टः स्यात्तया पूज्यः स यादेषूत्सवेषु च॥ यिसानी वं कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रुवं। इह की तिभवित् खर्गः परच दिजसत्तम ॥ तिलराग्रिः क्षतीयावद्दिवाकरसमुच्छ्रि<mark>तः।</mark> वर्षान्ते ग्रह्मते तस्मात् तिल एकस्तु यावता ॥ संचयं लभते तावदुष्ठालीकस्य निश्चितं। यतगळ्रतिमानेन सिचतिईषरोमभिः॥ विशीर्थिते तुरालिङ्गं वर्षे कन्याप्रदस्तथा। तावत्खर्गं लभेत् यावलार्व्वलोन्नान्तु संचयः॥ महीदातुष गोदातु: कन्यादातुष ये र्याः। कन्यादानानुगाः पश्चात्ममं यान्ति वयोरयाः ॥ त्रयाचितप्रदातुश्व सत्यवादिन एव च । नित्यं खाध्यायशीलस्य समं यान्ति त्रयोर्थाः॥ क् कु द्या ख मेधी च प्राणदाता दि जेषु च। समं यान्ति रथा चिते तयोवे नात संगयः॥

अलङ्गत्य कन्याप्रदाता 'कूकुदः।' कान्यादानं दिरद्रस्य योददाति परिष्कृतं। पूर्ते धभीमवाम्नीति यथाविहिधिकल्पितं।

<sup>\*</sup> न शोचिना चेति काचित्पाठः।

तस्मात् कन्या प्रयक्षेन दातव्या श्रेय इच्छता॥ स्कन्दपुराणे।

वैबाह्किप्रदानं वा योददाति द्यापरः। विमानेन विचित्रेण किङ्किणीजालमालिना। महेन्द्रभवने याति सेव्यमानीऽपारींगणैः॥

इति कन्यादानविधिः।

त्रय हिजस्थापनं तत्र दच:।

मातापित्वविद्योनन्तु संस्कारोदद्वनादिभिः। यः स्थापयति तस्येद्व पुरुषसंस्था न विद्यते॥

कालिकापुराणे।

कारियला तथोद्दाहं स्थानियाणां कुलेषु च।
वेदवच्छीलवृत्तेषु दिजेष्वेकाद्यस्तथा ॥
वाताग्रहाणि रम्याणि कुर्यादेकाद्येव तु।
कारियला तु धान्येश्व विविधेश्व प्रपूर्यत् ॥
दासीगोमहिषीश्वाणि ययनासनपादुकाः।
माजनानि विचित्राणि ताम्मस्णमयकानि च॥
पात्राणि भोजनार्थेच कत्स्वश्वीपस्करच्च यत।
लीह्च कनकं चैव वस्त्राणि तु विशेषतः॥
संस्त्येतं सुसम्भारं तहृहेषु नियोजयेत्।
योजयेचैव वृत्त्यर्थं यक्तितो वा यतं यतम्॥
पृथक् पृथक् लाङ्गलानां निवर्त्तनप्रतार्दतः।
विषयं कर्व्वटं खेटं यामं यामार्द्वमेव वा॥

योजयेक्रोममूर्त्ति च चिन्तितेषु दिजेषु वै। एकाइग्रैव तास्तव दाम्पत्योमाहरालकाः। विचिन्त्य परया भक्त्या तहु हेषु प्रवेशयेत्॥ या हयेद ग्नि हो ना गि प्रवेष्येता न् दिजोत्तमान्। विधिपूर्वं ययान्यायमात्मनः श्रेयसे नरः॥ अदुष्टकुलजानाच विधिरेषां चिर्न्तनः। शिवभत्या विभन्नानां दिजानां कार्येलदा॥ यस प्रिष्यान् दिजान् मृटी योजयेदव्यकव्ययोः। न भवेत्तत्फलं तस्य वैदिकोयं श्रुतिष्ठ्वा ॥ यज्ञदानं व्रतायाच्च तीषयात्रादिकं च यत्। यस्त्रेवं कारयेज्जन्तुं तेन सर्व्धमनुष्ठितम्। स यात्यक्समानाभं विमानं रत्नमालिनम्॥ ग्राक्च तत्पदं पुर्खं सुरस्तीभिरलङ्गृतम्। विमानैयापरैर्दिथै: सहस्रीः परिवारितः ॥ । । । । सर्वनोकगतान् भोगान् भुक्ता तिस्मन् प्रपद्यते। ज्ञात्वा स्ववित्तसामर्थं एकं चोहाहयेहिजम्॥ तेन प्राप्नोति तत्स्थानं शिवभक्तो नरीध्रवं। स्थानेन स्थानसम्प्राप्तिर्विधिदत्तेन जायते॥

श्रथ राजस्थापनं।

ऋादित्यपुराणे॥

वृहस्पतिश्रुती च।

भूमिपालं चुतं राज्यात् यस्तु संख्यापयेत्पनः। तस्य वासी मुनीन्द्रे ह नामपृष्ठे न संग्रयः।

### विष्णुधन्धीत्तरे।

भूपालं यं चुतं राज्यात् खराज्ये खापयेत्पुनः। स याति शक्तसालोक्यं यावच्छकाञ्चतुर्देश॥ ततो मानुष्यमासाच राजा भवति धार्ष्मिकः। तस्मादानं चौविहीने दातव्यं भूतिमिच्छता॥ चौविहीनेषु यद्दतं तदनन्तं प्रकीर्त्तितं।

तथा,

स्थानभ्यष्टस्य यः कुर्योद्भूयस्वारीपणं नरः।
नाक्तलोकमदाप्नोति चिरन्तेने इक्ष्मीणा॥
कन्यादानप्रसङ्गेन दिजातिस्थापनमुक्तम् क्रमपाप्तस्य कपिलादानस्य गोदानप्रकर्णे निरूपितत्वात् पर्य्यवसितानि, दशमहादानानीति।

इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवस्य समस्तकरणाधीश्वर-सकलविद्याविशारद-श्रीहेमाद्रि-विरचिते चतु-र्व्याचिन्तामणा दानखण्डे दशमहा-दानप्रकरणं।

# त्र्य दशमीऽध्यायः।

# अय क्षणाजिनदानान्यभिधीयन्ते।

योमन्यते सततमध्वरदीच्येषु चौमाम्बरादिष सटूनि सगाजिनानि । हेमाद्रिरेष तदशेषमशेषमुत्तं क्षणाजिनप्रमुखदानविधानमाह ॥

तसंग्रहस्रोकास्तु।

सीरपुराणे।

क्षणाजिनं च महिषीं मेघी च दश्धेनवः। ब्रह्मलोकप्रदायीनि तुलापुरुष एव च॥

तत्र क्षणाजिनसाने, यमः।

गोभूहिर एयसंयुक्तं मार्गमेकं ददाति यः। सर्वेदुष्कृतकर्मापि सायुज्यं ब्रह्मणी ब्रजेत्॥

मरीचि:।

क्षणाजिनोभयमुखीं योदयादाहिताग्नये। सप्तजन्मकृतं पापं तत्चणादेव नथ्यति॥

#### कात्यायनः।

क्षणाजिने तिलान कवा हिरण्यं मधुसपिषी। ये प्रयच्छन्ति विषाय न ते शोच्याः स्तासते॥ सर्वां य लोवां यरित कामचारविहङ्गः। याह्रतसंप्लवं यावत् खर्गेनीके महीयते ॥ क्षणाजिनसमन्दानं नचास्ति भ्वनचये। प्रतिग्रहोपि पापीयानिति वेदविदोविदुः॥ क्तच्णाजिनन्तु योभन्या ब्राह्मचाय प्रयच्छति। स तिष्ठे है णावे लोके याव चन्द्राक तारकं॥ क्षणाजिनन्तु यः पश्येदीयमानन्तु भक्तितः। सीपि पापैः प्रमुचीत श्राजनाजनितरिप ॥ ब्रह्मणा पूर्वेरूपन्तु क्षणाजिनं ह विनिर्मितम्। संसिड्ये च यागानां याद्वानाच ससिड्ये॥ यज्ञोरूपं सितं तस्य कृष्णं रानिमयं वपुः। बहुरूपन्तु सन्धाया विज्ञेयं तन्नराधिप॥ क्षणाजिनस्य सामानि शुक्कानि च ऋचस्तथा। यज्ं वि बहरूपाणि स्रुतिदेश्वस्त्रमृगः॥ खेच्छया रमते यत्र स देशो याज्ञिकः स्नतः। इतरे स्नेच्छदेगास्तु श्वतिधकीविवर्ज्जिताः॥ न कृष्णेन विनायज्ञीन यादंन क्रिया क्रचित्। भवन्ति धर्माणास्त्राणि वेदकार्याणि पार्धिव॥

<sup>\*</sup> क्रयासारमितिकचित् पाठः।

# तहानं सर्वदानानामधिनं श्रुतिनक्षणाम्॥

# ऋाह विणाः।

यथ वैयाखां पौर्षभासां क्षणमगाजिनं सख रंसण्डं रोप्यखरं मुक्तालाङ्गलमूषितं कला श्राविकेन च वस्त्रेण प्रसारिते प्रसार्येत् तत स्तिलेः प्रच्छादयेत् सवर्णनाभञ्च कुर्यादहतेन वासोयुगेन प्रच्छादयेत् सर्वरत्नगत्नेयालंकुर्याचतस्य च दिचु चलारि तैजसानि पाचाणि चीर-दिध-मधु-सिर्पः-पूर्णानि निधा-याहिताग्नये ब्राह्मणाय वासोयुगपच्छादिताय दद्यात्।

### अत च गाया भवन्ति।

यस्तु क्षणाजिनं द्यात् सखुरं गृङ्गसंयुतं।
तिलीः प्रच्छाय वासोभिः सर्वरतेरलङ्गतं॥
सससुद्रगुहा तेन सग्रैलवनकानना।
चतुरन्ता\* भवेहत्ता पृथिवी नाच संग्रयः॥
क्षणाजिने तिलान् कला हिर्ण्यं मधुसपिषी।
ददाति यस्त् विप्राय सर्वन्तरति दुष्कृतं॥

मत्यपुराणे।

मनुक्वाच।

क्षणाजिनप्रदानस्य विधिङ्गालं ममानघ। ब्राह्मणं च समाचच्च तत्र में संघयो महान्॥

<sup>#</sup> वद्ध रता द्वि क्वित् पाठः।

### मत्य उवाच।

वैगा खो पोर्ण मासी च णहणं ग्रिस्ट थ्योः।

प्रौर्ण मासो तु या माघे ग्राषा हो कार्त्तिको तथा।

उत्तरायण दाद्यो वा तस्यान्दत्तं महाफलं।

ग्राहिता गिर्वि जोयय तहेयं तस्य पार्थिव॥

यथा येन विधानेन तन्मे निगदतः मृणः।

गोमयेनो पिलिसे तु श्रचौ देशे च वार्थिव॥

ग्रादावेव समास्तीर्थ्य गोभनं वस्त्रमाविकम्।

ततः सम्पृङ्गं सखुरमास्तरे क्षण्ण मार्गणं॥

कर्त्तव्यं क्कम्पृङ्गः च रीष्यन्दन्तं तथैव च।

लाङ्गलं मौतिकैर्युक्तं तिलच्छनं तथैव च।

तिलैरात्म समङ्गला वाससाच्छा द्ये हुधः॥

तिलैस्तु भिखरङ्गृत्वेति कचित्पाठः । सवर्णनाभन्तत् कुर्यादलङ्ग्यादिभेषतः । रत्नेभैन्येयेषाभन्ता तस्य दिचु च विन्यसेत् ॥ कांस्यपाचाणि चतारि दिचु द्याद्यथाक्रमं । स्रामयेषु च पानेषु पूर्वादिषु क्रमेण तु । घतं चौरं दिध चौद्रमेवं दत्वा यथाविधि ॥

अन सरतानि कांस्यपानाणि चतस्रषु दिचु विन्यसेत् अन्या-नि च स्रणानि पानाणि एत-चीर-दिध-मधु-पूर्णानि यथाक्रमं पूर्वीदिदिचु स्थापनीयानीति ।

पञ्चनस्य तथाशाखामव्रणं कुभामेव च।

ब्राह्मीपस्थानकङ्गुला स्थापिती निवेस्येत्। जीर्णवृद्धीण पीतेन सर्वाङ्गानि च मार्ज्येत्॥

बाह्योपस्थानकमिति दानप्रदेशाहाद्ये, उप समीपे स्थानं यस्य स तथेति कुश्वविशेषणं, मार्जयेदिति दानाननारं स्नाला जोर्णवस्त्रेण प्रच्छादयेदित्यर्थः।

धातुमयानि पाताणि पादेष्वस्य प्रदापयेत्।
यानि काम्यानि पापानि मया लोभात् कतानि वे॥
लोहपात्रप्रदानेन प्रणश्यन्तु ममाश्च वे।
तिलपूर्णन्तु तत् कला वामपादे निवेशयेत्॥
यानि पापानि काम्यानि कर्णात्थानि कतानि च।
कांस्यपात्रप्रदानेन तानि नश्चन्तु मे सदा।
मधुपूर्णन्तु तत् कला पादे वे दिचिणे न्यमेत्॥
एतत्पात्रद्वयं, पश्चिमपाद्योः स्थापनीयं।

परापवादपैश्न्यात् पृष्ठमांसस्य भचणात्।
तिवितिच मे पापं ताम्यपाचात् प्रण्यतु॥
कन्यातृतं गवाचैव परदारप्रधर्षणं।
रीप्यपावप्रदानेन चिप्रं नाश्चं प्रयान्तु मे।
जर्ज्वपादेविमे कार्ये तामस्य रजतस्य च॥
जर्ज्वपादेशे: एकवचनमचाविवचितं।

श्रव ताम्मपात्रं मधुपूर्षं, दिचिणपादे रजतपावं, तिलपूर्णं-वामपादे स्थापनीयं।

जन्मजन्मसहस्रेषु कर्तपापं कुवुिंदना।
सवर्षपात्रदानात्तवाययाश्च जनाईन॥

( 55 )

एतच सवस्पातमचतपूर्णं मध्यदेश स्थापयेत्।
हेमसुताविद्रमच दाड़िमं बीजपूरकं।
प्रशस्तपचं यवणे खुरे खुड़ाटकानि च॥
एवं कला यथोक्तेन सर्व्वधानफलानि च।
तत्प्रतियहविद्दिनाहिताग्निर्द्विजीत्तमः॥
स्नातोवस्तयुगकृतः स्त्रभत्त्वाचाप्यलङ्गृतः।
प्रतियहच तस्योक्तः पुक्रदेशे महीपते॥
सुवस्नाभिकं द्यात् प्रीयतां व्रषभध्यजः॥

# इदमिह दानवाकां।

योम् यद्य यमुकसगोत्रायेत्यादि दृदं क्षणाजिनं क्योपरिगत-व्यवनोपरि स्थितं, वस्तयुगप्रकादितितन्दाम्रिं, सुवर्णे युद्धं, रीप्य-खुरं, रीप्यदन्तं मुक्ताफललाङ्ग्लं, सुवर्णनाभं पञ्चरतालङ्गृतं गर्थ-पुष्पान्वितं चतुर्द्दिगवस्थितष्टत-चीर-दिध-मधु-पूर्णपात्रचतुष्ठय-सहितं सकांस्यपात्रं शिवदैवतं अमुककामस्तुभ्यमहं सम्पद्दे, न ममिति, श्रद्ध अमुकसगोत्रायेत्यादि एतत् कृष्णाजिनदान्मितष्ठार्थं दिच्चणामिदं सुवर्णन्तुभ्यमहं सम्पद्दे न ममिति।

अनेन विधिना दद्याद्यथावत् कषामार्गणं।
न स्पृथ्यः स दिजोराजन् चितियूपसमोहि सः॥
दाने च याद्यकालेच दूरतः परिवर्ज्जयेत्।
खग्टहात् प्रेष्य तं विप्रं मण्डले स्थानमाचरेत्।
तदस्तं कुक्ससहितं नीत्वा चेप्यं चतुष्यथे॥
अहत, मपरिहितमप्रचालितं च वीतः, क्षतपरिधानः॥

दिचिणासं ख्यातु गरुड़पुराणे। गतनिष्कसमीपेतं तद्रबर्षिमयापि वा। कार्या अतोन्ध्नं न दातव्यमधिकं फलम् र्जितं॥ 💮 उत्तमन्तु शतेनैव मध्यमन्तु तद्रईतः। तद्रेन कनिष्ठम्तु देयं कृषामगानिनं 👚 🔻 🚃 न वित्तयाठां कुर्वीत फलहानेस्त् कारणात्।

मत्यपुराणे। विकास ए जिल्हा

क्षतेनानेन या तृष्टि न सा यच्या सुरैरपि। वकुञ्च नृपतिस्रेष्ठ तथाप्यहेशतः सृग् ॥ समयभूमिदानस्य फर्च प्राप्नोति मानवः। सर्वा स्तु लोकां धरित कामचारी विसङ्गमः॥ माहतसम्रवं यावत्स्वर्गमाम्रीत्यसंग्रवं । <sup>हरू</sup> न पित्रपुत्रमर्णं वियोगं भार्थया सह। धनदेशपरित्यागं नचैवेहाप्र्यात् कवित्॥ क्रणाजिनं क्रणसगस्य चर्म

दत्त्वा दिजेन्द्राय समाहिताय। यथोक्तमतनारणं न मीचेत् प्राप्नीत्यभोष्टं सनसः फतन्तत्॥

वैशावणदाधिकारे। कालिकापुराणे ।

येऽपि क्कादिपाचे च हुला विक्वं दद्नित व। तिलद्रीण प्रमायुक्तं वस्त्रयुग्मेन वेष्टितं॥ पशाई हिम याई वा वित्तमान् हेम संयुतं।
स्त्मयुग्मेन बस्तेण अन्येना छादये हिजं॥
सोदकं चापरं क्कां सितलं न्यस्य तत्करे।
ततः कणाजिनं द्यात्तिल द्रोणान्वितच्च यत्॥
दत्ता तु भोजयेत्तत्व नलाचैव विसर्जयेत्।
अयने विषुवे चैव चन्द्रस्थ्ययहे तथा॥
युगादी वा प्रयक्तन्ति विधिना ये तु वै हिजे।
तिपि तत्पद्मासाय द्यांगं ब्राह्म आयुष्यः॥
क्रीड़न्ति विविधेभींगैः कला रूपगुणान्विताः।
अनेन च विधानेन द्रगद्रोणप्रदायकः।
आबद्धाण्डभवं कालं मोदते स पुरोत्तमे॥
योषटं पयसा पूर्णं हेम पद्म नियोजितं।
संपूज्य वस्तयुग्मेन द्यासोपि व्रजेत् धृवं॥

## आदित्यपुराणे।

वैशाख्यां पृषी मास्यां च तिलदानं ददन्ति ये।
कणाजिनच संपूषी प्रकाद्याष्टी तिलस्य वै॥
स्वर्षश्रद्धां रीप्यखुरं मुक्तालाङ्ग्लभूषितं।
स्वेतवस्त्रयुगीपतं कणाचेनाद्यलङ्ग्त ॥
लोहभाजनचतुष्कच ष्टतचीद्रेण पृरितं।
दिघचीरं तथा चैव संपूष्णच ततः परं॥
परिचिते युणाधारे ब्राह्मणे सुसुमाहिते।
अग्निहोतरते शान्ते देवदिजपरायणे॥

नित्यसाते भी चपरे सर्वभास्तायनङ्गते। तसी तहीयते दानं क्षणाजिनमनुत्तमं॥ सप्तद्दीपसागरां वे सप्ती<mark>लवनकाननां।</mark> पृथिवीं र<mark>त्नसपूर्षां-दत्त्वा भवति यत्पलं।</mark> उडूत्य नरका होरात् कुलान्येकोत्तरं ग्रतं॥ गक्ति ब्रह्मलोकञ्च विमानेयन्द्रसिन्धेः। चामरैर्धूयमानस्य गीतवंशमनीरमैः॥ श्रपारीभि. परिष्टतः पताकाध्वजसङ्गुलः। जयघोषय क्रियते तस्याये सुरक्तिवरः॥ ब्रह्मलोर्कं ततः प्राप्य प्रविश्य च पुरीसिमां। सर्वरतोज्वनां दिव्यां मुताजानविभूषितां॥ प्रवालस्तभाषीभाव्यां सीवर्षालङ्गृतां मुने। तिं गत्नी व्यस्तु लचाणि श्रेगीत्यभ्यधिका पुरा॥ सिंहासनीपविष्टस्तु खेतवस्त्रपरिकदः। वसते तत्र वे कालं यावदाह्रतसंप्नवं॥ यदि मानुष्यमायाति कदाचित् कालपर्थये। चतुर्व्वेदग्रहे जना जायते महताङ्गले॥ रूपवान्वलवां सैव दीर्घायुः प्रियद्र्भनः। वस्रभः सर्व्वनारीणां दाता भीका तथैव च॥

द्रति क्षणाजिनदानविधिः। श्रय विद्वपुराणे। ब्रह्मा उवाच। विधिमा केन दातव्या क्षणाजिनयुतास्तिलाः। एतसी सर्वमाचच्च यदि तुष्टीसि मे प्रभो॥

#### यम उवाच।

यहणे अयनेचैव संक्रान्ती सर्वपर्वस । युगादिषु युगान्तेषु हादश्यानियतः ग्रुचिः॥ समुपोष्य समभ्यचा केग्रवं कलावापहं। दादम्यान्तु चतुर्देश्यां क्षणायान्तु विशेषतः॥ संलिप्य गोमयेनाय चतुईस्तप्रमाणतः। वस्त्राणि प्रस्तरेङ्क्ष्यामजिनं तत्र विन्यसेत्॥ क्षपौ स्तिलैस्तु सञ्छनं कला तने।परि न्यसेत। मधुसपिर्धतं पातं हैमचीदुम्बरं तथा॥ सुवर्णं प्रचिपेत्तत्र पलं वा निपलं शतं। प्रितितो दानमेवं हि भितिरेवाच कारणं॥ संछाय तच्छ्भैव स्त्रै: पार्च यज्ञोपवीतिनं। असायाष्ट्री तथा दिचु सवस्ताः पात्रसंयुताः॥ तांस्थाप्य इवनङ्गृता विधिवत्यूच्य केशवं। क्षणाजिनं समभ्यचि ब्राह्मणायीपपादयेत्॥ क्वणोऽस्मि कर्मणा क्वणा क्वणाजिनमतस्तिलैः। क्रणीयुतं प्रतिच्छस्त क्षणः सम्प्रीयतामिति ॥ एवं दत्ता दिजेभ्यस्तु द्यात्मयाच दिचणां। तिलाहारी भवेत्तव ब्राह्मणान् भीजवेत्ततः॥ एवं क्षणाजिनन्दस्वा नरोविगतकत्मघः। पितामहान् समुद्रुत्य स्वर्भः याति न संप्रयः॥

तत्र भोगां सिरं भुक्का पित्रपिताम है हैतः। स नरीऽस्य प्रभावादि याति विष्णोः परम्पदं॥

इत्यपरक्षणाजिनदानविधिः।

श्रय मध्यमक्षणाजिनदानं।

तत्र पुलस्यः।

अयातः क्षणाजिनदानविधिं-वच्चामः। कार्त्तिकां पौर्ण-मास्यां वैशाख्यां वा, चन्द्रस्थियहे विषुवत्ययनयोर्व्वा, क्षणसगा-जिनं सख्रं सण्ड अवणं मनोहरं हिरखण्ड रीप्यख्रं मुक्तालाङ्ग्लभूषितं अन्तर्यां सम्बद्धितामं प्राक्यीवं स्थात्, गीमय-लिप्तायां अवि, जुतपानाविस्तीर्थं तस्मिनाविनं वस्तं प्रसार्थः, तिस्मिनिनं हिर्ण्यनाभं कला, तिलैः प्रच्छाय तेष्ट्रपं कला वस्तयुगेन तिलान् प्रकादयेत् चतसृषु दिच् चलारि पावाणि ताम्बरीप्यकांस्यसीवसानि यथायक्तितः पूर्वस्यान्दिशि चीर पूर्ण, दिचणस्यान्दिमि दिधपूर्णं, पश्चिमस्यान्दिमि प्टतपूर्णम्, उत्त-रस्यान्दिशि चौद्रपूर्णिवदध्यात्, चतस्रषु दिचु चरस्रो ग्रष्टीर्निद-ध्यात्, पश्चिमे भागे सुसमिदमानं कला परिसमू हा पर्यु हा, परि-स्तीर्थ प्रागये दर्भे महाव्याहृतिभिस्तिलान् ष्टतातान् जुंह्यात्, श्र्रस्य नमस्कारेणेति तत आहिताग्नये ब्राह्मणाय सर्वोङ्गसम्पूर्णा-य पात्रसंयुक्ताय विदुषे वस्त्रयुगीपच्छनायालङ्कताय द्यात् सव्व-गुणविधिष्टं क्षणाजिनं ददामीति नाभिं-सृथन्नदितये क्षणाजिनं प्रतिग्रह्मामीति असाविष गरह्मीयात्, प्रतिग्रहं वाचयेत्।

त्रत्र हिर्ण्य शृङ्ग भित्यादी हिर्ण्यादिपरिमाणं यथाकि वित्तगाठारहितेनाचरणीयं। 'बहिलों मिति' 'उत्तरलो मित्यर्धः' कुतपाः कुगाः। त्राविनं, वस्त्रकाव्यकः। ग्रष्टः, एकवारप्रस्ता गौः। नाभिं सृगत्रिति तिलमयीं सुवर्णाद्यलङ्गृतां नाभिं-दाता सृगत्रित्यर्थः। त्रदितये कृण्याजिनमिति, प्रतिग्रह्मन्यः। त्रसा विति प्रतिग्रहीता स्वनामी चार्यन् पुच्छदेशे प्रतिग्रह्णीयात्।

# विषाधमा तिरे ।

कणाजिनविधिं ब्रूहि सस साधव एच्छतः। अन्यान्यपि तु दामानि सर्व्वपापहराणि च॥

## श्रीभगवानुवाच ।

वैशाखां पौर्णमास्याच कार्त्तिकां विष्ठवे तथा।

श्रयने श्रवणे वापि द्यात् क्षणस्गाजिनम् ॥

स्मौ गोमयित्रायां दर्भानास्तीर्ध्य मानवः।

तवाविकं तथावस्तं प्राग्यंच प्रसारितं ॥

तिस्मन् क्षणाजिनं भूप निर्मासं सम्प्रसारयेत्।

प्राग्योवमृत्तरमुखं सश्रद्धं सखुरं तथा ॥

स्वर्णश्रद्धः रौप्यख्रं मृक्तालाङ्ग्लभूषितं।

तिलेः संच्छाय क्षणे स्त् यथाप्रक्त्या यथाविधि ॥

सौवर्णे चौरपावन्तु पूर्वस्थान्दिश्च दापयेत्।

राजतं दिधपावन्तु दिचणस्थान्तिधापयेत्॥

तास्नपावं छतपूर्णे पिथमायां निधापयेत्।

ग्रक्षं सनाभिं समुखं चौद्रपूर्णे तथोत्तरि॥

चतसृषु तथा दिचु चतस्त्री ग्टष्टिकाः क्रमात्। तत् खरूपन्तु राजेन्द्र तिलानाच्छाद्य वाससा ॥ पश्चिमे तु ततीभागे विधिना स्थाप्य पावकं। तिलान् प्टताकान् जुडुयात् व्याद्वतिभिः समाहितः॥ चाहिताम्नि ततीविप्रमयङ्गाङ्गं सुपाठकम्। प्रवक्तारं याज्ञिकञ्च दातारं स्मृतिवित्यरं॥ सम्पूज्य वस्त्रयुग्मेन अलङ्कारेस्तु शोभितः। दियः सम्प्रोच्य गायच्या तिलमियेण वारिणा॥ क्षणाजिणं दिजयेष्ठ समिरी ग्टप्टिभिर्युतं। ददामि प्रतिग्रह्लीष्य प्रीयतां धर्माराङ्गि॥ नाभिं स्पृषंस्तनिनयेत् प्रतिग्टह्वालसाविति। अदितिचौरिति जपेत् प्रण्वेनादिना ततः ॥ सप्रयवं मन्त्रं प्रतिप्रहायन्त्रयोः प्रतिप्रहीता जपेत्। गोभू चिरद्धसंयुक्तं मार्गमेत इदाति यः॥ गीभू हिर ख्यसं युक्त मिल्य च यथा यक्त्या गोभू हिर खंदिणा। स सर्व्वपापन सामि सामुज्यं ब्रह्मणी व्रजेत्।

द्रति मध्यमक्षणाजिनदानविधिः।

अय महाक्षणाजिमदानम्।

विषाधसी तरे।

श्रीभगवामुवाच।

मुख्डिते या तु या प्रोता प्रायिश्वत् पुराभवत्। हत्यायां ब्राह्मणस्<mark>येव तां प्रवच्चामि मानद् ॥</mark> EE )

सूमिं प्राक्षवणां ग्रडां गीमयेनानु लेपयेत्। मस्यां हरितदर्भां स्तु घनानास्तीर्य्य यत्नतः ॥ मध्ये क्षणाजिनं राजन् नार्द्रं सर्व्वाङ्गिकं दृढं। यास्तीर्थ्य सङ्गसहितं प्राग्यीवं शिरसा सह। कितितं ब्राह्मणं पूर्वे पात्रलचणलचितं॥ वितितमिति, निमन्तितमित्यर्थः। प्रचाच्य पादौ तस्येव दचात् छणीत् वाससी। सौवर्णे कुण्डले देये कण्ठाभरणमेव च॥ सीवर्णे कङ्कर्णे देये हस्ताभरणमेव च। स्वरदामभिस्तु सम्पूज्य यङ्गयोक्षध्यदेशतः॥ ष्राङ्मुखं ब्राह्मणं स्थाप्य सगं सीवणे शङ्किकम्। तिलैः प्रच्छादयेत् लप्णैर्बाह्मणं शिरसा सह ॥ यदाभिरो बाह्मणस्य मग्नं-भवति भूभुज। जपेहें मूलमन्तन्तु गायनीं वा समाहित:॥ पापं सञ्चिन्य चित्तेन हननं ब्राह्मण्स्य तु। नाभिमातं ससुदृत्य तिनः सच्छादयेत्पुनः॥ सञ्कादिते पुनर्व्वि प्रे जपेन्मन्त्रन्तु पूर्व्ववत्। पुनरुद्दृत्य विप्रन्तु नाभिमाचन्तु पार्थिव ॥ पुनः सञ्कादयेत्तस्य शिरः क्षणीस्तिनस्तथा। चिक्कत्वस्तुं निमन्ये वं दाता दयान्मृगाजिनम्॥ पात्रं मनिस सञ्चिन्य तीयमपु विनिचिपेत्। प्रीयतां विश्वकमां तु विश्वातमा विश्वरूपध्क्॥ एवं क्रमाजिनं दत्त्वा ब्रह्महत्यां व्यपोहित।

पापिष्ठः परमं स्थानं याति यव न गोचित ॥
इति ते गुद्यमास्थातं दानं सर्वाघनायनं ।
सिक्तिन तु कच्छाय ब्राह्मणे घातिते सित ।
सहस्रं दिचणां द्यानियतं ब्राह्मणाय तु ॥

इति महाक्षणाजिनदानविधिः। अय क्षणाजिनप्रसङ्गेन सगदानमुच्यते। आह बौहायनः।

हिरणं कारयेत्तामं घनना दम्भिः पत्तैः।
तद्धेन तद्धेन सङ्गे रूप्यमये दृदे।
तण्डुलोपिर संस्थाप्य ब्राह्मणाय निवद्येत्॥
त्राटकतितयं वापि तद्धं वा स्वम्रिततः।
पादेषु चतुषु स्थाप्य कांस्यपात्रचतुष्टयम्।
वायुदैवतमन्त्रेष होमं तत्र प्रकल्पयेत्॥
समिदाज्यचर् कला मतमष्टोत्तरं हिज।
त्रष्टाविमतिरेवाय दानमन्त्रेण कारयेत्॥
वायो चरिस भूतानामन्तस्वं लोकपावन।
वाहनस्य प्रदानन वात्याधि विनामय॥
त्रानेन कतमात्रेण यथोक्तेन विधानतः।
वात्याधिविनिर्मुक्तोनीरुजः सुख्मसुते॥

द्रित सगदानिविधिः। वायुष्ट्राणे। गुरोरलीकनिर्वसादपतन्ती भवेत्ररः।

वच्ये तस्य प्रतीकारं दामं होमादिसंयुतम्॥ पलेनवा तद्बेंन तद्बेंनाथ वा पुन:। कारयेबरिणं हैमं वायीवीहनसुत्तमं॥ मुङ्गेच राजते कार्ये पर्वचयसमन्विते। तण्ड्लोपरि संस्थाप्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥ आङ्कचितयं यद्वा तद्दे<sup>°</sup> वाथ मिततः। पाद्रेषु चतुर्षु स्थाप्य कांस्यपाचचतुष्टयम्॥ वायुदैवतमन्त्रें स होमं तत्र प्रमल्पयेत्। समिदाच्यचरं हुला घतमष्टीत्तरं हिज:॥ श्राचार्थः सर्वभास्त्रज्ञः सर्वेविद्यासु निष्ठितः। एतद्दानप्रयोगज्ञी वेदवेदाङ्गपारगः॥ त्रानिरीयानदिग्भागे सुकुश्वं स्थापयेसुधी:। नवरत्नानि देयानि अलाभे खर्णिमव तु॥ निचिपेत् स्तिकां वापि रीचनाङ्गुगलं तथा। चतुर्भिर्वाद्मणैयापि गान्तिनमी प्रकल्पयेत्॥ आपोहिष्टादिभिर्मान्ते हिर्ण्यादिभिरेव च। पवमानानुवाकेन देवस्यवितिचैव हि॥ ततः पौठे समासीनमभिषिचेयुराहताः। वस्त्रेणाविष्टितं कुभामादाय चतुरा दिजाः॥ ततः ग्रुक्षाम्बरधरो नरो ग्रुक्षानुलिपनः। याचार्येण समं पूजां हरिणस्य प्रकाल्पयेत्॥ वायोः ग्रतेन मन्त्रेण तिज्ञिङ्गेनाथ वा पुनः। ततस्तं इरिणं-द्यात् प्राङ्मुखाय ह्यदङ्मुखः ॥ मन्त्रणानेन विधिना त्राचार्थायाय भिततः। वायो चरसि भृतानामन्तस्वं लोकपावन॥ प्राणा-पान-व्यानी-दान-समाना-विभिधानतः। 🔍 अलीकं यत् कतं देव पूर्व्वजन्मनि मारुत॥ त्वं वित्स सर्व्वमेति परमाका यथैव हि। वाहनस्य प्रदानेन अपतन्तं विनाशय॥ ब्राह्मणानां चतुर्णीच यथांप्रक्या च दक्तिणा। श्राचार्थ्यस्वहतं वासी ग्रहीला श्रुक्तमेव त्॥ तेन तस्य यथालिङ्गमङ्गानि विस्जेस्धीः। चचिभ्यामनुवाकीन यथालिक प्रयत्नतः॥ दर्भाग्रमुष्टिनाचैव दर्भपिञ्जलकौरपि। हिरखवर्णाः ग्रुचयः आपोहिष्टेति वै पुनः॥ पवमानानुवाक्तेन ग्रापो ग्रसांस्त्यैव च। अन्यै स पावन भान्त यं जु भिन्ता कपू जिते: ॥ ब्राह्मणान् भोजयेचापि यथाविभवतीनरः। एंवङ्गला तु नियतमपतन्त्राहिम् चते ॥ त्रायुरारीग्यसम्पन्नः सुस्थीभवति मानवः। महाव्याधिषु चान्येषु दानमेतत् करोति यः। तत्तद्दीषे विनिर्मुतो नी रजीभवति प्रभी ॥

द्रत्यपरसगदानविधिः। अय महिषीदानं। विश्वामितः।

महिषीं सुप्रजां राजन् चौराढ्यां युवतिं तथा।

दत्ता चैव तु कात्तिकां धेनूपस्करसंयुतां ॥ दयधेनुप्रदानेन यत्फलन्तसम्मुते । प्राप्नोति पुचपौतांय सुर्य्यलोकच गच्छति ॥

### भविष्योत्तरे।

## योभगवानुवाच।

महिषीदानमाहारम्यं कथयामि युधिष्ठिर । पुर्खं पवित्रमायुष्यं सर्व्वनामसुखप्रदं॥ चन्द्रस्थ्यग्रहे पुखी कार्त्तिकामयने तथा। श्रुक्तपच्चतुर्देश्यां स्थ्यसङ्गान्तिवासरे ॥ यदा ना जायते वित्तं चित्तञ्च कुरुमन्दन। तदैव देया महिषी संसारभयभी रुणा॥ सुपयोधरा सुज्ञवना सुरुङ्गी सुखुरा तथा। प्रथमप्रस्ता तर्गी सुगीला दोषवर्ज्जिता॥ सुवर्णशक्तिलका घरटाभरसभूषिता। रत्तवस्तावृता रम्या ताम्बदोहनिकान्विता॥ पिखाकपिटकोपेता सहिरखा च मिततः। सप्तधान्ययुता देया ब्राह्मणे वेदपारगे पुराणपाठके तद्वज्योतिः शास्त्रविदे तथा। देया न वेदरहिते नवनव्रतिने क्वचित्॥ द्रव्येरेभिः समायुक्ता पुर्खेन्ति विधिपूर्वकं। द्यासम्बेण राजेन्द्र पुराणपठिते न तु॥ इन्द्रादिलोकपालानां या राजमहिषी शुभा। महिषीदानमहात्म्यात् सास्तु मे सर्व्वनामदा ॥ धक्मेराजस्य साहाय्ये यस्याः पुत्रः प्रतिष्ठितः। महिषासुरस्य जननी या सास्त् वरहा सम ॥

दानमन्तः।

द्यात् प्रदिचिणीक्षत्य ब्राह्मणे तां पयस्त्रिनीं। प्रतियहः स्पृतस्तस्याः पृष्ठदेशे स्वयस्थवा ॥ अवेदं दानवाचां।

त्रीं अदा असुकसगीत्रायेत्यादि इसां महिषीं-प्रथमप्रस्तां तक्णों सुवर्षश्रङ्गीं , सुवर्षतिलकां सुवर्षाभर्णां घण्टाताम्न-दो इनका न्वितां पिखाक पिटको पेतां सप्तधान्य प्रतां पादुकवतीं यमदैवतां अमुककामस्तुभ्यमहं सम्प्रदरे न ममित्युक्ता पूर्वीक मन्त्रमुदाहरेत्।

अमुकसगीवायेत्यादि एतन्महिषीदानप्रतिष्ठार्थं दिचणा-मिदं हिरखं तुभ्यमहं सम्प्रदरे न ममिति।

> एवं दत्त्वा विधानेन ब्राह्मणस्य ग्टहं नयेत्। चमापयेत्ततोविपान् सुसंतुष्टी भवेतिच ॥ अनेन विधिना दत्ता महिषों दिजपुङ्गवे। सर्व्वान् कामानवाप्नीति इह लोके परत्र च॥ या स्त्री ददाति महिषीं सा राजमहिषी भवेत्। महाराजः पुमान् राजन् व्यासस्य वचनं यथा। यज्ञयाजी भवेदिपः चि<mark>त्रियोविजयो भवेत्॥</mark>

<sup>\*</sup> खर्णग्रङ्जीमिति विचित्पाठः।

वश्यस्तु धान्यधनवान् श्रूद्रः सर्वार्थसंग्रतः ।
तस्मानरेण दातव्या महिषी विभवे सित ॥
पुनपौतप्रपौनार्थमात्मनः श्रभमिक्तता ।
दश्येनुसमां राजन्महिषीं नारदोऽव्रवीत् ॥
विंग्रवेनुसमां व्यासः सर्व्वदानोत्तमां कितः ।
सगरेण ककुत्स्थेन धुन्धुमारेण गाधिना ॥
दत्ताः संस्कृत्य विप्रभ्यो महिष्यः सर्व्वकामदाः ।
महिषीदानमहात्स्यं यः श्रणीति सदा नरः ।
सर्व्वपापविनिर्मुतः शिवलोके महीयते ॥
दुग्धाधिकां हि महिषीं नवमेघवर्षां
सन्तुष्टतस्विनतीं जघनाभिरामां ।
दत्ताः सुवर्षातिकां हिजपुङ्गबाय
लोकदयञ्च जयतीह किमन चित्रं ॥

द्रतिमहिषीदानविधिः।

अय मेषीदानं।

तच काग्यप:।

योपि दद्यादिविचात्र ब्राह्मणाय मनीरमां। सोप्यग्निलीनमासाद्य भुङ्क्ते भीगान् सुश्रोभनान्॥

विषाुधसाँ तरे।

मेषीमशेषपापन्नीं दत्त्वा याति परं पदं। बारुणं लोकमाम्नीति दत्त्वोरभ्नं नरीत्तम ॥

#### भविष्योत्तरे।

#### यीभगवानुवाच।

मृण पार्थ परं दानं सर्वि कि ल्विषना शनं। यहत्त्वा विविधं पापं सद्योविलयस्कृति। सुवर्मरोसां सौवर्णीं प्रत्यचां वा सुग्रीभनाम्। सुवर्णतिलकोपेतां सर्व्वालङ्कारभ्षिताम्। कौ भेयपरिधानाञ्च दिव्यचन्दनभिषताम्। दिव्यपुष्पोपहारान्तु सर्वधातुरसैर्धृतां ॥ सप्तधान्यसमायुक्तां फलपुष्पवतीं तथा। शतेन कारयेत्ताञ्च सुवर्सस्य प्रयत्नतः॥ यथा गन्त्याथवा कुर्यादित्तगाठां न कारयेत् अयने विष्वे पुरुषे यहणे प्रशिसूर्थयोः॥ दुः खप्नदर्भने चैव जन्मचे तिथिसंचये। यदा वा जायते वित्तं चित्तं यदासमन्वितम्। तदेव दानकालः स्याद्यतोऽनित्यं हि जीवितं। द्यात्तीर्धे गरहे वापि यत वा रमते मनः॥ तत संस्थाप्य देवेशमुमया सह शङ्करम्। ब्रह्माणं सह गायवाा सत्रीकं त्रीधरं तथा।। रत्या सह तथानङ्गं लोकपालान् यहानपि। तान्तु पूज्य विधानेन गन्धपुष्पनिवेदनैः॥

उमागङ्गरूपमाह।

विम्बनमा।

चमाम्बर्यतुर्वाहः शूलखटाङ्गपाश्रध्क्। 03

प्रवाद्धः महारो गौरी वामोसाङ्गे स्थिता भवेत् ॥
ब्रह्मगायत्रीरूपन्तु, पद्मपुराणोत्तव्रह्माण्डदाने द्रष्टव्यं ।
लच्मीनारायणयोस्तु, हेमहस्तिरयदाने । रत्यनङ्गयोस्तु,
काल्पपादपदाने, लोकपालानाञ्च, ब्रह्माण्डदाने, यहरूपाणिच,
ग्रह्मानेषु वच्चन्ते नानि च यथामित सुवर्णमयानि कर्त्तव्यानीति ।

तद्ये कार्यदेशमन्तिलाज्येन महीतले। अलङ्गत्य दिर्जगान्तं वासीभिः परिपूज्य च। तिब्रङ्गमन्त्रे हीमय कर्त्तव्योज्वलितेऽनले। ततस्तांस्तिलकुभस्थान् लवणाभिसुखस्थितान्। पूजयिला विधानेन मन्त्रमितसुदीरयेत्। रोमस्वद्यांसमजादौः सर्वोपकरणैः सदा। जगतः संप्रहत्तोसि लामतः प्रार्थयेक्टिवं। वाञ्चनःकायजनितं यत्किंचिन्यम दुष्कृतं ! तत् सर्वे विलयं यातु लद्दानसुपसेवितं । एवमुचार्थ तां दयाद्वाच्चाणाय कुटुब्बिने। दानवाकान्तु, महिषोदानवदवगन्तव्यं केवलं महिषोखाने मेषोप्रयोग इति। नाभिभाषेत्रतीदत्वा न मुखञ्चावलीकयेत्। दुष्टप्रतिग्रहहतोविष्रो भवति पातको॥ नोर्मायुई चिणाहीना दातव्या नाविधानतः। दिचिणा विधिना चीना दु:खग्रीकावचा भवेत्॥ पुरा दत्तिमदंदानं गीर्था दत्त्वग्रहस्थया।

तेन शुभपितर्लसः सर्वदेवनस्कृतः ॥
इन्द्राण्या स्वर्णरीमाणां श्रतं दत्तं दिधानतः ।
सर्वदेवपितर्लसः साद्यापि दिवि मोदते ॥
नलेन दत्तमेति राज्यं क्षता दिवङ्गतः ।
सर्वमण्याहं पितर्लसः सीभाग्यमतुनं तथा ॥
दानस्यास्य प्रभावेण पुत्रा वहुवनान्विताः ।
अपुत्रोन्तभते पुत्रं अधनोन्तभते धनं ॥
दत्ता दानं शुभाङ्गान्तिं विपुनाञ्च तथा श्रियम् ।
य इमं शृण्यात्रित्यन्दानकल्पमनृत्तमम् ।
अहोरातकतात् पापान्यं चते नात्र सगयः ॥
मेबोमर्भषक्षकृपापहरातिशस्तां
दाने सदैव रसधातुयुतां सधान्यां ।
तामादरेण कुकनन्दन देहि दत्त्वा
चेनास्तपापितिमिरः सिवतेव भासि ।

इति सेषीदानविधिः।

यय मेषदानम्।

तत्र वीधायनः।

स्वानिमान्त्रं भवेत्तस्य यस्तेताग्निविनाम्यकः। वच्चामि तत्प्रतीकारं ययोक्तं ब्रह्मणा पुरा॥ पलार्डेन तद्र्डेन तद्र्डार्डेन वा पुनः। राजतं कार्यत् सौस्यमग्नेर्वाहनमुत्तमम्।

सीवर्षाय खुराः कार्याः खेतवस्त्रेण वेष्टयेत्। खेतमाल्यैः खेतगन्धैर्भूपन्दयामाधूत्कटम्। तर्जुलीपरि संस्थाप्य पुनस्तं पूज्येत् सुधीः। तन्द्लानां परीमाणं द्रीणदयमुदाहृतम्॥ याग्नेयां दिशि होमय समिदाच्यतिलैरिप । याचार्येण विनीतेन सर्वेमास्त्रार्थवेदिना॥ बहुचेनच कत्तेव्यस्तच मन्तानिमान् ऋणः। श्रामिमूं दित मन्त्रेण समिद्रोम: प्रशस्यते॥ अग्नेनयेत्याच्यहीमोप्यग्निनाग्निस्तिलाचतैः। मन्ताध्यायीक्तमन्त्रे ण चाग्निसंखापनं भवेत्॥ अगने: प्रागुत्तरे देशे शुभं कुक्षन्तु विन्यसेत्। प्रणीतामोच्चपर्यन्ते सते सानं विधीयते ॥ श्रापोहिष्टेत्यपि ऋचं हिरखेति चतुर्ऋ चं। पवमानानुवाकेन मार्जयेद्रोगिएं ततः॥ श्रत्नोदेव्यनुवाकेन शान्तिं चापि प्रकल्पयेत्। तसी इतवते रोगी प्राङ्मखाय ह्युदङ्मखः। पूजिताय यथायत्वा दयात्तन्तु सदिचणं। देवानां योमुखं हव्यवाहन: सर्व्वपूजित: ॥ तस्य त्वं वाहनं पूज्यं देवै: सेन्द्रैं भीहर्षिभि:। यग्निमान्यं पूळ्वेकर्मविपाकीत्यन्तु यन्मम । वस्तव नाग्य चिप्रं जठराग्निं प्रवर्षय ।।

दानमन्तः।

एवं विप्राय योदचादग्नेवाहनमुत्तमम्।

बलवानग्निमान्मत्थीं जीवेद्वष्यतं पुनः ! तत:खवस्भिर्विषे: स्नाला भुज्जीत मानवः॥

### इति मेषदानं।

अय क्रमप्राप्तानां द्रम्धेनुदानानां प्राग्भिहितलानेषी-दानप्रसङ्गादजादानमार्भ्यते।

# यनाह सुमन्तु:।

प्रजापतिस्तपस्तम्। प्रजामुत्पाद्य यत्ततः। यज्ञार्थं तल्तं कल्प्य पशुं यज्ञसमुब्ती । दिक्हपं चिपुरं स्नच्णं क्षण्णसारं युवानकां। असमाप्तेस्त यज्ञानां सत्राणां पित्वनिर्भाणां। तलामं विहितं देवे स्तदानञ्च निगदाते॥ अजापालो महोपालो ख्रजादानैदिवङ्गतः। अयने विष्वविचेव युगादी यहणेषु च॥ अमावास्थामजादानं पौर्षमास्थाच प्रस्ते। विधिं तस्य प्रवच्यामि विखामित्रेण निर्मितं॥ सर्वरतीपसम्पनां सप्तधान्योपरि स्थितां। वस्त्रमात्योपमालाच भूषितां पश्चानकीं। वजनेतां हैम युङ्गी ताम्यपृष्ठां सदीहनीं। ससुतां रौष्यपादाञ्च कुचौ द्यात्तिलीदकं॥ गोदानवत् प्रयुक्तीत मन्द्री णांनेन संयतः। मन्ववासे अजे अल्णे यज्ञसंपत्करे ग्रुभे। ऋषा त्वं दह में पापं जन्मान्तर्शतैः कृतं॥

#### दानमन्तः।

एवं समुचरे इत्या हिजह स्ते जलं चिपत्।
प्रीयतां यज्ञनाथाय वासुदेवाय वै नमः॥
एवं प्रदिचणीकत्य स्थ्यं समवलीक येत्।
तत्य गक्केत् स्वण्टहं हिर्दे संस्मृत्य मानवः॥
ये बालत्वे कताः पापाः कामतीवाष्यकामतः।
योवने वार्षकीन्मादे प्रसङ्गेनापि पातकं॥
यजादानस्य माहात्स्यात् निष्पापीजायते नरः।
पृत्रपीत्रसमायुक्तः सदाचारमतिथिरम्।

### महाभारते।

श्रजामलङ्कृतां दत्ता विद्वालों महीयते। तमेव लोकमाप्नीति दत्तार्जं विधिवन्नरः। सर्वान् कामानवाप्नीति ये थे चेतसि संस्थिताः॥

#### तथा।

श्रजाविकञ्च महिषं दत्त्वा विप्राय शक्तित:। ष्टतत्त्वीरवहा नद्यो यत यत्र स मीदते॥

## विषाुधमा तरे।

उष्ट्रस्वा गईभस्वापि यः प्रयच्छति तु दिने। यजास्यस्तं तुगरं यथा यक्त्या सदिचणं॥ यक्तकां स समासाद्य यचेन्द्रेः सह मोदते। मर्व्वकामसम्द्राता सर्व्यक्रफणं लभेत्॥ तस्माद्जां प्रयक्त त्वं ततः सर्वमवासासि।

मन्ते णानेन विधिवदलङ्गृत्य स्वयित्ततः ॥

त्वं पूर्वे ब्रह्मणा सृष्टा पवित्रा भवती परं।

त्वत्पस्तोत्यिता यन्नास्तस्माद्यान्तिकरी भव॥

प्रतिग्रह्णीत ताचैव पृष्ठदेशे दिजोत्तमः॥

दानवाक्यन्तु, महिषीदानवदिन्नेयं।

एवं प्रदाय विप्राय सर्वेपापैः प्रमुच्यते।

ग्रश्वमेधफलं प्राप्य मोदते वेषावे पुरे॥

दत्यजादानविधिः।

इति खीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवस्य समस्तकरणाधीखर-सकलविद्याविशारद श्रीहेमाद्रि-विरचिते चतुर्व्वर्ग-चिन्तामणी दानखण्डी कणाजिनादि-दानप्रकरणम्॥

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

the read of the state of the field of the age.

# त्रय एकाद्शोऽधायः।

### अय देवतादानानि।

बाह्रता यस्य यद्गेष्यन्वरतपरीरक्षसक्षीगलीलायर्भ स्वर्मानिनीनां नयमपि ग्रियिलीकत्य तीकानिष्टताः।
गीर्व्वाणश्रीणमुख्यास्त्रिभुवनजयिभिर्यचिरिनैः पविनः
धानीमासाय सद्यः स्वभवनगमनं विस्मिता विस्मरन्ति॥
विश्वीपक्षतिश्रीलेन तेन हमाद्रिश्रूरिणा।
क्रमेण देवतादानिमदानीमुपवर्ण्यते॥

#### तच वौद्यायनः।

सौवर्णं राजतं तास्यं कारयेत् कास्यतोपिवा।
यहार्कसृलकाष्ठेन विघ्नं विभवतोनरः॥
पुष्करं कल्पयेद्वेमं सौवर्णं लोचनहयं।
याखुञ्च कल्पयेत्तस्य यथा देवो विनिर्स्थितः॥
नागयत्ते।पवीतञ्च कल्पयेत्तस्य गुल्पवान्।
यनन्तरं तं वासोभियन्दनागुरूप्जितं॥
सहिर्ण्यं ब्राह्मणाय स्वयत्वा पृजिताय तु।
कतहीमाय प्रान्ताय सर्वयास्वार्थवेदिने॥

मन्त्रेणानेन विधिवह्त्तिणाभिमुखाय तु। विनायक गणेशान सर्व्वदेवनमस्कृत॥ पार्व्वतीनन्दन मम गुलामाश्च विनायय।

दानमन्तः। अध्याप्तिका क्षेप

क्तिनानेन दानेन निरोगी जायते नरः॥ विनायकदानिविधिः।

तथा।

विच्ये तस्य प्रतीकारन्दानहोमिक्तयादिभिः॥
पर्लैनवा तदर्जेन तदर्जार्जेन वा पुनः।
विनायकप्रतिक्षतिं कुर्यात् खर्णेन ग्रोभनां॥
राजतच्च तथा नागमुपनीतं प्रकल्पयेत्।
पुष्करं पद्मरागेण हस्तं रतः प्रकल्पयेत्॥
विनायकार्जमानेन चाखुन्देवस्य कल्पयेत्।
तस्याप्यक्षे प्रदेयानि रतानि विविधानि च॥
माणिक्येन प्रकुर्व्वीत चचुषौ तस्य ग्रोभने।
पूर्वेद्युक्त्रेण्डपङ्क्ष्याद्वस्तः षोड्ग्रभिर्द्धः॥
यदा दाद्यभिः कुर्याद्वर्षाभिर्व्वा प्रयततः।
मण्डपस्य चतुर्भागां विदिकामिष कल्पयेत्॥
राचौ विनायकस्यापि द्विधासनिम्थते।
चतुर्भिर्वाह्मणेः सार्डमाचार्थः सर्वेगास्तवित्॥
स्वयमेन हि श्राचार्थो धर्माजः सत्यवाक् ग्रुचिः।

93

कुलीनी नच वृहस सर्व्वप्राणिहित रतः॥
रात्री जागरणं कला मध्यरात्रे विलं हरेत्।
मत्यमांसेन सहितं तथा चीरीदनेन च ॥
श्राचार्थः प्रयतीभूला मन्त्रेणानेन संयतः।
पूर्वस्थान्दिश्च तं दखाहिलं वे सार्वकामिकं॥
श्रादित्या वसवीरुद्रा देवा भूतानि सर्व्वशः।
सर्पाः पिशाचा डाकिन्यः शाकिन्यः पात्यदेवताः॥
श्रपस्माराभिदैवच्च वेताला नैर्द्यतास्तथा।
विलदानेन दत्तेन शान्तिं कुर्वन्तु सर्व्वशः॥

#### बलिदानमन्तः।

ततः प्रभाते विमले स्नावा खहतवाससः ।
भूषिताः कटकेः सम्यक् उपवीताङ्गुलीयकैः ॥
कुण्डानि दिचु चलारि मेखलासंभ्रतानि तु ।
कुर्यात्ते षु प्रकुर्व्वन्ति होममन्तेः सकः सदा ॥
पूर्विस्मन्वहृचः कुर्यात्मिमदाच्यचकृत्कटं ।
विनायकं समुद्दिश्य गणानांत्विति मन्त्रतः ॥
तत् पुरुषाय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ती प्रचीदयात् ।
श्रव्यपुर्दे चिणे कुण्डे कुर्याद्योमं समाहितः ।
कृन्दोगः पश्चिमे वा पि तद्दैवत्येन होमयेत् ॥
श्रायर्व्वणयोत्तरे च कुण्डे होमं प्रकृत्ययेत् ।
विनायकाय देवाय सर्वभृतहिताय च ॥
गाणपत्ये नियुक्ताय इं फट् खस्ति स्वधा नमः ॥

समिदाज्यचर् इला पूर्णाइत्यन्तमेव हि। आचार्थः प्रतिमानां तु ब्राह्मणेः सह संयुतः॥ आसने वेदिकामध्ये वितानादिसुमोभिते। तिलानामुपरि खाप्य गन्धमालः प्रपूजयेत्॥ वस्त्रैनीनाविधै: ग्रुभ्यै: केयूरकटकादिभि:। उपचारै: षोड़श्मिनैविद्याय च मीद्काः। यथा देवे तथा चार्ये प्यलङ्कारादि कल्पयेत्॥ श्राचार्थः पर्या अक्ष्या गर्णेशाय प्रकल्पयेत्॥ अपूपादि तथान्यच कार्येत् भचकादिकं। निवेद्य पार्वती श्वापि देवदेवं महे खरं॥ पूजयेत् परया भत्त्या त्राचाय्ये खयमेव हि। तथेव रोगवान् भक्त्या संपूज्य गणनायकं। गणानान्वेति मन्त्रे ग तूष्णीं शूद्रस्तु पूजयेत्॥ ततो मध्यन्दिने प्राप्ते प्रतिमां दिच्णायुतां। मन्त्रे णानेन दयाच स रोगी प्राज्ञु खः स्वयं ॥ उद्झ्खीपविष्टाय बाह्मणायातिभक्तितः। विनायक प्रपन्नात्ति हर विन्नविनायक ॥ त्वं देवै: प्रिषत: पूर्वं विम्नविन्नपरायणै:। ब्राह्मण्यासरीधेन यज्जातं मम वैकतं ॥ पूर्वकर्माविपाकेन द्यपसारीनादादिकं। जाड्यं वाप्य थ वाधिर्यं नासिक्यं वाघ भाषिणं। त्वदर्ज्ञायाः प्रदानेन रोगमाश विनाशय॥ दानमन्तः।

चतुर्णां ब्राह्मणानाञ्च यथा शक्त्या च दक्तिणां। एवं कत्वा गणपतेर्दानं मर्त्यः सुखी भवेत्॥

इति विनायकदानविधि:।

सौवणं राजतं तास्रं कांस्यपित्तलतोषि वा। यद्वाक्षमूलकाष्ठेन विभ्रं विभवतोनरः॥ पुष्करं कल्पये हैमं सीवर्णं लीचनदयं। आखुञ्च कल्पयेत्तस्य पादेन च सुवर्णकां॥ नागाकारं चोपवीतं सुवर्णेन प्रकल्पयेत । तिलाढ़कदये वस्त्रयुग्मस्योपरि स्थापयेत्॥ भूमी ग्रुडप्रदेशे तु भक्त्या प्रयतमानसः। बस्त्रेणावेष्टेय मतिवान् पूजयेत्तं विनायकं॥ चन्दनागुरुधूपैय कुङ्गमेनोपलेपयेत्। प्जयेदा हनं वापि यथा देवं तथेव हि॥ याचार्यस्तु तिलैहीमं कुर्यादष्टीत्तरं यतं। गणानान्वितिमन्त्रेण तथैवाच्या हतीः क्रमात्॥ तसी होमं कतवते शान्ताय प्रयतात्मने। धर्मभास्त्रप्रवीणाय वेदवेदाङ्गवेदिने ॥ खाचारायातिशिष्टाय दक्तिणाभिसुखाय च। श्रुक्तपचे चतुर्थान्तु सर्वमितत् प्रकल्पयेत्॥ पूजयेत्तं तथाचार्थं वस्त्रेण प्रयतः श्रुचि:॥ पूर्व्वकारीविपाकेन इह कारीकितेन च॥ भी हगुल्मीद्राष्टीला उद्रव्याध्यस्त् ये।

तक्षवं नध्यते तूर्षं दाने दत्ते न संगयः॥ मन्तेणानेन विधिवद्गत्त्या परमया युतः। विनायक गणेशान सर्वदेवनमस्कृत॥ पार्वतीनन्दन मम शमय व्याधिमीदरं। गुला भी हानमहीलं व्याधिजातं यदीदरं॥ तव दानेन महता युक्तेनाखुरतेन हि। नाग्याशु महिगानपुत्र भत्तस्य च प्रभी॥

दानमन्तः।

एवं कुर्याहणपतिर्नानं व्याधिविमोचनं ।

द्रति विन्नेशदानविधिः।

अय सर्खतीदानम्।

वायु पुराणे।

वाग्विरोधं गुरोः कला भवेद्रद्वाक् नरः। तस्य वच्चे प्रतीकारन्दानेन ऋषिभाषितं॥ पलेनाथ तदर्डेन तदर्डार्डेन वा पुनः। सारस्त्रीच प्रतिमां कुर्याद्भुजचतुष्ट्यां। वरद्ञात्तम्त्रं च विश्वतीं द्ति के करे। पुस्तकञ्चाभयं वामे दधानां हंसवाहनां॥ ग्रतिश्वभेग रौप्येग क्रुटस्वर्णन वा भवेत्। त्रासनञ्च प्रकुर्व्वीत सीवर्णं पद्ममुत्तमम्॥ तस्योपरि च संविध्य देवीं वागी खरीं पराम्।

मुतादामभूषिताङ्गां शक्तवस्त्रेण संयुतां। वागी खरेण मन्त्रेण पूजयेत् सिततग्डुलैः॥ खेतपुषीः खेतगर्यः संस्कृत्य विधिपूर्व्य नं । ब्राह्मणः सर्व्वभास्त्रज्ञः कुयलः सर्व्वसन्मतः॥ मन्त्रवादप्रवीणय तेन होमञ्ज कारयेत्। पायसन्तु हुयादष्टयतं यालिमयं तथा ॥ जुडुयात् समिधयापि तथाच्यच तिलानपि। सरस्वतीप्रेट्सवद्तिवा सन्त्र द्रष्यते ॥ क्तते ब्रह्मीदासने तामाचार्य्याय निवेदयेत्॥ मन्त्रेणानेन विधिवत् प्राझुखाय ह्युदझ् खः। सम्पूच्य ब्राह्मणं सम्यक् वस्त्रालङ्कारपूर्वेकम्॥ या वक्ते ब्रह्मणी देवी या सा वागी खरी परा। ब्रह्मविषाुभिवेशान्येः पूजिता सर्ववन्दिता॥ तुष्टा भवतु दानेन दत्तेनानेन वाक्परा। वाग्विरोधं गुरीः कला यक्तेगद्वसाषणं। तत् सर्वे चपय चिप्रं ब्राह्मी लं लोकपावनी ॥

तथा दानमन्तः।

अनुज्ञाप्य ब्राह्मणं तं स्वयं भुज्जीत मानवः॥ इति स्वरस्वतीदानविधिः।

तथा।

खरीपघाती वाचाचा हर्ता मूनः प्रजायते। वच्चे तस्य प्रतीकारन्दानहीमेर्नरीत्तमः॥ पलार्डेन तद्देन तद्दे वा पुनः। रजतेन सुग्रहेन कुर्यात् प्रतिक्षतिं ग्रभां॥ खरखतीं चतुईस्तां पाणाङ्गकमण्डलम्। तथैवाभयहस्ताञ्च खेतवस्त्रेण संयुतां॥ खेतमाल्यैः खेतगन्वैमूलमन्त्रेण पूज्येत्। होमञ्च कारयेत् तत्र समिदाज्यचरूत्कटं॥ सर्खितप्रदेमव इति मन्त्रय चोदितः। याचार्यः सर्व्यमास्त्रज्ञः स्वाचारः संयतिन्द्रियः ॥ धर्माज्ञः सत्यवादी च मेधावी सुपद्स्तथा। एवं लचणसंयुक्तः सब्वेचाचार्थः इष्यते। प्रणम्य ग्रहमानीय पूजयेइतिपूर्वकं। एवं होमञ्च कला तु पूजयेच सरस्ततीं। सरस्वत्ये नम इति यथा लिङ्गन्तु मन्ततः। तस्में हुतवते तान्तु देवीं द्यात् सदचिणाम्॥ मन्त्रेसानेन विधिवत् प्राझुखाय ह्युद्झुखः। सौम्ये देवि महाभागे सर्वदेवनमस्कृते॥ पद्मासनगते सर्वेजगतामार्त्तिहारिणि। खरीपघातानादीयन्तु प्रज्ञाजाङ्यमपानुद

#### दानमन्तः।

एवं दत्ता तु प्रकृतिं सर्खत्याः प्रयत्नतः । स्वरीपघातजनितात् प्रज्ञाजाड्याद्विमुच्यते ॥ स्थाकरमिदं दानं सर्वेषां च विशेषतः । विशेष या यस्दितो जपस्योपक्रमो भवेत् ॥
तदैतत् प्रथमं दानं क्षत्वा जपसुपक्रमेत् ।
नैवेद्यं पायसन्दद्यात् स्वयन्तदुपयो जयेत् ॥
पूर्वेद्यु रूपवासच्च क्षत्वेवोपक्रमो भवेत् ।
कायश्र दिय कर्त्तव्या यावता स्वर्णो भवेत् ॥

इत्यपरसरस्वतीदानविधिः। त्रय घण्टादानम्।

ब्रह्मवैवत्तपुरागि।

गुक्णाच्चननुद्वातो यो वेदाध्ययनं चरेत्।
स प्रज्ञया विहीनस्तु संसारे जायते नरः॥
वच्चामि तत्पतीकारं ग्रुडकांस्यमयीं दृद्रां।
ग्रोभनां घाटयेह्न एटां ग्रुभरेखाविभूषिताम्॥
पलैस्त् कुर्य्याहिंग्रह्मस्त्रिंग्रह्मित्तं तद्वेतः।
सस्वरान्तामितस्रच्णां एच्चग्र्येन धावयेत्॥
स्वेतवस्त्रेण सम्बीतान्तग्डुलोपरि विन्यसेत्॥
तग्डुलानां परीमाणन्द्रोणानान्त्रयमेव च।
तद्वमथवा याद्यां परीमाणं स्वर्गक्तितः॥
ग्राचार्यः सर्व्यगास्त्रज्ञो वेदवेदाङ्गपारगः।
धर्म्मगास्त्रे च कुग्रलः स्वाचारः सिद्धतेन्द्रियः॥।
ग्राह्य पर्या भन्न्या स्वयमेव ग्रहं गतः॥

<sup>#</sup> संयतिन्द्रय इति पुस्तकान्तरे ।

तेनैव कारयेत् पूजां घण्टायाः यास्त्रचीदितैः॥ उपचारैः षोङ्ग्राभिर्मन्ते गानेन भिततः। यावाहयेत्तु वागीयां घर्णायां परमेखरों॥ ए हो हि देवि सर्वेधि घण्टायां सविधि कुरु। सर्व्यसच्चोपकारी लं ज्ञानमुद्रेपरात्परे॥

#### त्रावाहन मन्तः।

एवमावाह्य तां घण्टां ब्राह्मण्डापि पूजयेत्। ब्रह्मयन्त्रानमन्त्रेण घण्टां पूज्य तथाम्वरं॥ मन्त्राध्यायोक्तमार्गेण प्रतिष्ठाप्याय भक्तितः। चोमं कुर्यात् प्रयत्नेन समिदाच्यतिलैर्पि॥ नैवैद्यं पायसन्द्यात् देवी च ब्रह्मणे तथा। सरस्रतिप्रेदमिति मन्तः सर्वत समातः॥ तस्मै इतवते द्यात्तां घण्टां प्जिताय तु। मन्त्रे णानेन विधिवद्रोगी पूर्वमुखः ग्रुचिः॥ उद्बु खोपविष्टाय सतीयाम्य भक्तितः। गुरीरवज्ञया यच खाध्यायाध्ययनं कृतं॥ सरस्वति जगन्मातर्जगज्जाड्यापहारिणी। साचादुद्धानलतं लं विणारुद्रादिभिस्तृता॥ तन्ममाध्ययनीत्पनं जाडां हर वरानने। घण्टादानेन तुष्टा लं ब्रह्माणी लोकपावनि ॥ एवं दानञ्च दत्त्वा च तमाचार्थं चमाप्य च। यन्येभ्यः प्रक्तितोद्याद्वाद्वाच्चाणेभ्यस भोजनम् ॥

ततः स्ववस्युभिः साद्यं स्वाला अस्तित मानवः॥
एवं यः कुरुते दानं प्रज्ञाहीनो जड़ो ।
प्रज्ञावानजड़ोजन्तु जीयते वाक्पतियया।
जायते वाक्पवाहयः, साचाहङ्गानवाहवत्॥

इति घण्टादानविधिः।

अय लच्मीदानं।

लिङ्गपुराणे।

लच्मीदानं प्रवच्मामि महदै खर्यवर्षनम् । लूतादिव्रणनामाय विभेषेण मिवोदितम् ॥ पूर्वीत्तमण्डपं कला वेदिकोपिरमण्डले । श्रीदेवीमत्नां कला हिर्ण्येन यथाविधि ॥ सहस्रेण तद्र्षेन तद्र्षांचेन वा पुनः । श्रष्टोत्तरमतेनापि सर्व्यलचणसंग्रतां ॥ मण्डले विन्यसेक्षच्मीं सर्व्यालङ्कारसंग्रतां । तस्यास्तु द्विणे भागे स्थण्डिले विष्णुमर्चयेत् ॥

षूर्वीक्तेति, कुण्डमण्डप-मण्डलवेदिका-वितानादि-लिङ्गपुरा-णोक्ततुलापुरुषविहितमिति वेदितव्यं,सहस्वादिसंख्याचान निष्कैः परिपूरणीया, लिङ्गपुराणोक्तदानेषु प्रायमस्तरेव व्यवहारदर्भे नात्।

> लच्मीलचणमुक्तं कल्पपादपप्रदाने। अर्चियता विधानेन श्रीमूक्तेन सुरेखरीं। अर्चेयेदिणागायन्या विणां विष्यगुरुं इतिं॥

याराध्य विधिना सिंदि पूर्वती हो समारभेत्। समिद्वा विधानेन आज्याइतिसुपाचरेत्॥ पृथगष्टीत्तर्मतं होमयेद्वाद्वाणीत्तमः॥

चीसूतां, हिरखवर्णं हिरिणोमिलादि, विश्वागायती तु लिङ्ग-पुराणएवोत्ता, नारायणाय विद्वाहे वासुदेवाय धोमहि तन्नी निष्णुः पचोद्यात् इति, पूर्वाक्तमण्डले लच्छीं विन्यस्य तस्या दचिणतः स्थि चिष्णु दैवला गायच्या विष्णु देवमाराध्य ततः पञ्चद्य-र्चेन जीस्क्रेन यथाक्रमं षोड्शीपचारै: जियं पूजरेत् जाराध्य सिडिंमिति, सिडिल च्मीः।

# कामिकेत्।

यीमन्त्रे ए यजिल्लामी यीम्रतेनाय वार्चयेत्। पूर्व्वविक्वपूजाच होमसैंव विशेषतः॥ एक हो मन्तु वा कुर्यात् प्रागुक्त विधिना गुरु:। सहस्रकलगादीय त्रियमचे त्रियन्दरेदिति॥ होमय त्रीसृतेनैव आइय यजमानं तु तस्याः पूर्व दिशि

#### खले।

त स्रोतां दर्भयेदेवीं दण्डवत् प्रण्मेत् चिती। प्रणम्य विषा तत्रस्थं श्रिवं पूर्व्ववदर्चयेत्॥ पूर्ववदिति लिङ्गपुराणोक्ततुलापुरुषवदित्यर्थः। तस्या विंगतिभागस्तु दिचणा वै प्रकीर्त्तता। तद्यां या तु दातव्या दतरेषां यथा हैतः। ततस्तान् भीजये दिपान् वेदवेदाङ्कपारगान्॥

तस्या लच्चीप्रतिमायाः विधायस्य समानती॥

श्रन्यद्वनं गुरवे दिचणां द्यांग्रमानं प्रत्येवस्यत्विग्थ्यः दत
रिभ्यो दारजापकिभ्योपि ऋत्विगर्दः।

तदुतां वातुले।

लक्की प्रणम्य विदद्धाः श्रोनियेभ्यः समपेयेत्। तस्मार्दिमतिभागस्तु दिचणा देशिकस्य हि॥ तद्द्यांमस्तु दातव्याजप्ता वेदविदाम्बरः। पुण्याह्वाचकानां तु पूर्वीकं दापयेत् तथा॥

इति लच्चीदानविधिः।

श्रय नारायणदानम्।

ब्रह्मप्रीतः ।

यज्ञविज्ञकरोमत्योजायते चान्तहिष्ठमान्। वच्छामि तत्प्रतीकारन्दानहोमादिकक्षणाः ॥ कुर्थ्यात् स्वर्णमयीं मूर्त्तिं ग्रभां नारायणस्य तु। व्यावहारिकनिष्काभ्यामेकेनाय तदर्वतः॥

नारायणसत्त्वणसुत्तं,

हेमहस्तिर्थदाने।

प्रचाला पञ्चगव्येन खापयेत् कुङ्गोपरि । खेतवस्त्रेण संवेष्टा गन्धमाल्यैः समर्चेयेत् ॥ उपचारैः षोड्मभिराचार्य्या वैष्णवः ग्राचिः । सर्वेगास्त्रार्थतत्वज्ञो ब्रह्मविद्यासुनिष्ठितः ॥

होमञ्च कारयेत्तत ह्याम्नेयां दिशि शास्ततः। समिदाज्यतिलैश्वेव मूलमन्त्रे च वै समित्॥ श्राज्यं नारायणायेति तिलान् व्याष्ट्रतिभिद्धंनेत्। रोगी तथाईयेदेवं नारायणमनामयं। मलमन्त्रे ण विधिवनैवेदां चर्तर्ष्यते। नमोन्तं नाम सीङ्गारं मूलमन्त्रः प्रकीर्त्तितः॥ ततस्तां प्रतिमान्दयात् पासुखाय हादसुखः। मन्ते णानेन विधिवद्गन्त्या परमया युतः॥ नारायण जगनाय ग्रहचन्नगदाधर। पूर्वजन्मनि यज्ञादेविष्नायदेखतं सम ॥ अन्तष्टिमहारोगं दानेनानेन तोषितः। चक्रहस्त गदापाणे ग्रमयाग्र जगत्पते।

#### हानमन्त्रः।

एवं दत्त्वा तु तं देवं चमाप्य बाह्मणं ततः। विप्राणां भोजनं दद्यात् स्नाला भुस्नीत वस्पुभिः ! एवं कला समाप्रीति नीरीगलं नरोभुवि। यारोग्ययुक्तीनित्यं स सुचिरं सुखमेधते॥ इति नारायणमूर्त्तिदानविधिः।

अय गोपालमूर्त्तिदानं।

नतास्यं जायते तस्य योगवां नयनहये।

करोति श्लप्रचेपं तस्य वस्त्रामि निष्कृतिं॥ विष्णोः स्रोगीपवेषस्य यया गत्त्या च भिततः। सुवर्णेन प्रतिक्ततिं वेखवादनतत्परां। वर्ह्मपौडकसंयुक्तां दिभुजामूर्डमंस्थितां॥ कारियला ग्रभाकारां प्रचाल्य ग्रभवारिणा। वस्त्रेण वेष्टयिलाय गन्धमाच्यै: समद्वेयेत्। तग्ड्लोपरि संख्याप्य यथा विभवतः स्वयं॥ पृजाच मूलमन्त्रेण कुर्यादेवस्य भिततः। त्राचार्यः सर्व्यास्त्रज्ञी वैदवेदाङ्गपारगः॥ एवंभूतं समानीय तेन पूजां प्रकल्पयेत्। होमं चैव प्रकुर्व्वीत समिदाज्यतिलैरिप ॥ द्दं विषा : प्रतिद्वशार्विषाोर्नुकमितिक्रमात्। मन्त्राध्यायोक्तमार्गेण चाग्ने: संस्थापनं भवेत्॥ प्रणीतामोचपर्यन्तं कला देवं प्रपूजयेत्। देवस्य दयाचेवेदां हिवः सर्वः समन्ततः॥ अष्टोत्तरप्रतेनापि मूलमन्त्रेण वे युतं। जुहुयादय रोगी तु प्राक्षुखः प्रयतः ग्रुचिः॥ ग्रुक्ताब्वरधरः ग्रुक्तगन्धमाल्यानुलेपनः। सदिचणां च तान्दयात् प्राझुखाय ह्युद्झुखः॥ मन्त्रे णानेन विधिवन्नमस्त्रत्यातिभक्तितः॥ गोविन्द गोपीजनवस्भेश

गोविन्द गोपोजनवस्रभेश कंसासुरंघ तिदशेन्द्रवन्छ। गोवर्डनाद्रिप्रवरेकहस्त संरचिता श्रेषगवामनीक ॥ गोचच्यां चातिनिरोधजेन पापेन से नाग्य श्रान्ध्सेतत्। बदीयदा**नेन सुहृष्टरूपं** नत्तास्यमेतत् समुपाकरोत्॥

दानमन्त्रः।

एवं काला प्रतीकारं गीपवेषधर स्रतु। तत् चणादेव हि सुखी जायते नात संगयः॥

इति गोपालमूर्त्तिदानविधिः।

अथ वराहदानं।

भविष्योत्तरात्।

त्रीकृषाउताच ।

दानमादिवराहस्य नथयामि युधिष्ठिर। धरखां यत् पुरा प्रीतं वराह्वपुषा मया। पुर्खं पवित्रमायुष्यं सर्वदानोत्तमोत्तमं। महापापादिदीषम्नं पूजितं सुनिसत्तमेः॥ देयं सङ्गमणे भानोर्यहणे हादशीतिथी। यज्ञीत्सवविवाहेषु दुःस्वप्नाह्नतदर्भने ॥ यदा वा जायते वित्तं चित्तं यदासमन्वितं। तदैव तस्य कालः स्पाद्धुवं जीवितं यतः॥ कुरुचितादितीर्थेषु गङ्गाद्यासु नदीष च।

गोष्ठे देवालये वापि रस्ये वाष ग्रहाङ्गणे॥ देयं पुराणविधिना ब्राह्मणाय कुटुब्बिने। श्रव्यङ्गाय श्रशीलाय वेदवेदाङ्गवादिने॥ देशं कालच पातच यथावत्ते मयोदितं। मृण दानविधिं पुण्यं सर्व्वपापहरं परं॥ पूर्वीत्तरप्रवां भूमिं गोमयेनोपलेपयेत्। कुग्रैरास्तीय तां पार्खे प्रणवाचरमन्त्रितै:॥ उपरिष्टात्तिलैस्तेषां वाराइं परिकल्पयेत्। द्रोणेसतुर्भिः सम्पूर्णन्तदर्देनाय वा पुनः॥ आड़केनापि कुर्वीत वित्तशाठंग न कारग्रेत्। सुवर्णेन खुरी कार्या अजी चक्रगदान्विती॥ राजतीङ्कारये इंष्ट्रां पद्मरागविभूषितां। ग्रङ्ख स्थापयेत् पार्षे वनमालां हिर्गमयीं॥ पुष्पैर्वा कारयेदिदान् पादौ रीष्यमयो तथा। दंष्ट्रायलग्नवसुधां सीवणीं कारयेच्छ्भां। सर्विधान्यरसोपेतां वस्त्रालङ्गतविग्रहां॥ द्रोणादिलचण मुत्तं, परिभाषायां।

पृथ्वीलचणच धरादाने द्रष्ट्यं।

प्रच्छा व स्तै दें वेग्रं वराहं सर्व्यकामदम्। रोमराजिङ्ग्भैः कत्वा गन्धपुष्पे रथार्चयेत्॥ नवयहमखः कार्यो होमयात्र तिलैः स्नृतः। एवं संस्थाप्य विधिवत्ततः स्तोत्रमुदीरयेत्॥

बराहा शेषदुष्टानि सर्व्वपापफलानि च॥ सद<sup>े</sup> सद<sup>े</sup> सहादंष्ट<mark>्र भाखत्कनककुण्डल।</mark> यङ्गचक्रासिहस्ताय हिर्ण्याचान्तकाय च ॥ दंष्ट्रोड्मिचितिपते वयीमूर्त्तिमते नमः। इत्युचार्य नमस्कृत्य निःकला तु प्रदिच्णं ॥ ततस्तं ब्राह्मणे द्यायथालङ्कारवियहम्। प्रतियत्त्य तस्वीतः पाद्योः परमर्षिभः॥ खनेन विधिना दत्ता वराहं दक्तिणान्वितम्। ञाचार्थमय संपूच्य प्रणिपत्य चमापयेत्॥ एवं दत्ता महीनाय वराहं सर्वकामदं। यत्फलं समवाप्रोति पार्यं तत् केन वर्ष्यते॥ सव्वदानेषु यत् पुर्खं सर्वक्रतुषु यत् फलं। तत् फलं समवाप्नोति दत्त्वा देवं जनाईनं॥ यथा समुद्रुता देवी वराईण वसुन्धरा। तया कुलं समुद्रत्य विष्णुलोके महीयते॥ ब्राह्मण्चित्रयविशां स्त्रीणां गूट्रजनस्य च। एतत्साधारणं दानं भैववैणावयोगिनाम्॥

> विप्राय वेदविद्षे तृवराहरूपं दत्त्वा तिलानिष सुवर्णमयं सुवस्तं। उड्गृत्य पूर्व्वपुरुषान् सक्तलतिमनः प्राप्नोति विष्णुभवनं सुरसिद्वजुष्टं॥ द्रित वराहदानिषिः।

( ٤३ )

#### ग्रय नरसिंहदानम्।

#### कालिकापुराणे।

नृसिंहं चाय रोकान्तु काला चतुर्भुजं विभुं। ताम्त्रपाते प्रतिष्ठाप्य रौप्ये दंष्ट्रे प्रकल्पयेत्॥ चचुषी पद्मरागेण नखानां विद्रुमास्तथा। पुष्परागं अवीर्देश कर्णयोहीरकावुभी ॥ नृसिंहरूपन्तु विष्णुधक्यीत्तरात्। कार्य्यस्तु भगवान् विष्णुर्नरसिंहवपुर्दरः। पीनस्कन्ध-कटि-यीवः क्षश्रमध्यः क्षश्रीदरः॥ सिंहासनी नरेह्य नीलवासाः प्रभान्वितः। यालीट्खानसंखानः सर्वाभरणभूषणः॥ ज्वालमालाकुलमुखीज्वलत्केसरमण्डल:। हिरस्यकशिपोर्वेचःपाटयवखरैः खरैः॥ देवजानुगतः कार्यो हिरक्यक्रिपुस्तया। देवय गङ्खचकाभ्यां भूषितोर्डकरहयद्गति॥ गन्धपुष्पैस्तथा धूपैर्जागरन्तत्र कारयेत्। राजवल च वैदूर्य इन्द्रनीलं समस्तके॥ कला रूपमिदं रस्यं तत्पानं मधुना व्धः। पूरयेत् खण्डमिश्रेण तत्र देवं पुनर्चिसेत्॥ वस्त्रयुग्नेन संच्छतं चासने विनिवेशयेत्। नैवेदां कल्पयेदगां भच्चैर्नानाविधेर्व्धः॥ वितानीपरि संयुक्तां पुष्पदामभिरचेयेत्।

गत्धपुष्ये स्तथाधूपैर्जागरं चार्चा कारयेत्॥ कला समस्तमितन्तु हरये पूर्ववहदेत्। यत्किञ्चित् प्राग्विनिर्दृष्टं कुर्यात् सर्विमहापि तत्॥ प्राग्विनिर्द्दिष्टमिति वैणावमन्त्रेण पूजनं, मूलमन्त्रेण अष्टी-त्तरमतं तिलाज्यहोमः द्वादमिश्यो ब्राह्मणस्यः सद्चिणमनदान-मिति।

> कार्त्तिक्यां वाथ वैशाख्यामाश्रित्य दादशीमथ। काला विधिमिमं सम्यक् नूनं तत्पदममुते॥ अरखी वाय संग्रामे तस्तर दें प्रिमित ते। न भयं जायते तस्य सक्तयस्वे तदाचरेत्॥ विदार्थ चापदो घोरान् धनमायुः प्रयक्कति। सन्ततिं चैव रूपच सीभाग्यच मनोर्घान्॥ एवं भवति यत् पुण्यं नृसिंहाक्षतिदानतः। तिन विष्णोः पदं प्राप्य तत्र क्रीड्नि देहिनः॥ एतत् युवा महत् पुर्खं सर्वपापः प्रमुचते । धनमायुर्विवर्देत याबकस्य विशेषतः। यावके दिचणान्दयाकृतवा चाक्वविभूतवे॥

> > इति नृसिंहदानविधिः।

अथ लक्सीनारायणदानम्।

तत्र बीद्यायनः।

लच्जीनारायणं रूपं सुवर्णेन प्रकल्पयेत्।

लक्सीनारायणरूपमुत्तं वामिके। पलेन वा तदर्जेन तदर्जेनाथ वा पुनः। पद्मासनगतं क्रिया है वदेवं चतुर्भुजं ॥ दिचिणाधः करे पद्मं ग्रङ्गमूर्डकरे न्यसेत्। वामोर्डे च भवेचकं लच्मीपृष्ठे करोऽपरः॥ वामीलाङ्गगता लच्छीरत्नपाचकरा भवेत्। द्रिचण्य भुजोदेयाः पृष्ठे देवस्य चिक्रण इति । गरुड़ं राजतं कुर्यादेवदेवस्य वाहनम्। पची च तस्य सोवर्णी सोवर्णीचैव नासिका। वस्त्रै रत्यन्तरुचिरै: परिधाप्यातिकौतुकम्। मुक्तादामपरिचित्रं चन्दनागुरुलेपितम्॥ अईयेत् कुसुमैर्युग्मं लक्कीनारायणालाकं। प्रसर्व रमणीयञ्च गरुडोपरिसंस्थितं ॥ ततो विप्रं समाइय सुगीलं लचणान्वितम्। याचारवन्तं-धर्मां वेदवेदाङ्गपारगम्॥ प्रतिग्रहनिवृत्तच युतिसृतिपंथे स्थितं। खयं अत्या समानीय पूजयेदस्त्रजुग्डलैः॥ कुङ्गमागुरुकपूरिरपनीताङ्गुलीयकैः। पूर्वीक्तेन विधानन होमं तत्र तु कारयेत्॥ मन्त्रे गानिन तन्दद्यात् सर्व्वजोक नमस्कृतम्। लच्चीपते देविकनन्दनेग चोराध्य गायिन् वत्तसामगम्य ।

<sup>🕸</sup> गरुड्सोपरिस्थिनमिति कचित्पाठः।

गोविन्दरामीदर वातरक्तं। विनागयाग्र चिपतारिवर्ग ॥

# दानमन्तः।

लक्सीनारायणस्थैवं मूर्त्तिं दत्तातिभक्तितः॥ आरोग्यवान् सुखी नित्यं जायते नाच संग्रयः।

इति लच्मीनारायणमूर्तिदानविधिः।

अय गरुड्दानं।

## व्रह्माण्डपुराणे।

सीवणें राजतं वापि गरुड़ं कारयेत् सुधीः। ताम्बेण वा य पलतः खगत्या वापि नारदः॥ नासिकां खर्णमयीं कुर्यात् कुर्याने नहयं तथा। गरुड़मूर्त्तिलच्च गुन्तु, तिथिदानप्रकरणस्थितैकादशीविहित्त गार्डदाने विलोकनीयम्।

> खेतवस्त्रेण सम्बेद्य ताम्त्रपानीपरि स्थितम्। चन्दनागुक्कपूरैः खेतमात्वैव्वि शेषत:॥ पूजयेत्परया भक्त्या गायच्या गरुड़ाह्वयम्। होमं कुर्याच तत्रैव समिदाज्यतिलेस्त्या॥ ब्राह्मणः सर्वेपास्तार्थकु<mark>प्रलोनिर्भलात्नवान्।</mark> वैणावीधार्मिकः ग्रान्तःस्वाचारः सिन्नितेन्द्रियः 🐅 ॥

तत् पुरुषाय विद्वाहे पचिराजाय धीमहि तनः सुपर्णः प्रचोद्यात्।

<sup>\*</sup> संयतिन्द्रय इति कचित्पाठः।

तत् पुरुषाय विद्यहे वायुवेगाय धीमहि तबीसतमयनः प्रची-दयात्।

तत् पुरुषाय विद्यहे वैनतेयाय धीमहि तन्नस्ताच्येः प्रची-दयात्।

सिदाच्य तिलानान्तु मन्ता एते यथा क्रमम्।
ततः श्रक्ताम्बर्धरः श्रक्तगन्धानुलेपनः ॥
यजमानः स्वयं भक्त्या श्रचिः प्रयतमानसः ।
ब्राह्मणाय प्रद्यात्तं हृदि नारायणं स्मरन् ॥
मन्त्री णानेन सम्पूच्य वस्ताद्येष स्वर्थाक्ततः ।
विहङ्गराज पचीश्र सुपर्णीतनय प्रभो ॥
सर्पाश्रन वियद्र पूर्वजन्मनि यत् स्ततं ।
देवद्रव्यापहरणं तेन यद्देस्तं मम ॥
विनाश्याश्र मे सर्वं श्रीनारायणवाहन ।
ततो निष्कत्मका भूत्वा नीरुजीजायते नरः ॥
सप्तजन्मकतात्पापात् यस्माज्ञातं हि वैस्ततं ।
ब्राह्मणान् भोजयेद्वक्त्या स्वश्रक्त्या तु विश्रिषतः ॥

इति गर्ड्रानविधिः।

अधाह वृद्धगीतमः।

कामली भक्तचौरः स्थात्तस्य वच्चामि निष्कृति । कुर्याच प्रतमानाभ्यां विष्णीर्व्वाहनमुत्तमं॥ सुवर्णेनातिष्रदेन पचयोमीं क्रिकहयम्।

<sup>#</sup> ग्रालमाखाम्बरधर इति कचित्पाटः।

नाधिकायां तथा वज्रमुत्तरीयञ्च राजतम्॥ एवं कला गरुक्षन्तं प्रतद्रीणीपिर न्यसेत्। खितवस्रेण संविष्य खेतमाच्यैः समर्चेयेत्॥ सर्व्यास्तार्थतत्त्वज्ञो वैष्णवीधर्भपाठकः। ब्राह्मण्रुवर्चितीभत्त्या यजमानेन मिततः॥ उपचारै: षोड्गभिर्द्विजमभ्यच येत्तवा। याग्नेयां दिघि होमय कर्त्तवः खिल्हिले श्रमे॥ समिदाज्यन्तिलैस्तव पलाग्रसमिधीपि च। मन्त्रीगरुड्गायची समिलाच्यच नीर्त्तिता। तिलहोमीव्याहृतिभिः कार्थः खिष्टकतं यजेत्॥

#### गर्डगायनी प्रागभिहिता।

स्थापयेदबणं कुर्भं सितवस्तेण विष्टितम्। निचिपेनवर्तानि सत्तिकां रोचनां तथा॥ अष्यागातजस्थानादस्मीकासङ्गात् इदात्। पञ्चलक्पस्तानि खुः पूरयेत्तीर्धवारिणा॥ तेनाभिषेवं कुर्वीत ग्रापोहिष्टादिभिः क्रमात्॥ हिर ख्यव भेति ऋचा पवमानेन देव हि। ततः स्नाला गुची रोगी विश्वोर्ज्ञाहनमुत्तमम्। सदचिणं सुदा युक्तः प्राष्तु खाय निवेदयेत्। मन्त्रेणानेन विधिवदाचार्याय ह्यद्क्ष् खः॥ श्रीकषा परमानन्द जगतः परिपालक। पूर्वजनानि यत्पापं भक्तचीर्यं मया कतं॥

तेनावाप्तन्तु वे रूप्यं तन्त्रयं हातिदुःसहं।
कामलीयिममं देव तव वाहनदानतः॥
विनाययाश्च मे क्षणा जगतां पालको हासि।

#### दानमन्तः।

एवं गरुड़्दानन्तु कला मर्च्यः सुखी भवेत्। त्राचार्य्यः भोजयिला च प्रणिपत्य विसर्ज्जयेत्॥

इत्यपरगर्डहानविधि:।

#### श्रथ पद्मपुराणे।

जमान्तराचिरोधेन जायते हाचिवेदना ।
वच्चामि तत्प्रतीकारं ब्रह्मणा भाषितं पुरा ॥
पलेन कारयेदेका गरुष्टं विष्णुवाहनम् ।
राजती च तथा पची रत्नेनंदी सुविस्तृती ॥
कत्तं यचाचियुगलं माणिक्याभ्यां प्रकल्पयेत् ।
पादयोः स्वर्णकटकं रत्नाभ्यां परिकल्पयेत् ॥
यैवेयकं स्वर्णमयं योवायामपि विन्यसेत् ॥
नासिकां वच्चवेद्र्यं मौक्तिकोपि कल्पयेत् ॥
वस्त्रेनीनाविधेनेद्रमलङ्गृत्य ग्रुभाक्ततिं ।
स्थापयेत्प्रतोविष्णोः प्रीत्यर्थच नगाधिपम् ॥
गम्पप्रधाचतेर्व्वस्त्रः पूजयेद्वाह्मणोत्तमः ।
वेदवेदाङ्गकुमलो ब्रह्मविद्यासुनिष्ठितः ॥
होमय तत्र कत्त्रेयो मन्त्रेस्तदाचकः ग्रुभैः ।

यद्वा गरुड्गायच्या समिदाञ्चतिलादिभिः। अग्ने: प्रतिष्ठा कार्या तु खण्डह्याक्तविधानत: ॥ गरुड्गायत्री प्रथम गरुड्दाने दर्भिता। पुर्णाहवाचनं कार्थं ब्राह्मणैबे द्पारगै:॥ तस्मै इतवते द्याच्हीरिपीत्यर्थमाहतः। भ त्र्या संपूज्य विधिवत् केयूरकटकादिभिः। मन्त्रेणानेन विधिवत् प्राष्ट्र खायाचिरीगवान् ॥ देवदेव जगनाथ लच्चीप्रिय परात्पर। वाइनस्य प्रदानेन तुष्टः कसीविपाकजं॥ अचिरोगं जगनाय नारायण जगनाय! पुष्पं वा पटलं वापि वातरक्तमथापि वा। रतं वाष्यथ नतास्यं तथान्यदुषुदादिकम्॥

दानमन्तः।

ततो विस्च विप्रेन्ट्र शिष्टैरिष्टै य बस्भिः। स्नाला विप्रान् भोजयिला सुखी भवति मानवः॥

इति गरुड्मूर्तिदानविधिः।

त्रथोमामहे गदानं।

श्राह बीधायनः।

बाह्मणाङ्गानि योहिस्याइद्वरोगी भवेत् सः। तस्योपशमनं वच्चे सुवर्णेन तु कारयेत्॥ तर्देन तर्देन तर्द्दांदेन वा पुनः। उमामहेकारं रूपं व्रवभेण त्विधिष्ठतं।
चतुर्मुजन्तु हिभुजासुमां कुर्याहिचचणः॥
एकवक्को भवेत् प्रभुक्तिनेचय महाभुजः।
अचमालां तिश्रूलच्च तस्य दिचणहस्त्रयोः॥
देवीपृष्ठगतयेको वरद्यापरः करः।
वामोत्सङ्गता देवी श्रिवपृष्ठेकपाणिका॥
वषभोराजतयाच कार्योघण्टादिसंयुतः।
स्वश्रक्त्या वित्तशाठान्तु कुर्व्वतोनिष्मलं भवेत्॥
तचाष्यारोष्य देवेगं उमया सहितं प्रभुं।
वस्त्री भीत्वौ स्तथागन्धैर्मूलमन्त्रो ण पूजयेत्॥
ततो ब्राह्मणमाह्मय दरिद्रं धर्माकोविदं।
अतवत्तोपसम्पनं श्रान्तचैवात्मवेदिनम्।
वस्त्राङ्गलीयकेस्तस्य पूजां भक्त्या प्रकल्पयेत्॥
होमच्च कारयेत्तेन समिदाज्यतिलैरिप।
मन्तयः क्द्रगायची सर्व्वति विनिध्यःः।

### रुट्रगायत्री तु लिङ्गपुरासे।

सर्वेष्वराय विद्याहे ग्र्लहस्ताय धीमहि तन्नीरुट्रः प्रचीद्यात् । यदा त्राम्बक्तेनैव समिधीजुद्यात् सुधीः । कदुद्रायेतिमन्त्रे ण जुद्यादाज्यमादृतः ॥ तिलां मूलमन्त्रे ण सन्त्रे ने क्रमीभवेत् । तथा ब्रह्मोद्दासनान्ते मिथुनं ब्राह्मणाय तु ॥ वषभीपरि तिष्ठन्तं भक्त्या तु विनिवेदयेत् । मन्त्रे णानेन विधिवहद्ग्रोगी जितासवान्॥ कैलाशवासी भगवान् उमया सहितः परः। भगने वहरोददुरोगमाश्च व्यपोहतु॥

दानमन्तः।

तत्र ब्राह्मणं सम्यक् प्रिण्यत्य चमापयेत्।

ब्राह्मणान् भोजयेचापि स्वयं भुष्ज्ञोत वाग्यतः ॥

एवं दत्त्वा महादानन्ददुरीगाहिमुचते।

इति उमामहेष्वरदानविधिः।

अय बद्रमूर्त्तिदानम्।

यत्रचौरो भवेद्यस्तु सोऽकसाज्ञायते कणः।
वच्चे तस्य प्रतोकारं दानहोमाभिषेचनैः॥
पलेनवा तदर्षेन तद्द्वनायवा पुनः।
सवर्णेन प्रतिकृतिं कुर्य्यात् कृदस्य भित्ततः॥
यद्दा विभवसारेण विनेचं चतुराननं।
चतुर्व्वाहुस्यानपरं उपविष्टं सुखासने॥
व्याप्रचम्परोधानं नागयन्नोपवीतिनम्।
श्वेतवस्त्रेण संविष्य तण्डुलोपरि विन्यसेत्॥
तण्डुलानां परीमाणं द्राणानान्तु चतुष्ट्यं।
यद्दा स्वविभवेनैव तत्र पूजां प्रकल्पयेत्॥
गन्धमाल्ये सुर्भिभिः श्वेतैनीनाविधेरिषः।

उपचारै: षोड़ग्रभिराचार्थः सर्वेगास्त्रवित्॥ म्लमन्त्रेण सर्वञ्च कार्यं पूजादिकञ्चरेत्। होमस तत्र कर्त्तव्यः खण्डिले सुपरिष्कृते॥ मन्त्राध्यायीक्तमार्गेण चामनेः संस्थापनं भवेत्। समिदाच्यतिलैकीन्त्रानिमांस्तत्र प्रकल्पयेत्॥ चाम्बनं कद्दृराय वामदेवइति क्रमात्। संख्याचाष्टीत्तर्गतं प्रत्येकिम ग्रह्मते॥ हुला हुला च सम्पातान् पाचे कला विधानतः। अमें पूर्वीत्तरे देशे स्थापयेत् सकलं इदं॥ वाससा वेष्टियित्वा च पञ्चपन्नवसंयतं। अखस्थानात् गजस्थानादस्मीकात् सङ्गाडुदात्। प्रचिप्तव्या स्तिकाच रोचनां गुग्ग्लुं तथा॥ तिनाभिषेकं कुर्वीत होमान्तेच गुरु: स्वयं। आपोहिष्टादिभिस्त दिविरस्यादिभिरेव च ॥ पवमानानुवाकीन श्रवीवाकीन चैव हि। यरीराभ्यञ्चनं कार्यः सम्पातैक्येन सर्व्यशः॥ ततः ग्रुक्ताम्बर्धरः ग्रुक्तमाच्यानुनेपनः। यजमानः ग्राचिभूता देवेशं पूज्य भिततः॥ मूलमन्त्रे ग च पुनस्तस्में इतवतेऽचि ते। दयात्तां देवदेवस्य प्रतिमां गङ्गरस्य तु॥ मन्त्रे णानेन विधिवत् प्राझुखाय ह्युदझुखः। देवदेव महेगान व्षमध्वज गङ्कर॥ अन चौर्येण यत् पापं कतं जन्मान्तरे मया।

तेन यज्जनितं कार्थ्यमसन्नां मम देहजं। तव दानेन दत्तेन पौनी स्मि रच पापिनं।

दानमन्तः।

एवं यो विधिनानेन मङ्गरप्रतिमानरः। द्दाति विप्रवर्याय स कार्यादिप्रमुचते ॥ पुर्णाहवाचनं कला बाह्मणानपि भीजयेत्।

> इति कद्रमूर्त्तिदानविधिः। अय दिचणमूर्त्तिदानं। वायुपुराणे।

य्ययतां परमं गुच्चं दानं सर्वीत्तमीत्तमं। नमस्कृत्य प्रवच्चामि देवदेवस्य श्रुलिनः॥ सर्वेषामेव पापानां येन नामः प्रजायते। पापानां निष्कृतिः प्रोत्वा मुनिभिः ग्रास्तद्रिभः॥ तपी ही मजपप्राया सा हि कार्या प्रयत्ताः। एतत्त् सर्वपापानां प्रायिश्वतमनुत्तमं ॥ महापातकदोषेषु पातके चीपपातके। अन्यवामिप दोषाणां निष्कृतिः परिवर्त्तते ॥ पल चयेण देवेश सुवर्णस्य प्रमल्पयेत्। ईशानं दिच्णामूत्ति सर्वन्नं लोकसाचिणम् ॥ गोमयेनोपलिप्तायां भूमी विन्यस्य पङ्गजं। नानारजीभिस्तवाध्ये पुग्डरीकं न्यस्ततः॥

तत्कर्णिकायां देवेशमर्च येडेमरूपिणम्। सर्वे ज्ञं सर्वमं ग्रान्तं सर्वनारणकारणणम् ॥ सर्वदेवनमस्कृत्यं सर्ववेदान्तवेदिनम्। सर्ववदान्तवयञ्च भन्नवसन्मच्तम्॥ पापिन्धनमहाविद्धं संसाराणीवतारणम्। करुणीवमहासिन्धं चन्द्रमीलिं महेश्वरम्॥ वरदानाभयकरं सर्व्वाङ्गच महार्णवन्। एवं सिञ्चन्य देवेशमर्च येत् ब्रह्म पङ्गजैः॥ खेतेवि कसितै: पद्मैः सितजन्दनवारिणा। कर्पूरविडमगुरुन्यूपार्थेच निवेदयेत्॥ चौमे च वाससी दद्यात् पायसच निवेदयेत्। प्रदिच्णं ततः कला निवेद्य पर्माताने॥ त्रातानमच यिला तु ततोविपं समच येत्। वेदवेदाङ्गविदुषं शान्तं शिवपरायणं॥ ज्ञाननिर्धे भक्षाणं नित्यनैमित्तिके रतं। तमेव देवं सङ्गरुष्य पूजियता विधानतः। प्रिष्पत्य तु तं देवं ततीमन्त्रमुदीर्येत्॥ भगवन् सर्वभूतज्ञ सर्वज्ञास्तगङ्कर । वित्प्रसादेन मे शेषं पापं नम्यतु सर्वतः॥ यत्पापं वाज्यन:कायसकावं सम श्रङ्गर । तव रूपप्रदानानी विलयं यान्तु सर्वेत:॥ अज्ञे पापे निराचारे लमेव प्ररण्कृते। मयि सर्वोघनाशेन दयाङ्क महेखर ॥

इत्यामन्त्रा ततीद्याच्छिवः सम्प्रीयतामिति। क्रियाकलापमिखलमात्मानं मलसञ्चयम्॥ सव्दें निवेदयेत्तसी विखक्षाय शक्षेवे। अनेन विधिना यस्तु प्रद्यात् सर्वेनिष्कृतिं॥ तस्य सर्वाणि पापानि त्रिनश्यन्ति न संग्रयः। यथा नश्यन्ति सूर्यस्य सनिधी सकलन्तमः॥ तथा शिवप्रदानेन सर्वे पापं विनश्चतु । यथैधांसि समिद्दोग्निभेसासात् कुरुते चणात्॥ तथायं भगवान् शक्षुः शरणागतदुष्कृतं। सर्वधर्मविहीनस्य सर्वपापैः प्रमुचते॥ अपिचेत्यात् स सर्वेभ्यः पापेभ्यः कतमानसः। सर्वे शिवप्नवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति॥ तसादः सर्वमुक्षाच्य ग्ररणं याति ग्रङ्करम्। भ त्या परमया तस्य न भयं विद्यते क्वित्॥ जीवतो हि भवित्यापमवश्यं मानुषात्मनः। तस्य पापस्य वै नास्ति प्रायश्वित्तं विना चयः॥ तस्मात् कुर्य्यात् प्रयत्नेन निष्कृतिं प्रतिवत्सरं। श्रनित्यं जीवितं यस्मात् सम्पदारीग्यमेव चं। नरकोत्तारणं कार्यं तस्त्रादात्महितेच्छ्या॥

इति दिचणामूर्त्तिदानिविधः।

अय परशुदानम्। वायुपुराणात्।

# ऋषय जन्ः।

समीरण नमस्तुभ्यं यत्प्रीतः भवता वतात्। प्रायिषत्तमशिषेण तदसाभिद्व देशकतम्॥ वत्तुमहीस सूयोनः प्रसादसमुख प्रभी। यत्तुमानसिकम्पापं बुडिपूर्व स्रोत्तम॥ वत्तुमहीस दानेन तस्य पापचयोभवेत्।

#### वायुक्वाच।

मनसोदुर्विचारला बहुला च तपोधनाः।

ऋवध्यमेव भवति महतामिष निययः॥

विना दानेन भूयोऽपि नरकाय प्रवर्त्तते।

तस्मात्तस्य चयोपायं दानं वच्यामि साम्प्रतम्॥

उपपातकसंयुक्तं येन पापं विनध्यति।

ऋष्टस्यां कृष्णपचस्य पूर्व्वाह्ने भ्रालितग्डुलैंः॥

भारतयेण कुर्व्वोतक्षपं वस्त्रेण भूलिनः।

चतुर्व्वाहुन्विने चच्च सुखासीनं सरीक्हे॥

तस्य दचिण्हस्तेतु सुवर्णं पलनिर्मितम्।

परश्चं कृष्णियत्वा च ततः सम्प्रति पूज्यत्॥

सर्व्वं परश्चहस्ताय मन्त्रेणाराधनं भवेत्।

बिल्वपचैः कुश्चैयापि पूज्यत् परमेख्वरम्॥

परश्च प्रथक् पुष्पं रक्तेरस्यच्यं भ्रान्तधीः।

पृथक्तं भिवभक्तच ब्राह्मणं वेदपारगं। अर्च यिला यथा पूर्व ततो मन्तमुदीर्येत्॥ नीललोहित देवेश सर्वपापभयापह। परश्रव्ययहस्तस्वं तवाहं श्ररणं गतः॥ यन्यया मनसा पापं क्षतमाजन्यनः प्रभी। तलार्वे चपयाशिष विभीपरश्रदानतः॥ अनेन सर्व्य पापानि मानसानि विनाशय। मिय दीने द्यां देव दर्भयाचा प्रसादतः॥ इत्युक्ता तं दिजेन्द्राय परश्चन्तर्षु लादिकम्। तिवेदवेदकलयं भूमिदेवं दिजीत्तमं॥ इत्युत्तं परशीदीनं मानसाघविनाशनं। यदात्करोति मनसा पापमाजनानः पुरा॥ निष्कृतिस्तस्य पापस्य दानमितत् प्रयत्नतः। मासि मासि ततीदेयं दानमेतत्तपोधनाः। वसारे वसारे वापि सर्वदोषापनुत्तये॥

इति परग्रदानविधिः।

अथ भूलदानं वायुपुराणात्।

ऋषयजचुः।

समीरण जगत् प्राण पवमानिक्रयाविभी। वतुमहीस नीदानं येन पापं व्यपीहित ॥ कभीणा मनसा वाचा यद्बु डिकतं भवेत्। 24

पापं तस्य चयोपायं वकुमईसि नः प्रभी ॥
यसाद्रोगादृते नास्ति चयः पापस्य कक्षणः ।
करदण्डेन वाचाय प्रायिचित्तेन वा पुनः ॥
राजदण्डः प्रकायस्य पापस्य कियतः पुरा ।
अबुिष्पूर्वं यत्पायं अज्ञानाच महीपते ॥
निष्कृतिन कता यस्य तस्य वैवस्ततः प्रभुः ।
तस्मात्तस्य चयोपायो वक्तव्यस्रतास्वर ॥

#### वायुक्वाच।

यहं व: कथियथामि ऋण्धं मुनिसत्तमाः।
या निष्कृतिस्तु पापानां क्रतानां प्रज्ञया विना ॥
यत्पाग्रुपतमाख्यातमस्तं देवस्य शूलिनः।
तस्य प्रदानात्मकलं तत्पापं सम्प्रण्यति ॥
कृष्णपचे चतुर्दश्यामष्टभ्यां वा सितेतरे।
कुर्याद्वाद्यनिष्केण निश्चलं लचणान्वतं॥
युगान्तकरणं घोरमघविद्वं सनचमम्।
नानारजोविरचिते चक्रेषड़ारभूषिते॥
नाभौ निधाय सम्पूर्णं तिलानां तास्त्रनिर्मितं।
पात्मादकसंमानं तत्र शूलं न्यसेत्पुनः॥
कुर्यात्तेनेव मन्त्रेण तस्य पूजामनुक्रमात्।
विरूपाचच्च तत्पार्थं कमलोपरि पूज्येत्।
यघोरभ्योपि मन्त्रेण पूजान्ते प्रण्पित्य च॥
यघोरभन्त्रेण पूजान्ते प्रण्पित्य च॥

यां अघीरिभ्यो घीरेभ्यो घीरघीरतरेभ्यय सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रूट्ररूपेभ्य इति।

विप्रच ज्ञानिनन्तदसं पूज्य सुनिपुङ्गवा:। प्रदिचणं ततोगला इमं मन्त्रमुदीरयेत्॥ भगवन् भगनेत्र दचयत्त्रविमर्देन। तवायुधप्रदानाची पापं नम्यतु मङ्गर ॥ युगान्ते येन लोकानां त्वमन्तकविनामनं। विदग्धन्तमायाप्येतत्तेन पापं प्रणागय॥ येन दम्धं चणार्डेन तिपुरं सुरदुर्जयं। तिन पाश्रपतिनाश्र सम पापं प्रणाश्रय॥ यदब्डिकतं पापं मम चाज्ञस्य मानसं। तत्सव चयमभ्येतु तव श्लप्रदानतः॥ इत्यामन्ता ततोद्याकूलं तस्मे दिजातये। यदालानः क्ततं पापमज्ञानाचालुरा भवेत्॥ निष्कृतिस्तस्य सर्वस्य शूलदानमिदं मतं। श्रवश्यं कुरुते पापमज्ञानासानवीयतः। वर्षे वर्षे तती द्यात्तस्य तस्यापनुत्तये॥

द्रति श्र<mark>ुलदान</mark>विधिः। 🛚 🗷 💆 🤛

त्राह वीदायन:।

ज्रतः परं विपाकोत्यं सर्वं शूलविनाशनं। दानं यदुद्धाणा प्रीक्तन्तसम्यक् कथयास्यहं॥ सीवर्षं राजतं वापि यू लं कुर्यात् प्रयत्नतः।

यथावित्तानुसारेण पलार्षेनाथवा पुनः ॥ तास्त्रेणायायसा वापि खदिरेणायवा पुनः। महादेवप्रहरणं यथा तहत् प्रकल्पयेत्॥ रत्तवस्ते ण संवेद्या रत्तचन्दनचि तं। रक्तमाचीन संविद्य तिलानासुपरि न्यसेत्॥ तिलानान्तु परीमाणन्द्रीणं वाघ तद्रईकां। तदर्वे वा यथायत्वा प्जयेद्वाद्वाणः श्रचिः॥ अर्घादि मूलमन्त्रेण घोड़ भैवोपचारकान्। क्रियाविद्वास्त्रणं पूज्य कत्ती होमं प्रकल्पयेत्॥ मूलस्य दिचणे पार्खे दिचिणाग्नि: \* प्रणीयते । समिदाज्यतिलान् इला पुरुषस्यति व सिमत्॥ त्राब्बकेन च मन्त्रे ण ज्ञाज्यहोमं प्रकल्पयेत्। यतद्रन्द्रेण च तिलान् यनः यान्तिं प्रकल्पयेत्॥ तेनोदकेन वा सिच्चेच्छू लिनं रोगिणं नरं। तती इतवते श्र्लं संपूच्य च खशिताः॥ दयासदिचिणनान्तु प्राझ् वाय ह्युदझु खः। मन्त्रे णानेन परया भक्त्या सर्व्य परंस्मरन्॥ लं ग्रलं ब्रह्मणा स्टष्टं त्वं पुराणं विनामकम्। दैत्यानां दानवानाञ्च ग्रङ्करस्यायुधं सदा॥ कुचिखमय पार्षस्थमयवा पृष्ठसङ्गतं। म्लं विनामय लं में महादेवेन धारितं॥

स्थिष्डिलेऽग्रिरिति क्वचित्पाठः।

ततः स्नावा च अुन्नीत व्राह्मणैर्वन्युभिः सह । हर्ना **भूल** चिंसाससुत्पनां वेदनामाश्च नामयेत् ॥ अधिक एक

द्रत्यपर्यूलदानविधिः।

त्रय सूर्यमूर्तिदानम्।

त्राह वृद्धगीतमः।

बिश्वामयति योमूढानीषधाद्पियोगतः। भामणं जायते तस्य देहिनोतीव दुःसहम् ॥ वृच्यामि तत्प्रतीकारन्दानहोमादिककीणा। 📨 🏴 व्यावहारिकनिष्कैस्त् विभिद्यासयापि वा ॥ एकेन वा खगत्वा च सूर्थप्रतिक्षतिं शुमां। कुर्याहि हस्तामूर्डन्तु पद्मदयसुभूषितां ॥ नामहीपर्याप रथीपरि स्थितां रक्तवाससा समलङ्गतां। 💴 💆 कुङ्गमनाङ्कितां सम्यक् रत्नमास्यैरसङ्घतां॥ स्नापितां पञ्चगव्येन तास्त्रपातीपरि न्यसेत्। पाचस्य च परीमाणं तिलानामष्टकं विदुः॥ तद्दें वा तद्दें वा यथा विभवती भवेत्। पावन्तिलानामुपरि विन्यसेहर्भसंस्तृते ॥ 🥕 एवं भूतान्तु तां मूर्त्ति याचार्थः पूजयेत् सुधीः। गत्थमालीः सुर्भिभिईंसः ग्रुचिःषडिलृचा॥ उपचारैः षोड्गभिनैवियं पायसं चिपेत् । त्राग्नेय्यां दिशि होमय कर्त्त्रयः ग्रुभमी प्रिः॥

समिदाज्यतिलैश्वेव मन्त्रेरेभिर्ययात्रमं। चित्रंदेवानां तचचुरुदत्यञ्जातवेदसं॥ यदस्य नम्भण्येति स्वष्टनाडीमद्रस्ते। अमे रत्तरतीभागे खलगस्यापनं भवेत्॥ अभिषेकादिकं सर्वं शान्तिकस्पपुरःसरं। सखासनोपविष्टस्य कर्त्तव्यं ब्राह्मणै: ॥ प्रणीतामीचपर्यन्तं ब्रह्मोद्दासनमेव च। ततः स्नातः शुचिद्वेष्टः शुक्तगसानुलेपनः॥ श्रुक्तमाल्यैः श्रीभितस त्राचार्याय स्ट्रस्यः। प्राज्ञ खायोपविष्टाय दखात् प्रतिक्रतिं शुभां॥ सहस्रकिरणो देवः खगः पूषा गभस्तिमान्। सर्वदेवमयोब्रह्म जगचचुस्त्रयीतनः॥ चोषधाद्पियोगेण पुरा यद्ग्रामणं कर्तं। विप्राणां पादमभ्यच्या यद्भूतं भामणं मम॥ प्रतिमायाः प्रदानेन तुष्टो देवोहहस्प्रति:। भ्वमणं देइगं सर्वं वासुदेवोव्यपोहतु॥

#### दानमन्तः।

एवं दत्वा त तद्दानमाचार्यायातिभक्तितः।
श्वासीमान्तादनुब्रज्य प्रणिपत्य चमापयेत्॥
श्वन्धेभ्योपि ब्राह्मणेभ्यो दद्याकृत्या च द्विणां।
एवं दानं पुरा प्रोक्तं दत्वा मर्लोऽतिभक्तितः।
पूर्वेककीविपाकीत्यं भ्रमंत्यक्ता सुखी भवेत्॥

# इति सूर्य्यमूर्तिदानविधिः। तथा।

ब्राह्मणं घातयेयस्तु स कुष्ठी जायते नरः। वच्यामि तत् प्रतीकारं सूर्य्यदानं विधानतः॥ पलेन वा तर्द्धेन तर्द्धार्द्धेन वा पुनः। सूर्थप्रतिक्रतिं कुर्यात् कदलीचैव सनिधी ॥ कुष्ठीपहतदेहानां गान्यर्थं कारयेक्भां। सुवर्णेन पलार्डेन पत्रपुष्पे रलङ्गतां॥ स्यस्त हिभुजः कार्योराजते च रथे स्थित:। रत्तवस्त्रेण संविष्य कुङ्गमनानुनेपयेत्॥ रभान्तु खेतवस्त्रेण खेतपुष्पै स चन्दनैः। तग्ड्लोपरि संस्थाप्य नानाफलसमन्वितां॥ तण्डुलानाम्परीमाणन्द्रीणमातं प्रकीर्त्ततं । श्रुताध्ययनसम्पनं ब्राह्मणं शान्तमानसं॥ सर्विविद्यास कुणलं दिर्द्रं चाम्निहीतिणं। ग्टहमाइय भत्वा तं पूज्येदस्त्रमाखकैः॥ तती हीमं प्रकुर्वीत समिदाज्यतिलाचतैः। लाजास मधुना मित्राइला चाष्टोत्तरं गतं॥ मन्त्रे ण चैव गायचाा दुर्गायहाधिदेवताः। ज्हुयाच ततीभक्त्या समिदाज्य चरूनिप ॥ तथैव ह्याच्यसंपतेरचिता इत्यनेन तु । 📉 💴 💛 समज्जनं प्रकुर्वीत यथा लिङ्गं गरीरके॥ यत्नोदेव्यनुवाकेन यान्तिं कुर्यादियेषतः ॥
तस्मे हतवते रोगी द्यात् भक्ति पुरःसरम्।
मन्ते णानेन विधिवत् प्राद्यं खाय ह्युद्द्युखः ॥
त्रादित्य सूर्य युमणे सर्वरोगविनायकः।
सहस्रकिरणाऽस्रोजवन्यो तिमिरनायन ॥
द्वाद्याकं स्त्रयोदेह जगचचिर्ववाकर।
पूर्वकर्यविपाकोत्यं कुष्ठमाग्र विनायय॥

इति सूर्थेप्रतिस्तित दानमन्तः।

कदली सर्वदेवानां मातृणां सर्वधर्मादे। लच्मा यचा च पार्वित्या देवकन्याभिरेवच॥ सावित्या रभयाचैव कार्य्यार्थं पूजिता पुरा। अङ्गप्रत्यङ्गजं सर्व्यं कुष्ठजातमपानुद॥

वदलीदानमन्तः।

ततः स्नालाच भुन्नीत ब्राह्मणैर्व्यध्भः सह ॥

इत्यपर मूर्थमूर्तिदानविधिः।

अय विक्रमूर्तिदानं।

तच बीडायनः।

सुवर्णेनाथ ताम्नेण सुर्व्यात् प्रतिस्ति वुधः। वक्ने व्विभवसारेण पर्तनार्षेन वा पुनः॥ विक्तिचयन्त लोकपालप्रसङ्गन ब्रह्माण्डदाने दिश्वितम्।
तथा, ज्वालाकुलां रत्तचन्दनेन विलेपितां।
रत्तवस्त्रीय सम्बीतां मेषस्थीपरि संस्थितां।
रत्तवस्त्रीय सम्बीतां मेषस्थीपरि संस्थितां।
रत्तमाल्येस्तु सञ्चनां मुत्तादामपरिष्कृतां।
कानकाचलवर्णाभां दाद्यार्कानभां ग्रुभां।
ब्रह्मचर्य्यान्विते विषे कर्मानिष्ठे ऽग्निहोचिण।
प्राङ्गलीयकवस्ताद्यीर्भृषिते तां निवेदयेत्॥
मन्वेणानेन विधिवदग्निपीत्यर्थमादृतः।
चेताक्ष्पोऽग्निरीड्यस्वमन्तयर्स वै नृणां।
व्यं वेत्य प्रात्तनं पार्यमतीसारं विनायय।
एवं कावा नरः सम्यगतीसारं व्यपौहति।
नीक्जः सुस्खी नित्यं दीर्घमायुच विन्दति॥

इत्यग्निमूर्त्तिद्रानिधिः।

श्रय कालपुरुषदानं।

भविष्योत्तरे।

युधिष्टिर उवाच।

हानान्यन्यानि में लुण नययस्य यहुत्तमम्।
मङ्गल्यानि पविद्वाणि सर्व्वपापहराणि च ॥
संसारसागरीत्तारहेतुभृतानि माधव।
धर्मााधर्मा परिज्ञाने त्वदन्योनेह कथन ॥

## श्रीकृषा उवाच।

दानानि वहुक्पाणि कथितानि सया तव।
पुनरेव प्रवच्यासि यद्यस्ति तव कौतुकं॥
कथितानि सया तुभ्यं कथियथास्यहं तव।
सहतार्थेन सिद्यान्ति प्रयक्षन्ति सहत् फलं।
कास्योदानविधिः पार्थ कियमाणी यथातथं।
फलाय सुनिधिः प्रोक्तो विपरीतो भयाय च॥
च्रेयं निष्कयतं पार्थ दानेषु विधिक्त्तमः।
सध्यसस्तु तद्षेन तद्षेनाधमः स्नृतः॥
मिधाच कालपुक्षे तथान्येष् सहत्सु च।
पवं वचे रथेऽण्डेच धेनोः कष्णाजिनस्य च॥
स्रात्रस्यापि कष्णीयं पच्चसौवणिकोविधिः।
प्रतिग्रह्णाति वा तस्य दुःख्योकावहं भवेत्।
पुण्यन्दिनमथासाद्य सूमिभागे समे सुनः।
चतुर्दे स्थां चतुर्थास्या विष्यास्या पाण्डनन्दन॥
चतुर्दे स्थां चतुर्थास्या विष्यास्या पाण्डनन्दन॥

# विष्टि, भेद्राकरणं।

पुमान् क्षण्तिलैः कार्योरीप्यदन्तः सवर्षेटक् । सवर्षादिपरीमाणं, मच यथायित सम्पादनीयं ॥ खङ्गीयतकरीदीर्घीजवाकुसुमकुण्डलः ।

<sup>•</sup> तद्रें वावरः खादति पुखकानारे।

रताखरधरः स्वग्वी यङ्गमालाविभूषितः। तीच्णासिपुत्रीबस्थेन विसम्दारिकटौतटः॥\*

'असिपुत्री, च्छ्रविका।

उपानयुगयुजाङ्गिः क्षणाकम्वलपार्खगः। ग्रहीतमांसपिण्ड्य वामे करतले तथा॥ एवंविधं पुमान् कला गरहीतकुसुमाञ्जलिः। यजमानः प्रसन्नात्मा इमं मन्त्रसुदीरयेत्॥ सम्पूज्य गन्धकुसुमैनेविद्यं विनिवेद्यं च। सव्य नलयसे यसात् नालस्वन्तेन चीचसे॥ 🍑 💛 ब्रह्मविष्णु शिवां दीनां त्वमसाध्योसि सुवत । पूजितस्वं मया भन्न्या पार्थिवस तथासुखं॥ 🥌 🔛 💴 त बुध्यते तव विभी तत् कुरुष नमीनमः। एवं संपूजयिता तं ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥ 💆 🕬 🗥 बाह्मणं प्रथमं पूज्य वासी भिर्भूषण स्तथा 📭 🕩 🥦 दिचिणां प्रक्तितो द्यात् प्रण्पित्य विसर्ज्ञियत् ॥ दिचिणां पूर्वीतां निष्कादिकां 🖟 📨 अनेन विधिना यस्तु दानमेतत् प्रयक्षति। नच सत्यभयं तस्य नच व्याधिकृतं भवेत्॥ भवत्यव्याहतैष्वर्थः सर्ववाधाविवर्ज्जितः। देशन्ते स्थ्रभवनं भिला याति परं पदं॥ पुर्णाचयादिहागत्य राजा भवति धार्मिक:।

<sup>🐞</sup> विष्फृरितकटीसट इति पाठः पुस्तकान्तरे।

सतयाजी श्रिया युक्तः पुचपीतसमन्वितः ॥
संपूज्य कालपुरुषं विधिवहिजाय
दत्ता ग्रुभाग्रभफलोदयहेतुभूतं ।
रीगातुरे सकलदीषमयेऽत देहे
देही न मोहमुपगच्छति तत् प्रभावात्॥

इति कालपुरुषदानविधि:।

षय कालचक्रदानं।

सत्य ज्ञयात्।

चकां रोष्यमयं कला सुक्तारिक्षमयांक्षकं। कला मृद्धि गरंचन्द्रं रिक्षमध्यान्तरिक्षतं॥ लक्षांसानि तु रोष्याणि गान्नेषु च समन्ततः। एवं ध्यानवतस्तस्य सचन्द्रः क्षणातां न्नजेत्॥ ततोष्यनन्तरं पश्चात् क्षित्वा विप्रप्रदक्षिणं। तं गरहीत्वा न्नजेहूरं श्रदृष्टलमपि न्नजेत्॥ खयश्चामतसंघातपूर्णकायस्थितिस्थितः। कालचक्रमिदं नाका दानं मृद्धविनाश्यनं॥ दमन्ते राजतं चान्द्रं रिक्षमजालसमाक्नलं। श्रपमृत्युविनाशाय ददामीति ससुचरन्॥ स्वर्णं दिखणायुक्तं न्नाह्मणाय निवेदयेत्। एवं काते विनश्चेत श्रपमृत्युभयान्वितः। चत्रस्ताक्षदा देयमपमृत्युभयान्वितः। च्यरादिरीगयस्तिर्वा महापत्पतितेरिष ॥

ततो गरह्योत्तविधिना स्थापरेजातवेदसं। जुइयात् कालनाना तु यतसष्टोत्तर्गन्तनेः॥ ततस्तु भोजयेद्वत्त्या विप्रान् हाद्यसंख्यया। स्वयमचारसवणं भुच्चीत सक्तदेवहि। एवं क्षते नरीनूनं चिरंजीवेन संशयः॥

इति क्रालचक्रदानविधिः।

चय यंमदानं।

सत्यु ज्वयात्।

लो हपावस्थितं कांस्यं तव पद्मन्तु राजतं। तस्मिन् कालेखरः स्वर्षेः पुरुषाकारताङ्गतः॥

यमरूपमुत्तं।

ब्रह्माग्डहाने।

वस्तालङ्कारसंयुक्तो भवदास्ताणि सर्व्वतः। चिलोहाकारपुरुषेः कालदूते स पार्खतः। भयदास्त्राणि खड्जच्छ्रिकादीनि चिलोहं तास्त्र कांस्य-पित्त-लाखं कालदूताः, पुरुषाक्ततयो द्रण्डहस्तास्त्रयः। काला च महिषं पृष्ठे तन्द्यायममालपन्। अष्टस्याञ्च चतुर्देश्यां करोति विश्विना तु यः। स मुच्यते भ्वं नाशाह्ला ष्टतघटोत्तरं॥ यममालपनिति महिषपृष्ठस्थित लीहपात्री परिस्थित कांस्य

पानिनिविष्ट पद्मारूटं यमं ददामीत्य्चारयनित्यर्थः । इतघटस्य उत्तरे दिचणास्थाने यस्येति दानिनिनेननारः अपरेतु सुनर्षे-दिचणिति।

इति यमदानविधि:।

अघोदकुभदानं।

शौनकीयात्।

मार्केग्डिय जवाच।

भगवन् केन दानेन तपसा केन कर्माणा।

श्रप्राप्य नरकं घोरं स्वर्गं प्राप्नोति मानवः॥

नरकेषु विपचन्ते जन्तवः सततं मुने।

श्रास्यायासेन देवर्षे परिहारोस्ति चेषदः॥

#### सृतउवाच ।

एवसुक्तोऽष भगवान् मार्कण्डेयेन धीमता।
उवाच नारदोदानमत्यवित्तं महाफलं॥
मार्कण्डेय ऋणुष्वेदं ब्रह्मविष्ण्वोः पुरानघ।
तदाह भगवाक्रभुद्देयोः पृष्टस्तयोस्तथा॥
ऋयतामुद्कुश्वाख्यं दानं वच्चामि स्व्रती।
यत् क्रत्वा पुरुषः स्त्रीवा न याति नरकं क्वचित्॥
स्वर्षे यशस्य-मारोग्यं पापनाश्यनं।
मम प्रीतिकरं पुष्यं युवयोश्व प्रियं तथा॥

वैयाख्यां पीर्भमास्याच कार्त्तिक्यामय तहिने। खजनादिवसे कार्थं दुःखप्नाइ तद्रभने। भूमी गोमयलिप्तायां उद्कुश न्यसेहुध:॥ पुष्पैः फलैस संविष्य वस्त्रेण सित्रविष्णं। विधानेन तिलैमियं गुण्डं तत्रैव निचिपेत्॥ धर्माराजं न्यसे देवं सीवर्णं प्रतितः कतं। सुमुखं दिभुजं देवमासीनं दण्डहस्तकं॥ वरदं छपया युक्तं भक्तानां हितकारिणं। एवं सप्तघटान् कला गन्धादिभिरयाच येत्। विषेभ्यो दापयेत् जुन्धाने भिन्धन्ते र्यथाक्रमं॥ यमाय धर्माराजाय सत्यवे चान्तकायच। वैवस्त्रताय कालाय सर्वभूतच्याय च ॥ एवमाराध्य तान् कुमान् दद्यादुद्वपूर्व्वकं। प्रीयताश्वगवानेवमन्त्राते समुदाहरेत्॥ एवं कुकाप्रदानीन देव देवः स तुष्पति। कर्ता कार्यिता खर्गं प्राप्नोतीति न संघयः। न याति नरकं घीरं न प्राप्नीत्यश्चभं कचित्। यमखरूपी भगवान् प्रीती भवति तस्य वै। यः कुभादानं विष्रेभ्योददाति च यथाविधि।

> द्रस्युद्क्षभादानविधिः। ष्रय मकरदानं। तत्र बीदायनः।

900

कुर्यात्त् मकरं सम्ययाजतं तास्त्रमेव च।
पलचयेण द्वाभ्यां वा यद्वैकोन ग्रुभाक्षतिं॥
पुक्के रत्नानि देयानि किटं कृष्येण कारयेत्।
नेचे खर्णभये कार्यो जिल्ला कार्या प्रकल्पयेत्॥
पाद्योः प्रचिपेत्तत्र प्टतपाते पुरोद्वयोः।
कृष्णवस्त्रेण संवेष्य चन्द्रनागुक्चिचितं।
ताम्त्रेऽय जलपाते ऽय स्थापयेन्यकरं ग्रुभं।
वास्त्रेण वत्तसम्पत्रं द्वदं दान्तमलील्पं।
वस्त्रेः कटककेयूरैः पूज्येदङ्ग्लीयकैः।
होभीवाक्णदेवत्यर्भन्वाध्यायोक्तमार्गतः।
ततस्त्रोद्दिके विषे मक्करन्तं निवेदयेत्।
जलाधिदेव देविय पश्चिमाग्रापते विभी।
उद्द्व्याधिनाग्रं भे कुक् दानेन तोषितः।

इति मकरदानविधिः।
अथ धनदमूत्तिदानं।
वायुपुराखे।

दिरहो जायते मर्खी दानविष्ठं करोति यः। ऐखर्यं जायते येन कर्मणा तच्कृणुष्य मे। पलार्डेन तदर्डेन तदर्डेनाय वा पुनः। धनदस्य प्रतिक्षतिं कुर्योत् स्वर्णंमयीं ग्रुभां। हिभुनां वाहनीपेतां नयनानन्दकारिणीं।

धनदलचणं धान्य पर्वत दानेद्रष्टयं। ग्रङ्गपद्मनिधिस्याच युक्तान्तां पार्ष्वयोद्देयोः। खेतवस्त्रेण संविष्टा तण्डलीपरि विन्यसेत्॥ तग्ड्लानां परीमाणं भवेद्गोणचतुष्टयं। तद्र वा तद्र वा वित्तमाठा न कार्यत ॥ खेतमाल्येस्तथा गन्धेरनुलिप्य प्रपूजयेत्। याग्नेयां दिशि होमय समिदाज्यतिन भेनेत्॥ मन्त्रीराजाधिराजायेत्येष योज्यः सलिङ्गकै:। व्याद्वत्या तिलहोमय कर्त्तव्योधनकाङ्किभि:॥ त्राचार्थः सर्वेगास्त्रज्ञो विनीतः सर्वसमातः। महाकुलपस्तय धर्माज्ञ: सत्यवाक् ग्रुचिः ॥ 👚 🥌 कारयेदर्च नं तेन धनदस्यातिभक्तितः। तद्दैवत्येन मन्त्रेण सच कामीखरीभवेत्॥ तस्रौ होमं क्षतवते प्रद्यात् प्रतिमान्तु तां। मन्त्रेणानेन विधिवत् प्राझ्खाय ह्युरङ्गुखः॥ उत्तराग्रापते देव कुवेर नरवाहन। पद्मगङ्खनिधीनां त्वं पति: श्रीकग्छवन्नभः॥

पद्मश्रह्मनिधीनां त्वं पति: श्रीकार्ह्णवह्मभः ॥
दानाद्येन यथा प्राप्तं दारिद्रगं मम दुःखदं।
तत्सर्वमात्मदानेन पापमाश्र विनाभय॥

# दानमन्तः।

एवं कुवेरदानं य: करोति विधिपूर्व्वकं। धनदेन समोमर्त्यस्तत् चणादेव जायते ॥

( 63 )

इति धनदसूत्तिदानविधिः।

अय नागदानं।

तत्र वृद्धवीद्वायनः।

सपेंस्तु यः खादयति स विसपीं भवेन्नरः। दानेनीपग्रमः कार्योच्चीमेन च विश्वषतः॥ पलेन वा तद्धेन तद्धेनाथ वा पुनः। कुर्यादागं सुवर्षेन फणापञ्चकसंयुतं। माणिक्यानिच देयानि प्रत्येनं फणपञ्चने। रतं पुछे तथा देयं वजे लोचनयोस्तथा॥ एवं क्तवा ग्रभं नागं कुङ्गुमेन तु लेपयेत्। रक्तवस्त्रेण संविद्या ताम्त्रपाचीपरि न्यसेत्॥ पाचस्य च परीमाणं पलानामष्टकं विदुः। उपचारैः षोङ्ग्रभिरईयेनागसुत्तमं ॥ याचार्यः सर्व्यास्त्रज्ञी धर्मग्रास्त्रपरायणः। होमञ्चापि प्रकुर्वीत समिदाच्यतिलैंः ग्रुभै:॥ नमोस्त सर्पेभ्य इति चिभिक्सन्तै र्यथाक्रमं। अष्टोत्तरसहस्रन्तु अष्टोत्तरशतन्तु वा। अष्टाविंगतिरेवाय परिमाणं पृथासवित ॥ हुला चाहुतिसंपातैः पात्रेचैकीक्वते खयं। त्रावयोगानिचाभ्यच्य रोगिणन्तु विसपिंगं॥ ऋग्भिस्तु सर्पराज्ञीभि भूमिर्भूकादिभिः क्रमात्। खस्यी ययासी भवति गाताणामप्यरोगतः॥

गुग्गुलञ्च सुगन्धिञ्च पत्रिदारु च निचिपेत्। प्रकल्प्य कलमं कुर्याद्भिषेकं जले: मुभै:॥ श्रों नमः सर्पेभ्य इति चार्डेस्तिक्क्षकेरि। हिरण्यवर्षाः ग्रुचयः पवमानीनुवाकतः॥ आपोहिष्टामयद्ति शक्नोबात दतीर्येत्। उत्सादिताङ्गक्चिरं लिम्पेदगुक्चन्दने:॥ ततः श्रुकाम्बर्धरः श्रुक्तमात्यानुनेपनः। ततः समच येदाबाह्यपुष्पाचतादिभिः॥ सर्पदैवत्यमन्त्रे ण जाचार्योपि समर्चयेत्। अनन्तं सर्पराजन्तमाचार्याय निवेद्येत्॥ योधत्ते पृथिवीं क्षत्सां समैलवनकाननां ! चीराब्धी यस्य गया च वासुदेवस्य गाहिंगः॥ खीयदानेन नागीऽसी तुष्टीव्याधिमपीइतु। वैसिप कविकारं मे वाग्होषजनितं तथा॥ रत्तदोषोद्भवं वापि मात्तः पित्तोपि वा। अङ्गप्रत्यङ्गसम्भतं विकारं मे व्यपीदतु॥

## दानमन्तः।

एवं दत्ता तु तं नागमाचार्याय सदिचणं। भूमी प्रणम्य शिरसा शनैः शतपदं व्रजेत्॥ आचार्येण हानुजातः खग्टहं प्रविशेत् सुधीः। बाह्माणान् भीजयित्वा च स्वयभुज्जीत बन्धुभिः॥ इति नागदानविधि:।

अथालप्रतिक्ततिदानं।

भविष्योत्तरात्।

क्षणा उवाच।

त्रालप्रतिकतिनीम यत्रीतं नस्यचित्पुरा। तत्तेऽहं सम्प्रवच्यामि दानं मानविवर्द्धनं ॥ दानकालः सदा तस्य मुनिभिः परिकौत्तितः। पुर्ण्यः पुर्ण्यदिनं पार्घं प्राप्यते जीवितेचले ॥ है भी प्रतिकृति भव्यां कार्यिवा ततीनृप। त्रभौष्टवाहनगतामिष्टालङ्कारसंयुतां। त्रभीष्टलोकसहितां सर्व्वीपस्करसंयुतां॥ अभीष्टलोकसहितामिति, प्रियजनसहितामित्यर्थः। तच पद्टपटीवस्त्रेम्हादितां स्त्रग्विभूषितां। कुङ्गमेनानु लिप्ताङ्गीं कपूरिग्रागुरुवासितां॥ स्ती चेहदाति गयने ग्रियतां कारयेत् स्वयं। यद्यदिष्टतमं किञ्चित् तसर्व्वं पार्खतो न्यसेत्॥ उपकारकरं स्त्रीणां पुरुषाणाञ्च यद्भवेत्। तलार्वे स्थापयेत्पार्के स्वयं सिचन्य चेतसि॥ एतत् सव्वं मेलियिला स्वे स्व स्थाने नियोजयेत्। पूजियला लोकपालान् ग्रहान् देवीं विनायकं॥

देवी शब्देनात दुर्गोचते, विनायकसाहचर्यात् तत: गुक्तास्वर: स्नाला ग्टहीतकुसुमाञ्जलि:। इमसुचारयेनान्तं विष्रस्य पुरतः स्थितः॥ आत्मनः प्रतिमा चेयं सर्वीपनरणैर्धता। सर्वेरतसमायुक्ता तव विष्र निवेदिता॥ जाला यन्धः थिवः शौरिः यकः शिवगणैर्धृतः। तस्मादालपदानेन मम चाला प्रसीदतु॥ इत्यचार्थे ततीद्धाद्वाद्वाष्ट्रगण्य युधिष्ठिर। ब्राह्मण्याय ग्टह्नाति कोहादितिष कीर्रायन्॥ कोदादिति, वाजसनेयप्रसिष्ठमन्त्रयस्यं। ततः प्रदिचणीक्तत्य प्रणिपत्य विसर्ज्येत्॥ विधिनानेन राजेन्द्र दानमेतत् प्रयच्छति। यः पुमानयवा नारी ऋण् यत् फलमाप्र्यात्॥ सार्ड वर्षेयतं दिव्यं सर्वेलोकैः सुरैहितः। अभीष्टफलदानेन चाभीष्टफलभाग्भवेत्॥ यत वोत्पदाते जन्तुः प्राप्तकर्भाचयचणं। तत्रैव सर्वेकामानां <mark>फलभाक् स भवेतृप॥</mark> द्रष्टबन्ध्जनैः सार्षं न वियोगं कदाचन। प्राप्नीति पुरुषीराजन् सर्गचानन्तमञ्जूते ॥ यश्वात्मनः प्रतिक्रतिं वरवाहनस्थां हैमीं विधाय धनधान्यसमाकुलाञ्च। सोपस्तरां दिजवराय ददाति अत्वा चन्द्रार्क्षविद्वि विभाति स राजराज:॥

# इमाद्रिः।

## द्रव्यास्मप्रतिकतिदानविधि:।

श्रषाधिनोर्हानं।

ब्रह्मां ग्डपुराणे।

ज्ञयापृच्छनानयः सृतस्तुं तदारखी नैनिषे सितणःस्ते। उग्रयवः परिष्टकामहे लां क्यं विदान् शमयेद्रीगपीड़ां॥ एवं पृष्टीसुनिभिः स्तस्नु मुवाचेदं दानमाहात्मा मन। मृणुध्वं वः कययिष्यामि दानं यत् क्षवासी सुचते रीगप्गः॥ अभीष्टसिडिभेवती ह कर्तु-रायुष्यमारीग्य सुपैति चाग्रंग। उग्राणि सर्व्वाणि ग्रसं प्रयान्ति त्रियं तथा प्राप्त्याचीन दाता॥ खर्भातना ग्रसित चन्द्रसुर्थे राध्यन्तरे संक्रमे वाथ भानाः। यस्ते रोगेस्तिविधेचाइते वा मनोनित्यं रमते यत भूमी॥ तिसान् कुर्योदािखनं नाम दानं

<sup>🔅</sup> जायते इति कचित्पाटः।

शुची देशे गीमयेनोपलिप्ते। वेदी हये हस्तमाने समन्तात् क्तवा तिलैस्तण्डुलैराढकाख्यैः॥ तत देवावधिनी जातरूपी प्रत्यञ्च्या जातरूपौ । ......... जातरूपी सुवर्णमयी अधिनी तबचणमुत्रं,

# विषाुधसीत्तरे।

दिसुजी देविभवजी कत्त्वी चारुलोचनी। तयोरीषधयः कार्यादिव्या दिचण्हस्तयीः॥ वामयोः पुस्तको कार्ये। दर्भनीयौ तथा हिज। एकस्य दिचिणे पार्धे वामे चान्यस्य यादव ॥ नारीयुगं प्रकर्त्तव्यं सुरूपञ्चारुट्रर्पनं। तयोश्व नामनी प्रोक्ती रूपसम्पत्तयास्तिं॥ रत्नभाग्डं करे कार्ये चन्द्रश्वताम्बरे तथिति॥ गन्धवस्तैः पुष्पध्प प्रदीपैः प्रदिचणं देवमुख्यो च सला। पुष्पाञ्जलिती प्रदरे, प्रणस्य अभ्यचा विप्रदयमादरेण॥ प्रत्येकमेकन्तु हिरखरूपं दद्यान् तस्योदकपूर्वमन। समीरयेमान्त्रमय क्रमण

दाता समाधाय मनः प्रासनं॥ नासत्यदस्ती युवयोर्हिरच्य रूपप्रदानान्यमण्यान्तिरस्तु। यथायुवां देवभिषग्भवेतां तथाच में रोगणमाय देवी॥

इत्यिखदानविधि:।

यय चन्द्रसूर्यदानं।

विष्णुधमातिरात्।

भगवानुवाच ।

यतः परं प्रवच्चामि दानं राजवराधिप।
यहत्वा तु वली राजा यक्तराज्यमवाप ह॥
यक्तय बिलनीराज्यं दत्त्वा पुनरवाप ह।
चन्द्रस्र्योपरागेच विषुवे अयने यथा॥
हाद्य्यां चन्द्रचये च वैंयाख्यां पुत्रजन्मिन।
कात्तिक्याच्च महामाच्यां सप्तस्यां जयायान्तया॥
चन्द्रादित्यो च दातव्यो सूर्यः सौवर्णउच्यते।
यहस्य रजतस्यैव मण्डलं हिमरोचिषः॥
हाद्याङ्गुलहत्तन्तु उभयोरिष मण्डलं।
हत्तौ पद्मसमाकारौ मध्येचैव तु कण्विकां॥
भानन्तास्त्रमये पात्रे छत्पूर्णे तु निक्तिपत्।
सोमं यङ्गे चौरपूर्णे उपरि ख्यापयेहुधः॥

सूर्यन्तु रत्तनुसुमै: सीमं शुक्तैस्तथैव च। त्रादित्याय तु धूपं वै सुगन्धिचैव दापयेत्॥ सोमस्य गुग्गुलोदेयोगन्धः ग्रुलस्तथैव च। कुङ्गमं तु पतङ्गाय दीपच्चैव छतेन तु॥ एवं संपूज्य यहान चन्द्रादित्यी पृथक् सती। असतमूर्त्तये सोमं नमोन्तेनैव पूजयेत्॥ खखोल्कायेति वै सूर्यं नमोन्तेन पुनः पुन:। आह्नय ब्राह्मणं अत्या वेदवेदाङ्गपारगं॥ कुट् ब्बिनं दरिद्रञ्च आहिताम्नं तथैव च। रते। न वाससाच्छा ख कुङ्गुमे ना नु लिप्य च। संपूज्य पुष्पधूपेश्व दिजं सूर्ध्यमिवापरं॥ रविविम्वं चन्द्रविम्बं प्रतस्मन्तु निरीस्य वै समप्रीद्वाद्मणाय मन्त्रेणानेन भूमिप ॥ क्काञ्च पुरुषञ्चीव पर्सं पुष्करमेव च। नयो तु विद्या साङ्गा तु यस्याङ्गं विश्वकृपिणः॥ स वै चगडकरोदेवः प्रीयतां विष्र माचिरं। एवमुचार्थ भानुन्तु बाह्मणाय निवेद्येत्॥ चीरजं देवदेवच हिजराजं तथैव तु। त्रमृतम्तिं-गीतांग्रं ददामि च दिजोत्तम ॥ गायत्राचिव सूर्थस्य यहणं जायते विभो। सीमन्तरत्समन्दीयं जपन् शुडेन चेतसा ॥ एवं चन्द्रं-रविन्दत्त्वा बली राज्यमवाप ह। सर्वन्तेन तु दत्तं साचोदचाचन्द्रभास्तरी॥

सव्बन्तेन कृतं-राजन् सर्वन्तेन च सं-श्रतं। सर्वं दिचिणया यष्टं संसारे तु नरीत्तम। पूज्यते सिद्धगन्धर्वे ऋषिभिर्देवदानवैः॥

इति चन्द्रादिखदानविधिः।

ज्रय ध्वजपाशदानं।

आह बीडायनः।

ध्वजं पाशं पलेकेन कुट्यात्तु रजतेन वे।
पलाईनायवा श्रुडस्फटिकोपममाहतः॥
रक्षेत्रं सम्यन-वडमङ्गे षु सर्व्यतः।
कुश्चेच्च स्थापयेत्त्व तिलानां द्रोणपच्चकं॥
कुश्चेच्योपिर संस्थाप्यो ध्वजपाश्च शोभनः
सिहरण्यं दयन्तत्तु ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥
वस्त्रेणाविष्टयेत् कुश्चं गन्धमाल्याच्वतािर्वितं।
चुतहत्तैः सम्बाय चोत्रियाय कुटुक्विने॥
वर्षण्य तथा वायोः प्रीत्यर्थं विनिवेदयेत्।
नमः पाश्चिते तुभ्यं नमोध्वजधराय ते॥
जलाधिपतये तुभ्यं वायोः सर्व्यजनप्रियः।
युवयोः प्रीतये दत्तौ ध्वजपाशी सुराजतौ॥
ख्वासकासौ हरेतां मे प्रीतौ सर्व्यजनाश्ययौ।
एवं क्ववा ख्वासकासौ नौरोगस्तत्त्वणात् भवेत्॥

इति ध्वजपाग्रदानविधि:।

अय ब्रह्मविषाुमहेश्वरदानम्।

लिङ्गपुराण ।

श्रथान्यत् सम्प्रवच्यामि सव्वदानीत्तमीत्तमं। पूर्ववद्देशकाले च मण्डपे वा विधानतः॥ प्रपायां कूटमध्ये वा खिरिङ्ले शिवसिवधी। पूर्व-विषा -समाराध्य पद्मयोनि-ततः परं ॥ मन्त्राभ्यां विधिना ताभ्यां प्रणवादिनमीन्तकं।

यत पूर्ववक्रव्देन लिङ्गपुराणोक्ततुलापुरुषदानविहितं कुण्ड-मण्डपादि सर्वमुपसंग्टहाते तनैतस्य तत्पनरणे पिठतलात्। 'प्रप्राकूंटी' मण्डपविशेषी । अस्ति हो स्वाप्ति स्वाप्ति ।

उत्तमग्डपविश्रेषे, स्थग्डिलं विधाय शिवसविधी ब्रह्मविष्ण् पूजयेदित्यर्थः शिवसविधावित्यनेनैव शिवप्रति-मानरणमपि गम्यते।

## तथाचीतं नामिन।

मण्डलान्तःशिवं हमं पार्खयी वंद्म-केशवी। तानुहिम्य प्रदातव्यं स्रीनियेभ्यो धनं वहु॥ उत्तमन्त्रिसहस्रन्तु मध्यमन्दिसहस्रकां। सहस्रं कन्यसं प्रीक्तं समासात् प्रीच्यते मया। पूर्वविद्यवपूजा च ऋतिगाचार्यदिचणा॥

मन्ताभ्यामिति वच्चमाणाभ्यासुभाभ्यां विणाबद्धाणी पूजयेत् प्रणवादिनमोन्तकमिति क्रियाविशेषणं। नारायणाय विद्वाहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विणाः प्रचीद्यात्। वहहुं हणभेदाय ब्रह्मणे धनदाय ते। शिवाय हरये खाहा खधा-वीषट्-वषट्-नमः॥

इति विषावहामन्ती।

शिवस्य तु, जप्तारुद्रानिति वच्चिति ।

पूजियता विधानेन पश्चाडोमं समारभेत्।

सर्व्यद्रव्यञ्च होतव्यं द्दाभ्यां कुर्णे विधानतः॥

जप्ता रुद्रांस्तु नियतः शिवैकगतमानसः।

ऋतिजो हो तु कर्त्तव्यो गुणाढगे वेदपारगी॥

तानुद्दिश्य यथान्यायं विप्रभ्योदापयेडनं।

श्रतमष्टोत्तरन्तेभ्यः पृथक् पृथगनुत्तमं॥

वस्ताभरणसंयुक्तं यथाविभवविस्तरं।

गुरुश्च ऋतिजो चैव ब्रह्मविष्णुमहेष्वरान्ः॥

तेषां पृथक् पृथक् द्याद्वोजयेद्वाद्वाणानिष॥

शिवाचना च कर्त्तव्या स्नपनादि यथाक्रमं॥

सर्वेद्रयमित्यादि, सर्वेद्रयं लिङ्गपुराणोक्षत्तलापुरुषदाने निरू-पितं, द्वाभ्यां कुण्डद्दित, द्वाभ्याम्य त्विदभ्यां एकस्मिन् कुण्डे होतव्यमि-त्यर्थः, तानुदिध्येत्यादि, तान् ब्रह्मविण्यमहेष्वरानुदिध्यः प्रतिदेवतं

**<sup>#</sup>समाचरेदिति पृक्तकान्तरे पाठः।** 

महित्वगाचार्थव्यतिरिक्तेभ्यो विष्रेभ्यः पृष्ठगककथी अष्टे। तर्भत-संख्यं धनं दापयेदित्वर्थः स्नतानुपात्तजातिपरिमाणविश्वेषऽपि-धनभव्देन, सर्वत बहुमोनिष्काणां प्रक्रान्तवात्तरेव अष्टे। तर्भतं सम्पूरणीयं। गुरुष्वित्यादि, एकोगुरुः हो ऋतिजी तेभ्यो ब्रह्मविणु-महिष्वरान् सुवर्णभयान् विधाय दद्यात्। तेषां लचणसुतं ब्रह्माण्ड दाने तेभ्यो दिचणादानं ब्राह्मणभोजनं खस्तिवाचनञ्च कार्थः. देशिकं पूर्ववत् संपूच्य ऋतिजाविष पूज्येत्।

पुखाइवाचकान् विपान् पूर्ववत् पूजयेदधः।

इति वातुलोक्ती:।

एवं क्षतेन लभते सर्वयज्ञणलं नरः। सर्वान् कामानवाप्नीति निर्वाणं चाधिगच्छति॥

इति ब्रह्मविष्णुमहेम्बरदानं।

अय तिमूत्तिदानं।

ब्रह्माण्डपुराणात्।

सूतउवाच।

अप्रच्छम् नयः सर्वे नैमिषारख्यवासिनः। उग्रयवसमासीनं रोमहर्षणमादरात्॥ उत्तानि भवतास्मानं दानानि विविधानि च। मूर्त्तिदानच नोतं वे त्वया ब्रह्मविदाम्बर॥ बादा वा कुत्र वा कार्यं यथा वा धर्मसाधनं। ब्रुह्मि त्वं सर्व्यधर्माज्ञ दानग्रस्यूषवीवयं॥ इत्येवमुक्तोबलिभिः शीनकप्रमुखस्तथा। उवाच दानमहात्म्यं सुनीनां स्तनन्दन॥ मृणुन्तु सुनयः सर्वे दानं सर्वाधिसिह्निदं। सर्वेपाप हरं यच मङ्गल्यं सर्वे मुतिह ॥ पुरा देव युगे देव: प्रोवाच सधुसूदन:। खनाभिकमलस्थाय विरिच्चये महासने॥ तथाहमिं वः सर्वे वदामि ऋणुतानघाः। विमूर्त्तिदानं दानानामुत्तमीत्तममुचते॥ विषुवत्ययने वापि चन्द्रसूर्थयहादिषु। नित्यं वा पञ्चदम्याञ्च जन्मचेषु समाचरेत्॥ देवालये नदीतीरे पुखेष्वायतनेषु च। ग्टहे वा कारयेहानं पञ्चभूमिः ग्रुचिभवेत्॥ चतुरस्रां समां भूमिं गोमयेनीपलेपयेत्। तत्राचताभिव्विकिरेत् पुष्पाञ्जलीन् समन्ततः॥ तर्ने करुस्ता दिरुस्ता वा तिगुणांदे घर्यतः स्मृता। निवेदिका भवेत्तियीक् खेततग्डुलिमित्रिता। ब्रह्माय विषाभगवान् सुरारि हिर्गमयास्तत निवेशनीयाः। चतुर्भुजाः खायुधभूषणाढ्या किरीटिन चापि यथा क्रमेण॥ ब्रह्मादिलचणमुत्तं, ब्रह्माण्डदाने। सानार्थपाद्याचमनीय वस्त

गम्धादिभिस्तानभिपूच्य भक्त्या। प्रदिचणीकत्य सपुष्पहस्तः। प्रणस्य चोहास्य ततः प्रद्यात् प्रत्येक्सेवं वहुदानपूर्वां॥ संप्रच्य दातव्यमनुक्रमेण लया जगत्स्षिकता खमतत्। लमेव सर्वस्य पितामहोऽसि विभव कत्ती जगतां विकत्ती॥ लमेव धाता जगतां विधाता लत्सम्पदानादनघी यथाहं। लया च सायुज्यसुपैति देव तथा कुरु लं भर्गं पपने॥ मयि प्रभो देववर्पसाइं लया जगत्ह्याप्तमिदं समस्तं। लं विषा रित्येव वदन्ति सन्तः लत्सानि सर्वाणि वदन्ति देव॥ खया धतं विखमनन्तंमत्ते लसंप्रदानादनघो भवामि। यथा जगत् नार्णनार्णेग तथा कुरु त्वं यर्गं प्रपन्ने॥ मयि प्रभो देववर प्रसाइं लया मराणामसृतं विधाय॥ हालाहलं संहत्मेव यसात्

तथासुराणां त्रिपुरच दन्धं। एकेषुणा लीकहिताधमीय त्वद्रपदानाद्हमप्यशिषं ॥ दोषीविमुक्तांस्त् गणान् प्रपद्ये तथा कुरु लं भरण प्रपन्ने। मयि प्रभो देववर प्रसादं द्रत्येव मुक्का विधिवंददाति॥ स याति सायुज्यमय विमूर्त्ते: यःकारयेहिप्रवराय तस्त्री। सवर्षेस खागणितं हिर्ण्यं द्याच वासीयुगमाद्रेण॥ तथा क्षतेऽयं लभते फलं तत। इति तिमूत्तिदानविधि:। अय त्रिपुरुषदानविधिः।

हेमाद्रिः।

मृत्यु ज्ञयात्।

सुवर्सरितानाञ्च प्रतेनेकेन प्रतितः। कार्योत्रद्वाय विषाुस ग्रङ्गरस तथेंवच। पलदादशमानेन पीठं लोहेन कार्यत्। देवानां स्थापनार्थाय चन्नवत्परिमण्डलं। तत्र ब्रह्माद्यः स्थाप्या यमदूतं पुरोन्यसेत्। चतुर्भुखयतुर्वाद्यः पद्महस्तः पितामहः। गङ्गरोद्दिभुजः गूली व्याक्ट्स्तिलोचनः।

विष्णु यतुर्भुजयक्री गदागक्रड्वाइनः। यसदूतः पाश्रपाणिईण्डवान् विक्तताननः। स तु लोहमयः कार्योभौतो बददवायतः। ततो विधाय देवानां पूजां पुष्पफलादिभिः। यजमानः करे खङ्गं ग्रहीता निधितं नवं। इदं शिरिष्ठिनद्गीति दूतस्यास्य दुरालनः। इत्युचार्थे शिरिष्ठिला ट्रास्य यमदिस् खः। ततयतुर्भिविष्रेस्तु कार्थ्यं ब्राह्मणवाचनं। तती ब्रह्मादिदेवानां दानं कुर्थात् प्रयत्नतः। देवालये गरहे वापि तीर्थे वान्यन कुत्रचित्॥ ब्राह्मणायं तु तान् द्यात् दिव्याङ्गाय च शीलिने। सुवर्षदिचिणायुक्तान् ब्रह्मादीननुपूर्व्वशः। अपसृत्युभयात् तस्ती योदद्याद्देवताचयं। तस्य सत्युर्ञिनस्येत दानादस्मान संगयः। मृत्यना ग्रह्ममाणीपि जीवत्येव नरः स्फुटं ॥ चामीकरप्रतिकतितितयं विधाय ब्रह्मादिदानिमह यः पुरुषः करोति। रीगाविरस्य सकलानपिदुर्निवारा-नैवापसृत्युभयमिति नरः कदाचित्॥

द्रति पुरुषचयदानविधि:।

श्रय चतुर्मा सिंदानं।

ब्रह्माण्डपुराणात्।

EE )

ऋषयः सत्रमासीना नैमिषार खवासिनः। उग्रयवस-मासीनं पप्रकुर्युनिसत्तमाः। रीमहर्षणसूनी लं सर्वज्ञानमहासेवः। इत्युक्तीमुनिभिः स्तः प्रीवाच वदताम्बरः। यथाच भगवान् ब्रह्मा नारदस्य पितामचः। मृण नारह भट्नले दानं सर्वाघनाग्रनं। धक्रीश्र यूषव: सर्वे वयन्वत्तो महामते । अनायासेन कानेवं संसाराचिं ससुत्तरेत्॥ नरः प्रबृहि दानं वा वृतस्वा श्रुतसेव दा। इत्युक्तीसुनिभिः स्तः प्रीवाच वदतास्वरः। यथाच अगवान् ब्रह्मा नारदस्य पितासहः। मृण नारद भट्रन्ते दानं सर्व्याघनायनं। चतुर्मू तिविधानन्तत् स्त्रीणां मङ्गल्यकारणं। धन्यमारोग्यमायुषं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं। पुनदं जीकरं पुर्खमभीष्टफलदं ग्रभं। सर्वेषु पुर्णकालेषु चन्द्रसूर्थयहादिषु। देवागारादिदेशेषु ग्रहे वा दानमाचरेत्। चतुरस्रां समां भूमिं लिप्तां-गोमयवादिणा। चतस्रस्तव लेखाः खुः प्राचीदीचय ताः समाः। नव को हानि तत्र स्युः को गको हानि वर्ज्ज येत्। तन तेषु च मूर्त्तीय चतुर्द्दिचु निवेशयेत्। प्रागाद्युत्तरपर्थन्तं जातरूपमयीः श्रभाः। म्बततण्ड्लपद्मेषु पुष्पवत्सु निवेशयेत्।

पुरतो वासुदेवच सङ्गर्षणमतः परं। प्रद्युक्तञ्चानिरुद्व चतुर्भूत्तिं यथाक्रमं। गङ्चक्रगदापाणिं पीतवाससम्युतं । यीवसाङ्चतुर्<mark>वाहुं केयूरमुक्तटीज्वलं। 💎 🥕</mark> नीलाम्बरधरं देवमनन्तं मुग्रलायुधं। सङ्गर्षणं चतुर्वार्डं कटकादिविभूषणं। प्रयुम्त्रवानिरुद्ध प्रहुचनगराधरी। पीतम्बताम्बरधरी केयूरादिविभूषिती। एवं कला चतुर्सा चितुर्वाहं समर्चे येत्। पलस्याचात् सवसिन यथायाति विनिसितं। प्रागाद्यत्तरपर्यन्तं देवानामर्जनक्रमः। खखमन्त्रेण देवानामाराधनमनुक्रमात्। स्नानं वासीयुगं चार्घ्यपाद्यमाचमनीयकं। गत्थसमनसी धूपं हीपं नैवेद्यमेव च । धारानयं ग्रह्मजले स्ताम्बूलच निवेदयेत्। परितोलोकपालां य गन्धादिभिरयाचे येत् ति: प्रदिचणमावृत्य ग्टहीतकुसुमाञ्जलि:। 🌁 उद्दास्य विप्रानाराध्य दद्यान्मन्त्रमुदीरयेत्। 🌕 नमोस्तु वासुदेवाय जगतां पतये नमः। तव सङ्गीर्त्तनाहानाछ्रेयः स्यातु सदा सम । सङ्गर्षण नमस्तेऽस्तु जगत्स्यित्यन्तनमाणे। तव देव प्रदानेन सर्वपापहरं भवेत्। प्रद्यमाया विलेषाय भनानां दुः खद्वारिणे। नमीऽस्तु देवदेवाय भक्तानामार्त्तेहाविणे ! सदा नमीस्तु जगतः छष्टिस्थित्यन्तहितवे । श्रानिष्डाय देवाय विष्णवे परमासने । यदि दद्याचतुर्मूर्त्ते श्रहायुक्तस्तु नारद । नारी वा पुष्पोवापि यथोक्तं फलमश्रुते । दत्याह नारदायैवं ब्रह्मालोकपितामहः । यथा ममापि तत्सव्ये श्रह्मवस्तुनिसत्तमाः ।

इति चतुर्क्यूर्त्तिदानविधिः।

अय आयुष्करहानं।

ब्रह्माग्डपुरागात्।

#### सूतउवाच ।

श्रय दानं प्रवद्यामि शृण्धं सुनिसत्तमाः।
श्रायुष्करमिति प्रोत्तमारोग्यं सर्व्वसिद्धिः।
यत्र साधनसिद्धः स्थात्तत्र दानं समाचरेत्।
सूमौ गोमयलिसायां द्विणीत्तरतः श्रभं।
विधाय तत्र पाणिभ्यां पूर्णानि सिततण्डुलेः।
चलारि तेषु हमानि मण्डलानि निवेशयेत्।
सौवर्णां ख ततो देवानवयेच यथाक्रमं।
पूर्व्वमात्मभुवं तत्र विष्टर्यवसंयुतं।
क्रित्वाससमीशानं वज्रपाणि शतक्रतं।

त्रात्मभूबेद्धा, विष्टर्यवा विष्णु: ई्यानः शिवः प्रसिदः एतेषां लचणमुतं ब्रह्माण्डदाने, एते च यथायित सुवर्णमया विधा-तव्याः ।

> गन्धादिभिर्याभ्य हैं। दिचिणीत्तरतः क्रमात्। प्रत्येन मेनं विष्रेभ्यो द्वादाराध्य भक्तितः। तं तं देविमिति ध्याला मन्त्रानेतानुदाहरेत्। संपीयतां में भगवानात्मभू रित्युदीर्येत्। संप्रीयतां जगहाापी भगवान् विष्टरत्रवाः। संपीयतां मे भगवान् कत्तिवासा इति भुवं॥ संप्रीयतां से अगवान् वज्जपाणिः गतक्रतः। एवमान्ह पुरा ब्रह्मा नारदाय सुर्वये। प्रीतं मयापि तत्सर्वं युषाकं मुनिपुङ्गवाः।

> > द्रत्यायुष्करदानविधिः। त्रय पञ्चमृत्तिदानं।

ब्रह्माण्ड पुराणात्।

अध दानं प्रवच्चामि पञ्चमृत्तिरिति श्रुतं। यत्काता पुरुषः स्त्री वा सर्व्वसिडिमवाप्र्यात्। यत्पापं मनसा वाचा कभागा च पुरा क्रतं। जन्मान्तरसहस्तेषु तन्नामं याति सन्वतः। यथा हेदं पुरा देवी नारदाय महासने। पृष्टस्तिनापि भगवानज्ञयोनिः पितामहः॥ 💛 तथा इमिप तलार्वे युषाकं स्निपुङ्गवाः। 🤲

पवच्यामि महादेवं पञ्चमूर्त्ति विति जुतं॥ श्राच लं च देवमें दानं सर्वाघनायनं। दानमारोग्यमायुष्यं श्रीकरं भुतिमुत्तिदं। चन्द्रसूर्थ्यग्रहे वाथ विषुवत्ययनादिषु । सर्वेषु पुरवकालेषु रहे वायतनेषु च। श्राचार्थं वरयेदिपं तस्यानुज्ञामवाप्य च। विद्याविनयसम्पनं सर्वन्तेनेव कार्येत्। लेपयेत्तु समां भूमिं गीमयेनी दक्तेन च॥ चतस्रस्रत रेखाः खुःप्राचीदीचस्तु ताः समाः। विच्छतमात्रास्ताः सर्व्वास्तन स्युनेवकोष्ठकाः ॥ तत पर्चेव संग्राचा चतुष्कीणानि वर्जयेत्। तेषु पञ्चसु को छेषु प्रत्येकं कमलं न्यसेत्॥ खेततण्डुलपुच्चेष् अष्टपतं सकर्णिकं। तेषु तण्डुलपद्मेषु पञ्चमूर्त्तीर्निवेशयेत्॥ सुवर्णनिर्मिताः पच मूर्त्तीः कला विधानतः। ईयं सीवर्णमासीनं केयूरमुकुटोज्वलं॥ चतुर्व्वाच्चसुदाराङ्गं कटकादिविभूषितं। दिचि परशंहस्ते सव्ये तु स्गपीतकं॥ अभयं दिचिणे सव्ये भूलं ने न नयं न्यसेत्। सद्योजातं वामदेवमघोरं पुरुषं तथा॥ सुवर्णेनेव कुर्वात प्रहानाद्देमानतः। सद्यं पश्चादुत्तरे वामदेवं तया चान्यइचिणे चाप्यघीरं।

सर्वं, सद्योजातमित्यर्थः तच्छव्ही तां पुरुषं पूर्विको है ॥ गांकि गांक तेषां मध्ये चैव मीयानमेव कार्य स्नानं वस्तं चार्ष्यपाद्याचमनीयं। गन्धं पुष्पं धूपदीपी हविष्यं कार्याकार्य अभ्यर्चिताः पञ्चमूर्त्तीः क्रामेण॥ मन्त्रै:पञ्च ब्रह्मभिर्मानपूर्वे क्रा संपूज्य चैवं विधिनीदितेन। सव्यादिदेवां स यथा क्रमेण 💛 📂 📂 सद्योजाता दिलचण्सुमां 🥟 💆 💴 📂 🥦 लिङ्गपुराणीक्ततिलपर्वतदाने, प्राप्तिका पञ्च ब्राह्मणाः सद्योजातादि 📉 🚾 🚾 मन्त्राः, तैत्तिरीयाणां प्रसिद्धाः। ते नैव विप्रेण च सळ मेतत् 📨 📨 क्रत्वेव दानं खयमेव कुर्यात्॥

दानकाले तु संप्राप्ते दाता नारी नरीय वा। स्नापिती गुक्णा तेन मन्तपूतेः कुशीदकैः॥ त्रभ्यचा विप्रक्षन्याचे मन्त्रानेतानु दीर्येत्॥ प्रत्येकमेका दातव्या देवमूर्त्तिर नुक्रमात्। नमोस्तु सचीजाताय भवाय भवसङ्किने ॥ भवभङ्गो भवे<del>वाद्यन्तव रूपप्रदानतः</del>। सीमाय वामदेवाय शिवाय शिवक्षिणे॥ सदा मे शिव मेवास्तु तव रूपप्रदानतः।

नमी घोराय घोराय जगत्सं हृतिक की भी

यरणं त्वां प्रपत्नो हम ग्रंडं मम ग्रङ्ग् ।

पुरुषाय पुराणाय हराय वरदाय च ॥

तस्य रूप प्रदानाको स्वयं क्तु नमीऽक्तु ते ।

ई्यानो जगतामी ग्रो देवानाम भयद्वरं ॥

रच्च त्वं ग्रेषभूतानामी ग्रो मां ग्रदणं गतं ।

तिः प्रदच्चिणमा हत्य ग्रङ्गीत कुसुमा छिलः ॥

प्रणिपत्य ततो द्यादिभिर्मन्ते ग्रेथा क्रमं ।

मध्यम हुर्वे द्यादन्यकी वा प्रदापयेत् ॥

दच्चिणा हुर्वे द्याद् स्वर्णे छेव वाससी ।

एतत्र रोधवा नारी नारदे ह समाचरेत् ॥

सुच्यते सर्व्वपापे भ्यः ग्रिवसायु ज्यमा प्रुयात् ।

इत्येव स्वयोदानं नारदाय चतुर्भु खः ॥

यथोवाच तथा प्रोक्तं मया वै पञ्चमूर्त्तिकं ।

इति पञ्चमृत्तिदानविधिः।

त्रय दिग्हानं।

विषाधसीं तरात्।

कात्तिकामिक्दैवे भे विष्णोर्जद्वान्तकस्य वा।
पाचादि कुर्वीत दिग्रस्तस्यः पृथिवीयुताः ॥
स्त्रीविषास्वैव कर्त्तव्याः पूर्णेकुश्वकराः श्रुभाः।
गोरूपा पृथिवी कार्था सर्वेलचणसंयुता।

क्रता कमलसंस्थानाः सुवर्णदितयेन तु ॥

पूजियता दिजान् पच्च सुवस्ताभरणेस्ततः ।

ताम्यपानं दले क्रता कदस्याः पीठसंयुताः ॥

योददाति प्रदत्ता स्थात् पृथिवी तेन पार्थिव ।

पितरः पितृलोकस्था देवलीके दिवीकसः ॥

संप्रीणयन्ति तं तुष्टा वसुप्रत्रधनिस्तिः ।

प्रमाषमवं भुज्जीत दत्तितदिधिपूर्व्वं ॥

द्रित दिग्दानविधिः।

अय पच्चदेवत्यदानं।

ब्रह्माण्ड पुराणात्।

त्रथ दानं प्रवच्यामि ऋणुन्तु मुनयोऽमलाः।

पञ्चदैवत्यमित्युक्तं नारदाय खयम्यवा॥

प्राचीरारीग्यमायुष्यं श्रीकरं पापनाप्यनं।

यत् कत्वा पुरुषः स्त्री वा सर्व्य मायुरवाप्नुयात्॥

पुण्यकालेषु सर्व्येषु जन्मचेषु विशेषतः।

पुण्यदेशे स्टहे वाय नित्यं वा दानमाचरेत्।

दुःस्त्रप्राद्युतदृष्टी तु सर्व्यदेषप्रशान्तये।

दानमेतल्यमं कुर्याच्च्रद्वया पर्या युतः॥

द्वात्वा कुग्रोदकः प्रातद्वीतवासाः प्रसन्नधः।

संपूच्य विष्रं विष्ठांसन्तस्यानुज्ञामवाप्य च॥

प्राचनः सोमस वरुणस्तया देवी सरस्तती।

श्राचन व्यिण्यारिति प्रीक्तो वाद्याणाः पञ्च देवताः॥

त्राग्वादिलचणमुक्तम्, ब्रह्माण्डदाने ।
सरस्तती लचणमुक्तं सरस्ततीदाने ।
त्राग्निवण्योस्तु लचणमपराजितेनीक्तं ।
त्राग्निवण्योस्तु लचणमपराजितेनीक्तं ।
त्राग्निविण्य प्रवन्तं व्यी कमले युगपत्स्थिती ।
तत्र त्रुक्पाणि रिग्नस्तु साचस्रनकमण्डलुः ॥
गदापद्मधरी विण्याः गङ्गचक्रगदास्त्रंथिति ।
एताः पच्च समुद्दिश्य विप्रानाराध्य दापयेत् ॥
प्रत्येकं वाससी शुभ्ते ससुवर्षे यथा क्रमं ।
संप्रीयतामयं देवी भगवान् सीमद्रत्यिष ॥
तनीपदेष्ट्रे विप्राय तत् समां दिचणां ददेत् ।
पुण्याहं स्वस्तिम्हिच्च वाचयेत्पचभिद्धिजैः ।
तिषामिष्च दातव्या दिचणा च यथार्हतः ॥

इति पञ्चदैवत्यदानविधि:।

अय लोकपालाष्टकदानं।

लिङ्गपुराणात्।

लोकपालाष्टकं दिव्यं साचात्परमदुर्लभं। सर्व्यसंपत्करं गृद्धं परचक्रविनाधनं॥ खदेधरचणं नित्यं गजवाजिविवर्षनं। पुत्रदृष्टिकरं पुर्णं गोबाह्मणहितावहं॥ पूर्व्वीत्तदेधकाले तु विदिकोपरिमण्डले। मध्ये यिवं समभ्यर्चा यथान्यायं यथाक्रमं ॥
दिग्विद्चु प्रकर्त्तव्यं स्थण्डिलं वालुकामयं।
त्रष्टी विप्रान् समाद्रय वेदवेदाङ्गं पारगान् ॥
जितिन्द्रियान् कुलीङ्गतान् सर्व्यवचणसंयुतान् ।
यिवाभिमुखमासीनानहतेष्वस्वरेषु च ॥
वस्त्री राभरणेंदिव्यै लीकिपालान् स्वमन्त्रक्षेः।
गस्यैः पुष्यैः सभूपेश्व ब्राह्मणांशार्चथेत् क्रमात्॥

श्रव कुण्डमण्डलमण्डपविदिकावितानादि लिङ्गपुराणीक तुलापुरुषदानवद्वेदितव्यं श्रम्मिकाध्यमत श्रिववेदिकायाञ्च परितः स्थण्डिलाष्टकं विधाय तत्र यथाश्राक्ति सुवस् निर्मितान् श्रष्टीलोक पालान् श्रिवाभिसुखान् नृतनवस्तेष्वासीनान् संस्थाप्य वस्ताद्यैः संपूज्य ब्राह्मणानथाचेयेत्।

लीकपाललचणमुक्तं ब्रह्माण्डदाने।

पूर्वतो हो सये दग्नी लोकपालाष्टमन्तकः ।
सिमत् घताभ्यां होतव्यमग्निकार्यक्रमेण तु ॥
एवं ह्वा विधानेन ब्राह्मणान्वेदपारगान् ।
यजमानः समाइय सर्वाभरणभूषितान् ॥
कवा तान् पूज्यिवाय हिजेभ्यो दापये हनं ।
एयक् एयक् स्वमन्ते य दयनिष्कच भूषणं ॥
दयनिष्केण वस्ताद्यमासनं कम्वलं एयक् ।
स्वापनं तन वर्त्तव्यं यिवस्य विधिपूर्व्वकं ।
दिचिणा च प्रदातव्या यद्याविभवविस्तरं॥

श्रामिकार्थक्रमः श्रामिस्वादि पूर्साइत्यन्तः, कामिकेतु एक-स्मिन् स्थाप्डिले वाथ कुण्डे वा होममाचरेत्। वातुले हि ग्रक्तान-पूर्विदिग्मागे देशिकोहोममाचरेत्।

लोकपालाष्ट्रमन्तेस्तु पृथगष्टीत्तरं यतं।
समित्षतास्यां होतव्यमन्ते पूर्णाहृतिं ददेत्॥
दग्रनिष्केणेति, तान् लोकेशान् विप्रान् यजमानी चीयला
प्रत्येकं दग्रनिष्कमितं सूषणं तत्सास्मतिहरण्यात्मकद्विणया सहवस्त्रादि च दद्यात् दिच्याचिति, गुरुद्विणा,

साच यथा विभवं देया। कामिके तु।

दिचिणा दशनिष्का स्थाद्भूषणेश्व समन्विता।

वातुले तु गुरुनवमेभ्यः

प्रत्येकं यतनिष्का दक्षिणोता।

एतदाः कुरुते दानं लोकेशानान्तु भक्तितः। लोकेशानं स्थितं स्थिता स्थानेषु स सुखं नरः। कालं शिदपुरे स्थिता सार्वभौमीभवेद्गृति॥

इति लीकपालाष्ट्रकदानविधि:।

श्रध ब्रह्मांग्डपुरागात्।

श्रुण नारद भट्टन्ते दानं सर्वाघनायनं। सर्व्यमङ्ख्यमायुष्यमारीग्यं श्रीकरं श्रुभं॥ दामानामुक्तमं ह्येतसर्व्वसिष्किरं परं।
करोति दानं नारी वा सायुक्यं ब्रह्मणी व्रजेत्॥
विषुवत्ययने राहोर्ग्रहणे चन्द्रसूर्थ्ययोः।
ग्रन्थेषु पुण्यकालेषु जक्मर्केषु विशेषतः॥
देवालये नदीतीरे ग्रहे वा दानमाचरेत्।
पुण्यदेशेषु सर्वेषु पुराणीक्षेषु नारद॥
चतुरस्तां समां भूमिं लिक्षा गोमयवारिणा।
षट्करचाष्टहस्तब्बा द्य द्वाद्य वा करान्॥
प्राचीदीच्य कर्त्तव्या रेखायतस्काः समाः।
नय कोष्ठानि तत्र स्थुः खेततग्ड्लपुष्किकः॥
सितैरष्टदले र्युक्तान् कमलान्विन्ययेष्ट्भान्।
जातक्रपभयं देवं जगत्कक्तारम्ब्ययं।
तेषां मध्यमकोष्ठे तु कमलं विनिवेशयेत्॥

#### कमलस्यं ब्रह्माणं।

दन्द्रमिनं यमचैंव निर्चातं वर्णं तथा।
वायुं सीमच रुद्रच प्रागादिषु यथाक्रमं॥
जातरूपमयान् देवानष्टी खायुधसंयुतान्।
विपला वा सुवर्णात्तु यथायित विनिर्मितान्।
ब्रह्मणे।भिमुखान् सर्व्वान् सर्वेषु विनिवेषयेत्॥
जातरूपमयान्, हिर्गमयान्, ब्रह्मणो लीकपालानाच्च लच्चण

प्रत्येकं वाससाविद्य संप्रोच्य कुमवारिणा।

योऽसी कारियता विप्रस्वे वमेतत् समाचरेत्॥
दानकाले तु संप्राप्ते दाता खाला कुग्रोदकीः।
प्रसन्नित्तवदनः परमेष्ठिपुरीगमान॥
स्वनाममन्त्रे रिभती नमोन्ते
राराध्य गन्धादिभिरादरेण।
विप्रांस्त्रथाभ्यच्य यथान्नमण्
संप्रीयतां में लयमेवं मुक्का॥
योऽसीकारियता विप्रस्तस्मे द्यान्तु द्चिणां।
सुवर्णसंख्यागणितं हिरण्यचेव बाससी॥
प्रीक्तन्तु देविषदानं लोकपालाह्यं मया।
क्रमान्यच्छोतुमिका ते तदिदं वद साम्प्रतं॥

द्रति लोकपालदानविधि: ।

अय रुट्राष्ट्रकदानं।

ब्रह्माण्ड पुराणात्।

शृष देव मुने गुद्यन्दानं सर्वार्थदं नृणां।
क्ट्राष्ट्रकमितिख्यातं तत्पत्नीपुनसंयुतं॥
मध्ये चतुर्भाखोपेतमिति ते भगवान् हरिः।
यथाह पूर्वांतसर्वां वदामि तव नारद॥
कद्रो भवस सर्वास ईग्रः पश्रपतिस्तथा।
भीम उद्यो महादेव एते कट्राः प्रकीर्त्तिताः॥
जिटलास्मीवसनाः सर्वो खहाङ्गगूलिनः।

तेषां भार्याय प्रवास नामत: नाययामि ते॥ सीवर्चला-झवादाच विकेगीच शिवा तथा। खाहा दिया च दीचा च रोहिणी च तथा क्रमात॥ ताय स्त्रीविषधारिखः सर्व्वाभरणभिताः। रुट्रपत्ना इमासाष्टी प्रतांस ऋण नारद्॥ यनै यर्य ग्रुव्रय लोहिताङ्गी मनोजव:। वसन्तः खर्गः सन्तानीबुधस्वैव यथा क्रमं। ते वालविषाः कर्त्तव्याः शिखिनो दण्डपाण्यः॥ पुर्खकाले तु सम्पाप्ते नित्यम्वा भूतिमिच्छता॥ जक्रचेषु विश्वेषेण दातव्यं सुनिसत्तमः॥ चतुरद्धां ममां भूमिं लिखा गीमयवारिणा। चतस्त्रस्त रेखाः स्यः पास्तिर्ध्यस् चैव सर्वतः ॥ हस्तमानं दिहस्तम्बा नवकोष्ठसमन्वितं। खाण्डिलं तत पद्मानि तण्डु लेख प्रकल्पयेत्॥ ब्रह्माणं मध्यमे कोष्ठे, सौवर्णं विनिवेदयेत्। क्रन्दोदेवीच तत् पार्षे तद्वेन प्रकल्पयेत्॥

छन्दोदेवीच, गायनीं

तयोर्लचणमुतं ब्रह्माण्डदाने,

सीवर्णानष्टीरुद्रां ब्रह्मार्डेन विनिर्मितान्। प्रागाच्युत्तरपूर्वां य परितः परिकल्पयेत्॥ तस्याप्यर्देन सीवणीन् प्रत्येकं रुद्रपार्धतः। तेषां देवीय प्रतांच कल्पयित्वार्चयेत् पुमान्॥ स्त्रसम्त्रेण पूजा स्यात् नमस्तारयुतेन च।

ब्रह्मादीन् पूजयेद्गन्ध-पुष्प-धूप-प्रदी-पक्षेः ॥

प्रद्विणं ततः क्रत्वा प्रणस्य च यथा क्रमं ॥

प्रत्येकमेकं प्रागादीन् विप्रान् संपूज्य दापयेत्।

पूजियत्वीपदेष्टारं द्यान्मन्त्रेण मध्यमं ॥

प्रीयतां भगवान् ब्रह्मा परमेष्ठी पितामचः।

एवं क्ट्राष्टकोपतं दानं द्याद्यथाविधि ॥

सर्व्यपापविनिर्मुक्तः सर्व्यसिद्यमवाष्य च।

श्रायुरारोग्यसंयुक्तः पुत्रवान् धनवान् सुखी।

भुक्ता भोगान् यथेच्छ इस्वर्गं मोच इविन्द्रित ॥

द्ति बद्राष्ट्रक्रहामविधिः।

अय यहदामं।

ब्रह्माण्डपुराणात्।

स्त उवाच।

श्रतः परं प्रवच्चामि दानं सर्व्वाधिसिदिदं।

पुरुषो वाषवा नारो स्वर्गं मोचञ्च विन्दति॥

नचन-यह-पोडास दुःस्वप्राद्भुत दर्शने।

निमित्तानन्तरं कार्यं नैमित्तिकमिति स्थितिः॥

यथाह नारदायैवं ब्रह्मा सोकपितामहः।

तथाहमस्ययेषं वो वच्यामि सुनिसत्तमाः॥

ब्रह्मीवाच ।

यहदानमयो वच्चे सर्व्धसिडिकारं परं।

सर्व्यान्तिकर्त्रुणां सर्विपापप्रणायनं॥ विषुवत्ययने राहुग्रहणे शशिस्र्थयोः। जनार्चे सोमवारे वा पञ्चदस्यां तथैव च॥ पुरवकालेषु सर्वेषु पुरवदेश विशेषतः। यहदानन्त कर्त्तव्यं नित्यं त्रेयोऽभिकाङ्किणा॥ हस्तमावां दिहस्ताम्बा विहस्ताम्बाय नारद। चतुरस्रां समां भूमिं गोमयेनानुलेपयेत्॥ रेखाः प्राच उदीचय स्य्यतसस्तया समाः। नवकोष्ठेषु पद्मानि विन्यसेत् खेततगड्लै:॥ यादित्य-यन्द्रमा भौमो व्ध-जीव सितार्कजाः। राहुः केतुरिति प्रोक्ता ग्रहा लोकसुखावहाः॥ एषां हिर्ण्यक्पाणि कार्यिला यथाविधि। चिनिष्केणायवा कुर्य्यात् ययाग्रत्या पृथक् पृथक्॥ यादित्यं मध्यमे कोष्ठे दिचिणे उङ्गारकं न्यसेत्। उत्तरे तु गुर्गं विद्यात् व्धमुत्तरपूर्व्वके ॥ भागवं पूर्वतोन्यस्य सोमं दत्तिणपूर्वके । पश्चिम ऽकसुतं न्यस्य राहुं पश्चिमद् चिगे॥ पश्चिमी त्तर्तः केतुं सनिवेश्य यथाविधि। तहरं गम्यपुषाचौर्चयेत् ख्खमल्वनः॥ दान शूरोऽयवा कुर्यात् स्ती वा तत्र तु नारद। भूलेपनादि यत् कार्यः सर्वं विप्रेण कार्येत्॥ स्नानकाले तु सम्प्राप्त स्नाला तिलकुणी दकी:। प्रयतो यजमानस्त धौतवस्तः प्रसन्नधी:॥

( १०१ )

श्रर्घयिता खयं दद्यादहस्करमुखान् ग्रहान्। प्रत्येकमेकं विप्रोऽसी खस्तमन्त्रमुदीर्येत्॥

पद्मासनः पद्मकरोदिवाहः पद्मय्तिः सप्ततुरङ्गवाहः। दिवाकरी लीकगुरुः किरीटी मयि प्रसादं विद्धातु देव॥ खेताम्बरः खेतविभूषण्य खेतद्यतिर्दण्डधरोदिवाहः। चन्द्रोऽसताला वरदः किरीटी चियांसि महां विद्धातु देव॥ रताम्बरी रत्तवपु; किरीटी चतुर्भुजोमेषगमोगदास्त् । धरासुतः श्रातिधर्य शूली सदा सम स्याहरद: प्रशान्त:॥ पीताखरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजोदग्डधर्य हारी। चर्चासिप्टन् पोमसुतः सदा मे सिंहाधिकदोवरही व्धय ॥ पोतास्वरः पोतवपुः किरीटी चतुर्भुजोदेवगुरु: प्रशान्तः। दधाति दग्डञ्च कमग्डलुञ्च तथा चस्त्रं वरदोस्तु मर्द्यं॥ म्बे ताम्बरः म्बे तवपुः किरीटी

चतुर्भुजोदेलगुरु:प्रयान्तः। तथाचस्त्रञ्च कमण्डलञ्च जयञ्च विभादरदीस्तु मर्ह्य ॥ नीलचुतिः ग्रूलधरः किरीटी ग्टभ्रस्थितस्त्राणकरोधनुषान्। चतुर्भुजः सूर्य्यस्तः प्रमान्तो वरप्रदो भेस्तु स मन्दगामी॥ नीलाम्बरोनीलवपुः किरीटी करालवन्नः करवालग्रूली। चतुर्भुजयबीधर्य राहुः सिंहासनस्थीवरदोस्तु मर्ह्या ॥ धूम्बोहिवाहु व्वरदोगदास्त् ग्टभासनस्थो विक्तताननस्य । किरीट-केयूर-विभूषिताङ्गः सदास्तु में कतुगणः प्रणान्तः॥

इत्युक्ता दापयेत् सर्वान् ग्रादित्याचान्नवग्रहान्। पुरुषीवाय नारी वा यथोक्तं फलमाप्नुयात्॥ मध्यमं गुरवे द्या दन्यस्मे वा प्रदापयेत्। अय वा दिचणा देया सुवर्ण वाससी श्रमे॥

# सूतउवाच ।

द्रवाह भगवान् ब्रह्मा नारदाय महासने। तथाहमब्रूवं दानं युषाकं मुनिसत्तमाः ॥

# चेंगाद्रिः। दानखग्ड ११ अध्यायः।

इति नवग्रहदानविधि:।

षय सम्पत्करदानं।

ब्रह्माग्ड पुराणे।

अयापरं दानमहं व्रवीमि यृगुन्तु सर्वे सुनयः समिताः। सम्पत्करं दानमतीव पुखं यिसान् क्रते सम्पदोऽभ्ये ति जन्तुः॥ यथा पुरा ऋषये नारदाय जगत्कक्ती चात्रवीदानसेतत्। त्रायुष्करं रोगहरन्तु पाप-विनाशनं नाशकरं लघानां॥ स्वर्गा पवर्गी कुल प्रवहर्डि यियं तथा प्रद्रामीष्टसिद्धं। हिरखदः प्राप्न्यादीर्घमायु-रित्यववीदात्मसूर्नारदाय॥ अतः सबर्ण दिजवर्गहस्ते दातव्यमेवात्महितं मुनीन्द्राः। कालेषु स्थिग्रहणादिकेषु तारेषु जन्मचितयेषु कार्थ्यम्॥ देशेषु देवायतनादिकेष ग्टहेषु वा रमते यत्र कुता। माला पातिस्तिलमियः कुगोदकैः

श्र चिर्भू ला धौतवासाः प्रयतः॥ संकल्पा विष्रं विदुषं गुरुञ्च 🕟 🕟 संग्टह्य तस्यानुमतेन कार्यः। गव्येन भूमिं शक्तता जलेन चालेपथे दिंगति हस्तमातां ॥ तत्रैव रेखा यतुरः समाः स्थः प्राच्यश्व तिय्यक्च यथीपदिष्टं ॥ नव कोष्ठानि तत्र स्युस्तेषु पूर्णीनि तर्डु लैः। निधातव्यानि पात्राणि वासोभिरभिनेष्य त ॥ पलस्यार्व्याक् तिनिष्कोर्दं यथायति विनिर्मितां। दिचिणोत्तरतो देवान् जातरूपमयान् न्यसेत्॥

पायात्वकोष्ठवितये तु मिनं तथा च देवं वर्ण्य सोमं। चतुर्म्भु खं मध्यमकोष्ठकेषु जगत् पतिं विष्णुसुमापतिञ्च॥ दिवाकरं व्रवहण्य विज्ञ संपूज्य सर्व्वान् विधिवत् क्रमेण ॥ त्रव मिवलचणमाह विश्वकर्मा।

पद्मगर्भे समः कार्योमितः कमलसंस्थितः। अजोऽतुलीविनालान्तविकचास्थीजधृक् प्रसु:॥

वरुणादिलचणमुत्तं।

ब्रह्माण्डदाने।

यथर्चा विप्रानिए गत्थवस्तैः
पयक च दातव्यमनुक्रमेण ।
सम्प्रीयतां मेल्यमेव सृक्षा
ततोद्द्यात् सोदकपूर्वमच ॥
एकस्य चैकञ्च हिरण्यक्पं
प्रणामपूर्वं परिणीय सर्वान् ।
पाताणि वासः परिधाय चैव
सत्ग्ड्लं सहिरण्यञ्च दत्त्वा ॥
यभीष्टसिंखं सलभेत सर्वेमायुष्यमारीण्यसपेति चाणं ।
यथोपदेष्ट्रे गुरवे सुवर्णं
वासोयुगं दानसमञ्च दद्यात् ॥
विप्रेस्त्यावाचयेत् स्वस्तिवाच्यं
ततीद्द्याद्द्विणां वाचकेभ्यः ॥

इति सम्पत्करदानविधिः।

अथ दशावतारहानं।

तत्र विखासिनः।

दानानासुत्तमं दानं हैमं विष्णीः खक्षपकं।
तस्मात् पुर्ण्यार्थिना देया हैमी विष्णीः खक्षिका॥
मत्स्यः क्रुम्मीवराहय नरसिंहीऽय वामनः।
रामोरामय क्षणाय बुद्धः कल्की च ते दम॥
वामे ग्रह्णं गदा दच्चे दिस्जी मत्स्यक्षप्रकृ।

नराङ्किसत्सक्षी वा सत्सक्षी जनाईनः॥ एतदेव क्रुक्सलचणं मत्स्यपदस्थाने क्रुक्मपद्पयोगे सित। मध्पिङ्गलवर्षेश्च चतुर्बोह्वायुधैर्युतं। नराङ्गं शूकरास्य समाकपोनं सुभीवणं॥ त्रीर्वामकूर्परस्था तु धरानन्ती पदानुगी। एतद्रूपधरं देवं वराहं भुिततमुक्तिदं॥ ज्वलद्गिसमानारं सिंहवर्तां नराङ्गकां। दंष्ट्राकरालवद्नं ललज्जिहं सुभीषणं॥ वृत्ताचं जटिलं क्र्इमालीटं पीनवच्चसं। अभेदातीवनखरं वामीक्कतदानवं॥ तहहचोदारयन्तं कराभ्यां नखरैर्भ्यां। गदाचक्रधरं दाभ्यां नरसिंहं जगत्प्रभुं। कुण्डी च्छवधरो दिर्दीर्वामनः परिक्रीर्त्तितः॥ चनान्तकरणं घोरसुदहन् परग्रं-करे। जामदग्नाः प्रकर्त्त व्योरामोरीषार्णे चणः॥ युवा प्रसन्नवदनः सिंहस्कन्धोमहाबलः। याजानुवाहुः कर्त्तव्योरामोबाण्धनुर्हरः॥ ग्रङ्गचक्रधरः कार्योनीलोत्पलदलक्षविः। क्षणोदीर्घिदिवाहुस सव्वदेखचयंकरः॥ कषायवस्त्रसंवोतः स्कन्धसंसक्तचोबरः। पद्मासनस्थो हिसुजोध्यायी वृहः प्रकीर्त्तित:॥ खङ्गीद्यतकरः मुदोष्ट्यारूटी महावलः। क्लेच्छोच्छेदकरः वरूको दिभुजः परिकीर्त्तितः॥

ययामत्त्र्या प्रकुर्व्वीत सुवर्सेन विजानता। समेन घोड़शेनैव समान्धेतानि कार्येत्॥ यथागत्त्या प्रकुर्व्वीत सुवर्सेन विजानता। वित्तानुरूपती राजन् तुल्यमाटाइरिट्रयो: ॥ संपूज्य नामभिस्तस्तु पुष्पधूपनिवेदनै:। भित्तनमः प्रण्याय निवेदाः यहवा ततः ॥ चाह्रय ब्राह्मणान् राजन् पादी प्रचाल्य यंत्रतः। उपविश्वासने सर्वा चन्दनेनानु लेपयेत ॥ सगन्धेः कुसुमैश्वेव धूपै दीपे स्तथैव च। याकाय वस्तयुग्मेय यहणे चन्द्रसूर्ययोः॥ अयने विषुवे वापि हाद्यान्तु विशेषत:। उपोधैकादभीं काय्यं धर्माकार्यञ्च सर्व्याः॥ अन्यया नरकं याती स्वेव साह पितासह:। याह्का विश्वारूपाय अहीयतविमलारः॥ एकैकं देवरूपन्तमेकैकस्य समर्पयेत्। अथवा विदुषः सर्वान् दयातांपूज्य मानवः॥ नानृतेपि अदाचिच दद्यात्पापि छिने तथा। देवरूपं मया विप्र कारितं काञ्चनं शुभं॥ तहुहाण प्रदानेन प्रीयतां विष्वक्पपृक्॥ एतदुचार्थ्य विषय हस्ते तोगं चिपेत् खयं। प्रदिचिणा ततो देया संपूज्य प्रविशेहृहं॥ चस्य दानस्य माहालाां वदास्येकमुखः कष्यं।

ग नात्रतेपीति कचित्पाढः।

सहस्रास्यः शतास्त्री वा यदि शक्तोभिभाषितं॥
उद्देशतः प्रवच्यामि भक्तानां भिक्तव्रद्ये।
दशावतारतीराजम् विष्णीरैक्यं स गच्छिति॥
चीरे चारं यथाचित्रं पयः संहरते उनलः।
तथा विष्णोः स दाता वै ऐक्यं याति न संग्रयः॥
बद्धाहा च सुराप्य तस्त्रदी गुरुतत्व्यगः।
यथा मुद्धादिषीकान्तस्त्रथा पापात् प्रमुखते॥
सहस्त्रचेव जन्तूनासुद्धरेल इदं जगत्।
तक्तात् प्रयच्छ राजेन्द्र विष्रभ्यो विष्कुरूपकान्॥
येन सर्वस्य दानस्य फलं प्राप्नोति सत्तरं।
न तत्त्रपोभिरत्युपैर्व्धिहितः प्राप्यते फलं॥
विष्णोद्दशावताराणां दानेन यदवाप्यते॥

यः काश्वनेन ग्रुभक्षश्च ख्विता ह्वं-विष्णोः खक्षपद्यकं विधिवत् विधाय । द्याद्विजेषु जगदेव हि तेन दत्तं यसाज्ञगक्षयवपुर्विभुरेष देवः ॥

इति द्यावतारदानविधिः।

श्रय विखामरदामं।

ब्रह्माण्ड पुराणात्।

श्रतः परं प्रविश्वामि दानं विश्वामराद्वयं। यत् क्रत्वा पुरुषः स्त्री वा ब्रह्मस्तीनमसाप्नुयात्॥ ८०२) सर्वपापचयकरं सर्वपापितमी चनं। स्वर्थं यभीद म्ययुष्यं श्रीकरं पुत्रहिदं॥ श्रभीष्टपालदनृणां दुःस्वप्नाद्भुत दर्भनं। यहमान्तिकरं-पित्रम भित्तमुत्तिपदायकं॥ यदाह भगवान् ब्रह्मा नारदाय सुर्पये। यथाहं कपया पूर्वे पिता मे रोमहर्षणः॥ वैष्यदेवमिति प्रोत्तं दानानासृत्तमोत्तमम्! तद्दं वः प्रवस्थामि शृष्यं सुनिसत्तमाः॥

यस्ते चन्द्रराइणा वा पि सूर्यें
तथायने विषुवे जन्मतारे।
व्यतीपाते तिविधे चाइ ते वा
दुःस्त्रे वा पच्चद्रध्यां च कुर्य्यात्।
काते पापे निः कातिस्तस्य चेतइये जाते निर्भयार्थेच्च कुर्यात्।
यस्ते रोगैर्व्यद्विभः सूर्यमाणे
नित्यं कुर्यात् वैष्वदेवं तु दानं॥
देवागारे स्वय्देवं तु दानं॥
देवागारे स्वय्देवं तु दानं॥
देवागारे स्वय्देवं तु दानं॥
विम्रं गुकं वेदपुराणदचं
संग्रुच्च तस्यानुमतेन कार्यः॥
विनायकं विप्रमुखेन देयं
संप्रुच्च दानं विधिना समस्तं।
गव्येन भूमिं शक्तता जलेन

विलिप्य नीला द्याहस्तमानां ॥
तनेव लेखायत्रः समन्तात्
प्राच्य तिर्ध्यक् च भवन्ति तन ।
नवात्र कोष्ठानि भवन्ति तेषु
सक्तिष्कानष्टद्वान् सरोजान् ॥
कला सितराटकतण्डुलेय
संवेगयेत्तेषु हिरण्डदेवान् ।
विष्वांय देवांण्करचापपाणीनष्टी समस्तान् हिभुजान् विधाय ॥
मध्ये महेन्द्रं मुकुटादियुक्तं
वजायुधं पिक्तधरिवविष्य ।
हारादिकेयूर्युतं प्रभान्तं
विष्वामराणामधिकं हिरण्डात् ॥
सिंहासनस्यं जगतामधीमं
प्रतक्ततं दैल्यहनं सुरेन्द्रं ॥

तेषां नामानि तु वायुपुराणात्।

कत्-दिची-वसः सत्यः कालः कामचराचरौ।
पुरूरवाद्रवसैव विश्वे देवा दश स्मृताः॥
श्राडिष्वेव प्रयोगोस्ति तेषा मन्तिमयोदयोरिति।
प्रागादिमध्यान्त मनुक्रमेण
सर्वे करोत्यासनार्घाचनान्तं।

संप्रीचा कूर्चेच क्योदकेन ऋचा तथा यनुषा वार्षिन ॥ वस्त्रे रषावेष्टा च वासवाय वासोयुगं सम्परिधाय चागं। प्रत्यसुखान् प्रास्तुख एव सर्वा-नाराध्य दातव्यमय क्रमेण॥ विप्रेण वा गुक्का सव्वमितत् कला मन्त्रविधिना वैखदेवं। . उतान् देवानचियत्वा यथीतः दाता खाला तिसमित्र: कुगोदकै: ॥ पुषाञ्जलिं प्रदिचिणाञ्चव सार्ह-मभ्यच<sup>९</sup>देवानय पुष्पनमी: । भूपप्रदीपेश यथा क्रमेग प्रत्येक मेक्ष बंधा हिर्ण्यं॥ सम्प्रीयतां भगवानी तिचीका दबादष्टी प्रेरितः सोदपूर्वं। पढसन्तं गुर्वे मध्यमञ्च सम्योयतां सम चाप्यच देवः॥ संग्रीयतां भगवान् वन्नपाणिः संगीयतां भगवान् देखहन्ता। एवं सता पञ्चभिविपवय्येः पुरवाहच स्वस्तिमृद्धिं च वाचं॥ एतहानं गुरवे दक्षिणाञ्च

विम्बे देवाः प्रीणयन्यस्य विप्राः ॥

इति विखामरहानविधि:।

अय साध्यदानं।

ब्रह्माण्डपुराणात्॥

सूत उवाच।

श्रतः परं प्रवस्तामि दानं सुनिवरोत्तमाः। साध्यदानमिति प्रोक्तं दानानासृत्तमोत्तमं॥ यद्याह भगवान् पूर्वं पिता मे रोमहर्षणः। तद्याहस्य प्रवस्तामि मृण्ध्वं ग्रीनकाद्यः॥ श्राचार्थ्यवरणादीनि सर्वं वे वैखदेववत्। तथैव हैंमान् कुर्वीत साध्यान् दादशसंख्यया॥

## वायु पुराणे।

ब्रह्मणीय सुखात् सृष्टा यथा देवा: प्रजेपाया । सर्व्य मन्त्रगरीरास्ते स्थिता मन्त्रन्तरे व्यिष्ट ॥ तथा । ब्रह्मणापेन ते जाताः पुनः स्त्रायभुवे जिताः । स्त्रारिषि वे तिषिताः सस्त्रायवीत्त्रमे पुनः ॥ तामसे द्रयोगाम चेकुग्हे रैवतेऽन्तरे । साध्याय चाचुषे नान्ता कृन्दजा जित्तरे सुराः ॥ धर्मपुचा ब्रह्मभागाः स्त्राध्यायां दाद्यामराः । मनीनुमन्ता प्राच्य नरोपान्य वीय्यवान् ॥ चित्ति है बीनय श्वेव हं सोनारायणस्तथा। प्रस्वीय विभुश्वेव खाध्या दाद्य जित्त्ररे॥

### स्कन्दपुराणे।

साध्याः पद्मासनगताः कमण्डल्वचसू विणः। धर्म्भपुत्रा महालानी द्वादशामरपूजिताः॥

#### ब्रह्माग्ड पुराणात्।

वैश्वदानवदेवात साध्यदाने विधिः स्मृतः। दानेचाभ्यच्च नं मन्तः सूयतां च विशेषतः॥ साध्येभ्यचेतिचोक्तावै देवेभ्यच नमस्त्रणा। संग्रीयतां मे भगवन् साध्यादेवा इति ब्रुवन्॥ एवं द्यान् विग्रेभ्योमध्यमं गुरवे तथा। एतत् कत्वा तु पुरुषो नारी वा दानमाहता। वैश्वदेवे च यत् प्रोत्तं फलं तस्त्रवभाष्नुयात्॥

द्ति साध्यदानविधि:।

अय दादगादित्यदानं।

#### ब्रह्माग्डपुराणात्।

मृण नारद भद्रन्ते दानमादित्यसंज्ञितं।
यथोत्तं लोकगुरुणा विष्णुना प्रभविष्णुना॥
कर्तुः पापहरं पुष्णमायुष्यं ज्ञीकरं ग्रभम्।
ग्रारोग्यं सर्वमाङ्गल्यं दुःसप्नाडुतनाग्रनं॥

सर्विमान्तिकरं होतत् सर्विसि किष्तम् । च च ष्यं क्ष्मः, सर्विरोगन्नं भृतिमृतिफलप्रदं ॥ विषुवत्ययने राष्ट्रग्रहणे चन्द्रसूर्य्ययोः । जन्मचें सौरवारे वा पच्चदर्ध्यक्षसंक्रमे ॥ सप्तम्यां वाय नचत्रे साविचे ऽइतदर्भने । दु:स्वप्रदर्भने कुर्याद्दानमादित्यसंज्ञितं ॥ देवालये नदौतीरे तडागे वक्णालये । अन्येषु षुण्यदेशिषु देवदानं समाचरेत्॥

त्रालिप्य वे हादगहस्त हैर्घा चिति तथा गोमयसंयुताद्भिः। तिसान् सिते स्तण्डुलपुष्तकेष विस्तार्येहादग पङ्गानि॥ प्रादेगमानाणि श्रभानि तानि सकर्षिकान्यष्टदलेषु तेषु। हिरण्यक्पाणि रवेनिधाय यथाक्रमादुत्तरतोपवर्गः॥

तिषां लचणमुत्तं।

ब्रह्माग्डहाने।

प्रत्यझ् खान् प्राझुख एव देवां स्तइस गन्धादिभि रच यिला।

<sup>#</sup> सर्व्यापम् सिति कवित्पादः।

दद्यादपूपं सप्ततं गुडातां वस्ते रथावेष्य यथाक्रमेण॥ प्रत्येकमेक हिजपुङ्गवाना-माराध्य गन्धाहिभिराहरेण। संप्रीयतामित्यप्यच च क्रमेण प्रत्येक मुचार्य तदीयनाम ॥ धाताच मिनस ततः परेण मार्त्तण्डनामा च तथार्थ्यमा च। गक्रय देवीवन्यस्त्रधासी भगो विवस्तान् नवम स्त्रेषां ॥ श्रादित्यनामा सविता तथान्य स्वष्टा तथैंकादशमय तेषां। विषास्तवाहादग्रमस मन्त्रे-राराधयेहेववरान् हिजांश्व॥ पुरा देवऋषे दीनं प्रोत्तं कमलयोनिना। तथा मयापि युषाकं प्रीक्तं मुनिवरीत्तमाः॥

द्रत्वादित्यदानविधिः!

श्रथ देवगणेश्रदानं।

प्रद्माण्डपुराणात्।

श्रयाप्रक्रमुनयः सूतसूत्रं तदारखी नैमिषे सत्रिणस्ते। उप्रश्रवाः परिष्टक्कामहे लां

कयं मर्चीमुचत रोगपूगैः॥ तथा प्रष्टीसुनिभिः सूतसून-क्वाचेदं प्रीतिपूर्व तदानीं। यथा पुरा ऋषये नारदाय जगत् कर्त्ता चाब्रवीहानमितत्॥ म्युन्तु यूर्वं मुनवः समेता वदाम्यहं देव गणेशदानं। त्रायुष्यमारीग्यमनन्तमुति मभौष्टसिंखिं प्रददाति कर्तुः॥ कालेषु सूर्ययहणादिकेषु तारेष् जन्मितितयेषु कार्या। देशिषु देवायतनादिकेषु ग्रहेष् वा रमते यत्र तत्र ॥ विष्रं गुरु वेदपुराणदचं संग्रह्म तस्वानुमतेन कार्यो गव्येम भूमिं शक्तता जलेन विलेपये दिंगति इस्तमानां। षट् दिचणे प्रागपि वेदरेखा-स्तियं क्कृतैस्तग्ड, लपुञ्जकैय। तिस्मिन्विचित्राणि सरीक्हाणि क्तलाष्ट्रपताणि द्याय पञ्च॥ यादित्या वसवी कट्टा विष्वेऽष्विमकतस्त्रया। साध्या देवास्तवा चैव सप्तमोगण उच्चते ॥ ( १०३

दी दी गणेभ्यः सप्तभ्यसतुर्देश सुरीत्तमान्। जातरूपमयान् कला कमलेषु निवेशयेत्॥

मध्ये महेन्द्रं हिभुजं हिरखं हिरखरुपाद्धिकं गणानां। बजायुधं दैत्यहनं किरीट-केयूरहारादिविभूषितञ्च॥ प्रत्यञ्जुखान् प्राञ्जुख एव देवान् श्रादित्यवस्वादि यथा क्रमण। स्वनाममन्त्रेश्च नमोन्तरूपै-राराधये दुत्तरतो पर्वमें॥

षट् दिचिणे इत्यादि दिचिणोत्तरायताः षट् रेखाः कला प्राक्पिसमायतास्रतस्रस विधाय पच्चदमकोष्टानि सम्पादयेत्।

तेषु तावन्ति तण्डुलसयानि कसलानि काला वच्चसाणान् देवान् स्थापयेत्।

तत्र श्रादित्यवसुलचणसुतं ब्रह्माण्डदाने, रूदलचणसुतं विश्वचित्रे, एतेषां नामानि च तुलापुरुषदाने, विश्वदेवलचणं तत्रामानि च विश्वामरदाने, मरुतां लचणं नामानि च मरु-दाने। साधानां साध्यदानद्रति।

तती महेन्द्रं जगतामधीशमाराधयेद्देवगणैः समितं।
संपूज्य तस्मे गुरवे च देयं
वासीयुगं का चनभूषणानि॥
ततस्वसी भषणभषिताङ्गः

संविष्टिती वस्तयुगेन विप्रः। समर्चये द्वगणेय मुख्यां-स्तती होमं प्रारभेद्देवतानां ॥ सानं वस्तं चार्घ-पाद्या-चमनीयं गर्सं-पुष्पं-धूप-दौपा-हविस्र। दद्यादेषां मध्यमं देवदेवं समर्चयिदिधिना शास्त्रजेन ॥ श्रमिं समाधाय समुच्च दर्भः परिस्तरेदाज्यमयी गरहीला। 🏴 सत्कत्य दर्वी विधिना घतेन प्रत्येवामेकञ्च द्याहृतीनां॥ हुला गणेभ्यस तथा हुतीनां यतं तथा दय वा प्यच हुला। इन्द्रस्य होमं विधिना समाप्य शेषास्तथा व्याहृतिभिः समस्ताः॥ इत्येव मितहुरुणैव कार्थः दाता खयं दानमघात कुर्यात्। स्नाला वासी गुरुणा प्रोचितश्व कुशोदकैः पावमानैयेजुर्भिः॥ प्रत्येकमिकं दिजपुङ्गवाना-माराध्य दातव्यमनुक्रमेण। प्रदिचणं देवगणेश्व साह क्ताञ्जलिं पुष्पयुतं च दत्ता ॥

सम्पीयतां सेत्ययमेव चीकाा
दित्सवीं योदकपूर्व सच।
ततस्वदं गुरवे दापयित्वा
विषे: स्वस्तं पश्चिमक्वीचयेश्व॥
दत्ता तेषां दित्तणां वाचकानां
तती विप्रान् पूजये हैं गुरुश्व।
तथा चैवं देवदानश्व कात्वा
ततः सर्व्य मुख्यते रोगपूर्यः॥
कात्वा चासी देवगणेश्रदानमायुष्य-मारोग्यमुपैति चार्यः।
भुक्ता भोगानिहिकान् पुष्कलांश्व
ततीगच्छे हत्तालोकं विश्वालं ॥
एवं पुरा गणेश्वाष्यं दानं मुनिवरोत्तमाः।
उत्तं देविषिभिष्वेव ब्रह्मणा वा स्वयस्थ वा॥

इति देवगणेश्रदानविधिः। अद्य निम्नाभदानं। ब्रह्माण्ड पुराणात्।

स्तउवाच।

श्रथापरं दानमर्छं प्रवच्छे श्रुणुन्तु सर्व्वे मुनयः समिताः। यथा पुरा ऋषये नारदाय

जगत्वर्त्ता पद्मयीनिस्ववीचत् ॥ यत् कत्वा वै पुरुषीवाध नारी फलं चेष्टं लभते चोभयन । त्रायुष सर्वे लभतेऽय रोगे कार्यकार विमुचते चन्द्रमुपैति लोकं॥ ह व्यक्तिमही कालेषु सूर्ययहणादिकेषु संक्रम्यते तत्र च दानमतत्। निग्नाभसं चन्तु तथैव कुर्याः हे भेषु देवायतनादिकेषु ॥ ग्रहेषु वा रसते यच तत्र हिजाय निग्नाभमनुं प्रदेशात । 🙌 📨 वैतानिक वेदपुराणदचं 👵 🔊 🔊 🕬 संग्टहा विप्रं गुरुमाद्रेण॥ तिनैव सर्वं विप्रेण कार्येचैव माहतः। यजमानः स्वयं कुर्याहानं नियाभसंज्ञितं॥ चिती गीमयलिप्तायां दिचणोत्तरतः समं। दश पञ्च च पद्मानि कारयेत् खेततण्डु लैं।॥ मण्डलानि यथायित हैरण्यानि प्रकल्पयेत्। मग्डलितयं तेषु प्रतिपद्मं निवेशयेत्॥ श्रायुरादीनि तलानि शरीरे सन्ति यानि वै। तानि ध्याला थ गन्धाचारच येत्तान्यमन्त्रकः॥ श्रायुरादीनि, श्रोत्रप्रस्तीनि, श्रोत्रं श्रायुरिति श्रुतेः।

तेषा मनुक्रमय ब्रह्माण्ड पुराणे

श्रीतं त्वक् चचुषी जिह्वा घ्राणं चैवात पञ्चमं।

शब्द-स्पर्शी रूप-रसी गन्धश्रित क्रमादमी॥

श्राकाय: पवन-स्तेजी-जलं पृथ्वी त्यनुक्रमात्।

इति पञ्चद्रश्रेमानि तत्वानि मुनयी विदुरिति॥

विग्रानभ्यचा दातव्यां प्रत्येकां च यथा क्रमां।

विग्रानभ्यचा दातव्यां प्रत्येकां च यथा क्रमां।

विग्रानभ्यचा दातव्यां प्रत्येकां च यथा क्रमां।

पञ्चिभिर्णुकणा साडी वाचयेत् स्वस्तिवाचनं।

दचिणां च गुरोद्दे द्यात् सुवर्णां चैव वाससी॥

श्रथ वा पद्मयुगलमेकोकस्थापि दापयेत्।

सव्यां वा गुरवे द्यात् संकंत्या यत्रवाचनं॥

ययोकं गुरवे द्यात् बहुभ्यश्वेतरान् ददेत्।

श्रभीष्टसिंखां लभते कत्ती दानेन वानघ॥

इति निग्नाभदानविधिः।

अय गर्णे भदानमुच्चते लिङ्गपुराणे।

गणेशं सस्प्रवच्यामि दानं पूर्वीतामण्डपे। सम्पन्य देव देवेशं लोकपालसमाव्वतम्॥ विन्नेष्वरान् यथाशास्त्रं सर्व्वाभरणभूषितं। दशनिष्केण वे कत्वा सम्पन्य विधिना ततः॥

अन कुग्छ-मग्डप-मग्डल वेदिकावितानादि लिङ्गपुराणोक्त गुला पुरुषविहितं वेदितव्यं।

<sup>🕸</sup> सफलं यत्र वाचयेदिति पुस्तकान्तरे पाठः।

देवदेवेशं महेखरं सीवर्णं लोकपाल युतं। सम्पूच्य परितोष्टदिचु विषेशानचे येदिति॥ सप्तकोटिमन्त्रात्मकविष्तगणानामी भत्वात्

# ञ्चत एव गणेशाः !

ति च यथा। अधानन्तय भू स्मश्च भिवसायोजने नताः।

पुनक्द्रस्तिमृत्तिय स्नीकग्ठय भिखग्डक इति॥

भिवोक्तविभेगा सात्र गणेगाः

ते च प्रत्येकं दश्गिक्तिविभेगाः।

# तदुतं नामिन।

द्रशिक्तसुवर्णेन निर्मितां य प्रयक् पृथक्। स्वकीयावरणे चेतान् गृत्यपुष्पादिभिर्गुरः। प्रवासीय प्रयक्षियां विद्येशानष्टि चित्र चेति ।

तेषां लचणन्तु लचणसमुचयात् ॥
कुण्डी पाशाङ्क्रगं घण्टां शूलं च वामवाइके।
श्रातिविद्याचमालासिचक्राणि दिचिणे क्वचित् ॥
दीपिचम्पंधरोऽङ्गस्थी नागयज्ञीपवीतवान्।
एकास्यः पञ्चवक्षोवा चाचो जटेन्दुभृक्किवः ॥
श्रानन्ताद्यायतुर्दिच्च रक्षनीलसिताक्णाः।
कोणिषु चैककद्राद्याः सितास्थनीललोहिताः॥
सर्व्वे चाष्टभुजा योज्यायतुरास्या जटान्विताः।
श्रिवायुषधरास्त्यचाः सृष्यसिभ्यां विना क्वचित्॥

दिग्वर्णा जिट्टिलास्त्यचाः एरिचिशूलधारिणः। पुटाच्चलिकराः सर्वे विम्नेशास्त्रेकवक्तकाः॥

लीकपाललचणमुक्तं, ब्रह्माण्डदाने।

यष्टि द्वष्टकुण्डेषु पूर्ववहोममाचरेत्॥
पञ्चावरणमार्गेण पारम्पर्धक्रमेण च।
पूर्वविदिति, लिङ्गपुराणोक्ततुला पुरुषविद्यर्थः।
सप्तविप्रान् समभ्यद्या कन्यामेकां तयोत्तरे।
दापयेत् सर्वतन्त्वाणि खैः खैर्मन्त्रौरनुकमात्॥
दत्त्वैवं सर्वपापेभ्योमुचते नात संग्रयः॥

पञ्चनद्वाद्यैः पञ्चावरणैर्धृत्तस्य यिवस्यार्चनं मध्ये प्रधान जुण्डे होमञ्च दिक्कुण्डेषु तु विष्नेशानामात्मीयपञ्चावरणैर्गुरुपर-म्परोपदिष्टेर्युतानां होमः ईशानादिसप्तदिचु सप्तविप्रानृत्तरस्यां दिश्येकां कन्यामभ्यच्ये कन्याष्टमभ्यो विष्रेभ्यः स्वस्वमन्त्रेण सर्व्य तन्त्वाणि सर्व्यतन्त्वमयान्तिष्नेशान् दद्यादित्यर्थः।

दापयेत् सर्व्वविद्येशानिति पाठः। तेभ्यः प्रद्यादिद्येशान् खखमन्त्रौरनुक्रमादिति-

#### कामिकीतीः।

पञ्चावरणपूजा तु वायुसंहितोक्ता याह्या।
परीच्य भूमिं विधिवहत्सवणरसादिभिः॥
मनोभिलिषिते तत्र वितानविनतास्वरे।
सुलिप्ते च महीपृष्ठे दर्पणीद्रसन्निभे॥
प्राचीसुत्पादयेत् पूर्वयास्त्रदृष्टेन वर्मना।

एक इस्तं विहस्तं वा मण्डलं परिकल्पातु॥ चालिखेडिपुलं पन्नमष्टपत्रं सकर्णिकं। रत्तचूर्णीदिभियूर्णे य्यासभवसभृतै:॥ प्रतिवाक्षसंयुतं बहुशीभासमन्वितं। दलेषु सिडयः कल्याः केसरेषु समक्तितः॥ कद्रा वामा**≉दयस्व**ष्टी पूर्वादि परितः क्रमात्। कर्णिकायान्तु न वैक्ष्यं बीजेषु नव प्रक्रयः॥ कन्दे शिवालकी धन्ती नाले ज्ञानं शिवात्रयं। कर्णिकीपरि वाग्नेयं मण्डलं सौरमेन्दवं॥ शिवविद्यास्तरत्वास्यं तत्त्वत्रयमतः परं। सर्वासनीपरिमुखं विचित्रकुसुमान्वितं॥ परव्योमावकाशि च विद्ययातीव भासरं। परिकल्पासनं मृत्तिमावाच्च परमेण्डरं॥ पञ्चदर्णस्त्रमार्गेण पूजवेदम्बया सह। ग्रहस्फटिकसङ्घागं प्रसनं गीतलच्वति ॥ विद्युदलयसङ्गाशं जटामुकुटभूषितं । दिव्यायुधवरैर्युक्तं दिव्यगन्धानुलेपनं ॥ यादू लचम्बवसनं किचित्स्मितमुखाम्बुजं। रक्तपद्मदलप्रस्य पादपाणितलाधरं॥ सर्वनचग्सपदं सर्वाभरगभ्षतं। पञ्चवक्तं दशभुजं चन्द्रखण्डशिखामणिं॥

वैराग्यभिति पुस्तकान्तरं पाठः।

<sup>1</sup> रामादयद्गति कचित् पाढः।

श्रत्यपूर्वमुखं सीम्यं बालार्कसद्यप्रभं। विलोचनारविन्दाचां बालेन्दुक्तश्चितं। दिचणं नीलजीमतसमानर्चिरप्रभं॥ स्कुटीकुटिलं घोरं रत्तवस्तिलोचनं। दंष्ट्राकारालदुईषं स्फ्रिताधरपञ्चवं॥ उत्तरं # विद्रुमप्रख्यं नीलालकविभूषितं। सविलासचिनयनं चन्द्राभरणशिखरं॥ पश्चिमं पूर्णचन्द्राभंनी चनतितयोञ्चलं। त्रतीत्रसीम्यस्त्रक्त लीचनित्रतयीज्वलं॥ दिचिणे गुलपरश्चवाखड्गानलो ज्वलं। चन्द्ररेखाधरं सौम्यं मन्दिस्तामनोहरं॥ पञ्चमं स्फटिकप्रख्यमिन्दुरेखासमुद्दलं। सव्ये च नागनाराच-घच्डापायाङ्गीञ्चलं ॥ निहत्याजानुसम्बद्धमानाभिच प्रतिष्ठया । चाकगढं विद्य<mark>या तद्दरालनाटे तु यान्त</mark>या ॥ तदूर्वं शास्वतीताख्यक्तवया वर्या तथा! पञ्चाध्वयापिनं तसात् कलापञ्चकवियसं ॥ र्द्रयानमुकुटं देवं पुरुषाख्यं पुरातनं। ष्रवीर्द्धय्यनद्वामगुद्धं महेम्बरं ॥ सद्यमाद्यस तन्त्र् तिमष्टनिं यत्न लामयं। मादकामयमीयानं पञ्चन्नस्यम्ततः॥

<sup>\*</sup> जनममितिकाचित् पाढः।

चांकारा खमयं चैव इंसं मत्या समन्वतं। पचाचरमयं देवं बड़चरमयन्तु वा ॥ चङ्गषट्कयुतं चैव जातिषटक्समन्वितं। तघेच्छामिकया यत्र्या समारूटकमण्डल् ॥ ज्ञानास्यया द्विणतो वामतय क्रियास्यया। तस्त्र नयमयं साचाहिबामू तिं सदामिवं ॥ मृत्तिलेनेव सङ्ख्या सकलीक्षत्य च क्रमात्। सम्यूज्य च यथान्यायमर्घान्तं मूलविद्यया ॥ म्तिमनां शिवं साचाच्छत्त्या परमया सह। तचावाद्य महादेवं सद्यदातिवर्जितं॥ पञ्चोपनारणं कला पूजयेत्परमेखरं। ब्रह्मभिष षडक्षेष तथा मात्रक्या पि च॥ प्रचिन प्रिवेनैव प्रक्तियुक्तेन च क्रमात्। ग्रान्तेन च तथान्यैय देवमन्त्रेय क्रत्स्रगः॥ पूजयेत्यरमं देवं केवलेन मिवेन वा। सद्यादिसुखमीयानं कत्वाय सपनं विना॥ पचावरणपूजान्तु प्रारभेत् यथाक्रमं। तवादी शिवयोः पार्खे दिचिणे वामतः क्रमात्॥ गन्धा बैर बेंगे सूर्व देवी हेर बाव स्मृखी। तती ब्रह्माणि परित ई्यानादि यथाक्रमं॥ समितानि सद्यान्तं प्रथमावरणे यजेत्। षडङ्गान्यपि तचैव हृद्यादीन्यनुक्रमात्॥ शिवस्य च शिवायाच वामादिष् समर्चेयेत्।

तत वामादिकान्क चट्टानष्टी वामादिशक्तिभि:। अर्चयेदा न वा पञ्चात् पूर्व्वादिपरितः क्रमात्॥ षड्ङ्गानि वामादिक्ट्राय तभैव द्र्शिताः। मृदयञ्च शिर्येव शिखा वकीच नेवकं। खस्ति \*मेलेवमुक्तानि षड्डानि मनीविभि:॥ वामो-ज्येष्ठस्त्रधाक्ट्रः कालीविकर्चस्त्रधा । बलविकरणस्व । लप्रधमनस्तथा। सबंभूतस्य दमनस्ताह्याबाष्ट्रयत्तयः॥ प्रथमावरणं प्रोक्तं दितीयावरणं ऋष्। अनन्तं पूर्वेदिक्पने शक्या सह शिवीत्तमं॥ तनैवोत्तरदिक्पते एकंनेत समर्घेत्। एकनेवच तच्छितं पद्यादीमानदिग्दले॥ चिमूर्त्तिं तस्य यित्रच पूजयेदिमिदिग्द्ले। त्रीक गढ़ ने ऋते पत्रे तच्छ कि तस्य वासतः। अधैव मार्तते पत्रे धिखण्डोगं समई येत्॥ प्रवमावरणे चेज्या न वा ते चक्रवर्त्तिनः। **ढतीयावर्णे पूज्याः यिताभियाष्ट्रमूर्त्त**यः ॥ त्रष्टासु क्रमशोदिचु पूर्व्वादिपरितः प्रभीः। भवः यर्व्वस्तिषेशानीषद्रः पश्चपतिस्तवा । उग्रोभीमोमहादेव इत्यष्टीमूत्तयः क्रमात्॥

रामादिकानितिक्वचित्पाठः । एवं ८/२०/८/२८ प्रतेच सर्खं च वासस्त्राने रास
 इति पाठः पुस्रकान्नरे ।

T चलमित्येवसिति पुष्तकान्तरे।

चन्तरान्तरतस्थेषां महादेवाद्यः क्रमात्। शक्तिभि: सह संपूज्यास्त न कादशमूर्त्त यः ॥ महादेवः शिवोबद्रः श्रङ्गरोनीललोहितः। र्श्यामी विजयोभीमी देवदेवोभवोइवः। कपालीग्रव कथने तथेकादग्रग्रत्यः॥ तताष्टी प्रथमं पूज्या वाज्ञियादि ययात्रमं। देवदेवः पूर्वपत्रमीयान्यामिनगोचरे ॥ भवोद्वयस्त्योकाध्ये कपालीयस्ततः परं। तिखानावरणे भूयोहषेन्द्रं पुरतोयजेत्॥ 🔻 🎹 🦻 नन्दिनन्दिचे तस्य महाकालं तघोत्तरे। यास्तारं विक्रदिक्पत्रे मातृर्दिक्णदिग्दले॥ गजास्यं नैऋते पत्रे षष्मुखं वार्णे ततः। ज्येष्ठां वायुद्वे गौरीमुत्तरे चल्डमैखरे ॥ यास्त्नन्दीययोर्काध्ये मुनीन्द्रं हमभं यजेत्। महाकालस्थीत्तरतः पिङ्गलं तु समर्थयेत्॥ यास्त्रमात्सम्हस्य मध्ये सङ्गीखरन्ततः। माहविष्मेयमध्येत वीरभद्रं सम्ब येत्॥ स्कन्दविन्ने यथोर्माधी यजे हेवीं सरस्वतीं। ज्ये हातुमारयोगाध्ये महामोदीं समर्चयेत्॥ गणाम्बाच ख्योक्सधे देवीं दुगीं समर्चयेत्। ततैवावरचे सूयः शिवानुचरसंहतिं॥ रुद्रप्रचम<sub>ं</sub>भूवाख्यां तिविधाच ख्रप्र्<sub>तिकां।</sub>

<sup>\*</sup>प्रथमभूराह्यामिति पुस्तकानारे पाडः।

श्चिवायाः सखीवर्गं च यजेत् ध्यात्वा समन्ततः ॥ एवं व्रतीयावरणे वितते पूजिते सति। चतुर्घावरणं ध्याला बहिस्तस्य समर्चे येत्॥ भानः पूर्वदेन पूज्योदिचिणे चतुराननः। कट्रोवकणदिक्पचे विचाकत्तरदिग्दले॥ चतुर्सीमपि देवानां पृष्टगावरणान्यष्ट । तत्पूजानन्तरं कुर्यात्तच्यास्त्रोक्तप्रकारतः॥ त्रयया भानुमभ्यत्री प्रथमावरणे यजेत्। तस्यात्मनि षडेवादी दीप्ताद्याभिष यक्तिभिः॥ दीप्ता सुक्या जया भट्टा विभृति विभला क्रमात्। त्रमोघा विद्युता चैव पूर्व्वादिपरितः स्थिताः ॥ हितीयावरणे पूज्यायतस्रोमूर्त्तयः क्रमात्। पूर्वीद्युत्तरपर्यन्ताः शत्तयस ततः परं॥ चादित्योभास्तरीभान्रविश्वेत्यनुपूर्वंगः। यकी ब्रह्मा तथा रूट्रोविष्णुसैवं विवस्वतः॥ विस्तारात् पूर्वंदिग्भागे सुतावा \* दिचेणे स्थिताः। वोधनी पश्चिमे भागे जाप्यायेदुत्तरे पुनः॥ उषां प्रभान्तथा प्रज्ञां सन्ध्यामिपि तत: परं। ईशानादिषु कोणेषु दितीयावरणे यजेत्॥ सोममङ्गारकचैव बुधं बुडिमताब्बरं। वहस्पति वहद्दिं भाग वन्तेजसांनिधि ॥

<sup>\*</sup> सुताराद्दतिकचित् पाडः।

<sup>+</sup> साध्यामपीतिकचित् पाठः।

यनैयरन्तवा राहु नेतु धूम्बं भयंनरं। समन्ततीयजेदेतांस्तृतीयावरणे क्रमात्॥ अववा दादणादिलान् दितीयावरणे यजेत्। द्यतीयावरणे चैव राशीन् दादश प्जयेत्॥ सप्तसमगणां खैव वहिरस्य समन्ततः। ऋषीन् देवां य गन्धर्वान् पत्रगा थापरोगणान् ॥ यामख्यस तथा यचं जातुधानांस्तथा ह्यान्। सप्तक्रन्दोमयां सेव वाल खिल्यां य प्रजयेत्॥ एवं त्रावरणं देवं समस्यचा दिवाकरं। बह्म-णमर्चे येत् पञ्चाचिभिरावरणैः सह॥ हिरखगभें पूर्वस्थां विराजं दिचिणे ततः। कालं पिंचमदिग्भागे पुरुषचीत्तरे यजेत्॥ हिर्ण्यवर्षः प्रथमोत्रद्धा कमलस्त्रिभः। कालोजात्याञ्जनप्रख्यः पुरुषः स्फटिकोपमः॥ चिगुणोराजसयैव तामसः सालिकस्तथा। चलारएते क्रमशः प्रथमावरणे स्थिताः॥ हितीयावर्णे पूज्याः पूर्वादिपरितः क्रमात्। सनत्कुमारः सनकः सनन्द्य सनातनः॥ ष्टतीयावरणे पद्यादच येत प्रजापतीन्। अष्टी पूर्वास्तु पूर्वाचीन् प्राक् प्रवादुत्तरं क्रमात्॥ दची-रुचि-रुगु-बैव मरीचिय ततोऽङ्गिराः। पीलस्यः पुलह्बैव क्रतुरतिच कार्यपः॥ विशव देति विख्याताः प्रजानां पतयस्विमे ।

तिषां भार्याञ्च तै: सार्चं पूजनीया यथाक्रमं॥ प्रस्तिय तथाकृतिः ख्यातिः संभूतिरेवच। स्मृति: प्रीतिः चमाचैव सन्ततियानस्यका ॥ देवमातारुसती च सर्वाः खलु प्रतिव्रताः। शिवाच नरता नित्यं त्रीमत्यः प्रियदर्शनाः ॥ प्रथमावरणे वेदां अतुरी वास्य पूजयेत्। इतिहासपुराणानि दितीयावर्णे पुनः॥ त्रतीयावर्णे पत्रात् धर्माशास्त्रपुर:सराः। वैदिका निखिला विद्याः पूज्या एव समन्ततः ॥ पूर्वादिपरितोवेदास्दन्धेतु यथा कचि। अष्टधा वा चतुर्दी वा कला पूज्य समन्ततः॥ एवं ब्रह्माण्मभ्य च्री चिभिरावर गेंधुतं। द्चिणे पश्चिम पश्चाद्रद्रं सावरणं यजेत्॥ तस्य ब्रह्मावि प्रथमावरणं स्मतं! दितीयावरणं चैव विद्येष्टरमयं तथा। लतीयावरणे भेदी विद्यते स तु कष्यते। चतस्त्रीमृर्त्तयस्तस्याः पूज्याः पूर्व्वादिभिः क्रमात् ॥ विगुणः सकलोदेवः पुरस्ताक्वियसंज्ञकः॥ राजसोद् चिणे ब्रह्मा स्टिसत् पूज्यते सदा। तामसः पश्चिमे वाग्निः पूज्यः संहारकोहरः॥ सालिक: सुख्कलीम्यो विशाविष्वपतिम्इ:। एवं षिष्ठमदिग्भागे शसीः वड्विंशकं शिवं॥ समभ्यचीं तरे भागे तती वैक्रण्टमच येत।

वासुदेवं पुरस्तस्य प्रथमावर्से यजेत्॥ अनिवृद्धं दिच्चतः प्रयुच्चं पश्चिमे ततः। सीम्ये संवर्षणं पशाद्यव ती वा यजेदिमी॥ प्रथमावरणं प्रीतां दितीयावरणं युण् । मत्यः कृषी वराह्य नारसिंह्य वामनः॥ रामेष्वन्यतमः लाणीभवानष्यमुखीऽपि च। द्यतीयावर्षे चैकं पूर्वभागे समच्येत्॥ नारायणाख्यं याम्येऽस्तं कचिद्याइतं यजेत्। पिसमे पाञ्चजन्यं च गार्ड्स धनुरथोत्तरे ॥ एवं त्रावरणं साचाहिण्याख्यं परमं हरिं। महाविषां सदा विषां मूर्त्ति कत्य समर्च येत्॥ इत्यं चतुष्वतुर्व्युहं क्रमान्यू चिचतुष्यं। पूजियता तु तच्छक्ती यतसः पूजयेत् क्रमात्॥ प्रभामाग्वेयदिग्भागे नैक्टते तु खरस्ततीं। गणाम्बिकाञ्च बायव्ये लच्मी रोद्रे समर्च येत्॥ एवं † भान्वादिम् त्तीनान्तक्तीनामनन्तरं। पूजां बिधाय जीकेशांस्त नैवाबरणे यजेत् ॥ इन्द्रमस्नि यमञ्जेव नैक्टितं वर्णं तथा। वायुं सोमं कुवेरं वा पश्चादीयानमईयेत्॥ एवं चतुर्थावरणं पूजियत्वा विधानतः। यायुधानि महेशस्य पद्मादाद्यं समर्चयेत्॥

<sup>\*</sup> नाराचाख्यभ्रेति कचित्पाटः। † भवादिसूर्त्ती नामिति कचित्वाटः। (१०५)

श्रीयत्रिश्लमेशाने वचं माहेन्द्रदिसुखे। परणं बिइदिम्भागे यास्ये सायकमई येत्॥ नैर्ऋते तु यजेत् खड़्गं पाद्यं वहवनीचरे। यङ्गं मारते भागे पिनाकचोत्तरे यजेत्॥ एवमावरणं चैवं संपूज्यानन्तरं वहिः। पश्चिमाभिमुखं रीद्रे चेनपालं समझ येत्॥ सर्वावरणदेवामां बहिर्वा पश्चिम घवा। पञ्चगीमातृभिः सार्षं महीचपुरतीयजैत्॥ नन्दा सुभद्रा सुरभी सुशीला समनास्तथा। पञ्च गीमातरस्वे ताः शिवलीने व्यवस्थिताः ॥ ततः समन्ततः पूच्याः सर्वा वे देवयीनयः । खेचरा ऋषयः सिंडा दैत्या यचाय राचसाः ॥ अनन्ताचाय नागेन्द्रा नागेस्तव कुली वर्षे:। डाकिनी-भूत-वेताल-प्रेतभेरव-नायकाः॥ पातालवासिनश्चान्य नानायीनिषु स्थावाः। नदाः समुद्रा गिरयः काननानि सर्चास च ॥ पभवः पिचणीवचाः कीटाचाः चुद्रयोनयः। नराय विविधाकारा सगाय चुद्रयोनयः ॥ भुवनान्यन्तरण्डस्य तती ब्रह्माण्डकीटयः । बहिरण्डानि संख्यानि भुवनानि सहाधिपै: ॥ ब्रह्माग्डधारका रुद्रा दशदिच् व्यवस्थिताः। यहीणं यचमाहेयं यहा णाव्यं ततः परं॥ यत् किञ्चिदर्धं शब्दस्य वाक्यं चिद्वचिदात्मकं।

तलार्वे शिवयोः प्रान्ते बुद्धा सामान्यती यजेत्॥ कताचिलपुटाः सर्वे विन्याः सितमुखास्तया। सादरं प्रेच्यमाणाय देवं देवीच सर्वदा। इत्यमावरणान्यर्चे कलाप्यचेमगान्ये। पुनरस्यचा देविमं पञ्चाचरसुदौरयेत्॥ निवेदयेत्ततः पद्माक्विवयोरस्तोपमं। सरसव्यक्षनं ग्रहं वडाकारं महाचर् ॥ दात्रिंग-दाव्कीर्सुख्यमध्यमं । वादकावरं। साधयिता यद्या सम्यत् यदया विनिवेदयेत्॥ तर्तो निवेद्य पानीयन्तास्त्र्वचीपवंशकः। नीराजनादिकं काला पूजामेषं समापयित्॥ योगोपयोगिष्ट्याणि विशिष्टान्येव साधयेत्। वित्तयाठं म कुर्व्वति बुिबमान् विभवे सति॥ शिवस्थीपे चकस्यापि यङ्ग चाप्यनुतिष्ठतः। न फलन्येव कास्यानि कर्याणीति सर्ता कथा। तसाहाठा मुपेचाच त्यज्ञा सर्वाङ्गयोगतः। कुर्यात् काम्यानि कचीणि फलिसिंडं यदिच्छति ॥ इत्यं पूजां समाप्याय देवं देवीं प्रणम्य च। भक्त्या पूजा समाधाय ततस्तीतमुदीर्येत् ॥ ततस्ती नजपस्यान्ते लष्टी त्तर्यतं वरं। जपेत् पञ्चाचरीं विद्यां सहस्रोत्तरमृत्सुकः ॥

<sup>🜞</sup> सर्ज्ञं षट्प्रकारिसिति क्वचिन् पाठः।

<sup>।</sup> सधममिति क्वित प्राटः।

**#द्बात पूजां** गुरी: पूजां कला पश्चात् यथा कमं। ययोदयं ययाश्रदं सदस्यानिष पूजरीत्।। तत उदाख देवेशं सर्वेरावरणेः सह। मण्डलं गुरवे दखाद्योगीपकरणैः सह॥ शिवात्रितेभ्यो द्यादा सर्वी एवानुक्पतः। अब वा तिक्रवायैव शिवचे ने समप्येत्॥ शिवाग्नी वा यजेहेवं होमद्रव्येश्त सप्तिः। समभ्यत्रं यथापूर्वे सर्वावरणदेवताः ॥ एष योगेष्वरोनाम तिषु लोकेषु विश्वतः। तस्मादभ्यधिकः कविद्योगोस्ति भुवने कवित्॥ न तदस्मिन् जगत्यस्मित्रसाध्यं यदनेन तु। ऐहिनं वा फलं निश्चिदामुणिकमधापि वा ॥ इदमस्य फलं नेदिमिति नैव नियस्यते। त्रेया रूपस्य सत्बास्य यदिदं श्रेष्ठसाधकं ॥ इदन्तु शकाते वक्त् पुरुषेण यद्थिते। विनामणिरिवैतस्मात्ततेन प्राप्यते फलं ॥

> इति गणेशदानविधिः । श्रष्ट मरुहानं । ब्रह्माण्ड पुराणात् ।

अयात: संप्रवच्यामि ऋण्ध्वं सुनिसत्तमाः। मत्रहानमिति प्रोत्तां सव्वपापप्रणाशनं॥

विद्यापूजामिति कचित्पाठः।

पुरा देवयुगे देवी ब्रह्मा लोकपितामहः। ऋषिणा नारदेनेदं पृष्टः प्रोवाच नारदं ॥ मृण् नारह भद्रनी दानं सर्वेषनप्रदं। यदात् कामयते दाता तत्तत् फलमुपात्रुते ॥ पुर्खकालेषु सर्वेषु जनार्चेषु विशेषतः। पुरुषदेशिषु सर्बेषु गरे वा दानमाचरेत्॥ देवा एकोनपचागत् देवेन्द्रसमतेजसः। भातरः पुरुष्ठतस्य मर्तः सूर्यंवर्चसः॥ किरीट हार #केयूर-कटकादिविभूषिताः। खङ्गचकीधरा नित्यं शक्रस्थानुचराः सदा ॥ तेषां तु प्रतिरूपाणि जातरूपेण कारयेत्। तिषां दानानि तत् सर्वे विप्रेणैव समाचरेत्॥ श्वी देशे समां भूमिं लिप्य गीमयवारिणा। द्क्षिणोत्तरतोविद्याम्भेखाः षट् तत्र ताः समाः॥ प्रागेकाद्यलेखाः खः पञ्चायत्कोष्ठमुचते। चतुरस्वाः समाःसर्वे हस्तवितयसन्त्राताः॥ कोष्ठे मध्यमवीष्यां वै षष्ठे चोत्तरतः स्थितं। इन्द्रमासनमिल्क्तमितरे मरूतस्तवा॥ कोष्ठेषु सर्वेषु सरीक्हाणि क्तवा सिते स्तग्डल मग्डलैय। पद्मानि देवासनमारभेत

<sup>\*</sup> दार इति पाठान्तरं पुस्तकान्तरे।

संखापयेत्ते षु ययाक्रमेण ॥

श्रव दिखणोत्तरतो रेखाषट्कमालिख्य पृष्वेपिष

सायताभिरेकाद्यरेखाभिः

पश्चायत्कोष्ठनिष्यत्तिः स्थात्

तच मध्यमवीष्यां, उत्तरतः षष्ठे कोष्ठके ।

दन्द्रासनं उत्तरे पर्वायहकोष्ठकाः,

सक्तामासनं मक्वामानि तु

वायु पुराणात्।

ततस्तिवान्त नामानि मातापिचीः प्रचकतः ।
तिहथेः वर्षाभिवैव मर्गतान्ती प्रथम् प्रयम् ॥
ग्रम्भव्योतिस्त्याद्त्यः चित्रच्योतिस्त्यापरः ।
सत्यच्योतिस च्योतिषान् सत्यष्ठा च्रतपास्त्या ॥
ग्रम्भायं गणः प्रोक्तो हितीयन्तु निवीधत ।
च्रतिकात्यिज्ञवैव सुवैचः सेनजित्त्या ॥
ग्रम्भायं गणः प्रोक्तो हितीयन्तु निवीधत ॥
ग्रम्भायं भ्रमीयस्तु द्रतीयोयदिवोधत ॥
च्रात्या भ्रवोधत्तां विधर्णाय विधार्य ।
भ्रम्भायः भ्रवोधतां विधर्णाय विधार्य ।
भ्रम्भायः प्रतियव सभर्य तथा गणः ।
ग्रम्भातः समद्यासः प्रतिद्वास वै गणः ।
समिताः समद्यासः प्रतिद्वास वै गणः ।
समिताः समद्यासः तथादेवविशापरः ॥
ग्रम्भावः सभरसः तथादेवविशापरः ॥
ग्रम्भवेन्द्रः सभरसः तथादेवविशापरः ॥

दैलादेवाः समाख्याताः सप्तेते सप्तका गणाः। एते श्वेकीनपञ्चायस्त्रतीनामतः स्मृता इति ॥ प्रागादिपूर्वीत्तरमन चैवं सर्वाणि ज्ञामि च कार्यिता। वस्तरयाविष्य नुगोद्षेष संप्रीच्य तिज्ञ युतैर्य जुर्भिः । मध्ये महेन्द्रस्तिगुणेन हेचा वजायुधः मित्रिधरः किरीटी। हारादिकेयूरविभूषिताङ्गी देवाधिपोलीकपतिः प्रणान्तः ॥

वार्थ इति अधाद्याय चम्यची देवान् मक्तस पूर्व मननारं विषवरांस्तथैव। प्रत्येकमिव प्रदरेत् तेषां प्रदक्षिणं चीत्तरपूर्व्वमव॥ पाप्ते एसे पुरस्काले च दाता बाला ततस्तिनिमयः नुमोद्दैः। प्रदिवणं पुष्पग्रहीतहस्तः कला तु विषेण सहैव सर्वान्॥ प्रम्य पुष्पाञ्चलिना च सर्वं प्रदापये है वगणं क्रमेण ॥ प्रत्येकमवं दिजपुङ्गवानां प्रगम्य मन्तं समुदाहरेहै ॥

वणीति देवं सकतान्तथैकं

सिय प्रभी देव कुक प्रसादं।

तव प्रसादाद्घनागनं से

सीवर्ष क्यास्तु सदा सरेगाः॥

दत्येवसुक्का सकतः प्रदाय

ततीमहेन्द्रं प्रददेच देवं।

य:कारयेदिप्रवरस्तु तसी

स्वस्तीति विप्राय प्रशिभवाय॥

तत: संपूच्य गुरवे दिख्णाञ्च यथीचितान्

हमाद्रिः।

स्तिवाचकविष्राणां दिचणाच यद्यार्हतः॥
तेलोकाराजोजगतामधीशी

देवाधिपोदैत्यगणाभिहन्ता। श्रेयांसि मद्यं प्रददात देवी देवायजीवजधरः प्रयान्तः॥

द्रश्रवार्थे ततोद्याहेवं वज्रधरं हिरं।
पूजायामपि यक्तस्य मन्त्र एष प्रकीत्तितः॥
य एवं कुरुते दानं मरुतास्विधिपूर्व्वकं।
स सर्वकामसंपन्नो देवविहिव मोदते॥
यथोक्तं ब्रह्मणा वेदं नारदाय सुरुष्धे।
तथा मयापि वः सर्वं प्रोक्तं वै सुनिसत्तमाः॥

इति मरुद्दानविधि:।

अय भुवनप्रतिष्ठाविधि:।

### अविचीत्तरात्।

#### युधिष्ठिर उवाच।

प्रतिष्ठा याखतो केन दानेन मधुस्दन।
इह लोके परे चैव कोत्तिः स्याद्र ता तथा॥
सन्नतिश्व यथा यान्ति मर्ले पिष्टपितामहाः।
सन्ततिश्वाचया लोके विभवशापि पुष्कलः॥
स्थापनं सर्वदेवानां कथं स्यायदुनन्दन।
तदाचच्च महाभाग दानेन नियमेन वा॥

#### श्रीकृषाउवाच ।

साधु पृष्टं त्या राजन् लोकानामुपकारकं।

गृण्वंकमना भूता गृह्यं परममुक्तमं॥

भुवनानां समासेन प्रतिष्ठा कथयामि ते।

देवासुरास्तथा नागा गन्धव्वी यच-राचसाः॥

प्रताः पिश्राचा भूताय स्थापिताय न संश्रयः।

कारकस्थानुकूले तु मूह्रक्ते विजये ग्रुभे॥

पुण्धे तिथी श्रिवे ऋचे दिने सीम्यग्रहान्विते।

सप्तहस्तं पटं कता चतुरसं सुरांहतं॥

भित्राङ्गं सुटढं ग्रुडं ग्रुडस्प्रिटकवर्षं सं।

तिस्मन् सर्व्याणि राजेन्द्र भुवनानि लिखापयेत्॥

चतुर्व्यणकमानीय विचित्रं चित्रकसं ग्रुभं॥

युवानं व्याधिरहितं भव्यं चित्रकरं ग्रुभं॥

यंपूजयित्वा यक्षेन पुष्पवासोविभूषणेः।

इमाद्रिः।

तिस्मिन् कर्माणि युज्जीत पहमानी हिजोत्तमः। यङ्गभेरीनिनादैय गीतमङ्गलनि:खनै:। पुर्णाहजयघोषेश ब्राह्मणान् पूज्य यत्ततः। याचार्थमपि सपूज्य वासोभिभू वर्णेस्तवा। प्रारक्षं कारयेद्राजन् पटे तिस्मिन् यथोदितं। पौराणं विधिमास्थाय भुवनानि यथाक्रमं। मध्ये लिखापयेद्राजन् जम्ब्हीपं सविस्तरं। तस्य मध्ये स्थितीमेक्सीरोक्परि देवताः। दिशासु लोकपालानां पुर्व्योऽष्टी सुरसंयुता:। सप्तदीपवती पृथी सप्तचेव कुलाचलाः। सागराः सप्त एवाच नद्योत्तृद्याः स सिन्धवः। पाताला: सप्त वा चैव सप्तस्वर्गदिभूतय:। ब्रह्म-विष्णु-श्रिवादीनां भुवनानि यथाक्रमं। भुवमार्गस्तथादित्यो यहतारागणैर्वतः। देव-दानव-गत्थर्वी यचराचसपत्रगाः। ऋषयो-सुनयो-गावो-देवसातर-एव च। सुपर्साद्याय विह्नगा नागासैरावताद्यः। दिग्गजाष्टकमनेव लेखयेद्रतमिष्डतं। एवं विधं पटं राजन् कारयिला सुग्रीभनं। द्योत्तरेण पयसा एतत् सर्वं समाहतं। तत्तेजसाइतं भूयोमहतीयेण सर्वेष:। तेजस्तुवायुना वायुराकाश्चन समाहतः। भूतादिना तथाकार्थं भूतादिमहता तथा ।

श्रव्यत्तेन महांसैव वाप्ती वे बृद्धिलचणः। चयतन्तमसा व्याप्तं तमय रजसा तथा। रजः सलेन संव्याप्तं निधा प्रकृतिरुचते। एवमावरणीपेतं ब्रह्माण्डमिखलं नृप। पुरुषेणावतं सर्वं सबाह्याभ्यन्तरं तथा॥ 🥟 💯 एतलाव पटस्थन्तु कला चित्रमयं सुधीं:। कात्तिकामयने चैव विषुवे यहणे तथा॥ प्जयेचेन विधिना तलमासेन मे ऋण। पूर्वतीमण्डलं चास्य विचित्रं कारयेडु धः॥ नव कुण्डानि चत्वारि चतुरस्नाणि कारयेत्। ही ही नियोजयेत्ते षु ब्राह्मणै। वेदपारगी। यच्चापकरणोपतौ वस्ताभरणभूषितौ। हामं कुर्युर्यतालानी \* मीनिनः सर्वे एव ते ॥ नामधेयः पटस्थानां मन्त्रे रोङ्गारपृष्वं कै:। यजमानस्ततः सर्वे सर्व्वालङ्कारभूषितः॥ श्राचार्ळेण समं कुर्यात्पूजामये पटस्य तु। पुषा व स्त्रः समभ्य च मन्त्रमतमुदीर्यत्॥ ब्रह्मा ग्हें।द्रवर्त्तीनि भुवनानी इ यानि तु। तानि सनिहितान्यन पूजितानि भवन्तु मे ॥ ब्रह्मा विष्णुस्तथारुट्री ह्यादित्या वसवस्तथा। प्जितास्त, प्रतिष्ठासु भवन्तु सततं मम ॥

<sup>\*</sup> जितासानाभिति कचिन पलकेपाड

एवं सम्मूज्य विधिवत् छलाचैव प्रदक्तिणं। भचानाविधां सेव नेविद्यं तत्र दापयेत्। शक्कत्यिनिनादेश जागरं कारयेत्ततः। ब्रचावीविर्व्वचित्रव गीतमङ्गलनिःखनैः॥ पुनः प्रभाते विमले खात्वा श्रुचिरलङ्गः। पृर्वितिन विधानेन पुनः सम्पूच्य तं पटं॥ ऋतिक् पूजान्ततः कवा गीमतेन विचचणः। श्रय वा गीयुगस्यादेकेकस्याप्यलङ्गतं॥ उपामही तथा ऋतं ग्रहोपकरणानि च। यदादिष्टतमङ्गिष्ठिसव्द देवादिचचणः ॥ ततः प्रकल्पयेहानं नागयुक्तमलङ्गृतं। चालाभे वाजिसंधिकं पताकाध्वजमालिनं॥ सहस्रं दिचिगान्दला ततस्वारोपयेत्पटं ॥ व्राह्मर्णं वा रघेनाय नयेहेवालयं बुधः॥ तत संखापयेनीलां गन्धेः पुष्ये य पूजयेत्। तवापि द्वाविवयं कुर्याचापि महोत्सवं॥ यसिवायतने तस्य प्रतिष्ठा क्रियते नृप। प्जा तवापि महती कर्त्तव्या भूतिमिच्छता॥ चन्द्रातपन्तु घण्टाच ध्वजाद्यन्दापयेसधीः। यद्यायाचा च राजेन्द्र गुर्त गौरवयनृप ॥ चाभ्यची दिचणाभिय बाह्मणांय विसर्क्य येत्।

<sup>\*</sup> परिविति पुलकान्तरे पाडः ।

दीनात्मकपणानाञ्च भीजनञ्चानिवारितं॥ तिसिन्नहनि दातव्यं मित्रस्तजनवस्षु। चनेन विधिना यस्त् श्रद्धानी-जितेन्द्रिय:॥ कुर्यावरी वा नारी वा प्रतीष्ठां सार्व्वतीकिकीं। स्थापितन्तु भवेत्ते न तैलीकां सचराचरं।। कुलञ्चोत्तारितन्तिन सपुनेण युधिष्ठिर। यावच देवतागारे पटस्तिष्ठति पजित:॥ तावचास्या चया कीर्त्तिस्त्रीलोक्ये प्रतिसर्पति। दिनानि कौत्ति र्यावन्ति मर्च्यकी केषु गीयते॥ तावद्वसहसाणि सूर्थलोके महीयते। गन्धर्वेगीयमानस्त् अपारीगणसेवित:॥ वसेत च्रष्टमनसा यानदिन्द्रासतुईश । पुण्यचयादिहाभ्येत्य राजराजोऽभिजायते॥ पुत्रपीचवृतः श्रीमान् दीर्घायु-रतिधार्विकः। दयजनानि राजेन्द्र जायते हतकण्टकः॥ श्रीस्तस्य जायते नित्या तेजशाव्याहतस्व। बलम्बुडिर्डनम्बान्यं पुत्रपीतं तथीत्तमं॥ एतल वंगवाप्रीति सलतत् सुरसत्तमः। कीति स्त प्रियता तस्य बलचापि महद्भवेत्।। श्रवराख्यपि जन्मानि सप्त राजा भवत्यसी। पश्चाद्यतिकुले भुला निर्व्वाणं पाप्नुते परं।। श्रस्मात्परतरं नास्ति विषु लोकेषु किञ्चन्। एतत् सत्वा तु सुनयो लेभिरे परमं पदं॥

एतस्येव प्रभावेण प्राणायक्रवित्तं नः ।
तथाविधं पदं लच्या लोके कोर्त्तिव्विते निरे ॥
एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मान्वं परिष्ट क्रिसि ।
नारी वा पुरुषो वापि प्रतिष्ठाक्योवनीन्तु यः ॥
प्रकारीति विधानेन क्रतक्रत्योभवेद्भ वं ।

धकी च वर्षयित धकी मतानि धक्ते प्रसाद्यित पापसपाकरोति।
विख्यापयेच अवनेषु विभीषनिष्ठां तन्नास्ति यन कुरुते अवनवतिष्ठां॥

द्रति अवनप्रतिष्ठाविधि:।

श्रय कल्पदानं।

मत्यपुराणे।

कल्पानुकीर्त्त नं वच्चे सर्व्यपापप्रणायनं।
यस्यानुकीर्त्तनादेव वेदपुखेन युज्यते॥
प्रथमः खेतकल्पस्तु दितीयोनीललोहितः।
वामदेवस्तृतीयस्तु ततो रथन्तरीपरः॥
रीरवः पञ्चमः प्रोक्तः षष्टः प्राण द्रति स्तृतः।
सप्तमीय वहत्कल्पः कन्दपेष्टम उच्चते॥
मद्यीऽय नवमः प्रोक्त ईप्रानोद्यमः स्नृतः।

ऋदिणनानीति पुखकान्तर्पाडः ।

व्यान एकाद्यः प्रोतः तथासार्खतोपरः॥ नयोदम उदानस्तु गान्डीय चतुर्द्शः। क्षाः पञ्चदशोच्चेयः पौर्णमासी प्रजायते ॥ षोडग्री-नारसिंहस्त् समानस्तु ततः परः। आग्नेयोऽष्टाद्यः प्रात्तः सीमकल्पस्त्या परः॥ मानवी विंगतिः प्रात्तस्तत्युमानिति चापरः। २ वकुग्छ-वापरस्तदत्तस्मीकल्य स्तथापरः॥ चतुर्विगस्तया पातः सावित्रीकलमंत्रकः। पच्चविंग्रतिमे घोरी वाराहस्त ततीपरः॥ सप्तविं शोऽय वैराजी गौरीकल्पस्तथापरः। माहेष्वरस्ततः प्रीक्ती तिपुरी यत्र घातितः॥ पित्रकल्पस्तयातेत्या कुड्डवैद्याणः स्पृता। द्रत्ययं \* ब्रह्मणोमासः सर्व्यपापप्रणायनः,॥ चादावेव हि माहात्म्यं यस्मिन् यस्य विधीयते। तस्य कल्पस्य तनाम विहित बन्नाला एरा ॥ यस्तु दचा दिमान् कला हैमान् पर्वेणि पर्वेणि। ब्रह्मविशापुरे कलां मुनिभिः पूज्यते द्विवि॥ सर्वे पापचयकरं कलादान यतीभवेत्। मुनिरूपांस्ततः कला द्<mark>यात् बलान् विचचणः</mark>॥

मुनिक्पान् सुन्वाकारान्, मुनिन्चण्युत

इत्येवसिति पुस्तकानारे पाडः।

## बच्चाच्डदाने।

## इति कल्पदानविधिः।

द्रित श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवस्य समस्तकरणाधीश्वर-सक्तविद्याविधारदश्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्व्वगैचिन्ताः मणौ दानखण्डे देवतादानप्रकरणं।

# अय कालविश्रेषेण दानविश्रेषा अभिधीयनो।



श्रभ्य र्चन् विधिनाति थीन् विरचन् नचयोगान् तिथीन् वारम्बारमुदारमङ्गलगुरुपीतिर्वुधं प्रीण्यन् । विभ्वाणः पृथ्मित्रमण्डलसदासङ्गान्तिकान्तं ग्रहं साधु श्रोकरणप्रयोगकु श्रलो हे माद्रिरेव चिती ॥ तेनाथ तिथिवारचेयोगेषु करणेषु च । सङ्गन्यादिषु कालेषु क्रियते दानसंग्रहः॥

तव तिथिदानानि तावदुचनी।

## विशाधकातिरे।

प्रतिपद्यत्र पृष्णाणां दितीयायां घतस्य च।

पञ्चम्यान्तु फलानां वे षष्ठां स्नानस्य मानद्॥

सप्तम्याञ्चाप्यपूपानामष्टम्याञ्च गुड्स्य च।

सुत्ताषस्य नवस्याञ्च द्रग्रम्यां भोजनस्य च॥

एकाद्य्यां सुवर्णस्य द्वादस्यां वसृनस्य च।

चयोदस्यान्तु गन्धानां सितायास्तदनन्तरं।

दानञ्च परमावस्य पञ्चदस्यां महाफलं॥

(१००)

#### भविष्योत्तरे।

### त्रीक्षण्डवाच ।

तिथिदानिमदानीन्ते कथयामि युधिष्ठिर ।
सर्व्वपापप्रश्नमनं सर्व्विव्वविनाशनं ॥
मानसं वाचिकं वापि ककीजं यद्घश्यवित् ।
सर्व्वः प्रश्नमायाति दानेनानेन पाण्डव ॥
श्रावणे कार्त्विके चैत्रे वैश्वाखे फाल्गुने तथा ।
सितपचे तृ तद्दानं दातव्यं पुष्टिवर्दनं ॥
दत्तं श्रद्धा सहायश्च पात्रप्राप्तिस्तथेव च ।
दानकालः सद्वेष्ट कथितस्तखद्धिभः ॥
तीर्थे चायतने गोष्ठे ग्रद्धे वा नियताक्ववान् ।
यद्दाति नरश्रेष्ठ तदानन्थायः कल्पते ॥
प्रतिपत्स दिजान् पूज्य पूजियत्वा प्रजापितं ।
सौवर्षमरिवन्दं च कारियत्वाष्ट्रपत्वकं ॥

प्रजापतिलचणमुत्रं,

ब्रह्माण्डदाने।

क्तला ली दुम्बरे पाने सुगन्ध छतपूरिते। पुष्पेर्भूपेः पूजयिला विप्राय प्रतिपाद्येत्॥

श्रीदुम्बरं, ताम्नपावं।

त्रनेन विधिना दत्त्वा कमलं कमलालयं। ईप्तितान् लभते कामान् निष्कामी ब्रह्मसासातां।

<sup>#</sup> कल्पचेदिति सचित्पाछ।

विक्तं पूज्य हितीयायां भूर्भवः खरिति क्रमात्।
तिलाज्येन ग्रतं हुला दत्ता पूर्णाहृतिं ततः॥
वैद्यानरन्तु सीवर्षं स्थापवेत्तासभाजने।
गुड़ाज्यपूरिते राजंस्तोयपूर्णं घटोपरि॥
पूजियला वस्त्रमाल्येभंस्वभीज्येरनेकधा।
ततस्तं ब्राह्मणे द्यां दिक्किंगे प्रीयतामिति॥
वैद्यानरलचणमुक्तं

ब्रह्माग्डदाने।

यावज्ञोवकतात्पापान्य चते नात संगयः।
स्ती-विक्रपुरे याति प्राहेदं नारदोमुनिः॥
त्तीयायां महाराज गोधां स्वर्णमयी ग्रुभां।
स्थापयेत्तास्त्रपाने तु लवणोषि विश्वयेत्॥
जीरकं कदुखण्डच गुडं पार्गेषु दापयेत्।
रक्तवस्त्रयुगक्कं सुङ्गनेन विमूषितं॥
पुष्पधूपैः सनैवेद्यैः पूजियता हिजातसे।
दत्ता यत् फलमाप्नोति पार्धं तत् केन वर्ष्यंते॥
प्रासादा यत्र सौवर्षा नद्यः पायसकर्दमाः।
गन्धवी ऋषयो यत्र तत्र ते यान्ति मानवाः॥
स्वर्गादाहत्यः संसारे सुरूषः सुभगो भवेत्।
दाता भोक्ता बहुधनः पुत्रपौत्रसमन्दितः॥
नारी वा तद्रगैर्युका भवतीति न संग्रयः।

अ सम्पूर्णामिति पुलकान्तरे पाडः।

<sup>ा</sup> विक्रःसम्प्रीयतासिति पुस्तकान्तरे पाउः।

<sup>;</sup> खगाडागताति क्वित्पाडः

### विक्रिपुराणे।

योददाति दिजेभ्यस्तु हतीयायासुपानही।
वैशाखे शक्ते पचे तु सक्कतं करकान्वितं।
न तस्य मानसीदाहीमर्त्यलोकेऽभिजायते॥
सर्व्यव्याधिविनिन्धुंतः त्रियं प्रवां विन्दति।
कालादिह यदायाति मम लोके दिजोत्तम॥

## विषाधमा तिरा

वैशाखे श्रक्तपचे तु हतीयायां दिजोत्तम । यहदाति नरस्रेष्ट तदचयं समस्ते । विशेषेण तु दानेन भचितानां प्रकीर्त्तितं॥

### ग्राह विष्यु:।

वैशाखे मासि हतीयायासुपोषिती श्रचतेवीसदेवमभ्यचा तान्येव च हुला सर्व्वपापेभ्यः पूतीभवति यचास्मित्रहनि प्रयक्ति तद्चयमाप्रोतीति।

## भविष्यत्प्राणे।

माघमासे हतीयायां गुड़ स्य लवणस्य च।
दानं श्रेयस्तरं राजन् स्तीणान्तु पुरुषस्य च॥
गुडेन तुष्यते नूनं लवणेन चतुर्भुजः।
गुडपूजा तु दातव्या मासि भाद्रपदे तयः ॥
हतीयायां पायसेन वामदेवस्य प्रीतये।
वारिदानं प्रगस्तं स्थासोदकानान्तु भारत॥

<sup>•</sup> लगेतिपुस्तवान्तरे । छः।

E # 3

वैशाखे मासि राजेन्द्र हतोयायाच चन्दनैः। वारिणा तुष्यते विष्नो-मोदकैभीम एव हि॥ देानन्तु चन्दनस्येह पद्मयीनावसंग्रयः। या लेवा कुरुपादूल वैपाखे नासि वै तिथि:॥ ढतीया सा-चया लोके गोर्का **पैर्मिनन्दिता**। स्याताय महावाहो भूरिचन्द्रच सुव्रत। कलधीतं तथा बच्च छतं वापि विशेषतः॥

चन्द्रं सुवण, कलघीतं कृष्यं,

श्रसां दत्तं लच्यं सात्तेनेय-मच्या स्नृता। यत्कि चिद्दीयते दाम खलां वा यदिवा वहु। तत्सर्वमचयं याति तेनेयमचया स्नृता ॥ योखां ददाति करकान् ' वारिपाचसमन्वितान् । स बाति पुरुषोवीर लोके वै हममालिनः।

## अविष्योत्तरे।

चतुर्धां वारणं हैमं पलाद्र्वन्तु ग्रोभनं। कारियलाङ्ग्ययुतं तैलद्रोगोपरि त्यसेत्॥ वस्तै:पुष्पै: प्जियला नैवेदां विनिवेदा च। ततस्तु ब्राह्मणे द्वात्रणेशः प्रीयतामिति॥

रिभविन्दिता इति कचित्पाडः।

<sup>🕆</sup> जीकान् वै देसमाजिन इति कवित् पुसके पाडः।

<sup>‡</sup> वारिवाजेति कचित्पाढः।

कार्य्यारकोषु सर्वेषु तस्य विष्नं न जायते॥ वारणः सप्तजन्मानि भवन्ति सद्विह्नलाः। वारणेन्द्रं समारूटस्त्रिलोकविजयी भवेत्॥

#### अन च।

यावणे कार्त्तिकेवेतद्रत्यादितिष्ठिदानारकेऽभिहितोमासनियमः सर्वेषु भविष्योत्तरीक्ततिष्ठिदानेषु वेदितव्यः।

पञ्चम्यां पन्नगं सर्व्यं खर्णेनेकेन कार्यत्।

चीराज्यपात्रमध्यस्यं प्रज्य विष्नाय दापयेत्॥

दिजं सम्यूज्य वासीभिः प्रणिपत्य चमाप्य च।

दह लाके परे चैव दानमेतत् सुखावहं॥

नागोपद्रविद्रावि सर्वेदुष्टनिवर्हणं।

प्रायश्चितं तथा प्राक्तं नागदष्टस्य प्रकुना॥

पष्टां प्रक्तिसमीपतं कुमारं प्रिखिवाहनं।

कार्यत्वा यथाप्रक्ता हैममालाविभूषितं॥

#### कुमारलचणमभिहितं

## विकाधकां तरे।

कुमारः षणम् खः कार्यः शिखण्डकविभूषितः। रक्ताम्बरधरः कार्यो मयूरवरवाहनः॥ कुक्षुटय तथाघण्टा तस्य दिचणहस्तयोः। पताका वैजयन्तो च शक्तिः कार्या च वामयोरिति॥ तण्डुलद्रोणशिखरे वासोभिः पूच्य शक्तितः। नमस्कृत्य तती-द्याह्वाह्मणाय कुटुम्बिने ॥ दह भूतिच सम्माप्य प्रत्य खर्गे महीयते। भूदोब्राह्मणतामिति ब्राह्मणो ब्रह्मलोकभाक्॥ सप्तम्यां भास्तरं चैवम्पूच्य ब्राह्मण्युत्तमं। दयादलङ्गतयीवं सपर्थाणं सद्चिणं॥

### दानमन्त्रस्तु।

ग्रावहाने द्रष्ट्यः।

स्थिलोकमवाप्नोति स्थिण सह मोदते।
गश्चित्वस्तुष्टिमाप्नोति द्तेऽ समलङ्कृते॥
यष्टस्यां व्रषमं खेतमव्यङ्गाङ्गस्तुरस्यरं।
सितवस्त्रयगच्छनं घण्टाभरणसूषितं॥
द्यात् प्रणस्य विप्राय प्रीयतां व्रषमध्वजः।
प्रद्विणं ततः कला आगारान्तमनुत्रजेत्॥
दानेनानेन नृपते शिव लोकोन दुर्लभः॥
वषस्त्रसेषु तिष्ठन्ति भवनानि चतुर्द्य॥
तस्त्राद्वमस्यानेन दाता भवति भारतः॥
नवस्यां काञ्चनं सिष्टं कार्याव्या स्वर्णतिः।
स्त्राफलाष्टकयुतं नीलवस्त्रावगुण्डितं॥
द्याद्देवी मनुस्रस्य दुष्टदैत्यनिवर्ष्णीं।
दिजातये प्रदायेत्यं सर्वान् कामान् सम्युते॥
काम्तारवनदुर्गेषु चौरव्यालाकुले पिष्ट।
हिंसकाय न हिंसन्ति दानस्थास्य प्रभावतः॥

स्तोदेवीपुरं याति पूज्यमानः स्रास्रैः।
पुण्यचयादिसाभ्येत्य राजा भवति धार्मिकः॥
दशस्यां नृपशादू ल दत्त्वाशाः खर्णिनिस्रिताः।
लवणे च गुड़े जीरिनिष्पावेषु तिले प्यथ॥
गव्यत्रये तण्डुलेषु माषाणासुपरिस्थिताः।
संपूज्य वस्त्रपुष्णाद्यौर्द्वेजाय प्रतिपाद्येत्॥

आशा दिशः।

तासां लचणमुक्तं।

श्रागादममीव्रजे।

तद्यवा । स्त्रोक्षपायाधिदेवस्य मस्त्रवाहनि ज्ञिता इति-पूर्वीदिक्रमेण मत्त्रादेरिधदेवस्य मस्त्रादिभि-ियज्ञिता-इत्यर्थः मत्त्रादीनामिष मस्त्र वाहनानि ब्रह्माण्डदाने द्रष्टव्यानि । प्रामाः स्वामा सदा सन्तु सिद्यातां मे मनोर्षः । भवतीनां प्रसादेन सदा कस्त्राणमस्त्रिति ॥

#### पूजादानमन्तः।

श्रनेन विधिना यस्तु पुमान् स्तीवाय वा पुनः। निर्वापयित राजेन्द्र तस्य पुर्ण्यफलं शृणु॥ इह लोकेनवाप्यायात् प्रत्य स्त्रगे महीयते। सफलास्तस्य सर्व्वागा याः कास्विन्यनिस स्थिताः॥ ततः स्तर्गोदिहाभ्येत्य कुले महित जायते। एकाद्यां गक्सन्तं कार्यायता हिर्यम्यं॥

यया यत्वा तास्त्रपाने पृतस्योपरिपूजितं। पञ्चाग्न्यभिरते विग्रे गुरवे प्रविश्रेषतः॥ दत्त्वा किं बहुनोक्तेन विष्णुलोके महीयते। गरुलतो रूपमुक्तं विशाधमानिरे॥ ताच्यीसरकतप्रस्यः कौशिकाकारनासिकः। चतुर्भुजस्त् कर्त्त्रव्या हत्तनेत्रमुखस्त्रषा ॥ भूखजान्देजानुय पचदयविभूषित: । प्रभासंस्थातु सीवर्णकलापेन विवर्जितः । क्रवन्ते पूर्णेकुश्वच कर्योस्तस्य कार्येत्। करद्वयं तु कत्त्रेव्यं तथा विरचिताष्त्रिलः॥ विषाः पुरसित् कार्यो सौ दिभुजोर्चिताञ्जलि रिति। गां वृषं महिषों हिमसप्तधान्य मजाविकं॥ वड़वां गुड़रसान् सर्वान् तथा बहुफलान्यपि। पुष्पाणि च पविताणि गन्धां श्री बाव चान् वनान्॥ मेलयिता यथा भत्या वस्त्रेराष्ट्राय तां नवैः। दादण्यां दाद्यौतानि ब्राह्मणीभ्यो निवेद्येत्॥ एकस्य वा ज्हाराज यत् फलं तिविधामय। एषां दानमन्तास्तद्दान प्रकरणेषु गवेषणीयाः॥ इ च की र्तिं परां प्राप्य भुत्या भोगान् यथे पितान्। तती विषापुरं याति सैव्यमानीऽपारीगणैः॥ कसीचयादिहागत्य राजा भवति धार्मिकः। यज्ञयाजी दानपतिजीविच गरदांग्रतं॥

<sup>\*</sup> विवर्द्धिता काचित्पाठः।

श्रावणे कार्त्तिके चैत्रे वैशाखे फाल्गुने तथा। श्रुक्तपचे प्रदातव्यमेतच्छेयी विवर्षनं॥

### विषाुध्यानिर।

हाइयां चैत्रग्रक्तस्य चिचवस्तप्रदोनरः।

पाचरं फलमाप्नोति नागलोकं च गच्छिति ॥

वैणाखमासि हाइयां फ्कादानं तथैव च ।

हत्नोपानहर्योदांनं ज्येष्ठमासि महीसुजः ॥

स्वास्तीर्षं ग्रयनं दत्त्वा प्रीणयेद्गोगगायिनं ।

पाषाटग्रक्तहाइयां खेतहीपे महीयते ॥

यावणे वस्तदानेन विष्णुलोके महीयते ।

गोदः प्रयाति गोलोकं मासि भादपदे हिजाः ॥

प्रीणयेद्खिणिरसमखन्दत्त्वा तथाखिने ।

विष्णुलोकमवाप्तीति कुलमुद्धरते स्वकं ॥

सरोमवस्त्रदानेन कार्त्तिं के दिवमाप्त्र्यात् ।

प्रदानं लवणस्यैव मार्गगीर्षे महाफलं ॥

धान्यानां च तथा पौषे दाक्णां च तथोत्तरे ।

फाल्गुने सर्व्यंगन्यानां इत्याद्भियां दानतं सुखी ।

एवं यथोक्तदानेन दाता स्वगं महीयते ।

वाराह्रपुराणे।

मार्गिमीऽय वैगाखो हो मासी मम वस्नभी। अनयोर्मासयोध्यस्त हादश्यां नियतास्मवान्॥

<sup>\*</sup> वसुगन्धानामिति कचित्पाडः।

हाद्यानां तु विप्राणां योद्दाति वसुन्धरे।

एकैकस्य तु गां श्रेष्ठां सर्व्वीपस्करसंयुतां॥

वस्त्वीपानद्युगे चैव कर्णालङ्कार्णव च।

श्रातपत्रं पादुके च श्रङ्गलीयक्रमेव च॥

विलिघ्य चीपवीतं च मां ध्यायन् भिक्तसंयुतः।

द्याद्यक्तौ पञ्चानां त्रयाणां च ह्योरष्ठ॥

श्रम्भौ त्वय वैकस्मिन्वेदवेदाङ्गपारगे।

श्रम्भौधने ब्रतस्थे च श्राश्रितेषु विश्रेषतः॥

मार्गशीर्षे यवा देवि वैशाखे मासि योनरः।

दद्यादनेन विधिना तस्य पुख्यफलं श्र्णु॥

मन्वन्तराणां कोट्यस्तु द्य सप्त च पञ्च च।

मक्दीरगतश्रास्ते सर्वेद्दंदविविज्तिः॥

यद्यपि स्यर्गहाः सर्वे मूर्द्वि लिङ्की श्रनेश्वरः।

सर्वेते सौक्यतां यान्ति द्वाद्यां विधिना मुना॥

## कूर्यापुराणे।

एकादश्यां निराहरी दादश्यां पुरुषोत्तमं।
श्रिचयेद्वाद्वाणमुखे यर्कराष्ट्रतपायसे:॥
एका तिथि वेषावी स्थात् दादशी श्रुक्त पचके।
तस्यामाराधये देवं प्रयत्नेन जनाईनं॥
यत् किश्चिदेव मीशानमुह्श्य ब्राह्मणे श्रुची।
दीयते विष्णुमेवापि तदनन्तफलप्रदं॥
तस्मादस्यान्तिथौ देयं स्टमसं श्रुभार्षिभिः।

#### विष्णुः।

पौषां च समतीतायां कणपद्महाद्यां सोपवासस्तिलेः स्नात स्तिलोदकं दत्ता तिलेवीसुदेवमभ्यर्चातानेव इत्वा भुक्का च सर्व-पापेभ्यः पूतो भुवति माध्यां समतीतायां कणाहादणीं सद्मवणां प्राप्य वासुदेवायतो महावर्त्तिहयेन दीपदानं दद्यात् दिचण-पार्थे महारजतरक्तेन समग्रेण वाससा तेलतुलामष्टाधिकां दत्ता वामपार्थे खेतेन समग्रेण वाससा प्रततुलामष्टाधिकां द्यात् एतत् कत्वा यस्मिन्नाष्ट्रे अभिजायते यस्मिन्देशे यस्मिन् कुले तत्रो ज्वलो भवति।

दिचिणपार्भ द्रादिना महावित्ति दयमेव क्याति महा-दजतरक्तेन कीस्भारक्तेन तुलापलयतं।

#### यमः।

माघान्धकारदादध्यान्तिले हु त्वा हतायनं। तिलान्दत्ता च विप्रेभ्यः सर्व्वपापैः प्रमुखते॥

## विषाुधन्मीत्तरे।

यावणे शक्तपचे तु हादम्यां पीतये नृप। गीपदानेन गोविन्दो यत्पूर्वं कथितं तव। फलं तसर्वमाप्नीति नाव कार्या विचारणा॥

#### भविष्योत्तरात्।

सापयेदाह्मणान् प्रातस्त्रयोदश्यान्त्रयोदश्। तानाच्छाद्यनवैदस्त्री गन्धपुष्पैरयाचे येत्॥

भोजयेदपि सृष्टाचं दिच्णां विनिवेदयेत। यथायत्त्वा हेमखखान् धन्माता प्रीयतामिति ॥ धकीराजाय कालाय <mark>चित्रगुप्ताय स्</mark>खवे। चयाय चयरूपाय **अन्तकाय यमायच**॥ प्रतनाथाय रौद्राय तथा वैवस्वताय च। महिषस्याय चित्राय नामानीतयं व्योदम्। उचार्थ यद्यायुत्तः प्रणिपत्य विसर्जयेत्॥ यः करोति महाराज पूजामितां मनीरमां। यमाय स सुखं मर्च्ये स्थिता व्याधिविवर्जित: ॥ यममार्गगतं दुःखं पश्चानाप्नोत्यसौ पुमान्। न पश्यति प्रेतपुरं \* पित्र लोक च गहति॥ पुर्विचयादिहाभ्येत्व स सुखी नीरुजीभवेत्। तया माहेयं सग्रमं कुभं चतुर प्यात् पयोस्तं॥ कर्षेकेन च संयुक्तं कुर्यात्महस्त्रसंयुतं। घण्टाभरणशीभाव्यं वृषभेण समन्वतं। योदचाक्तिभक्ताय बाह्यणाय कुट्स्विने॥ माहेयं, ख्रामयं। पयीसतं दुन्धपूर्णं। कर्षेकेन संयुक्षं कर्षपरि-माणेन हेना संयुत्तं।

दयात् कुकां सहेमानं भूतायादुष्यसंस्तिमिति— वातुलीते:

एतद्त्वा नर्श्वेष्ठ शिवलोके सहीयते। तन ख़िला चिरं कालं क्रमाईल महीतलं॥

<sup>े</sup> प्रेतसुखिमिति कचित्पाठः।

श्वारोग्यधनसंयुक्तः कुले महित जायते । सर्वेकामसमृदात्मा यावज्जनाशतत्वयं ॥

क्स्प्रप्राण ।

यस्त क्षणचतुर्देश्यां स्नाता देवं पिनाकिनं।
श्राराधयेहिजमुखे न तस्यास्ति पुनर्भवः॥
क्षष्टस्यां विशेषेण धार्मिकाय हिजातये।
स्नात्वास्यचेप यद्यान्यायं पादप्रचालनादिभिः॥
प्रीयतां से सहादेव द्याद्रव्यं स्वकीयकं।
सर्विपापविनिक्षिक्तः प्राप्नोति परमां गतिं॥

दिजमुखे आराधयेदिति

शिव शीत ये हिजांस्त हानेन तर्पये दिला र्थः।

द्रव्यं, गी-भू-हिरखादि।

श्रथ विष्णुधस्मीत्तरे।

संप्राप्य चैत्रमासस्य श्रुक्तपञ्चद्शीं नरः।
चित्रं वस्त्रयुगन्दद्यास्तोपवासी जितेन्द्रियः॥
ब्राह्मणांच नमस्तृत्य सीभाग्यन्तेन वाप्नुयात्।
वैशाख्यां पौर्णमास्यान्तु ब्राह्मणान् पञ्च सप्त वा॥
चौद्रयुक्तै स्तिलैः खणौर्वाचयेद्यदि वेतरेः।
पौयतां धर्माराजेति यद्दा मनसि वर्त्तते।
यावज्जीवकतात्पापात्तत्व्रणादेव सुच्यते॥
बाह्मणान् वाचयेद्दिति स्वस्तिवाचनं कारयेदित्यर्थः।

चौद्रयुत्ती:, मधुसहितै: क्षण्यातिने, इतरैरिति, शुक्तिने:
वाह्मणान् प्रीण्येदिति शेषः।
तिस्ति व यथा काले सखुरं क्षण्यमार्गकं।
तिनै: प्रकाद्य वासोभिः सर्वरत्नेरनंकतं॥
योद्यात्तेन दत्ता स्थान्यही सवनकाचना।
एति धिविस्तरस्तु क्षण्याजिनदाने दृष्ट्यः।

#### जाह यमः।

वैशाख्यामेव विधिवज्ञीजयेत् ब्रह्माणान् दश ।

विराचमुषितः स्नात्वा क्षणरं प्रयतः ग्रुचिः ॥

गौरान् वा यदि वा क्षणांस्तिलान् चौद्रेण संयुतान् ।

दस्वा दशसु विप्रेषु तानेव स्नस्ति वाचयेत् ॥

प्रीयतां धर्माराजेति पितृन् देवां य तर्पयेत् ।

यावज्जीवक्ततं पापं तत्चणादेव मुञ्जति॥

श्रयुतायुतञ्च तिष्ठेत् स स्वर्गलोके महीयते ।

सामेव तु न पश्चेत्तु न च पापेन लिप्यते॥

## जावाल:।

श्वतात्रमुद्कुश्वच वैशाख्यां च विशेषतः। निर्द्दिश्य धर्माराजाय गोदानफलमाप्रुयात्॥

मृतार्त्र, पकार्त्र ।

सुवर्णतिलयुत्तेस्तु प्राह्मणान् सप्त पञ्च च। तपयेदुदपानेस्तु व्रह्महत्यां व्यपोहति॥

## महाभारते।

वैशास्त्रां पोर्णभास्यान्त तिलान् दत्ता दिजाातेषु। तिला भणितव्यास्तु सदात्वालभनच तै:। कार्थः सततिमछिद्धः त्रेयः सर्वामना गरहे॥

## विषाधन्त्रीत्तरे।

सोपवासस्तथा ज्येष्ठे पूर्णे तुलसीलचणे। उपानही तथा छवं दत्वात्यन्तं सुखी अवेत्॥ भाषाच्यामबदानेन प्राप्नीत्यनं तथा वहु। जलधेनुप्रदानेन यावर्णां खरीमाप्र्यात्॥ गीदानं प्रीष्ठपद्यां वा पीर्णमास्यां महाफलं॥ चाष्वयुच्यां कांस्यपानं **घतपू**र्णं दिजातये। ससुवर्षं तथा दत्त्वा दीप्तीजास्विह जायते ॥ कार्त्तिकां चन्द्रवणीं भं श्रन्यवर्णसंघापि वा। रतेग्रे साथा धान्य वीजेवस्ते साथव र॥ कला चीत्रमधीचाणं दत्ता दीपं समन्ततः। चन्द्रोदये नरोदला सर्व्वपापैः प्रमुखते॥ कान्तारे यममार्गे तु तेनासौ वजते सुखं। प्राप्नोति पुत्रपौतां य सर्ध्यतोकं च गच्छति ॥ मार्गभौषे तथा मासि पूर्णे भिभिरदीधिती। महारजतरक्तेन वाससा तु महीपते ॥ भाच्छाय जांस्यपाने तु लाला सीमं समाहितः। महारजतरक्ती न, कुसुश्वरक्ती न, चन्द्रसचणं, वारदानेषु पुर-स्तादच्यते ।

लबणस्य तु मुख्यस्य संपूर्णं क्षणमार्गकं। मुख्यस्य लवणस्येति, सैन्धवस्येत्यर्थः। दत्ता सुवर्णनाभन्तु तिस्मिन्नेव हिजातये। सीभाग्यरूपलावख्युक्ती भवति मानवः॥ गौरसर्पपकल्के न पौषे उच्छादितो नरः। उच्छादित. उद्दत्तित द्रत्यर्थः। न चात्रणेन कुभेन सीभिषिक्तय तृत्परं! विक्षितस्तथा स्नातः सर्ववीजयुतेर्जलैः॥ विक्षित, अपनीतस्ते हः। गन्ध-रत्न-फलोपेते इतेन तदनन्तरं। सीवर्णं च ततः क्षला तत् प्रद्याह्विजातये॥ सवर्णमध्ये चृतेनाभिषिता इत्यन्वयः। तद्ति, कुसादिकं प्रक्ततद्रवं पराम्खते। ष्ट्रतेन स्नापितं विष्णुं शक्त्या संपूज्येत्ततः। ष्टतं च जुड्यादङ्गी <mark>प्टतं दबाह्विजातये॥</mark> कर्ते वस्त्रयुगन्दयासोपवासः समाहितः। कार्माणानेन धर्मात्रः सर्वपापैः प्रमुचते॥ माघ्यां कला तिलैः त्राइं सर्वपापैः प्रमुखते। खास्तीर्णं प्रयनं दत्ता फाल्गुन्यां ब्राह्मणाय च। क्पट्रविणसंयुक्तां भार्थां पचवतीं तथा। पचवतीं, बहुतरज्ञातियुक्तां।

208

नरः प्राप्तीति धर्मोत्तः स्थियश्चैव यथीत्तमां।
तथा। नार्थ्यपि भर्त्तारं नान कार्थ्या विचारणा॥
पौर्णमासीषु चैत्रीषु मासर्चसहितासु च।
एतेषामेव दानानां फर्लं दशगुणं भवेत्।
महत्पूर्वासु तास्विव फलमचय मस्त्रुते॥

मासनचत्रसहितायां पौर्णमास्यां यदा गुरुवारस्तदा तस्या महत्पूर्व्वतेति।

मासर्चेसहिता जीवे महापूर्वात पूर्णिमित विणाधक्यीं-त्तरातो:।

#### ग्राह विष्णुः।

यार्गभीर्षे पच्चर्यां मुले सगिरिश्व तायां च चूर्णितलवणस्य सुवर्षनाभप्रस्थमेकं चन्द्रोदये ब्राह्मणाय प्रतिपाद्येत् अनेन कर्माणा क्पसीकायवानभिजायते, पौषी चेत् पुष्ययुक्ता स्यात्तस्यां यौरसंघेषकल्केनोक्कादित्रस्रीरोगव्यष्टतपूर्णकुक्षेनाभिषिकः सर्व्वा-षिधिः सर्व्वगन्धेः सर्व्ववीजैय स्नातः प्रतेन च भगवन्तं वासु-देवं स्नापयिता पुष्प-गन्ध-धूप-दीप-नैवेद्यादिभियाभ्यचा वैष्णवैः मात्रौ वार्ष्टस्यत्वेष्य मन्तेः पावकं दुला सुवर्णेन प्रतेन ब्राह्मणं स्वित्वाचित्रसाययान्ति त्यादिनेन कर्मणा पुष्पति, माघी-मघायुक्ताचित्यात्तस्यान्तिलेः यादं कला पूती भवेत् भोजनार्थं यादे तिलान् दत्वा सर्वजनिपयोभवित, षाल्गुनी पाल्गुनी-भिर्युताचेत्तस्यां ब्राह्मणाय ससंस्कृतं स्वास्त्रीर्णम्यनं निवेद्य भार्यो मनोज्ञां पच्चती द्विणवतीं चाप्नोति, नार्थिप भर्तार,

वैत्री चित्रायुताचेत्तस्यां चित्रवस्त्रदानेन सौभाग्यमाप्नीति,
वैद्याख्यां पौर्णमास्यां व्राह्मणसप्तकं चौद्रयुक्तेस्तिलेः सन्तर्प्य धर्मराजानं, प्रौणयित्वा पापेभ्यः प्रतोभवति, ज्येष्ठी ज्येष्ठायुताचेत्तस्यां
क्षत्रीपानत्प्रदानेन नगराधिपत्यमाप्नोति, त्राषाक्यामाषाटायुतायामन्त्रपानदानेन तदेवाच्य माप्नोति, त्रावख्यां त्रवण्युतायां
जलधेनुमन्त्रवासोयुगान्वितां दत्त्वा स्वर्गलोक्तमवाप्नोति, प्रौष्ठपद्यान्तद्यक्तायां गोदानेन सर्व्यपापविनिर्मुक्तो भवति, त्राष्ट्रयुज्यामित्रवनीगते चन्द्रमिस प्रतपूर्णभाजनं सुवर्णयुतं विष्राय दत्त्वा
दीप्ताग्निभवति, कार्त्तिकीचेत् क्रित्तवायुक्ता स्थात्तस्यां सितमुद्धाणमन्यवर्णं वा प्रयाद्वीदये सर्वसस्य, रत्न-गन्धोपेतं दीपमध्ये वाद्वाणाय द्यात् कान्तारभयं न प्रथति।

#### भविष्योत्तरे।

पौर्णमास्यां विषासर्गं कार्यिता विधानतः।
चन्द्रं रजतिनध्यनं पलेनैकेन श्रोभनं।
पूजयेद्गस्य कुसुमैनेविद्यं विनिवेद्य च ॥
चन्द्ररूप लच्चणन्तु, पुरस्ताद्वारदानप्रकरणे विलोकनीयं।
दद्यादिप्राय सत्कत्य वासोलङ्कारसूषणैः।
मन्त्रे णानेन राजेन्द्र तं निबोध मयीदितं॥
चौरोदार्णवसस्यूत तैलोक्याङ्गणदीपक।
उमापतिश्रिरोरत्नं शिवायात्र नमोनमः॥
दानेनानेन नृपतिर्भाजते चन्द्रविदिव।
अपारीभः: परिवृतीयातदाहृतसंभ्रवं॥

### खान्दपुराणे।

तिलपाताणि योदचाहिजेभ्यः ग्रहमानसः । श्रमावास्त्रां समासाच कणानां ससमाहितः ॥ स पिद्धंस्तर्पयित्वा तु श्रचयं नरपुद्भवः । पिद्धलोकं समाप्रोति चिरं च सुख्रीधते ॥

क्रणानां, तिलानामितियेष:।

## क्रूमीपुराणे।

श्रमावास्थामनुप्राप्य ब्राह्मणाय तपिस्तिने । यत् किश्विहेवदेविणं द्यादुह्मियं यङ्करं ॥ दे प्रीयतामीख्वरः सोमो महादेवः सनातनः । सप्तजन्मकृतं पापं तत्त्वणादेव नम्यति ॥

सीम, उमासहित: ।

भविचीत्तरे।

दानान्यमूनि विधिवत् प्रतिपत्क्रमेण यच्छन्ति ये दिजवराय विश्वदसत्वाः । ते ब्रह्म-विणा भुवनेषु सुखं विह्नत्य पश्चाद्ववन्ति भुवि भूपवराः सुरूपाः॥

> इति तिथिदानानि । अय युगादितिथिदानं ।

भविष्योत्तरात् युधिष्ठिर उवाच।

पुनर्भे वृहि देवेश लड्ड ह्या भावितासनः।
कथ्यमानिमहेच्छामि शुभं धर्मिमिदं भहत्।
यत्रागुरपि दत्तोहि जप्तं वा सुमहद्ववेत्॥

श्रीभगवानुवाच।

म्यण पाण्डव ते विनम रहस्यं देव निर्मितं। यद्मया कस्यचित्रीतं सुप्रियस्यापि भारत॥

> वैशाखमासस्य तु या ढतीया नवस्यसी कार्त्तिकशक्तपचि । नभस्य मासस्य च क्षणपचि वयोदगी पञ्चदगी च माघे॥

वैशाखहतीया, या श्रक्तपचना
माघपच्च स्मी, क्रण्यपचनेत्यबधेयं।
वैशाखस्य हतीया या समा क्रत्युगेन तु।
वेतायुगेन च समा नवमी कार्त्तिके तु या॥
व्योदशी नभस्ये तु द्वापरेण समा मता।
माघ पच्चशी राजन् किल्कालादिक्चते॥
एताखतस्त्री राजेन्द्र युगानां प्रभवाः स्कृताः।
युगादयस्तु क्रण्यन्ते तेनेताः सर्वसूरिभिः॥
उपवासस्त्रपोदानं जपहीमिक्रियादिषु।
यदासु क्रियते किच्चिक्सर्वे कोटिगुणं भवेत्॥
वैशाखस्य हतीयायां श्रीसमेतं जगहुकं।

नारायणं प्जयेया: पुष्प-गन्धादिलेपनै:। वस्ता-लङ्कारसभारे नैंवेदी विविधेस्तथा॥ श्रीसमितं नारायणं, लच्मीनारायणं, तदूपंतु देवतादानप्रकरणस्थित लच्चीनारायणदाने द्रष्टयां। ततस्तस्यायतो धेनुर्लवणस्याडकेन तु। कार्या कुरुकुल येष्ठ चतुर्भागेन वताक:॥ अविचन्नोपिरि स्थाप्य कल्पयिला विधानतः। शास्त्रोत्तक्रमयोगेन ब्राह्मणाय प्रदापयेत्॥ श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् श्रीशः सम्ग्रीयतामिति । अनेन विधिना दत्ता धेनुं, विप्राय भारत । गोसहस्रद्यगुणं प्राप्नोतीह न संग्रयः॥ तथैव कार्त्तिके मासि नवस्यां नक्तभुक् नरः। स्नाला नदीतडागेषु देवखातेषु वा पुनः॥ उमासहायं वरदनीलकग्ठमधार्चयेत्। पुष्पधूपादिनैविद्यैरनिन्दां ग्रङ्करं शिवं ॥ उमामहेश्वरलचण्मुकं, देवतादानप्रकरणस्थितउमामहेश्वरदाने। धेनुं तिलमयीं दद्यात् पुराणीक्तविधानतः। अष्टमूर्त्तिनींलकगढ़ः प्रीयतामिति कीर्त्तयेत्॥ यदत्र प्राप्यते पुर्खं पार्धं तत् केन वर्खिते। दत्ता तिलमयीं धेनं शिवालीकमवाप्रुयात्॥ तयीदशी नभस्ये या कृषां तस्यां-समर्चयेत्॥ क्षणारूपमुता, विषाधमाति ।

क्षणायक्रभरः कार्ये। नीलीत्पलद्लद्यतिः।

दिवाद्यः सीम्यवद्नः-कुण्डलाभ्यामलङ्गतद्रति॥ पित्रभ्योनप्रदानेन मधुना च तथव च। भोजयेद्वाह्मणान् भत्या वेदवेदाङ्गपारगान ॥ पितृनुहिम्य दातव्या सवसा कांस्यदोहना। प्रत्यचा गौर्महाराज तरुणी सुपयिसनी ॥ पितापितामस्य व तथेव प्रपितामसः। प्रीयताङ्गीप्रदानेन इति दत्ता विसर्जयेत्॥ कितनानेन राजेन्द्र यत् पुर्खं प्राप्यते नृभिः। तत् केन गणितुं याति वर्षकोटिशतैरपि॥ पुत्रान् पौनान् प्रपौनां स धनं सुमहदी सितं। इह प्राप्नोति पुरुषः परत च शुभां गतिं॥ पञ्चदश्शांन्तु माघस्य पूजियला पितांमहं। गायत्रा सहितं देवं वेदवेदाङ्गभूषितं।। ब्रह्मणो वेदाङ्गानां च, लचणमुक्<mark>तं</mark> ब्रह्माण्डदाने । गायत्रीलचणन्तु पद्मपुराणीता ब्रह्माण्डदाने । गायनी वेदमूर्तिस्तु, महाभूत घट्दाने। नवनीतमयीं धेनुं फलैर्नानाविधेर्युतां। सिंहर खां सवला च ब्राह्मणाय निवेद्येत्॥ कौ त्रीयत् प्रीयतामन पद्मयोनिः पितामहः। यत् खर्गे यच पाताले यमचे किच दुर्लभं॥ तद्वाप्नोत्यसन्दिन्धं पद्मयोनेः प्रसादतः। यानि चान्यानि दानानि दत्तानि सुवह्नन्यपि॥ युगादिषु महाराज अचयानि भवन्ति हि।

अन्यमन्यं हि यत् किञ्चित् प्रदद्यानिहेनोऽपि सन्॥ अचयच भवेत् खर्वं युगादिषु नं संगयः। वित्तानुसारे खं ज्ञाला विभवं पार्धिवोपि सन् अनुसारेण वित्तस्य असाध्येन समाधिना। भूहिरण्यं ग्टहं वासः गयनान्यासनानि च। छत्रोपानद्युगानि स्युः प्रदेयानि दिजातिषु ॥ एवं दत्ता यथा ग्रात्या भोजयिला दिजानपि। पश्चाह्रुञ्जीत सुमहत् वाग्यतः खजनैः समं ॥ यत् किञ्चियानसम्पापं वाचिकं कायिकन्तथा। तसव नाममायाति युगादिति थिपूजनात् ॥ प्रगीयमानी गन्धर्वैः स्तूयमानः सुरासुरैः। रमते वाच्यं कालं खर्गलोके न संग्रय:॥ यदीयते किमपि कोटिगुणं तदाहुः सार्न जपीहवनमत्त्रयमेव सव्व । स्यादचयास युगपूर्विति योषु राजन् व्यासाद्योसुनिवराः ससुदाहरन्ति ॥

इति युगादिदानविधि:।

अथ वारदानानि।

तत्र स्कन्दपुराणे।

श्रादित्यादिषु वारेषु सहिरस्याः सदैव तु।
यः प्रयच्छति तन्मू त्तीस्तस्य तुष्यन्ति व ग्रहाः।

दयादादित्यमादित्ये सोमं सोम कुर्ज कुर्जे। एवं वुधादीनान्दे तु राष्ट्र-केतु-ग्रनेषरान्॥

## ब्रह्मपुराणे।

यहान् खर्णसयान् कला यो विप्रेभ्यः प्रयच्छिति। तिहिनेषु यथा यत्त्वा सर्व्वीन् कामान् स विन्दिति॥

तेषां लचणमुन्नं व्रह्माण्डदाने #।

पद्मासनः पद्मनरः पद्मगर्भसमयुतिः।
सप्ताध्वः सप्तरः चु दिभुजः स्यासदा रविः॥
ध्वेतः ध्वेतास्वर्धरो द्याध्वः खेतभूषणः।
गदापाणिदिवाद्य कर्त्तव्यो वरदः ग्रभौ॥
रक्तमान्वास्वर्धरः प्रक्ति-भूल-गदा-धरः।
चतुर्भुजो मेषगमो वरदः स्यादरासतः॥
पीतमान्वास्वर्धरः कणिकारद्वयृतिः।
खङ्ग-चर्भा-गदा-पाणिः सिंहस्थो वरदो बुधः॥
देवदैत्यगुरुस्तदत्पीतधितौ चतुर्भुजौ।
दिग्दनौ वरदौ कार्या साचमून-कमण्डलू॥
दृन्द्रनौलद्युतिः भूनौ वरदो ग्रभवाद्यनः।
वाणवाणासनधरः कर्त्तव्योऽर्कस्तः सदा॥
करालवदनः खद्भ-चर्भ-भूनौ वरप्रदः।

सन्खपुराय दिन क चित् दितपाडः।

नीलः सिंहासनस्यय राहरत प्रयस्ते ॥
धूमा दिवाहवः सर्वे गदिनो विकताननाः ।
ग्रिप्तासनगता नित्यं कीतवः स्युवेरप्रदाः ॥
सर्वे किरोटिनः कार्या यहा लीकहितावहाः ।
स्वाङ्ग्लेनोच्छ्ताः सर्वे प्रतमष्टीत्तरं सदा ॥

त्रष्टावादित्यादयः यतं केतव द्रत्युभयेष्यष्टोत्तरयतं, एकोत्तरयतं केतव, एको वा केतु रिति केचित्, तच पच्डये नवीत्तरयतेन देवताप्रतिमा विधेयाः, खांगुलेन, यजमानांगुलेन, एतेषां
दानमन्त्रा यहदाने द्रष्टव्याः प्रद्वाप्रोक्तः, आदित्यवारे सुवर्णमयमादित्यं कत्वा रक्तवस्त्रं पद्मरागं च बाह्मणाय प्रतिपादयेत्,
किपलां वा सूर्य्यलोके सर्व्यान् कामानवाप्नोति, निष्कामो मोचं
सोमदिने राजतं सोमं यहं वा, मङ्गलदिने सौवर्णं मङ्गलं
रक्तं धुरन्थरं वा, बुधे सौवर्णं बुधं ज्ञानप्राप्तयेद्यात्, गुक्दिने
सौवर्णं वहस्यतिं पीतं वा वस्तं प्रद्यात्, यज्ञदिने राजतं यज्ञां
स्वतं ह्यं वा तत्पीतये द्यात्, यनैसरे सौवर्णं यनैसरिमन्द्रनौलयुतं खण्णाङ्गास्वा तत्प्रोतये द्यात्, तस्त्रिनेव दिने राहुमायसेन समन्तितं द्यात्, केतृन् च्छागसमन्तितान् तत्प्रीतयेद्यात्, यत्र राहुकेतवोऽपि सौवर्णा एव, एवं विशेष दानेन
सर्वान् कामानवाप्न्यात्।

#### त्रयाच यमः।

अादित्ववारे विप्राय हिरण्यञ्च सदैव तु। यः प्रयच्छति पूर्वे हि तस्य तुष्यति वै यसः॥

## विषाधर्मीत्तरे।

लवणाच्यगुड़ोपतमपूरं सूर्यवासरे।
स हिरण्यं नरो दत्ता न रोगैरिभभूयते॥
एवं विधच्चेन्दुदिने दत्ता सीभाग्यमाप्तुयात्।
काष्टदानं भोमदिने यनुनायमवाप्त्यात्॥
बुधैः क्रीडनकानाच्च दानं वालेषु प्रस्यते।
जीवाक्ति वस्तदानेन परान्तुष्टिं समञ्जते॥
सर्व्वं वर्रतत्-प्राप्नोति स्रक्ते दत्ता रतिस्तियः।
अध्यक्तं सौरदिवसे दत्ता जीवितमाप्त्यात्॥

द्रित वारहानानि ।

अध नचत्रहानानि ।

तत्र महाभारते ।

युधिष्ठिर उवाच ।

श्रुतो में भवती वाक्यादनदानस्य यो विधिः। नचत्रयोगस्येदानीं दानकत्यं नवीहि में॥

भीषा उवाच।

अवाप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनं। देवक्यां सेव सम्बादं देवर्षे नीरदस्य च॥

<sup>\*</sup> परां पुष्टिमिति कचित्पाठः।

दारकायामनुपाप्तं नारहं देवहर्थनं । पप्रच्छेमं वद प्रश्नं देवकी धर्मादर्थिनी ॥ तस्याः सम्पृच्छमानाया देविषिनीरदस्तया । श्राचष्ट विधिवत्सर्वे यत्तच्छृणु विशापते ॥

#### नारद उवाच।

कत्तिकास महाभागे पायसेन ससर्पिषा।
सन्तर्ध्य ब्राह्मणान् साधून् लोकान् प्राप्नात्यनुत्तमान्॥
रोहिष्टां पाण्डवस्रष्ठ साषेरतेन सपिषा।
पयोनुपानहातत्र्यमानृष्यार्थं दिजातये॥
दोन्ध्रीं सवलान्तु नरी नचते सोमदैवते।
दत्ता दित्यविमानस्थः स्वर्गं प्राप्नोत्यनुत्तमं॥

## सोमहैवतनचनं, खगशीषं।

श्राद्रीयां क्षयरन्दत्वा तिलिमश्रं समाहितः।
नरस्तरित दुर्गाणि चुरधारां य पर्वतान्॥
पूर्प पुनर्वसी दत्वा प्टतपूर्णं सुपाचितं।
यश्रवी रूपसम्पद्मी वह्नदे जायते कुले॥
पुष्पेत काञ्चनन्दला कृतं चाक्ततस्व च।
श्रानालोकेषु लोकेषु सोमवस्स विराजते॥

<sup>\*</sup> अधेनेति क्वचित् पुस्तके पाठः।

कतं, घटितं।

त्रकत, सघटितं।

यक्ष प्राप्त तथा क्यां विषमं वा प्रयक्ति।
स सर्वभयिनस्रुतः यास्त्रवानिमजायते॥
मघासु तिलपूर्णीनि वर्षमानानि मानवः।
प्रदाय पश्चमांश्वैव पुनवांश्व प्रजायते॥
पाल्गुनीपूर्वसमये ब्राह्मणानामुपोषितः।
भच्यान् फाणितसंयुक्तान् दस्वा सौभाग्यस्कृति॥
घत-चौरसमायुक्तां विधिवत् षष्टिकौदनं।
उत्तराविषये दस्वा स्वर्गलोके महौयते।
यद्दा प्रदीयते दानमुत्तराविषये नरेः॥
सदा फलमनन्तञ्च भवतीह विनिश्चयः।
फाल्गुनीपूर्वसमये, पूर्व्याफल्गुनीसमय इत्यर्थः।
फाणितं, गुडविकारः, उत्तराविषये, उत्तराफाल्गुनीसमय

हस्ते हस्तिरषं दत्ता चतुर्युत्तमुपोषितः। नरस्तरति दुर्गाणि चुरधारांष पर्वतान्॥

चतुर्युत्रां, चतुर्भिईस्तिभर्युतां।

चित्रायां स्वयं दत्त्वा पुर्खाङ्गडां च भारत। चरत्यपारसां लोके रमते नन्दने वने ॥ पुर्खाङ्गं गामिति सभलचल्लचित्रगरीरं भेनुमित्यर्धः। स्वातीष्वय धनं दत्त्वा यदिष्टतममात्मनः । प्राप्नोति लोकान् सुग्रुभानित्त चैव महद्यग्रः ॥ विशाखायामनड्राहं धेनु दत्त्वाय दुग्धदां । सप्रासङ्च शकटं मधान्यं वस्त्रसंयुतं ॥

#### प्रासंगो युगान्तरकाष्ठम्।

पितृन् देवां अप्रीणाति प्रेत्य चानन्यसञ्जते। न च दुर्गाण्य वाप्नोति खर्गलोकं च गच्छति॥ दत्ता यथोतां विप्रेभ्यो वृत्तिसिष्टां स विन्दति। नारकीयां स लेगा नाप्रोतीति विनिश्वयः॥ अनुराधासु प्रावारवस्त्रीत्तरस्पीषित:। दत्ता युगमतं वापि नरः खर्गे महीयते ॥ प्रावारः, प्रवारपटः, वस्त्रोत्तरं, परिधानवस्त्रादिकं। कालगाकन्तु विप्रेभ्यो दत्त्वा मर्त्यः समूलकं। च्ये ष्ठायां मृत्युमुकाच गृतिमिष्टाञ्च गच्छति॥ मूले मूलफलं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः। खिपतृन् प्रीणयेदेव गतिमिष्टाच गच्छिति॥ अय पूर्वास षाढासद्धिपात्राखुपोषितः। कुलवृत्तोषसम्पत्रे ब्राह्मणे वेदपारगे॥ प्रदाय जायते श्रेष्ठ कुले बहुगुणाकुले। पुत्रपोतैः परिवृतः पश्चमान् धनवांस्तथा ॥ उदमर्खं स सर्पिष्कं 'प्रभूतमधुफाणितं। दत्त्वोत्तराखाषाढास सर्व्वतीकानवाप्र्यात्॥

उदमन्यः, उदमियाः सम्मवः, फाणितं, दुग्धखण्डविकारः । दुग्धन्वभिजितो योगे दत्ता मधुष्टतप्तृतं । धर्मानिष्ठो मनौषिभ्यः स्वर्गलोके महीयते॥

## ा अयमर्थः। अर्थिति ।

उत्तराषाढानचत्रचतुर्थपादः, अवणस्याद्यवटिकाचतुष्टयम-भिजिद्योगः।

स्वत्ये काखलं दत्ता वस्त्रान्तरितमेवच।

श्वेतेन याति यानेन स्वर्गलोकानसंद्यतान्॥

गोपयुक्तं धनिष्ठासु यानं दत्त्वा समाहितः।
वस्त्रमस्मित्रवं दत्त्वा प्रत्य राज्यं प्रपद्यते॥

गन्धं धतिभवायोगे दत्त्वा सागुक्चन्द्रनं।

प्राप्नोत्यपरसां लोकं प्रत्य गन्धांस धाष्ट्रतान्॥

पूर्वभाद्रपदायोगे राजमाषान् प्रदाय वै।

सर्वभच्यफलोपतः स वै प्रत्य सुखी भवेत्॥

श्रीरभ्तरमुत्तरायोगे यस्तु मांसं प्रयक्षति।

पितृन् प्रीणाति सक्तलान् प्रत्यानन्त्वं समञ्जते॥

उरस्त्रो, भेषस्तस्य मांसमीरस्त्रं।

कांस्थोपदोहनों धेनु रेवत्यां यः प्रथच्छति। स प्रत्य कामानादाय दातारमुपतिष्ठति॥ रथमश्वसमायुक्तं दत्त्वाश्विन्यां नरोत्तमः। हस्त्य-श्व-रथसम्पन्ने वर्चस्वान् जायते कुले॥ भरणीषु दिजातिभ्यस्तिसभेनुं पदाय वै। गाः प्रसताच प्राप्नोति नरः प्रत्य यम स्तवा ॥

#### भी सं उवाच।

इत्येष लचणोद्देशः प्रोक्तो नचनयोगतः। देवक्या नारदेनेह स्तुषाभ्यः सा ब्रवीदिदं॥

#### विष्णुधर्मीत्तरे।

क्षत्तिकासु सुवर्षस्य दानं बहुफलं स्नतं।
रक्तवस्त्रस्य रोहिण्यां सौम्येभेलवणस्यच ॥
क्षित्रस्य तथाद्रीयामादित्ये रजतस्य च।
प्टतस्य त तथा पृष्ये गन्धानामय सर्पभे ॥
तिलानाञ्च तथापैने । प्रियगोभंगदैवते।
श्रार्यस्थेचाच्य पूपानां साविने पायसस्य तु॥
चिनायां चित्रवस्ताणां सक्तूनां वायुदैवते।
रिन्द्रेग्नोचैव लोहानां मेत्रे मास्यफलस्य च॥
क्रितस्य च तथा शाक्ते मूले मूलफलस्य च।
हेग्नय मध्युक्तस्य दानमाप्ये महाफलं॥
विश्वेष्वरेऽन्नपानस्य श्रवणे वसनस्य च।
धान्यस्य वासवे विप्रा वार्वणे चौषधस्य च।
श्राजे पुराणवीजानां सस्यानां तदनंतरे।
गोरसानां तथा पौणो स्नानानामय वास्विने ॥
तिलानाञ्च सहादानं भरणीषु मृहाफलं।

त्राह विष्णुः।

प्रतिमासं रेवतीयुते चन्द्रमसि मधुष्टतयुतं परमात्रं वाह्य-णान् भोजयित्वा रेवतीं प्रीणयित्वा रूपभाग्भवेत्।

यमः।

मासि मासि च रेवत्यां ब्राह्मणान् ष्टतपायसं। सद्चिणं भोजयिला रूपभागभिजायते॥

इति नचत्रदानानि।

अय योगदानानि।

विषाधमाति ।

विष्कृशादिषु योगेषु दानधर्मा महामलं।
तमहं संप्रवच्यामि शृण्ध्व सृषिसत्तमाः॥
विष्कृश्वे सर्वधानान्दानं सर्वाधनामनं।
प्रोती तयाव पानानामायुषति प्रतस्य प॥
कुष्कमस्य च सीभाग्ये यवदानच्च ग्रीभने।
ज्ञातिगण्डे च वस्ताणां पायसस्य सुकर्मणि॥
प्रती रजतदानच्च ग्र्ले मूलादिदानकं।
गण्डे मण्डनदानच्च द्वची गोदानमिष्यते॥
भ्रवे च पच्चरद्वानां व्याधाते फाणितस्य च।
(१११)

हर्षणे गन्धदानं स्थात् वज्ञे द्याक्यणीनिष॥
सिदी सिदार्थका देया व्यतीपाते तु काञ्चनं।
वरीयसि तिलान् द्यादस्त्राणि परिघे तथा॥
जलकुश्वाः भिने देयाः सिद्धे सिद्धाविमयते।
साध्ये ऽलङ्करणांच क्वनदानं ग्रुभे ग्रुभं॥
ग्रुक्ते चीपानहोदीनं ग्रस्तं ब्रह्मणि सिर्पषः।
ऐन्द्रे च दीपकान् द्यादेधती कनकं हितं॥
दानान्थेतेषु योगेषु यथा भन्न्या दिजीन्तमाः।
भित्तयुक्तो दिजे दन्त्वा लोके वसति चित्रणः॥

इति योगदानानि।

अय करणदानानि।

## विषाुधर्म्भोत्तरे।

कर्णेषु प्रवच्यामि दानानि हिजपुङ्गवा: ।
वव पायसदानं स्थात् यस्तुदानं च बालवे ॥
कौलवे गोरसान्दद्यात्तिलांस्तितलनामिन ।
गराभिधाने लवणं विणिजे देयमब्बरं ॥
विष्टी च षष्टिकाचानि यक्तनी सिर्परेव च ।
मधुदानं चतुष्यादे यस्तुवागे च वाससां ॥
दानं प्रियङ्गो: किन्तुन्ने श्रिष्ठमुक्तं हिजोत्तमा: ।

इति करणदानानि।

अय संक्रान्तिदानानि।

तत्र विखामितः।

मिषसंक्रमणे भानोमें बदानं महाफलं।

हष संक्रमणे दानं गवां प्रोक्तं तथैव च ॥

वस्ता-स-पान दानानि मिथुने विहितानि च।

घतधेनुप्रदानच्च कर्कटे परिप्रस्तते ॥

ससुवर्णं क्षत्रदानं सिंहे पि विहितं सदा।

कान्याप्रविशे वस्ताणां सुरभोणां तथैव च ॥

तुलाप्रविशे वस्ताणां वीज्ञानामिव चीत्तमं।

कौटप्रविशे वस्ताणां विश्मनान्दानमिव च॥

अन की टो, हि सिकः।

धनु:प्रवेशे वस्ताणां यानानाच महाफलं। अफ्तप्रवेशे दाक्षणां दानमग्नेस्तथेव च

भाषो, मकरः।

कुश्वप्रविशे दानं तु गवामम्बुहण्स तु।

मीनप्रविशे स्नानानां माल्यानामपि चीत्तमं॥

दानान्यथैतानि मया दिजेन्द्राः

पीतानि काले तु नरः प्रदल्ता।

प्राप्नोति कामान्मनसस्वभीष्टां-स्तस्मात् प्रशंसन्ति हि कालदानं॥

खान्दपुराणे।

धेनुं तिनमयीं राजन् द्याद्यश्वीत्तरायणे। सर्वकामानवाप्नीति विन्दते परमं सुखं॥

विष्णुधर्मात्तरे।

उत्तरे लयने विप्रा वस्त्रदानं महाफलं। तिलपूर्णमनचुाहं दत्ता रोगै: प्रमुच्यते॥

इति संक्रान्तिदानानि।

अय सासदानानि।

विष्णुधर्मात्तरे।

तिलप्रदानं माघे तु याग्यं लोकं न गक्ति।
प्रियङ्गं फाल्गुने दत्ता प्रियो भवति भूतले॥
चैते चित्राणि वस्ताणि दत्ता सीभाग्य मश्रते।
श्रप्पानां प्रदानेन वैशाखे स्वर्गमश्रते॥
क्वादानात्त्रया ज्येष्ठे सर्व्वान् कामान् समश्रते।
श्रावणे वस्त्रदानस्य कीर्त्तितं सुमहत् फलं॥
प्रीष्ठपदे तथा मासि प्रदानात् फाणितस्य च।

आधिन प्रतदानेन रूपवानभिजायते॥ कार्त्तिके दीपदानेन सर्वमौज्वस्यमाप्रयात्। लवणं मार्गशीर्षं तु दत्ता सीभाग्य मसुते॥ पौषे कनकदानेन परां पुष्टिं तथैव च। पुष्पाणाञ्च सिते पचे दानं लच्चीकरं स्नृतं। फलानाच तथा दानं क्रणपचे महाफलं।

## वामनपुराणे।

माघ मासि तिला: यस्तास्तिलधेनीय दानव। द्धोन्धन।द्ययान्ये माधवप्रीणनाय तु॥ फाल्गुने ब्रोह्यो गावो वस्तं क्षणाजिनान्वतं। गाविन्द प्रीणनार्थाय दातव्यं भरतर्षभ ॥ चैत्रे चित्राणि वस्त्राणि प्रयमान्यासमानिच। विष्णोः प्रीत्यर्धमेतानि देयानि ब्राह्मणेष्वय ॥ गन्धास माल्यानि तथा वैशाखे सुरभीणिच । देयानि दिजमुख्येभ्यो मधुसूदनतुष्ट्ये॥ उदकुकास्त्\* धेनुच तालहुन्तं सचन्दनं। तिविक्रमस्य प्रीत्यर्थं दात्य<mark>ं साध्भिः सदा ॥</mark>

तालवृन्तं, व्यजनं।

उपानदागलं छत्रं लवणामलकानिच। याषा है वामन्त्री खे दात्यानि तु भक्तितः।

<sup>\*</sup> उदकुभाग्व्धेतुश्चित कवित्पाठः।

प्टतच चौरक्षभाय प्टतधेनुः-फलानि च। त्रावणे सौधरपीत्ये दातव्यानि विपर्विते ॥ मासि भाद्रपदे द्वात्पायसं मध्सपिषी। हृषीकेगप्रीणनार्थं लवणं सगुडीदनं ॥ तिलास्त्रङ्गहषभं दिध-ताम्ना-यसादिकं। प्रीत्यर्थः पद्मनाभस्य देयमाश्वयुजे नरै:॥ रजतं कनकं दीपान् मणि-मुक्ता-फलादिकं। दामोदरस्य प्रीत्यर्थं प्रद्यात् कात्तिके नरः॥ खरोष्ट्राष्वतरान् नागान् शूकरा ख-मजाविकं। दातव्यं केयवप्रीत्ये मासि मार्गियरे नरैः॥ प्रासाद-नगरादीनि ग्टह-प्रावरणानि च। नारायणस्य तुष्यर्थं पीषे देयानि यत्नतः॥ दासी-दास-मलंकारसात्रं षड्ससंयुतं। पुरुषोत्तमस्य तुष्ट्यर्थं प्रदेशं सार्व्यकालिकम्॥ ययदिष्टतमं किञ्चियचाप्यस्ति ग्रभं ग्टेहे। तत्ति द्रियं प्रीत्यर्थं देवदेवस्य चिक्रणः॥

देवीपुराणे।

मार्गे रसोत्तमं दखाइतं पोषे महाफर्लं।

रसोत्तमं, लवणं।

तिलान् माघे मुनियेष्ठ सप्तधान्यानि फाल्गुने। विचित्राणि च वस्त्राणि चैते द्याहिजोत्तमे॥

वैणाखे दिज गोधमा ज्येष्ठ तीयस्तं घटं। आवारे चन्दनं देयं सकपूरं महाफलं॥ नवनीतं नभोमासि छत्रं प्रौष्ठपदे मतं। गुड़ मर्करवर्षीच्यान् लड्ड कानाम्बने सुने ॥ दीपदानं महापुष्यं कार्त्ति यः प्रयच्छिति। सर्वेकामानवाप्रीति क्रमेणेद्सुदाहृतं॥ वतान्ते गां ग्रभां द्यासवसां कांखदोहनीं। सयुगां सस्त्रजं वत्स दापयेहिधिनासुना ॥ देवी विरिच्चि तं सूर्यं विष्णु वाष यथाविधि । खभावश्रद्धो विधिव<mark>त्पूजयिला दिजोत्तमं</mark>॥ दातव्या वीतरागे तु काम-क्रीधविवर्जिते। अयाचके सदाचारे विनीते नियमान्विते॥ गोदानास्रभते कामान् गोलोके च मनोरमान्। व्रतान्ते मासदानाच्ये समाप्ती नियमे तथा। आषा है तोयधेनु चूतं भाद्रपरेतथा। माघे तु तिलधेनु:स्यात् यो द्त्वा लभते हितं॥ यथा। धेनुं तिलमयीं माघे द्यायस्त्रायणे। सर्व्वान् कामानवाप्रीति चेष्ठे तिलमयीं तथा। पौषे घतमयी द्याक्षेष्ठा विधिना मने ॥

## आदित्यपुराणे।

ज्ये हे मासि तिलाम्ददात्पीर्षमास्यां विशेषतः। अध्वमेधस्य यत्पुर्ण्यं तत् प्राप्नोति न संगयः॥ त्राह यस:।

ष्टतमाखयुजे मासि नित्यं दद्यादिजातये। प्रीण्यिताखिनी देवी रूपभागभिजायते॥

ऋाइ विष्णु:।

श्राधिनं सकलं मासं विप्रेभ्यः प्रत्यहं छतं प्रदायाधिनौ प्रीणियित्वा रूपभाग्भवित, तिस्मिनेव मासि प्रत्यहं गोरसैन्नीद्वाणान्योजयित्वा श्रारोग्य भाग्भवित, तथा माघे मासि शम्नं प्रत्यहं तिलैहिता छतकुल्याषं बाह्यणान् भोजयिता दीप्ताम्नि भेवित।

त्राह प्रचेताः।

तिलप्रदः प्रजामिष्टां पुरुषः खल् विन्दति । माघे मासि विशेषेण तत्त्रामये विशेषतः ॥

महाभारते।

माघे मासि तिलान् यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छिति । सर्वसत्त्वसमाकीणे नरकं न स पश्चति ॥

इति मासदानविधि:।

अय ऋतुदानानि।

विषाधमाति ।

साना-नुलेपनादीनां वसन्ते दानमिषते। पानकानां तथा योषी क्वाणां तदनन्तरे ॥

## देवीपुराणे।

यः पुनर्व्विधिना वत्स देवीमुहिम्स प्रावृति। विषेषु विषक्यास तिलादीन् संप्रयच्छित। तस्या: सा तुष्यते देवी अचिरेण तु विद्यया॥

## विष्णुधमा तिर्।

यारदानस्य धर्माचा वस्ताणामपि हैमने। बर्हिदीनं नरः कला सूर्यस्थीद्यनं प्रति॥ बहिंदीनं, श्रीतापनुत्त्वधं विद्वदानं। शिशिरे सततं विक्वं तर्पियला तथा तिलैः। कुल्याषं सप्टतं दत्त्वा यथा यत्त्र्या दिनातिषु ॥ कायाग्नि-दीप्तिपाकाश्यं गतनागञ्ज विन्दति। यक्तं सिताखण्डयुतं त्रपुषावारकान्वितं। स्वणाज्ययुतं दत्त्वा तथा इरितकान्वितं। मध्याके प्रावृष्टि स्नातः सततं हिजपुष्टवाः। जलक्षभोपरिक्षतं चच्चं फलमश्रते॥

#### यमः।

क्षयरं भोजयिला तु खयक्या पिषिरे हिजान्। दीप्ताम्निलं समाप्तीति खर्गनीकं च गच्छति॥

दित ऋतुदानानि।

श्रथ संवसरदानानि।

विषाधमाति ।

संवसरे तु दाल्णां तिलदानं महाफलं।
पिरपूर्वे तथा दानं यवानां दिलसत्तमः॥
पिरपूर्वे तथा दानं यवानां दिलसत्तमः॥
पिरपूर्वे दति, परिवसारद्रत्यर्थः।
द्रदापूर्वे च वस्ताणां धान्यानां चानुपूर्वेकम्।
द्रत्पूर्वे रजतस्यापि दानं प्रीक्षं महाफलं॥

द्रदापूर्वे द्रत्यादि, द्रदावतारः त्रमुवतारः, द्रदतारद्रि । सम्बतारादयय च्यातिः शास्त्रे प्रसिदाः ।

द्रित संवत्तरहानानि ।
द्रित श्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहारेवस्य समस्तकरणाधीम्बर-सकलविद्याविद्यारद-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्व्वर्ग-ग्वेम्सामणी
दानखण्डे-कालविद्येष,
दानप्रकरणम् ॥

## चयोद्रा ऋधायः।

अध अनन्तफलहानानि ।

येनारामाभिरामाः परिसरसङ्रीममनगणसङ्गणः प्रासादाः सादयन्तो रिवरयत्रगस्तरमस्त्रे सञ्चारलीलां। क्षूपा भूपालसेनायतस्ततपयः कर्यानिकाण्यस्या ज्ञात्राण स्प्रामस्यो दिजवस्तिहिता निर्मिताङ्ग्येमालाः।

येन खवःसर्षि सञ्चरणोचितानि दानानि तान्यपि ह्योरतियोकतानि। हिमाहिरद्गुतविपिषदपिष्ठमीऽयं सम्प्रत्यनन्तफलदानसमूहमाह॥

कानि पुनस्तनीत्यपेचायां भविष्यत्पुराचे,

संपादयेच नियमादारीम्यं भोगसाधनं। जभयं पान्यस्रपूषामनो-दन-महीतहान्। जनन्तफलदान्याहुदीनान्येतानि सूर्यः॥

त्रय त्रारोग्यदानं।

ततारीग्यदानमाव दुचते। ग्राष्ट्र विष्वामितः। यारी ग्यदानात्परमं न दानं विद्यते सचित्। प्रतीदेयं बजात्तीनामारी ग्यं भाग्यवृद्ये॥ योषधं पष्यभाष्टारं तैलाभ्यक्तप्रतित्रयं। यः प्रयक्ति रीगिभ्यः सभवेद्याधिवर्जितः॥

## संवर्तः।

श्रीषधं खेष्ठ-माहारं रीगिणां रीगशान्तये। ददाना रोगरिहतः सखी दीर्घायुरेव च॥

गगस्यः।

भनी मधपदातारः सुखं यान्ति निरामयाः।

## सीर पुराणे।

रोगिणो रीगमान्यर्धमीपधं यः प्रयच्छित । रोगहीनः स दोर्घायुः सुखी अवति सर्वदा ॥

## नन्दि पुराची।

मान यो नरीद्याद्जीर्वाधिनिवत्तये। विषाय स पुमान् याति सूर्यकीकं महामतिः। मारोग्यनयनी दिव्यः सुभगो जायते नरः॥

तस्मिन्नव पुराणे।

यमा-ध-काम-मोचाणां पारोग्यं साधनैर्युतः।

प्रतस्वारोग्यदानेन नरो भवति सर्वदा॥

प्रारोग्य पालां कुर्तते महौषधपरिष्ठदां।

विदग्धवेद्यसंयुक्तां स्रत्यावस्यसंयुतां॥
वैद्यस्त प्रास्त्रवित् प्राच्चो दृष्टोषधपराक्रमः।

प्रौषधीम् त्ववर्णचः समुद्धरणकालवित्॥

रसवीर्व्यविपाकचः प्रालमांसीषधीमणे।

योगविद्देहिनां देहं यो धिया प्रविभेद्धः॥

धातुपव्यमयच्च निद्दानविद्तन्द्रतः।

व्याधीनां पूर्व्यलिङ्गचस्तदुत्तरविधानवित्॥

देशकालविधानच्चिक्तित्साभास्त्रवित्तवा।

प्रष्टाङ्गायवेदवेत्ता मृष्टियोगविधानवित्॥

## अष्टावङ्गानि मायुर्वेदस्य।

यथा यन्यं यालाकां कायितिकत्सा भूतविद्या को सार्थल-मगद्तन्त रसायणतन्त्र वाजीकरणतन्त्रमिति सुत्र्तोक्तानि।

एवं विधः ग्रुभी वैद्यो भवेद्यनाभियोजितः।
न्यारीग्यमालाभेवन्तु कुर्याद्योधक्षेत्रं त्रयः॥
स पुमान् धार्मिको लोके स क्षतार्थः सवुिक्षान्।
सम्यगारीग्यमालायामोषधः स्नेहपाननः॥
न्याधिनं विक्जी क्षत्र मध्येकं कर्णायुतः।
प्रयाति ब्रह्मसद्दनं कुलक्षमक्षयंतुतः॥

याको वित्तानुसारेण दरिद्रः फलभाण् भवेत्।
दरिद्रस्य कृतः प्राला यारीग्याय भिषण्युवा।।
यपिमूलेन केनापि महनादौरणापि वा।
स्वस्थीक्षते भवेन्यत्तें पूर्वोक्षं लीकमव्ययं।।
वात-पित्त कफाद्यानां चया-पचयभेदिनां।
यस्त स्वस्याभ्यपायेन मोचयेत् व्याधिपीडितान्॥
सोपि याति ग्रभान् लोकान यवाष्यान् यद्ययाजिभिः।

#### स्कन्दपुराचे।

प्रारोग्य यानां यः कुर्यात् महावैद्यपुरस्कृतां।
सर्वीपकरणोपेतां तस्त्र पुष्यफलं ऋणु ॥
धन्मी-ध-काम-मोचाणामारीग्यं साधनं यतः।
तस्मादारोग्य दानेन तह्त्तं स्याचतृष्टयं ॥
प्रयोकमार्तः विद्वांसं स्वस्थीकत्य प्रयत्नतः।
प्राप्नोति समहत्पुष्यमनन्तं चयवर्जितं ॥
प्राप्नोति समहत्पुष्यमनन्तं चिवयोगिनं।
यःस्वस्यं कुरुते सोपि सर्व्वदानफलं लभेत् ॥
ब्रह्मा विष्णुः सुराः सर्वे व्याधयः स्वजना हृपाः।
योगस्यैते महाविन्ना व्याधयस्ते न योगिनां ॥

n स्त्रेन योगिनामिति वा पाछः।

ब्रह्म-चिय-विट-शूट्रान् रोगार्त्तान् परिपास्य च। यत्पुर्खं महदाप्रोति न तसवैंमंहामखै:॥ ञाकाशस्य यथा नान्तः सुरैरप्यपसभ्यते। तहदारीग्यदानस्य नान्तो वै विद्यते कचित्॥ पुर्खेनानेन महता गला शिवपुरं नरः। मोदते विविधैभीगैर्विमानै: सर्वनामिनै:॥ एकविं यत्कुलोपेतः सस्रतः परिपालितः। श्रास्ते शिवपुरे तावद्यावदाइतसंग्नवं॥ ततः खंधकीशेषेण संप्राप्तः प्रयतः सदा । ज्ञानमुत्पद्यते तस्य बद्देश्यः परिचारकः॥ ज्ञानादिरतः संसाराच्छिवध्यानसपात्रितः। खदेहं त्यवस्यक्का सर्वदुःखान्तमाप्रुयात्॥ समस्तदुः खनिम्भूतः ग्रुवः खामव्यवस्थितः। सर्वेज्ञः परिपूर्णेय मृत इत्यभिधीयते॥ तसाद्वीगापवर्गार्थं रोगार्त्तं समुपाचरेत्। विश्रेषेण तु योगीन्द्रं गरीरेण धनेन च ॥ बीगिणी नीहिजेत् प्राम्मो दुर्वलानिप सर्वदा। तान् पापाइ रविव्यमेवस्थर्भः प्रवर्तते॥ योनुग्रहीतमालानं मन्यमानी दिने दिन । उपसर्पेत रोगार्तस्तीर्षस्तिन भवार्षवः॥

इत्यारीग्यदानं।

श्रय रोगहरदानानि।

#### ब्राह्माखपुराणे।

#### ब्रह्मीवाच।

भगवन प्राणिनः सर्वे रोगात्तीः प्रभवस्यतः। एषान्तत्परिष्ठाराष्ट्रं किं कत्त्र वां जगत्पते॥ इत्येवसुत्ती भगवान् ब्रह्मणा परमेष्टिना । यदाइ तस्म तसर्वं त्रवीमि मुनिसत्तमाः॥ त्राधयो व्याधयसैव मरीरपरिमीषणाः। पुर्खं तत्वरिहाराधं कर्त्वं हितमिच्छता॥ ज्वरातिसारी यद्या च गुला-गूल-भगन्दराः। क्षष्टा-मिरोगा वातय कग्ढम् ल-मस्रिकाः ॥ कार्छ-दन्ता-चि-कर्षेषु भिरीरीगीपजिद्वका। निहोषसभावाः सर्वे रीगाः प्राणिभयद्वराः॥ यत्ययो मूत्रकक्ष्च बस्तिरोगो महोदरं। एते चान्ये च वहवी महावेगा महाबलाः॥ व्याधयः मतसंख्याका सत्योहेंतव एव ते । यदाद्रीग ग्रमं कुर्योत्तत्तत् कार्थं मनीषिभिः ॥ मीषधं जपहीमादि दानं देवार्चनादिकं। सर्वरोगप्रशमनं सीवर्षदानम्चते ॥ चरे मस्रिकायाच राजयस्मणि चैव तत्। गुल्मे तथायसं प्रोत्तं कुछ राजतस्चिते॥ रबदानाच्छमंयान्ति गुदीत्पनाय सर्व्याः i

ग्रंमः खादन्ततो व्याधे भूदानात् कमलासन ॥ यमार्थं वातरीगाणां वासोदानं विधीयते। क गठ जिल्लो इवादीनां रोगाणां गान्तिमिछता॥ धान्यं वासी हिर्ज्यं वा दातव्यानि प्रयवतः। सुवर्षदानं सर्वेषां रीगाणां गमकारणं॥ तस्मात्मर्व्वप्रयत्नेन दातव्यं नमलीद्भव। श्रचिसकावरीगाणामाञ्यं कनकसंयुतं॥ पानीयं पायसं मुहाः प्रकराष्ट्रतसंयुताः। सर्वाङ्गतीदकाशेषु खण्डं वे सीपवहणं॥ दयादे कग्ठरोगाणां कम्बलं कमलोइव। तथा च रत्नरजतेर्यथा मत्त्रगुरूपतः॥ कला च प्रतिमां व्याधेर्दवाहिपाय यहतः। यतेन वा तद्धेन नियता निष्कसंख्या॥ जातरूपमयं व्याधेः प्रतिरूपन्तु कार्येत्। निधाय पात्रे संपूर्णे तण्डलै: शतक्रपकै:॥ अलङ्कात्य च सीवर्णं रूपम्लगुरुलेपनै:॥ वासीयुगेन संवैद्या हिरखाबहुभूषणै:। अलङ्काताय विप्राय दस्ता सन्त्रमुदौर्येत्। ये मां रोगाः प्रवाधन्ते देहस्याः सततन्तताः। क्य चीष्य प्रतिक्षेण तान् रोगान् हिजसत्तम ॥ वाडिमित्येव तद्र्षं ग्रह्मीयाद्याधिभिःसह।

<sup>\*</sup> जनरायाधेरिति कचित् पाठः।

<sup>( 883 )</sup> 

ततस्वरोगी दाता च दीर्घायुष्टं प्रपद्यते ॥ एवं बद्धविधं प्रान्ये रोगाणां कमलासन । कार्यमुक्तं मया तेभ्य किमन्यत् कथयामि ते ॥ एवमुक्तो भगवता ब्रह्मा लोकपितामद्यः । यदाद्य नारदायेदं मया तत् सर्व्यमीरित ॥

इति रोगहरहानविधि:।

यय भोगदानानि।

तव रवदानन्तावदाइ।

#### जावािलः।

रत्नानि च हिजे दयाह हुमूत्यानि मानवः। श्रवहार निमित्तं वा देवता भ्योऽतियत्नतः स पापताप निर्माक्तो मुक्तिमेव समग्रते॥ न रत्नेभ्यः परं वस्तु नचास्ति भुवनत्नये। श्रतस्त हानतो यस्यात् फलं तत् केन वर्ष्यते॥

## विखासिनः।

यः प्रयक्षेन रत्नानि विप्रेभ्यः संप्रयच्छिति । स सर्व्यगुणसम्पन्नान् प्रचान् दिन्दिति नन्दिति ॥

#### संवर्तः ।

समुद्रजानि रक्षानि नरो विगतकस्मषः ॥ दत्ता विप्राय महते प्राप्नोति महतीं त्रियं॥

#### वेद्यासः।

रतदानश्च सुमहत् पुरायमुत्तं जनाधिप। तानि विक्रीय यजित ब्राह्मणोद्यभयहरः॥

## स्त्रन्दपुराणे।

विद्याणां प्रदानेन रुद्रलोकं वजेवरः। सर्व्यपातकनिर्मुती मुतादानेन जायते॥ लोकमाप्नीति दानेन नरी वज्**ख** विज्यः। तथा प्रदत्तेगींमदै मीदते नन्दने वने ॥ सर्वे यद्याः प्रतुष्यन्ति पुष्परागस्य दानतः। गान्लतेर्भन्तमा निथतं जयति त्रिया। वैदूर्येः स्थालोकच पद्मरागैररोगतां।

## द्त्तेवितिश्रवः।

प्रदानादिन्द्रनीलानां लीलानां भाजनं भवेत्। सुखी यह प्रदानेन यितां युत्तिप्रदानतः ।

इति रबदानं।

ष्रवाहं वृद्यगीतमः।

माणिकां पद्मरागञ्च वजुं वैदूर्यमेव च। मीतिकं गीमेदं पुष्परागं मरकतं तथा। हरितच नवैतानि खर्णपात्रीपरि न्यसेत्॥ अय वा राजते तास्त्रे आज्येन च प्रपर्यत्। नवग्रहाणां प्रीत्यर्धं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥
गन्ध-पुष्पा-चतेर्ध्रपेने विद्यस्तान् प्रपूजयेत् ।
स्विलङ्गे स्वेव मन्ते स होमः कार्यस्त् पूर्ववत् ॥
पूर्वविदिति, ग्रहयज्ञीतमार्गेणेत्यर्धः ।
ततो ब्राह्मणमाह्रय सर्वेषास्त्रार्थकोविदं ।
ग्रादित्यादिग्रहाः सर्वे नवरत्रप्रदानतः ॥
विनाग्रयन्तु में हृष्टाः चिप्रमेव भगन्दरं ॥

#### दानमन्तः।

यनेन कर्यमा नूनं यथाविहिन्तिन तु।
नरो नैक्च्यमाप्रोति निःसन्दिग्धं भगन्दरी ॥
इति भगन्दरहरदानं।

तथा। माणिकां वजुसहितमवणं जातितः ग्रुमं।

रक्तवस्त्रेण संवेष्ट्य खारिकापच्चकोणिरः॥

यद्दा विभवसारेण माणिकां यवपुष्त्रके।

निधाय गन्धपुष्पाद्येरचे यद्वित्तिपूर्व्वकं॥

वाद्यणं खतसम्पत्रं खाचारं संयतिन्द्रियम्।

विनीतवेषमाह्रय भत्त्या प्रयतमानसः॥

सोवर्णेनोपवौतेन सम्यक्ताङ्गुखीयकः।

पूज्यित्वा तु विधिवत् क्रतहोमाय पूर्व्ववत्॥

मन्त्रेणानेन विधिवत् स्तरहोमाय पूर्व्ववत्॥

सन्त्रेणानेन विधिवत् स्तरहोमाय पूर्व्ववत्॥

देव सूर्य्य जगन्नाथ मर्व्वलोकनमस्कृत।

माणिक्य-वजुदानेन प्रणागय मम वर्णं॥

## दानसन्तः।

व्रणाः यस्त्रे <mark>ग ये पिस्यु विषदिन्धेन संयुगे।</mark> तिऽपि ग्रुडाः प्र**रोहन्ति यथा प्रोक्त**ंतु वायुना॥

## इति व्रणप्तरतदानं।

# वायुपुराचे।

गलगण्डी गलद्रव्यक्तां भवति मानवः।
दानेन तत् प्रतीकारं वच्चामि मृणु भास्तर॥
माणिकां पद्मरागञ्च वजुं गोमेदमेवच।
वैदूर्य पुष्परागञ्च मृता मरकतं तथा॥
एभिर्मालां प्रकुर्व्वीत सूत्रमध्यत राजतं।
चलाभे मौत्तिकादान्यतमेमीलां प्रकल्पयेत्॥
सर्वेत राजतं सूत्रमिति देवैः प्रकल्पयेत्।
तास्त्रपात्रे विनिचिष्य तिलानामुपरि त्यसेत्॥
तिलानाञ्च परीमाणं द्रोणपञ्चकमिष्यते।
यद्या तद्धमेव स्थात् स्वप्रत्या वापि कारयेत्॥
महाणान्तिं तथा कुर्यात् बाह्यणैर्वेदपारगैः।

महाशान्तिः, नवग्रहशान्तिरित्वर्थः।

त्राचार्यम गुचिह्चः सर्वगासार्थतत्त्ववित्। कृतवत्तोपसम्पन्नः सर्वगाणिहिते रतः॥ एविश्वधं पूजियता वस्त-मास्या-नुलेपनेः।
होमच कारयेत्तेन सिमदाज्यचकृत्कटं॥
ग्रासत्येनतधामको गणानामिदमित्यपि।
मन्त्राः क्रमेण संयोज्याः सोमं राजानिमत्यपि॥
मन्त्रेण स्वष्टकृतं द्याह्मलगण्डी च वाग्यतः।
मन्त्रेणानेन विधिवत् प्राचुखाय द्युद्धुखः॥
मालेयं सर्वदेवत्या ब्रह्म-विण्यु-प्रिवादिभिः।
क्रहादिलोकपालेख तथा सर्व्यामरेरपि॥
सततं क्रग्डलम्ना या धारिता प्रीतिपूर्वकम्।
बाह्मणाय प्रद्त्वियं गलगण्डं व्यपोन्नतु॥

दान मन्तः।

णहणान्तिः कता येस्त् तेभ्यो दयाच दिचणाम्। पुर्णाहवाचनं कता भुष्तीत सह वस्वभिः॥

इति गलगच्डघरत्वदानं।

त्रयासङ्गारहानं।

ब्रह्मवैवर्त्तपुराणे।

हिजातिभ्यस्त योदयादलङ्कारान् समुज्वलान्। सोऽलंकतः स्वर्गलोके कीड्त्यप्परसाङ्क्यैः॥ प्यलङ्कारप्रदानेन सुरूपः सुभगो भवेत्। तथालङ्कारदानेन दीर्घमायुष विन्दति॥ नराभरणदानेन तुष्टिं याति सदाभिवः। योषिदाभरणेर्देत्तैः प्रौयते हिमग्रेनजा॥

#### महाभारते।

युवाप्यविकाशक्षि द्धानीप्युक्वतं वपुः। विनालक्षरसैन्नं न धत्ते मञ्जूनां त्रियं॥ दुर्लभं मानुषं तावत्तवापि सभवेषता। तस्यापि भूषा ताक्ष्यं जायते नरसत्तम॥ यतत्सर्वं मनुष्याणां वृथैव स्थादभूषणं। तस्मात् सर्व्वप्रयक्षेन प्रद्याद्भूषणानि तु॥

## विषाुधर्मात्तरे।

मूर्वीभरणदानेन व्रजेस र्षाभिषिततां। कर्णजै: कर्णकीर्ति: स्यामस्त्री: कर्ण्डेरकुण्डिता॥ पाणिजै: प्रणिजैत: स्यास्त्रवनेरसम्बन्धः। जानुकैर्मनुकेतं स्यास्त्रर्गं चरणोइवै:॥

> नासकृतेभ्यो नरपुक्षवेभ्यः परं तृसीके स्मृहणीयमस्ति। न सभ्यते तच विना प्रदाना-दतः प्रदेयानि विभूषणानि॥

> > इत्वलक्षारदानं।

## त्रष्ट वस्तदानं।

#### देवलः।

कान्तियुक् सुभगः श्रीमान् भवत्यव्यवस्थानकत्।
नन्दिप्राणे।

वस्तं यसार्धिने दखाकुभां वापि यहच्छया। स भवेदनवान् सीमान् वहस्पतिपुरे वसेत्॥

ग्रादिलपुराचे।

योगिनाञ्च दिर्द्राणां ये च वस्त्रप्रदा नराः। तेषां दिव्यानि वस्त्राणि सगन्धीनि सदूनि च। वातसैव प्रवहति सगन्धोत्तस्त्रतोपमः॥

लिङ्गप्रवाणे।

वस्तं जनं पवित्रञ्च द्याञ्च शिवयोगिने । स महाभोगमाप्नोति चन्ते योगञ्च शाखतं ॥

महाभारते।

वाससान्तु प्रदानेन खदारनिरती नरः। सुवस्त्र सुवेषस अवतीत्यनुशुस्त्रसः॥

भविष्यत्प्राणे।

मध्यमी-समवस्ताणि प्रद्यादहतानि च। स तनवानुसारेण प्राप्नीति विपुलं फलं॥

## विष्णुधर्मात्तरात्।

## हंस उवाच।

दानानामुत्तमं लोके वस्त्रदानं प्रकीत्तितं। वासी हि सर्वदेवत्यं सर्वेपायीन्यमुचते॥ वस्त्रदाता सुवेषः स्याद्रूपद्रविणसंयुतः। युक्तो लावख्य-सीभाग्यैनीरीग्य तथा हिज:॥ नीलं रतं तथा जीर्षं न देयं ब्राह्मणस्य तु। देयं वरं चाङ्गिरसलीकं याति इइसते:॥ दत्ता कार्पासिकं वस्तं खर्मनीकं महीयते। दत्ता सरोम ततापि फलं द्यगुणं भवेत्॥ त्राविकं वसनं दत्त्वा स्गृणां लोकमाप्र्यात्। कागंदत्वा चाङ्गिरसं चौमन्दत्वा वृहस्रतेः॥ वस्नां लोकमाप्नोति कुपकौर्ययवाससी। क्रिमज्ञ तथा दत्ता सोमलोके महीयते। श्राम्बिष्टोममवाप्नोति द्त्त्वेव स्ग्नामिक। दत्त्वा वल्कलजं वासी वसुनां लोकमाप्र्यात्॥ समोचककद्ष्यादि दत्त्वा चैव तथाजिनं। वारवाणमुरस्ताणं ग्रिरस्ताणं तथैव च। पादताण्ञ्च ददतः पृथग्यन्न फर्लं लभेत्। वस्त्रदानं पवित्रन्तु पित्रृणामपितारणं। कौसुकारकः दल्वातु सीभाग्यमहदाप्रुयात्। दानात् कुङ्गमरक्तस्य लावण्यं महदाप्रुयात् ॥ रक्ष रन्ये व नीले व रक्षं दत्ता सुखी भवेत्।
यथा यथा तु वस्त्रस्य भवती ह महाविता ॥
यथा यथा तु ग्रुभता तथा पुरूषक सहत्।
श्रन्येषामेव दानानामेतदेव प्रकीत्तितं॥
सर्वदी वस्त्रदः प्रीक्तो यतः सर्वेत्र वस्त्रवान्।
श्रवाप्रीति च धर्माज्ञाः तिह तस्माहि शिष्यते॥
वस्त्रदः सुचिरं कालं भुक्तादेवसुखं भुवि।
विमानेनाकेवर्णेन हंसयुक्तेन भास्तता॥

मानुष्यमासाद्य भवत्यरोगः श्रोचान्वितः सौख्यपरोपहीनः। जनाभिरामस तथा सुवेषः पूज्यस लोके विदुषां सदेव॥

इति वस्त्रदानं।

अध योचकीयात्।

ईखर उवाच।

वासीदानं प्रवच्यामि ममप्रीतिविवद्द नं । प्रायुरारीण्यदं नृणां सीख्यहेतुकमुत्तमं ॥ वस्त्रयुग्मं सितं सूच्यमिकेकस्य प्रकल्पयेत् । एकाद्यानां विप्राणां कद्रैकाद्यक्षिणां ॥ गन्ध-पुष्परकंकत्य भोजयिता विधानतः । उक्तमन्त्रमयतिभ्यस्तानि वस्तानि दापयेत् ॥ प्रसोद तु भवो नित्यमसामं स्तिवासनः।
वस्तात्यस्मत् प्रदत्तानि प्रतिग्रह्मातु प्रद्वरः॥
दत्तेषु वस्तेषु नरस्तन्तुभिगेषिताः समाः।
वद्रतुत्वो वनी भूता वद्रनोने महीयते॥
एकाद्यवद्रनामानि, वद्रै काद्यतिनदाने द्रष्ट्यानि।

इति बहुकाद्यवस्त्रदानविधिः।

ज्ञष देवताभ्यो वस्त्रदानं।

माहिता पुराचे। वक्रवे स्तप्रदानेन बच्चलोकं प्रपद्यते।

## नन्दिपुराणे।

वासांसि तु विचित्राणि सारवित स्टूनि च । ज्ञापितानि भिने द्यात् दिकोषानिक नवाणि च ॥ यावत्तदस्त तन्तृनां परिमाणं विधीयते। तावदर्षसङ्खाणि भिवलोके महीयते॥

## वाराइ पुराणे।

चौमास्वराणि योद्यात्पत्तीर्णानि च चित्रणे।
कार्पासजानि वा भक्त्या द्यादित्तानुसारतः॥
तच वाससि यावन्तस्तन्त्नां परमाणवः।
तावद्वपसङ्खाणि स्वर्गलोके महीयते॥

<sup>\*</sup> विभीकानीतिक्वचित्पाठः।

## भविष्यत् पुरागे।

यो वस्तं भानवे दखादहतं च महाधनः। स हेलिलोकमासाद्य वन्यते विद्यौर्णि॥

देवी पुराणे।

त्रण्डजरण्डजैर्वापि वस्त्रैरभ्यच घौसजां। सभ्यज्याभरणैः यक्त चक्रवित्ति समाप्रुयात्॥

त्रय गोकहरवसदानं।

तत हडवीधायनः।

विञ्चनती च भच्चाणां योकी भवति मानवः।
तस्य कर्यविपाकीत्यं व्याधिनायनमुत्तमं।।
दानं वच्चाम्ययेषिण सर्व्ययोकविनायनं।
चौमवन्नं समानीय बद्धमृन्तं यद्दर्शति॥
स्रक्षाफलानि बन्नीयादस्त्रप्रान्ते समन्ततः।
कुद्धमेनाष्ट्रितं सम्यक् कर्पूरागुरुधृपितं॥
तण्डुलोपरि संस्थाप्य तण्डुलांस स्वयक्तितः
उपचारः घोड्यभिराचार्यः पूजयेसुदा।
युवं युवासुवासाभ्यां मन्त्राभ्यां पूजनं विद्

युवंवस्त्राणीत्येकः।

युवासुवासा इत्यपरीमन्तः।

होमचापि प्रकुर्वीत समिदाञ्यतिनैरपि। उदु इस इहं वि<mark>षा रापिसन् सप्त इत्यपि॥</mark> मन्तै: क्रमेण जुडुयात् स्विष्टिक्षच यदस्य च। यदस्यवार्काणोत्यरीरिचं इति मन्त्रेण होमः॥ इत्वा इत्वा च सम्पातान् पाचे सर्व्वानिवेश्व तु। संख्या चाष्टीत्तर्यतं त्रष्टाविंयतिरेव च॥ सम्पातनाङ्गमञ्चा च सर्वमेव हि रोगिणः। अचिभ्यामितिस्त्रोन यथा लिङ्गं तथैव च॥ वाससां मार्जनं कुर्धामार्जयहर्भपिचलैः। आ चार्थायाय तहस्तं द्वाछोकी सद्चिणं॥ मन्त्रे णानेन विधिवद्दिणाभिमुखः ग्रुचिः। ऋषीणां प्रवरीगस्त्री लोपासुद्रापितः प्रभुः। चौमवस्त्रपदानेन तुष्टी व्याधिं व्यपोत्ततु॥

## दानमन्तः।

बाद्यां भ्यस्तयान्येभ्यो दद्याक्षत्त्या च दिच्यां। ततः जातः ग्राचिभृती वस्त्रमास्योपग्रोभितः। बाद्याणे व्हें सुधिः सार्षे सुद्धीतातीवभक्कितः।

> इति वस्तदानं। त्रघोष्णीषदानं।

नन्दि पुराणे।

उच्चीषदायिनो सर्चा जायन्ते मुक्टोज्वलाः। विस्तीर्णेराजवंशे तु सितक्रनायालचणाः॥

# विष्णुधर्योत्तरे।

उण्णोषाणि विचित्नाणि यः प्रद्याहिजातिषु । रत्नानि वाय खेतानि कोसुभान्यय वा पुनः । स सीन्दर्थं परं प्राप्य वनितावज्ञभो भवेत् ॥ सुकेशाः सुमुखा राजन् यस्नादुण्णोषदायिनः । तस्नात् तेषां प्रदानेषु प्रयतस्व महाभुजः ॥

#### ष्रघोणीपटदानं ।

#### त्राह काख्यपः।

त्रीर्णं प्रावरणं योपि भत्त्या दखाहिजातये। सोपि याति परां सिहिं मर्चेंदन्येः सुदुर्नभं॥ यस्विकचनहत्तिभ्यस्तपस्तिभ्यः प्रयक्कति। त्रीर्णपावरणं दिव्यं गीतवातातपापहं। निरस्तसव्य दुःखीघो जायते स महाधनी॥

## वक्ति पुराणे।

नवं सूच्यां सुविपुलं यः प्रयच्छिति कव्यलं । यौतार्दिने डिजेन्द्राय तेषां सार्गसुखप्रदः ।।

#### नारदीयपुराणे।

निष्किचनेभ्यो दीनेभ्यः ग्रीत-वात-महातपैः। अहितेभ्यः कर्णया वस्त्रमौर्कः ददाति यः॥ न तस्य सुक्ततं वक्तं ग्रकाते चिद्गौरपि। आधिव्याधिविनिर्भक्तः सोऽचयं सुख्मसुते॥

अध गयादानं।

वेद्वासः।

सुगन्धिचितास्तरणोपपनं द्यावरो यः श्यनं दिजाय। रूपान्वितां पचवतीं मनोज्ञां भार्यामयबीपचितां सभेक्तः॥

ष्रय विषासंहितायां।

श्यादानच योद्यात्तस्यापि यण विस्तरं।
सर्व्यकालेषु दातव्यं तथा पुष्यदिनेषु च ॥
गजदन्तैः प्रवालेक्वां सुवर्षरजतेन वा।
कार्या गाताणि पादाच वलस्यच सद्चिणाः ॥
श्रनाभिप च कर्त्तव्यास्तुष्यकाष्ट्रमयाः ग्रभाः।
सन्यास्तपटलाकारे रास्तीर्षास्तरणेः ग्रभः॥
श्रिरोधरैः सवितानैः प्राकारे वृक्षसंयुतैः।
मणिसीवर्णपानैच रोष्ये स्तास्त्रच संयुतां॥

फल-पुष्पः सुगन्धेय ताब्वूलादीः सुविस्तरैः। दर्पणैः पदवाणैय नानाद्रवैविद्युषणैः ॥ चतुष्कीणेषु संस्थाप्य यथायति युधिष्ठिर। प्टत-कुङ्म-गोधूम-पूर्विपातं जलस्य च ॥ ययां संपूजयित्वातु सङ्गतो सत्परायणः। कतान्त्रनिपुटी भूला कुर्याक्यापदिचणं ॥ नमः प्रमाण्ये देव्येति प्रणम्य च चतु हि गं। बाह्मणाय दरिद्राय श्रुताध्यायनमालिने ।। तथा प्रज्ञानविदुषे गय्यां दद्यादिचचणः। तस्य दानस्य यत्पण्यं विमानं कनकी ज्वलं।। नानारतसमाकीर्षं नानापुष्यसमन्वतं। नानादिव्यापार:वेव्यं नानारते: समावतं ॥ नानाद्रचोपसंयुत्तं विमानमधिरीहति। तस्मादिन्द्रपुरं गच्छेत् सैव्यमानीऽसारीगर्णैः ॥ षष्टिवेषेसस्साणि क्रीडियता यथासुखं। इन्द्रलोकात्परिश्वष्ट इह लोके तृपो भवेत।। षष्टियोजनविस्तीर्षे खामी भवति मण्डले। धर्माज्ञी जित भृत्यय तेजस्वी रूपवांस्तया।।

#### महाभारते।

ययामास्तरणोपेतां सुप्रच्छादनसंवतां।
पदचाचस्तु विप्राय ऋणु तस्यापि यत्फलं॥
सुरूपः सुभगः स्त्रीमाम् स्त्रीसहस्त्राभिसंवतः।

द्रयवर्षसहसाणि खर्गनोने महीयते॥

#### भविष्योत्तरे।

ययादानं प्रवस्थामि तव पाण्ड कुलोहस्। यान्दत्त्वा शिवभागी स्थादिह लोके परत च॥ ययादानं प्रमंसन्ति सर्वदैव दिजीत्तमाः। अनित्यं जीवितं यसात्पश्चात् कोन्यः प्रदास्यति ॥ तावत् स वन्धुः स पिता यावज्जीवति भारत । स्तोस्त इति जाला चणात् सेही निवर्तते ।। तसात् खयं प्रदातव्यं गया-भोज्य-जनादिनं। आलीव चालानी बन्धरिति संश्विन्य चेतिस ।। आत्मेव यदि नामानं दानभोगैर्न पूजयेत्। कोऽन्यो हिततरस्तस्माद्यः पश्चात् पूजियण्यति ॥ तसाच्छ्यां समासादा सालदारमयीं हटां। दन्तपत्रचितां रम्यां हेमपट रलं कतां।। हं सत्लीपतिक्कवां ग्रभगण्डीपधानकां। प्रच्छादनपटीयु<mark>क्तां धूप-गन्धादिवासितां ॥</mark> तस्यां संस्थापये हैमं हिरं लच्चा समन्तितं। उच्छोर्षके प्रतस्तं कलग्रं परिकल्पयेत्।। लच्मी-नारायणकपन्तु, देवतादान प्रकरणस्थित लच्चीनारा-यणदाने द्रष्ट्यं।

विज्ञेयः पाण्डवश्रेष्ठ सनिद्राजन्त्रीवृधैः। ताम्बृल-कुङ्गमा-चोद-कर्पूरा-गुरुचन्दनं॥

दौपिको-पानहच्चत्रं चामरा-सन-भाजनं । पार्खेषु स्थापयेद्वत्या सप्तधान्यानि चैव हि॥ **गयनखस्य भवति यदन्यदुपकारकं**। सङ्घारकरकाद्यन्तु पञ्चवर्षवितानकं॥ ययामिनं विधां कला बाह्यचायीपपादयेत्। सपतीनाय संपूज्य पुर्खेक्नि विधिपूर्व्वनं ॥ यया न क्रणायमं यून्यं सागरजातया। यया ममाप्ययून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि॥ यसादशुन्यं ग्रयनं केग्रवस्य ग्रिवस्य च। यया समाप्ययून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि ॥ दत्तीवं तत्यममलं प्रशिपत्य विसर्जयेत्। एवं ग्रय्वाप्रदाने तु विधिरेष प्रकीर्त्तित:॥ खर्गे पुरन्दरग्टहे सूर्व्यपुत्रालये तथा। बुखं वसत्वसी जन्तुः यव्यादानप्रभावतः ॥ स्थिपुनासये चैव तथा वैवस्तते पुरे। पीड्यन्ति न तं यास्याः पुरुषा भीषणाननाः॥ न वर्मेण न ग्रीतेन बाध्यते स नरः कचित्। अपि पापसमायुक्तः खर्मलोकं स गह्नति॥ विमानवरमारूढ़: सैब्यमानीऽषारीगणै:। चाइतसंद्ववंयावत्तिष्ठेत् पातकवर्जितः ॥ गयाप्रदानममलं तव पाखुपुत

ययाप्रदानममलं तव पाच्डुपत संकीर्त्ति तं सकलसीख्यविधानभूतं। यो व ददाति विधिवत् खयमेव नाके कालां विकल्परहितः स विभाति मलाः॥

अय गिवगयादानं।

## शिवधकात्।

हंसतू लीसमायुकां सही खट्टा मलंकतां।
सर्व्वीपकरणीपतां शिवशय्यां निवेदयेत्।
शिवं देवीसमायुक्तं पौष्टं कला निवेदयेत्॥
शिवदेवी रूपन्तु देवतादानप्रकरणस्थितलमामहे खरदानेदृष्ट्यं।

शिवज्ञानार्धतत्त्वज्ञे श्राचार्ये च दयानिते। संपूज्य गन्धपुष्पाद्ये ने स्तालङ्कारचामरैः॥ भच्यभोज्येरश्रेषेष ततः श्रय्यां निवेदयेत्। तदूर्णातूलीवस्ताणां परिसंख्या तुयावती। तावद्वपसच्छाणि रद्रलोके महीयते॥

म्रष सूर्यगयादानं।

भविष्यत् पुराणे।

हं सत् लीसमायुक्तां सदुखद्दां सुकल्पितां।
सर्व्वीपकरणैर्युक्तां सूर्व्यश्रय्यां प्रकल्पयेत् ॥
राज्ञीदेवीसमायुक्तां ततः श्रय्यां निवेदयेत् ॥
सीरज्ञानार्थतत्त्वज्ञमाचार्थन्तु द्यान्वितं।

संपूज्य पुष्प-गन्धाद्यैवस्त्रा-लङ्कार-चामरैः। भच्चभोज्यैस्त्रद्यापेयैरनेकरससंयुतैः॥

राज्ञीरूपमृतं विखनभाषा।

राज्ञी च हिभुजा कार्या हरिणी च किरीटिनी।
वरदच निजे पाणी विभ्नती पङ्गजस्थितित।।
तद्णीतृलवस्त्राणां परिसंख्या तु यावती।
तावयुगसहस्त्राणि स्र्येलोके महीयते।।
सौरादि सर्व्वलोकेषु भुक्ता भोगानग्रेषत:।
क्रमादागत्य लोकेऽस्मिन् राजा भवति भूतले।।

यघासनदानं।

लिङ प्राणे।

श्रासनं शयनच्चैव यो ददाति यशस्तिने । समं सर्वेषु भूतेषु तस्य दुःखं न विद्यते ।।

स्कन्द पुराणे।

ज्ञासनं यः प्रयक्तेत सम्बीतं ब्राह्मणाय वै। स्वाराज्यं स्थानमापीति तेजस्वी विगतज्वरः॥

श्रादित्य पुराणे।

सुगन्धचिचाभरणीपशीभितं यस्वासनं वेदविदे प्रदद्यात्। यामाधिपत्यं लभते स मीम कुले महत्त्वं स लभेलमगं॥

विष्णुः । हिन्द्राक्षीति अस्तरा

यासनं दानस्य स्थानमिति।

फलमिति शेषः।

श्रम दर्पण्दानं।

मार्कग्डेय पुराणे।

द्रपणं यो नरी द्यात् निर्माल्य दिजातये। स चन्द्रलोकमासादा मीदते प्ररदां प्रतं।।

# नन्दिप्रोते।

शिवस्य पुरतो द्याइपंगं चार निर्मातं। पर्यन्तशोभितं कला खेतमाचै: सचन्दनै:॥ चन्द्रांश्रनिकाल: श्रीमान् सुभग: कामरूपधृक्। कल्पायुतसहस्ताणि कट्रलोके महीयते॥

# ब्रह्मपुराणे।

चन्द्रमग्डलसङ्गाशं नचने विष्णु दैवते। द्वादश्यां पुरायकाले वा विषां सम्पूज्य भिक्ततः॥ द्पेणं यो नरोद्यात् सन्-चन्दन विभूषितं। क्रपवान् सुभगः श्रीमान् ज्ञानवान् जागते नरः ॥ अय व्यजनदानं। भविष्यत पुराणे।

तालहन्तं दिजेभ्यस्त् यः प्रयक्ति भित्ततः ।
स दिव्यभीगसंयोगमरोगः सर्व्यदात्रते ।।
महातपपरित्रान्तिघर्यनिर्मूलनचमं ।
न तालहन्तपवनादपरं तृपरच्चनम् ॥
परंरभोकसभीगसभवं खेदमेदुरम् ।
हत्तुं त्रमं समर्थेत नान्यदाजनवीजनात् ॥
त्रतःसदा सुदायुक्त स्तालहन्तं दिजातये ।
दद्यादवद्यनिर्मृक्तसुक्तिसंभुक्तिहेतवे ॥

#### महाभारते।

यो दंदाति हिजायेग्थ्यो व्यजनं जननन्दनम् । स नन्दनवनामोदमोदमानमना दिवि: \*। वसेदग्रेषकत्यान्तपर्यन्तमपकत्याषः॥

## विषाधमा तिरे।

प्रदाय व्यजनं वांगं वंशे महित जायते। चार्याणं कर्याणां सिडिं दत्त्वा व्यजनमञ्जते॥ तथैव दत्ते मायूरे नायुरेतस्य हीयते। पात्रेण प्रतामित बास्तेण खैणवन्नभः॥ व्यजनेनेह दत्तेन तस्मात्तं प्रतिपादयेत्।

स चन्दनवनामेद्भाजलं सानवोदिरौति क्वचित्पाठः।

#### अय चामरदानं।

# महाभारते॥

यस्त् भन्त्या हिजाग्रेग्भ्यो द्याचामरमुज्ज्वलं। स भूपत्यमवाप्रोति निःशिषावनिमण्डले ॥

#### वायुपुराणे। म समुद्रप्ते भगवातालः

चामरं चामरेशाय यःशिवाय निवेदयेत्। स सर्वेकामसम्पूर्णः खर्णग्रैलतने वसेत्॥ मायूरचामरं योपि शिवाय विनिवेद्येत्। स विमानवरारूहो वीन्यतेऽसरसाङ्गर्यः॥

#### पद्मपुराचे।

प्रदाय चामरवरं ऋद्या विषावे नरः। परम्पदमवाप्रोति यसुरैरपि दुईभम्। एतत्सर्व्वीयचारेभ्यो देवदेवस्य वस्त्रम्॥

षाच वितानदानम्।

का सिकापुराणे।

चन्द्रोदयं सुवीस्तीर्णं वर्णकेषितितं तथा। प्रलब्बिमुक्तास्तवक: शोभितं रवसकु<mark>लम् ॥</mark>

सुरत पहसूत्रादिवन्धसम्बन्धवन्धुरम्।
सर्वतीभद्रमुख्यानां मण्डलानाम्बिभित्तिभिः॥
विराजितं तथा चित्रपत्रविद्यासमाकुलम्।
यत्त-राचस-गन्धर्व-कित्ररद्वन्द्यमूर्त्तिभिः॥
लिखिताभिष्य परितो महाविस्मयकारकम्।
एवम्बिधं वितानं यो विधायाय दिजन्मने॥
गिवाय विणावे वाय पुखेक्ति प्रतिपादयेत्।
स समुद्ररते नूनमात्मनः पूर्वपूरुषान्॥
स्वयं शिवपुरे रस्ये भोगान् भुक्ता मनोरमान्।
क्रमादागत्य लोकेऽस्मिन् सुखी ज्ञानी धनी भवेत्॥

## पद्मपुराणे।

चन्द्रोदयन्तु यो भन्या प्रयच्छिति स पुर्खधीः। न तस्य श्रेयसामन्तः कदाचिदिप जायते॥

श्रथ गखदानं।

#### संबत्तः।

गन्धानाभरणादाञ्च यः प्रयच्छिति धर्मावित् । स सुगन्धामोदयुक्तो यत्र/तत्रापि जायते ॥

#### स्तन्दपुराणे।

नरः सुगन्धदेहलं गन्धदानादवाप्नुयात्। भोगवान जायते निर्लं भरीरं नास्य तप्यति॥ पद्मपुराणे।

अनुलेपनगन्धानां प्रदानेन हि मानवः। न कदाचित्रानीदाहं देहे वा दाहमशुते। सुगन्धधपदानेन लोकमण्यरसां व्रजेत्॥

विष्णुधसातिरे।

अनुलेपनदानेन रूपवान्तिजायते। नरसन्दनदानेन सर्वपापै: प्रमुखते॥ सीभाग्यकारकं प्रीक्तं प्रदानं कुङ्गुमस्य तु। तथा कर्पूरदानेन सर्वान् कामानवाप्र्यात्॥ स्रगदर्पप्रदानेन यशसा भुवि राजते। यचकर्दमदानेन साम्बाज्यं प्राज्यमश्रुते॥

> अय ताम्ब सदानं। भविष्यत्पुराणे।

ताम्ब्लं यो नरो द्यात् प्रत्यहं नियमान्तितः। दिवेभ्योऽय दिजातिभ्यो महाभाग्यं \* समश्रते॥ इह संसारिणां लोके मनुष्यलं सुदुर्त्तमं। ताम्ब्रूलदानात्तवृणामनायासेन जायते॥

ब्रह्माण्डपुराणे।

ताम्बूलमुज्ज्वलं दद्याद्यो विष्रेभ्यः समाहितः।

<sup>ं</sup> सदाभाग्यं समञ्जते इति कचित् पाटः।
(११६)

शिवाय केशवायाय नाकलोके स पूज्यते।।

विषाुधस्मीत्तरे।

ताम्बूलस्य प्रदानेन सौभाग्यमपि विन्दति । दत्त्वा जातीफलं विषाः सफलां विन्दति क्रियां ॥ मुखवासप्रदानेन मुखसौगन्ध्यमाप्नुयात् ।

ऋष पुष्पदानं।

महाभारते।

मनी ह्वाद्यते यस्माच्छ्रियं चापि ददाति यः।
तस्मासुमनसः प्रोक्ता नरैः सक्ततकक्षीभः॥
देवताभ्यः समनसो यो ददाति नरः ग्रचिः।
सर्व्वकामानवाप्नाति प्रेत्य खर्गे महीयते॥
तस्मासुमनसः प्राक्ता यस्मानुष्यन्ति देवताः।
यं यसुद्दिष्य दीयेरन् देवे सुमनसः प्रभो।
मङ्गलार्थं स तेनास्य प्रीतो भवति देत्यप॥

नन्दिपुराणे।

भूपदः सरभिनित्यं पुष्पदः सभगः सदा। तस्माद्देवाय विप्राय दातव्यं तत् सुखार्थिभिः॥

लिङ्गपुराणे।

पुष्टिभवेत् सदाकालं ॥ प्रदानाहम्य-मात्रयी:।

<sup>\*</sup> तुष्टिःपुष्टिभेवेत् कालामिति क्वचित्पाटः।

यसः ।

देवतापुष्पदानेन जायते श्रीसमन्तितः। जर्डाङ्गतिमवाम्नोति यस भूपप्रदो नरः॥

विष्वामितः।

देयाः सुमनसी नित्यं नरैः पुरायमलाधिभः। किमस्ति दैवतन्तादक् यत् पुष्पैर्न हि तुष्यति ॥

अय गीतादिदानं।

नन्दिपुरासे।

यो गीत-वाद्यं द्यात् बाह्मणाय सुबुहिमान्। स गन्धर्वेपुरे गच्छेद्वसेत् तत्र युगन्यं ॥

स्कन्दपुराणे।

गायन् याति पिवन् याति खादन् याति गरहं यथा। यो भोजनस्य वैलायां विप्राणां गेयमाचरित्।

विषाधमाति ।

देवतायतने यस्त बाह्मणानां यहेषु वा। गायन् गीतं समध्रं गम्बर्जाणां पुरे वसेत्॥ ष्यातीद्यविद्यया राजन् प्रीण्यन् दिजदेवताः। स खर्गे लोक मासाच देवता है विनो हते ॥ देवताये दिजाये वा यो निलं वृलमाचरेत्। विनोदयन्ति तं स्वर्गे नित्यमण्यसाङ्गणाः ॥

यो गीत वाद्य नृत्यानि मृत्यं दत्त्वा तु कारयेत्।
स प्रक्रभवने तिष्ठे द्यावदा इतसं प्रवं॥
यो वापि सुखवाद्येन विनीदयति देवतां।
स धौतकत्त्राष्ट्रमलः स्वर्गं याति न संग्रयः॥
वचनेन प्रियेणाय यः प्रीणाति च मानवान्।
विमत्सरमना भूत्वा यः स्तौति गुणिनी गुणान्॥
स्वीयैः परक्रतेवीपि यस्तीतैः स्तौति देवतां।
तस्य पुख्यवतः पुख्यमगख्यं केन गख्यते॥

श्रथ छ्वोपानहदानं।

वृहस्पति:।

श्रसिपत्रवनं मार्गः चुरधारासमन्वितं। तीच्णातपञ्च तरति छतो-पानत्प्रदो नरः॥

चादित्य पुराणे।

निदाघकाले वर्षायां छत्रं यः सम्पयच्छिति। नास्य कश्चिमानोदाहः कदाचिदिप जायते॥

#### महाभारते।

उपानही प्रयत्नाद्यो ब्राह्मिश्यः प्रयच्छित । मद्ते कण्टकान् सर्व्यान् विषमान् सन्तरत्यपि ॥ प्रकटन्दस्यसंयुक्तं दत्तं भवति तेन वै। यान् बाष्वतरोयुक्तं तस्य स्वर्गे विष्राम्पते। उपतिष्ठन्ति कौन्तेय रौप्य-काश्वनशोभनं॥ ब्राह्मणाय सुश्रीलाय यो द्यात् काष्ठपादुकी। स वाह्नेन दिखेन दिवं गच्छति भोगवान्॥ सूर्ध्यकरसन्तप्तरेणुकादर्शनकोपितस्य जमद्गेनः सूर्येण सह सम्बादे

# सूर्य उवाच।

महर्षे थिरसस्ताणं छवं मद्रश्मिवारणं। प्रतिग्रह्मोष्य पद्गाञ्च नागं लं नसीपादुने ॥ श्रदा प्रस्ति चैवैतन्नीकेषु प्रचिष्यति। पुण्यकेषु च कालेषु परमचयमेव च ॥ उपान ऋवमितहें भूर्यें गेह प्रवर्त्तितुं॥ पुण्यमितत्त् विख्या<mark>तं तिषु लोनेषु भारत।</mark> तस्मात् प्रयच्छ विष्रेभ्यम्छ वीपान इ मुत्तमं। धर्मास्त समहान् भावी न में वास्ति विचारणा॥ क्रवं हि पुरुषव्याघ्र यः प्रद्याहिजातये। शुभ्वं शतशलाकं वै स प्रेत्य सुख्मेधते। शक्राको के स वसते पूज्यमानी दिजातिभिः॥ अपारोभिय सततं देवैय भरतषंभ। दस्त्रमानाय विप्राय यः प्रयक्कत्युपानहो ॥ स्नातकाय महावाही संग्रिताय दिजातये। सोपि लोकानवाम्नीति देवतैरपि पूजितान्॥ गोलोके वसते कलां प्रतिखर्गेतु भारत।

एतत्ते भरतश्रेष्ठ मया कार्स्वान कीर्त्तितं॥ क्रत्रीपानहदानस्य फलं भरतसत्तमः।

#### विद्धिपुराणे।

घभी-वर्षी-तपताणं कनं दद्याहिजातये।
सर्व्वव्याधिविनिभीतः श्रियं प्रतांय विन्दित ॥
विमानेन च दिव्येन किङ्किणोजाल मालिना।
महेन्द्रभवनं याति सेव्यमानोऽपरो गणैः॥
दच्चमानाय विप्राय यः प्रयक्कृत्य पानहौ।
न तस्य मनसीदाहः कदाचिद्पि जायते॥
यानमञ्जतरीयुक्तं तस्य हेममयं ग्रुमं।
उपतिष्ठति विप्रधे सर्व्वरत्वविभूषितं॥

#### लिङ्गपुराखे।

वर्षासु क्रव दानेन तथा ग्रीफो च नारद।
सर्व्वाह्मादयुतास्ते स्यः सर्व्वकामैय संयुताः॥
पुत्रान् त्रियं च लभते यन्क्रवं संप्रयच्क्रति।
चचुर्व्याधिं न लभते यन्नभागमयायुते॥
कच्छ्राच विषमाचैव स च मोचमवाप्र्यात्।
प्रवमाह महाभागः ग्राण्डिल्यो भगवान्निषः॥

#### कात्यायनः ।

वात-वर्षा-तपचाणं छत्रं दद्याहिजातये।

स सर्व्ववाधिर्हितः सियं पुत्रांस विन्हित॥

देवलः ।

क्षत्रदण्कायया याति यानेनोपानहप्रदः।

यसः।

क्वदीग्टहमाप्नीति ग्टहदीनगरं तथा।

जमद्गिः।

दश्चमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानही। स्नातकाय महावाही संभिताय दिजातये॥ सोपि लोकानवाप्नीति दैवतैरपि पूज्यते। गोलीके स मुदायुक्ती वसत्यपि हि भारत।

यादकालेषु यो द्याद्वीजनच उपानही। तस्य वे विपुलं पुर्ण्यमम्बदानमलं लभेत्॥

स्कन्दपुराणे।

यः प्रयच्छे द्विजेन्द्राय उपानत्-काष्ठपादुके। स वराखेन महता सुखं याति ममालयं।।

अय पात्रदानं।

स्तन्दपुरागे।

भाजनं यः प्रयच्छेत्तु हैमं रत्नविभूषितं।

सोऽपरः यतसंनी पविमाने दिवि मोदते ॥
राजतं यः प्रयच्छे तु विषेश्यो भाजनं ग्रभं।
स गन्धवपदं प्राप्य उर्वथ्या सह मोदते।
तामं यो भाजनं द्यात् ब्राह्मणेश्यो विशेषतः।
स भवेत् यचराजस्य प्रभुक्लसमन्वितः ॥

#### विष्णुधस्मीत्तरे।

तेजसानितु पात्राणि दत्वा सुनवणानि च।
पात्रमेति च कामानां लावण्यश्वाप्नुयात्महत्॥
तैजसानितु पात्राणि सत्तेलानि प्रयच्छतः।
श्रारोग्यमृत्तमं प्रोत्तं लावण्यमपि चीत्तमं॥
तैजसानितु पात्राणि सष्टताणि प्रयच्छतः।
श्रारोग्यमृत्तमं प्रोत्तं स्वर्गे वासस्तथा दिजाः॥
तजसानितु पात्राणि समधूनि प्रयच्छतः।
लावण्य सुत्तमं प्रोत्तं सौभाग्यमपि चीत्तमं॥

त्रय क्लादिपानदानं।

#### कालिकापुराणे।

रोक्नं चोरान्वितं पानं दिधपूर्णेच राजतम्।
मोक्तिकानां प्रतं योय वस्त्रयुग्मं निवेपयेत्॥
ततः पुर्ण्याद्ववाद्येन जयप्रव्यादिमङ्गलैः।
हिरिच्चेवार्चयेत् यत्नात् स्थाप्य सौवर्णेपङ्गजे।
विश्रारूपमुक्तन्तु, तुला पुरुष दाने।

ततस्तत् पात्रमादाय वाद्यब्रह्मसनेः सर्ग । कुर्यात् प्रदिचणं तस्मै विषाये प्रभविषावे ॥ ततसामन्त्रा विधिवत् पूजयेत्त् विशेषतः। एवं विप्रन्तु सपूज्य प्रणस्य च चमापयेत्॥ ब्राह्मणानपरान् भोज्य द्च्ययेचैव काच्चनं। व्रतिनसानदानेन वस्त्राद्यैःपूज्य तर्पयेत्॥ दीना-स-क्षपणानाञ्च श्रनिवार्योदनं दरेत। उपीच्येकाद्यीं श्रुक्तां माघमासे तु पूर्णिमां। कुर्य्यादिधिमिमं सग्यक्स हरेस्तु व्रजे<mark>त्यदं।</mark> उपहसन्ति यो देवान् ब्राह्मणांश्व तपिखनः ॥ पात्ररूपव्रतश्चेदं न देयन्तेषु कर्हिचित्। बु बि - रूपप्रदं चायु र्वन-सौ भाग्य-सम्पदा॥ पुत्रदं सुखदं चैव विधिना चरितन्तिदम्। व्रतस्थास्य प्रव<mark>क्तारं ग्रमयुक्तं गुणान्वितं ॥</mark> पूजयेद्गतिकामार्थः पादुका-वस्त-काचनैः। रीकामाज्ययुतं चाथ पात्रं नीलमणीयुतं। अभावेतुतया हेन्नः कर्षार्डेनाम्बरार्चितं॥ कर्षां द्वीमात्रेण हेमा भूषितमध्यभागं नीलमणेरभावे विधयं।

> वस्त्रयुग्संनवं स्द्यं पुष्पप्रकरचर्चितं। आनीय तत्र तत्पात्रं ग्रुची देशे निवेश्येत्॥ ततो जागरणं कुर्याहोत-वाद्यादिमङ्गलैः। प्रभाते तत्रयेत्यात्रं हरेरायतनं महत्॥ ( 099

स्राप्य चौरादिभिर्देवं विश्वुं सम्प्रच्य चैव तु। निवेदयेत्तु तत्पानं प्रीयतामित्य दीरयेत्।। तती नानाविधेभस्यैः सुगस्वेनीद्नेन च। दिधिखण्डाययुक् दत्ता नैवेयच विल हरेत्॥ तती नला ग्टहं गक्देहला च प्रणमेत् पुनः। प्रणम्य भोजयेद्वत्त्या व्रतिनस दिजैः सह ॥ दीना-स्थ-क्षपणानाच सर्व्वेषामनिवारितं। श्राचार्यं हेमवस्त्राचे देचये दिधवत्तदा ॥ यथा शक्त्या पराचैंव दीर्घमायुर्जिनीविषु:। एतत्पाचव्रतं चेयं गुद्धं चावप्रकाशितं ॥ न देयं दुष्टब्दीनां हिषतां पापकर्मणां। वैषावे ि्रवभक्ते तु सौरे भागवते सदा॥ देयमेतिह्यानेन श्रायुह्ननविद्यद्ये। ये दिषन्ति नरा मूटा विष्णुं वाथ स्वष्ठजं॥ ते नूर्नं विषाुभक्तास्ते विष्णुं चैव इरन्ति ये। अनेनापि व्रतेनैव प्राप्य तत्पद्मुत्तमं। मोदते सुचिरं कालमायुषान् धनवानि ॥

श्रथ भार्ष्डदानं।

विश्वष्ठः।

दाता तामस्य भाण्डानां रत्नानां भाजनं भवेत्। सिङ्ग सुराखे। ताम्बा-यसानां भाण्डानां दाता यचा धिपो भवेत्। ते लभते च परं स्थानं युच्यते च महाश्रिया॥

ब्रह्मपुराणे।

श्रीदुम्बराणि भाण्डानि यो द्यादायसानि वा। महतीमृद्धिमाप्नोति दुर्जभां त्रिद्शैरपि॥

वायुपुराणे।

खर्णकप्यमयं माण्डं देवतार्थे ददाति यः। जुवेरलोकमासाद्य मोदते बहुवसरान्॥

अथापाकदानं।

भविष्योत्तरात्-युधिष्ठिर उवाच।

तन्मे कथय देवेग येन दत्तेन मानवाः। बहुपुत्रो बहुधनी बहुस्रत्यस जायते॥

श्रीभगवानुवाच।

पुरा भारतवर्षेऽस्मिन् राजासीह्नभुवाहनः।
पित्रृपतामहं तेन राज्यं प्राप्तमकण्टकम् ॥
न तस्य देशे विद्वांसी न च वैरिभवं भयं।
श्ररीरोतवा महाव्याधिः न चैवान्तरहायकः॥
तस्यैवं कुर्वती राज्यं पूर्वकर्मार्जितं शुभं।

नास्ति श्रत्यो भारसहः सर्वराज्यधुरस्वरः॥
न प्रवः प्रियक्तत् कश्चित्र मन्त्री मधुराचरः।
न मित्रं कार्य्यकर्णे समर्थी न सृष्टत्त्रया॥
न भोज्यसमये प्राप्ते भोजनं सार्व्यकामिकं।
न पत्रफलसंयुक्तं नास्त्रकं वसनं नच॥
न धनं जनसम्बन्धं कारितो रत्नसञ्चयः।
तस्यैवं कुर्व्यतो राज्यमव्याहितिविचेष्टितं॥
श्रयेकस्मिन् दिने विप्रः पिप्पलादाऽति विश्वतः।
श्राजगाम महायोगी राज्ञः पार्ष्वं महामितः॥
तमागतं सुनिं दृष्टा राज्ञो राज्ञी ग्रभावतोः।
पाद्याघीसनदानेन सर्व्या तमपूज्येत्॥
तत् कथान्ते च कस्मिंश्चित् तस्त्रवाच ग्रभावती।
भगवन् राज्यमेतन्यो सर्व्यवाधाविविज्तितं॥
कस्मात्र श्रत्याः प्रता वा मन्त्रि-मित्रादिकं दिज।
भोगावाप्तिने च तथा सर्व्यकालातिसायिनी॥

## पिप्पलाद उवाच।

यदीन पूर्विविहितं तदसी प्राप्तुते फलं।
काम्प्रभूमिरियं राज्ञि नातः ग्रोचितुमहिस ॥
न तत् कुर्व्वित्ति राजानो दायादा न च प्रचवः।
न बान्धवा न मिचाणि यदीन च पुरा कतं॥
तस्माद्वविद्विद्वह्तं प्राप्तं तद्राज्यमुत्तमं।
स्त्य-मिचादि-सम्बन्धो न दत्तः प्राप्यते कुतः॥

#### ग्रभावत्यवाच ।

द्रदानीमपि विप्रषे कसात्त्रवीपदिश्वते। येन मे वहवः पुत्रा धनं भ्याः भवन्ति च॥ सिनं वा बन्धुयोगो वा व्रतं दानसुपोषितं। क्षययस्वामलमते येन सम्पदाते सुखं॥ ततः स कथयामास पिप्पनादी हिजीत्तमः। आपाकाख्यं महादानं सर्वेसम्पत्प्रदायकं। यदया कुरुणाह् ल नारी वाष्यय वा प्रमान्। येन दत्ती न भाग्यानां बह्ननां भाजनं भवेत्॥ ततः शुला <mark>ददी राजा श्रापाकं दानमुत्तमं</mark>। लभेत् प्रतान् बद्धन् भृत्यान् मन्त्रिमितं सुहज्जनं।

#### श्रीभगवानुवाच ।

त्रापाकाख्यं महादानं कथयामि युधिष्ठिर। दत्तेन येन कामानां पुता भवति भाजनं यहतारावलं लब्धा कुभकारच पूजरीत्। वासी भिभू वर्षे बैंव पुष्पे बागुरु चन्दनैः ॥ ब्र्यात्त्रयेदं सामान्यं यथा तुष्टोऽभिजायते। त्वं मे भाग्डानि चित्राणि गुरूणिच लघूनि च॥ अणिकादीनि श्रुभाणि खाख्य सुमनोहराः।\_\_\_ घटकान् करकांसे व प्र<mark>णीताः कुण्डकानि च ॥</mark> यरावादीनि पाताणि <mark>भाष्डान्युचावचानि च</mark>। अलिखराः प्रतिघटामत्यनीकटहानि च॥

एवमन्यच यत्किचिदुपभीग्यं भवेहृहे। सम्पाद्य महाभाग विश्वक्यी लमेव हि॥ भागवीप प्रवतिन भाग्डी घैरन्वितं श्रभं। श्रापानं न ल्पयेदेवं विधि हुष्टेन न की ला॥ सहस्रमेनं भाण्डानां स्थापयित्वा विचचणः। सम्यानाने मियला तु इत्वावापि इतामनं॥ रात्री जागरणं कुर्धाहीतमङ्गलनि:खनै:। ततः प्रभातिबिमले ज्ञाला निर्वापितं ग्रतैः ॥ रत्तवस्त्रः समासाद्य पुष्पमालाभिरर्चयेत्। यजमानस्ततः स्नाला श्रुक्तास्वर्धरः श्रुचिः॥ हैं मरीप्यानि भाण्डानि तास्त्रलोहमयानि च। परितः स्थापयिला च स्वयक्त्या तानि घोड्य ॥ तानि चलारि चलारि न्यसेत्पूर्वीदिदिक्कमात्। पूजियता प्रयत्नेन कत्वा वापि प्रयत्नत:॥ नार्थयाविधवास्तत्र समानीय प्रपूजयेत्। प्रदक्तिणं ततः कला मन्त्रेणानेन पूजयेत्॥ श्रापानवृद्धकृपोसि भाग्डानीमानि जन्तवः। प्रजानां ते प्रजापुष्टि: स्वर्गशास्त् ममाच्चयः॥ भाण्डरूपाणि यान्यत्र कल्पितानि मया किल । भूला सलानुरूपाणि उपतिष्टन्तु तानि वः॥

दानमन्तः।

# अने इं दानवाकां।

श्रों श्रद्य इससापानं नानाभाग्डरिचतं विषाुदैवतं नाना-जनेभ्यः सीभाग्या-वैधव्य-सर्वं गुणोपेतग्रहपाप्ति पुत्रपौत्रादिसन्त-ति खाय्ययोग्यसदासुख्वामोऽहमुत्स्जामीति।

> योच्चर्षीयेन भार्ष्डेन तत्तस्य प्रतिपाद्येत्। स्तेच्छया चैव ग्टह्मन्तु न निवार्थस्त सञ्चन ॥ श्रनेन विधिना यस्तु दानमेतत् प्रयच्छति। विखनमा भवेत ष्टस्तस्य जस्मत्यं तृप ॥ नारी च दत्त्वा सीभाग्यमतुनं प्रतिपद्यते ग्टहं सर्वे गुणोपेतं भत्यमित्रजनेहंतं। अवियोगं सदा भर्ता रूपचानुत्तमं लभेत्। प्रदानमेतविद्षष्टं प्रकारेण तवान्य। भिद्यते बहुभिर्भेद<mark>ैम् मिरेषा नरोत्तम ॥</mark>

निष्पाद्य भार्ष्डनिचयप्रवरं प्रयता-दापाकदानमिह या कुरते वरस्ती। सा पुत्र-पोत्र-पश्रवृद्धि-सुखानिलब्धा प्रेत्याश भर्ट सहिता सुखिनी सदास्ते॥

अय स्थालीदानं।

भविषोत्तरात्।

श्रयात: सर्वेपापम्नं श्रभदं नययामि ते। ्दार्नं मानकरं पुंसां सब्वकामप्रदायकं॥

काला ताम्मयों स्थालीं पलानां पञ्चिभः ग्रतेः। अग्रतस्तु तद्देन चतुर्घांग्रेन वा पुनः॥ सर्वे गिति विहीनस्तु स्रामयीमपि कारयेत्। सुगभौरोद्दरी हटदर्डनडच्छनां॥ दण्डन ड क्कन ग्रव्हेन, दर्विरिभ धीयते। **स्टुत**ण्ड्लनिष्यत्रस्त्रित्रचौरप्रपूरितां उपदंगीदकयुतां घतपातसमन्वितां॥ क्षतपार्षास्वीतवर्णां चर्चितां चन्दनेन च। स्थाप्य मग्डलकैर्गन्धैः पुष्प-धूपैरधार्चे येत्॥ आदिखेइनि संक्रान्ती चतुर्दे श्रष्टमीषु च। एकाद्यां ढतीयायां विषाय प्रतिपाद्येत॥ ज्वलत् ज्वलनपार्श्वस्यस्तन्दु लैं: सजलैरिप । न भवेद्वीच्यसंसिंडिर्मू तानां पिठरीं विना॥ लं सिद्धिः सिद्धिकामानां लन्तुष्टिस्तुष्टिभिच्छतां । अतस्त्रां प्रणती याचे सत्वं कुरु वची सस ॥ न्नाति-बन्धु-सहदगीविषेषु खजनैस्तया । त्रभुतवत्सु नायीयां तथा भव वरप्रदा॥ इत्यचार्य प्रदातव्या हिण्डिका दिजपुङ्गवे। तुष्टि-पुष्टिप्रदा पुंसां सर्व्वान् कामानभी पाता ॥ विशिष्ठवचनं शुला सा चकार तथेंव तत्। प्रादात्स्थालीं ब्राह्मणानां बद्धनां बहुदचिणां॥ खालीं वियालवदनां सकडच्छकाच यक्त्रान्ति ये मधुरग्रन्वमयीं दिजेभ्यः।

तेषां - शृष्टत्स्वजनविप्रजनेन भोज्यं। संभुज्यमानमपि कृषा न याति नागं॥

अधागिष्टिकादानं।

भविष्योत्तरात्।

श्रीकृषाउवाच ।

या येन विधानन सर्वस्तस्यप्रदां ॥
या येन विधानन सर्वस्तस्यप्रदां ॥
यादी मार्गियरेमासि श्रीभने दिवसे ग्रुभां ।
यानिष्टिकां कार्याता स्वासनवतीं हटां ॥
देवाङ्गणे मठे हहे विस्तीर्णे चलरे तथा ।
उभयी: सन्ययी: कला स्थप्कं काष्टस्ययं ॥
ततः प्रच्वालयेदिनं हला व्याहृतिभिः ममात् ।
बाह्मणान् भीजयेच्छ्त्र्या तेभ्यो द्वाच दिवसां ॥
यनिन विधिना कला प्रत्यहं ज्वालयेच्ततः ।
यदि किथत् चुधाधी स्थात् भीज्यं तन प्रकंखयेत्॥

# इदमिह दानवाकां।

त्रां त्रयादि हेमन्ति शिराख्यं तरत् द्यं यावत् सर्वेकाः वा यथासुखं सर्वेस लगतापनार्थं रमामानिष्टिकां विणादैवत त्रपरिमितकालभीग्यवद्यालीकपाप्तिसर्वार्थसम्पन्तत्वें दवाद्यार लकामोऽह सुरस्रजामीति।

सुखासी नोजनस्तत्र विश्वीतीविज्यरस्त्रया।

( ११८ )

या नरीति कथाः पार्ध न ताः प्रकामयोदितं।
राजवाक्ती धर्मवाक्ती जनवाक्ती यहच्छ्या ॥
वदेन्नोकः सुखासीनो न केनापि निवार्थते।
प्रनेन विधिना यस्तु द्यादिग्निष्टिकां नरः ॥
तस्य पुष्यक्तलं राजन् कथ्यमानं निवीध मे।
विमानिनाक्तिंकाण्ये समारूटो महावने ॥
विधिनां वर्षक्रियाणि विष्टिर्व्धणातानि च।
प्रचितीत्यन्तसन्तुष्टो ब्रह्मकोके महीयते ॥
पृष्ट कोकेऽवतीर्णय चतुर्वदो दिजो भवेत्।
कित्रजः सत्रयाजी च श्राक्तिजःप्रभावतः ॥
चैत्ये सुरालयसभावसम्बद्ध भव्यां
येऽग्निष्टिकां प्रचुरकाष्ट्रवतीं-प्रद्युः।
हेमन्त्रणीयरस्यती सुखदां जनानां।
कायाग्निदीप्तिममलं वप्राप्नुवन्ति ॥

#### कात्यायनः ।

हेमने गिणिरे चैव पृष्यानि यः प्रयच्छति । सन्देशीनस्य तापार्थं स पृष्यां गतिमाप्तु यात् ॥ यस्तापनार्थं नाष्टानि बाह्याणेभ्यः प्रयच्छति । सन्दीर्थास्तस्य सिंद्यन्ति तैजसी चाभिजायते ॥

# विक्रपुराचि।

य इत्यनानि काष्ठानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति ।

सर्व्व लोक प्रतापार्धं स पुर्खाङ्गतिमामुयात्। संवर्त्तः।

द्याच शिशिरे विद्वां बहुकाष्टं प्रयततः। कायाम्बिहीप्तं प्रचाच रूपसीभाग्यमाप्त्यात्॥ इन्धनानि च योद्याहिजेभ्यः शिशिरागमे। निर्खं जयंति संगामे त्रिया युक्तस्त दीयते॥

विष्णुः।

इत्यनपदानेन दीप्ताम्निर्भवति संयामे पिवमाप्तीति।

यसः।

इत्थनानां प्रदानेन दोप्तामिर्भुवि जायते।

महाभारते।

यखेन्धनार्धं काष्ठानि प्राष्ट्राणेश्यः प्रयच्छित । प्रतापनार्धं राजेन्द्र प्रवृत्ते िष्टिष्ठिरे नरः॥ सिडान्त्यर्थाः सदा तस्य कार्य्याणि विविधानि च । उपर्य्यपरिषञ्जूणां वपुषा दीप्यते च सः॥ भगवां याष्ठ्र सुप्रीतो विक्त भवतिनित्यगः। न तं त्यजन्ति प्रथवः संग्रामेषु जयत्यपि॥

श्रष दीपदानं।

महाभारते।

दीपप्रदाने वच्चामि फलयोगमनुत्तमं। यथा येन यदाचैव प्रदेया याद्यास ये॥ च्चीतिस्तेज: प्रकामं वाष्प्रदेशत्यापि वर्ष्यते । प्रदाने तेजसस्तस्मात्ते जीवईयते नृणां॥ श्रत्यन्तमस्त्रियञ्च दिच्चणायनसेव च। उत्तरायणमितस्मिन् दीपदानं प्रशस्यते ॥ यस्मादृर्वेङ्गमे तत्त् तमसर्वे व भेषजं। तस्मादृर्द्वगति दीता भवेत्तविति निययः॥ देवास्तेजस्तिनी यस्नात् प्रभावन्तः प्रकाशकाः। तामसा राजसाचेति तस्माद्दीपः प्रदीयते॥ त्रालोका दाना चत्तुषान् प्रभायुक्ता भवेत्ररः। तं दत्ता नीपसेवेत न हरेबीपहिंसयेत्॥ दीपहर्ता भवेदन्यस्तमोगतिर्धाश्वभा। दीपदः सर्व्य लोकेषु दीपमाली विराजते॥ गिरिप्रपाते गहने चैत्यस्थाने चतुस्पिध । दीपदाता भवेत्रित्यं य इच्छेज्ञ्तिमाव्यनः॥ कुलद्योतविश्वसामा प्रकायत्वं स गच्छति। ज्योतिषां चैव सायोज्यं दीपदानरतः सदा ॥

स्कन्दपुराणे।

शिवादिदेवतागारे यतीनामाश्रमेषु च। श्राग्नहोत्रिग्टहेचैव तथैव च प्रतिश्रये॥ सर्वेन शङ्करः साचादसतीति विचिन्त्य च। सततं दीपकान् द्यात् श्रीनियाणां स्हेषु 🔻 ॥

देवलः।

दीपकोद्यातकद्राजा भवेसार्जनकदरः।

वेद्यासः।

यथा प्रशंसते दीपानस्मत्पित्र हिते स्वा। तसादीपप्रदो नित्यं सन्तार्यति वै पिढुन् ॥ दातव्याः सततं दीपा सामा सर्तासन्त । देवतानां पितृणाच चचु<mark>षा स्ते मता: प्रभी।</mark> दीपालीकप्रदानेन चचुचान् जायते नरः॥

यमः।

लोके प्रकाशो अवति चत्रुषानपि दीपतः।

नन्दिपुराणे।

दूर्वाचतेस् स बिबैर्दीप-धूप-मनोर्मै:। दोपन्ददाति योमर्खी सुरवाष्ट्राणवेशमसु॥ स तु दिञ्चेन यानेन महाभानुप्रभासिना। गच्छति खर्ग मतुनं वसेत्तन समाः यतं॥ याम्यन्तमोमयं घीरं वर्षांदुर्गं महाभयं। व्रजन्ति तेन सुदिता ये के विद्यापदायिनः॥

स्तन्द पुराणे।

चोतयन्तो दियः सर्वा यान्ति दौपप्रदायिनः।

चतुष्य घेषु चैत्वेषु बाह्मणावसघेषु च ॥ हचमालेषु गोष्ठेषु कान्तारगहनेषु च । दीपदाना हि सर्वेत्र महाफलसुपाश्चिते ॥ विप्रविद्यानि योदद्यान् कार्त्तिके मासि दीपकं । श्राम्बद्धीमफलं तस्य प्रवदन्ति मनोषिणः ॥ सम्यादीपप्रदो यस्तु स गच्छे त् परमं पदं ।

# गारुडप्राणे।

नीलकण्डस्य मोचिण गयायाच्य तिलोदकैः।
वर्षासु दीपदानेन पितृणामतृणोभवेत्॥
यस्तु ब्राह्मणगेहेषु दीपमालां प्रयच्छति।
स निर्वर्त्य तमो घोरं ज्योतिषां लोकमाप्र्यात्॥

# सम्बत्तः।

देवागारे दिजानां वा दीपन्दत्त्वा चतुष्यथे। सेधावी ज्ञानसम्पद्यच्षां सदा भवेत्।।

## विषाधमात्।

महावित्तः सदा देया भूमिपालमहाफला।
क्षणपचे विशेषेण तचापि च विशेषतः॥
श्रमावास्या च निर्दिष्टा हादशी च महाफला।
श्राख्युच्यामतीतायां क्षणपचस्य वा भवेत्॥

अमावास्या तदा पुरुषा द्वादभी च विशेषतः। देवस्य दिचणे पार्के देया तैसतुसान्विताः॥ पलाष्टकयुता राजन् वर्त्तिन्तर्वेव दापयेत्। महाराजतर<del>तेन समग्रेण तु वाससा ॥</del> वामपार्खें च देवस्य देशा ष्टत्तुला हुप। पलाष्टकयुतां श्रुकां वर्त्तिंतनैव दापयेत्॥ वाससा तु समग्रेण सीपवासी जितेन्द्रियः। अहावर्त्तिदय मिदं सतत्त्वा महीपते॥ स्वलीं सुचिंदं भुक्का जायते भूतने यदा। तदा भवति खच्मीवान् रूपसीभाग्यसंयुतः॥ राष्ट्रे च जायते यस्मिन् देशे च नगरे तथा। कुले च राजगार्द्र तत स्थात् दीपवान् प्रभो। अत्यक्रवलय भवति युद्रेषु वास्ट्रेष् च । ख्याति याति सदा लीके सळागानां च सहुणैः ॥ एकामध्य थ योददाद्भीष्टमनयोदयीः। मानुष्ये सर्व्वमाप्नीति यदुत्तं ते मयान्य ॥ खर्गे तथा समाप्तीति भीगं कालच यादव। सामान्यस्य तु दीपस्य राजन् दानं महाफलं। किं पुनकाहती यस्य फलस्यान्ती न विद्यते। दीपदानं परं पुष्यमग्रदेवेषपि भुवं। किं पुन देवदेवसा सनक्स महासनः। गिरिष्णु इत्या नदीनां पुद्धिनेषु च। चतु:व्ययेष रच्यासु बाग्राणानास वेम्सस ।

इचम्लेषु गोष्ठेष कान्तारे गहनेषु च॥ दीपदानेन सर्वेत महत् फलसुपास्ते। यावन्यचिनिमेषाणि दीपे प्रज्वलिते पुनः॥ तावन्धेव स राजेन्द्र वर्षाणि दिवि मोदते। दीपदानेन राजेन्द्र चत्तुषानिह जायते ॥ रूप-सीभाग्य-युक्तश्च धनधान्य समन्वित:। दीपमालां प्रयच्छन्ति ये नराः पार्ङ्गिणोग्टहे ॥ भवन्ति ते चन्द्रसमाः खर्गमासाद्य मानवाः। केणवायतने दत्ता दीपवचं मनीहरं॥ त्रतीव भावते लच्मगा दिवमासाय मानवः। दीपदानं नरः कला कुण्डागार्निभं ग्रुभं॥ कियवास्य भासाद्य नाके भाति स यक्रवत। यथोळव्लः सदा दीपो दीपदानाच मानवः॥ तथा नित्योक्काली लोके नाकपृष्ठेऽपि जायते। सदीपे तु यथा देशे चच्ंषि फलवन्ति हि॥ तथा दीपस्य दातारी भवन्ति सफलेचणाः। यधैवोर्द्वगतिर्नित्यं राजन् दीपिशवा पुन: ॥ दीपदातुस्तधैर्वार्डं गति भवति घोभना। तस्मात् सर्व्वप्रयत्नेन दीपा देया नरेश्वर॥ त्राखयुज्यामतौतायां यावद्राजेन्द्र कार्त्तिकी। तावद्दीपप्रदस्योतां फलं राजन् विशेषतः॥ तावत् कालं प्रयक्किन्ति ये तु दीपं सदा निश्चि। तुङ्गे देशे बहिस्तेषां महत्पुखफलं लभेत्॥

यस्यान्धकारे गहने प्राकाश्यन्तु प्रजायते। प्राकाश्यं यदुशार्<mark>टू स तेन यान्त हि तत् सुखं।</mark> यावणे दीपकं दस्वा नदी दितयसङ्गी। तेजस्वी च यमस्वी च रूपवान भिजायते॥ दीपा नदीषु दातवाः कार्त्तिकां च विभेषतः। श्रम्बयुक्तयापच्य यावत् पश्चद्यौ भवेत्॥ विलडारेष् दातव्याः सदा दौषा यंयाविधि। अन्य नापि सदा दीपैर्माहत्प्खपलं लभेत्॥ व्यवणदादशीयोगे क्रण्यचे विश्वषतः। ष्टतेन दीपा दात्र वास्ते से बा यदुन दन ॥ वसामज्जादिभिर्दीपा न तु देयाः कथञ्चन। दत्ता दीपं न कर्त्त व्यं तेन कर्म विजानता॥ निर्वापण्य दीपस्य हिंसन्य विगहितं। यः कुर्यात् कसीणा तेन स्यादसी पुष्पितेचणः॥ दीपहर्त्ता भवेदसः काणी निर्वापको भवेत्। दीपदानात्परं दानं न भूतं न भविषति॥ दीपदानच कर्त्तव्यं विप्रवेशमसु पण्डितेः। दिजविष्टमनि यो द्यात् कार्त्तिके मासि दीपकान्। श्रामिष्टी सफलं तस्य प्रवदन्ति सनीषिणः॥ प्राणिजां नीलरताच दीपवर्त्तच वर्जयेत्। विश्रेषे च कर्त्त्या पद्मस्त्रभवा रूप ॥ पद्मम् नोद्ववां वर्त्तिं गस्ततेलेन दीपकं। विरोगः सुभगसैव दस्वा भवति मानवः॥

प्रचाच्य देवदेवेश कपूरेण च दीपकं।
प्रश्नभिधमवाप्नोति कुलच्चैव समुद्धरेत्॥
एतन्सयोः तंत्र दीपदाने
फलं समयं यदुवंशचन्द्र।
जुन्वा यथावन्तततं हि देया
दीपास्वया विष्रसुरालयेषु॥
इति भोगदानानि समाप्तानि।

अधाभयदानं।

तत्र विष्णु:।

सर्वेपदानाधिकाभयपदानं तत्पदानेनामीष्टलीकमवा-म्रोति।

### संवर्तः।

भूताभयप्रदानेन सर्व्वान् कामानवाप्नुयात्। दीर्घमायुष लभते सदा च सुखिनो भवेत्॥

नन्दिपुराणे।

मकतां स्ट्यदेहानां तथा च व्याधितात्मनां। हिंस्याणां सौम्यमूर्त्तीनां तथा श्चाफलदाभयं॥ वरमेकस्य सत्त्वस्य जीविताभयरचणं। नतु विप्रसहस्त्रस्य गीसहस्तं सदिचणं॥

मार्कण्डेयपुराणे।

धिक् तस्य जीवितं पुंसः घरणार्धिनमातुरं। यो नार्त्तमनुख्द्वाति वैरपचमिष ध्रुवं॥ यज्ञ-दान-तपांसीह परत च न भूतये। अवन्ति तस्य यस्यार्थपरिताणे न मानसं॥

#### महाभारते।

लीभा-हेवा-ह्या-हापि यस्यजेच्छरणागतं।
ब्रह्महत्यासमन्तस्य पापमाहुर्मनीषिण॥
यास्त्रेषु निष्कृतिहेषा महापातिकनामपि।
यारणागतहन्तृणां न दृष्टा निष्कृतिः क्वचित्॥
सक्तामपि यज्ञानां कालेन चीयते फर्लं।
भीताभयप्रदानस्य च्य एव न विद्यते।।

#### तथा।

प्राणिनं वध्यमानं हि यः श्रतः समुपे चते। स याति नरकं घोरमिति प्राहुमेनी विणः।। चतुःसागरपर्थन्तां यो द्यात् पृथिवी मिमां। सत्त्वेभ्यो ह्यभयं यस तयीरभयदोऽधिकः॥

# रामायणे।

वडान्त्र लिपुटं दीनं याचन्तमपराधिनं। न हन्याच्छरणं प्राप्तं सतां धर्ममनुसारन्। न्त्रान्तीं वा यदि वा चस्तः परेषां प्ररणागतः। न्त्रपि प्राणान् परित्यन्य रचितव्यः चतासना॥

नचेद्रयादा मोहादा कामादा तन्त रचति। स्वगं शक्ता यथान्यायं तत्वाचं लोक गर्हितं॥ विनष्टः पथ्यती यस्यारचितः भरणागतः। यादाय सुकतं तस्मात् सर्व्यं क्रच्छत्यरिचतः॥ नुपर्याप्तनिसृष्टस्य नाष्ट्रमधस्य ततफलं। यत्फलं जातसन्त्रासे रचिते शरणागते ॥ सुपर्थाप्तनिसृष्टस्येति, सुपर्थाप्तं सुसम्पूर्णं निसृष्टं दानं यस्य स्त तथा।

#### पद्मपुरासे।

सर्वेषासेव दानानासिद्सेवैकसुत्तसं। यभगं सर्वभूतानां नास्ति दानमतः परं ॥ चराचराणां भूतानासभयं यः प्रयच्छति। स सर्व्भयनिस्मातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

#### विक्रिप्राणात्।

#### गिविक्वाच।

एकतः क्रतवः सर्वे समाप्तवरद्त्रिणाः। एकतोभयभीतस्य प्राणिनः प्राण्यक्तणं॥ नाती गुरुतरी धर्मः कश्चिदन्योऽस्ति भूतले । प्राणिनां भयभौतानामभयं यत् प्रदीयते॥ चरात्मकस्य सत्त्वस्य प्रदत्तं जीविताभयं।

न च विषमहस्त्रस्य गोसहस्तमलङ्गतं॥ हेमधेनुधरादीनां दातारः सुलभा भवि। दुर्लभः पुन्वो लोके सर्व्यभ्ताभयप्रदः॥ महतामपि यज्ञानां कालेन चौयते फलं। भीताभयप्रदानस्य च्य एव न विद्यते।। अभयं सर्वसलेभ्यो यो दहाति द्यापरः। तस्य देहा दिमुक्तस्य चयो नास्ति कृतसन्॥ दत्तमिष्टं तपस्तमन्तीर्धसेवात्रयं तथा। सर्व्वाण्यभयदानस्य कलां नार्हन्ति षं डगीं।। चतुःसागर्पर्थन्तां यो द्यात् पृथिबीमिमां। अभयं यस्य भूतेभ्यो यो दहाति ततीऽधिकं। अपि लाजे राज्यमहं गरीरं वापि दुख्यनं। नत्वेनं भयसन्त्रस्तन्त्यजे दीनं कपीतकं॥ यनास्त ग्रमं किञ्चित्तेन जनानि जनानि। भवेचाता महात्तीनामार्त्तिनाशाय देहिनां।। नह्यहं कामये राज्यं न खर्गं नापुनर्भवं। प्राणिनां दुःखतप्तानां कामये दुःखनायनं।। यथात्र नारतां वाणीमहमेतामुदाहरे। सत्येनानेन भगवान् प्रसौदत् महे खरः।।

विशाधकां तरे।

म एक: पुरुषो लोके सर्वधर्मभृतां वर: । विभिन्न विभागे निर्माण

मक्रलोके स्थितिस्तस्य यावदिन्द्राश्चतुर्धम ॥ तमः प्रवेशभीतस्य परिचाणेन मानवः। ब्रह्मलोकसवाप्रीति नात कार्था विचारणा॥ तमः प्रवेशनं । चचरत्याटा दिना अस्वीकरणम् । वधादपि परं पापं चचुषां तु वियोजनम्। पार्थिवेन न तत्कार्यं कदाचिदिप कस्यचित्॥ तमः प्रविधनं कला परेषां पुरुषाधमः । ग्रन्थत्वं भ्रवमाप्नोति यच यचापि जायते। चपि कल्पसहस्राणि तमसा ह्यभियुज्यते ॥ अङ्गच्छेदनभीतस्य कला वाणविनिस्धितम्। क्ट्रलोकमवाप्रोति कल्पाभेषमिति श्रुति:। कल्पादिसर्गे भवति ज्ञानयुक्ती नरस्ततः॥ क्वता वस्वनभीतस्य परिचार्णं नरीत्तमः। सर्ववस्वविनिर्मृती वायुनीके महीयते॥ त्रासिधनाहिभीतस्य नाणं कला तथा नरः। सर्वेदु:खविनिक्मित्त: साध्यानां लोकमाप्र्यात्॥ ताड़ नाद्यस्त् भीतस्य ताणं तत्र समाचरेत्। सर्वदुः खिविनिसीती सगूणां लीकमश्रते॥ विवासनाच भीतस्य नाणं कला तथा नरः। सर्व्वलोकमवाप्नोति मानुष्ये स्थानमुत्तमम् ॥ धनापहारभीतस्य वाणं कला नरीत्तमः। दानपुर्णमवाप्नीति लोकं दानदमेवच ॥ अवमानाच भीतस्य वाणं सच्चा नरीत्तमः।

स्वर्गलोकमवाप्नोति पूजां देवगणात्तथा॥ न रोऽक्ततपरिचाणः पुर्खं किञ्चिदाराचरेत्। भागी तस्यापरिवातुः नरः पुरुस्य कसीणः॥ प्रमाञ्च सृगाणाञ्च पत्तिणाञ्च तथा दिजः। त्वंग-हुम-लतानाञ्च त्राणाइवित नाकभाक्॥ वधकस्य गतं इस्ते पशुं हला नरोत्तमः। नाकलोकमवाप्नोति सुखी सर्वत्र जायते॥ यावन्ति पश्चरोमाणि तावद्वर्षाणि मानवः। सर्वेलोकमवाप्नोति यस्य नाणं करोत्यसी॥ श्रपि कीटपतद्भस्य वाणात् स्वर्गमुपाश्रते। वह्नन्यव्दसहसाणि नात नार्या विचारणा॥ चौरयस्तं तृपयस्तं रिपुयस्तं विमोचयेत्। व्यालयस्तं तथा विपाः सोऽखमिधफलं लभेत्॥ व्याधितस्याषधं कला प्राणदानपतं तभेत्। उपदेशं तथा कला भिषक्भू सं विना दिजाः। प्राण्दानफलं प्राप्य नाकलीके महीयते॥

> ये रचणायाभिरता मनुषा भीकृन् गतास्ते तिद्शेन्द्रनोकं। अवन्ति नाद्यापि च ते तृवीराः कालेऽपि तेषां चवनश्च नास्ति॥

> > द्रत्यभयदानविधिः।

त्रय पात्यग्रस्वा।

### गारूडपुरागे।

पात्रं परिचरेद्यस्त गयना-सन भोजनेः।
स स्वत्येन प्रयाचेन जयित कात्र्याजिनाम् ॥
प्रतित्रयं सुनिर्व्वातं ग्रुचिभूमितलं ग्रुमं।
ग्रुध्वनौनाय सम्पाद्य सद्यो दहित पातकम् ॥
वर्षायासुण्णलतमे हेमन्ते ग्रिश्चिरेषु च।
गोष्मे च ग्रीतलतले पात्र्यं वित्राम्प नाक्भाक् ॥
दत्त्वा वासो विवस्त्राय रोगिणे कक्प्रतिक्रियाम्।
ख्वात्तीय जलं स्वादु सृष्टमनं वुभुचने।
पश्चिताय यथा वित्तं सर्व्यन्तरित दुष्कृतं॥
ग्रध्वन्यमनुमान्यापि ग्राक्तमूलफलेजंलेः।
सक्तत् सत्कत्य वाचापि श्रयसो भाजनं भनेत्॥
ग्रध्वगानां सुखार्थाय मागसत्कारकारिणः।
ग्रगाधजलसञ्चारे तेषां नौकाधिकारिणः॥
ग्रपामपारसैदिंकैः पूर्णा पश्चिकहेतने।
ये कुर्वन्ति नरी राजन् सर्व्वाते स्वर्गभागिनः॥

### विषाुधस्मी तरे।

मार्गं सेतुं सुखं कुला विक्विशेमफलं लभेत्। जलप्रतर्णे सेतुं यः करोति नरोत्तमः। सतीर्णः सर्व्यदः खिभ्यो नाकलोकं प्रपद्यते॥

#### तथा।

यर्करा-लीष्ट्र-पाषाण-कारहकानि तथा नरः। मार्गीद्पास्य यहीन गीदानफलमाप्त्रं यात्। यान्तसंवाइनं स्वता तदेव फलमयुति। वीजयिता तथा पार्यं तालहन्तेन मानवः। स्कान्धेन यान्तमूद्धापि वाजपेयफलं लभेत्।। वाइनेनाथ यानेन स्वेदशानां तथा वहन्। साध्यानां लोकमासाद्य देवभोगानुपास्रते ॥ त्रान्तस्य भीजनं दत्ता स्थानमाप्नीति गाम्नतं। चान्ते तु तर्पिते त्रे 🗸 संस्तिमाप्नीति मानवः ॥ उपानद्वाञ्च ऋचेण त्रान्तं संयोज्य मानवः। संस्थाप्य ग्रभदेशेषु चणाइहुफलं लभेत्।। भार यान्तात् तथा भारं गरहीला वहते तु यः। कर्चाणा तेन विप्रेन्द्राः स्वर्गसीकमुपात्र ते॥ मुख्येन वाह्रियला यः परभारं विचचणः। त्रश्वमिधस्य यन्नस्य <mark>फलं दगगुणं लभेत्।।</mark> रचणं पथितः कला पायामां मानवीत्तमः। प्राप्य वृद्धिं परां लोके रद्रलोके महीयते ॥ चीरे भ्यो रचणं कला गक्त ने महीयते। नदोतीरेषु सन्तार्थ पात्याम् पिष तथा नरः॥ योघन्तरति दुर्गाणि च्रधारां यर्वतान्। सव्व पोतं तथा नावं यः करोति नदीतरे।।

श्रुष्ण मेध प्रकार तथा नरः प्राण्णीत कर्षाणः ।

सभाष्णानानि रम्याणि यः क्ररोति विचचणः ।

उद्यानानि विचित्राणि प्रक्रलोके महीयते ॥

प्रेचणीयप्रदानेन स्पृतिं मेधाच विन्दति ।

पान्यानां हि द्या कार्या कर्षाणा येन केनचित् ।

स्पास्थानं परं पान्यः स्वग्रहाद्योविनिस्तः ॥

सिङ्गी वा प्यथवा वर्णी पान्यो पिथविचचणेः ।

उपास्थानेस कर्मव्यः पान्यः पूज्यस्तु सर्व्य प्रः ॥

पान्यस्य पूजां पुरुषस्त कत्वा

स्थानं समासाद्य पुरन्दरस्य ।

प्राण्णोति पुर्ष्णेदिवि देवभोगान्

पान्यास्ततः प्रच्यतमा स्र्लोके ॥

द्ति नानोपचाराः।

ययाभ्यङ्गदानं।

स्तदपुराणे।

तैलेन ग्रुभगस्थेन दत्त्वाभ्यक्तं हिजातये।
विक्च्य ग्रुभचूर्णेन स्नाप्य कोणोण वारिणा।
प्राप्नोति चन्द्रसालोक्यं यावदास्त्रत संप्रवं॥
यस्त् मार्गपरीक्तान्तं हिजातिं ग्रामकर्षितं।
तैलेनाभ्यक्त्रयेत् प्राक्तः स सुखी मीदते चिरं॥

यय पकादितेलेन दिनं वा ने शवं शिवं।
संचापयित पुष्यात्मा किं तस्य वहुभिर्मेखेः॥
यो द्वाद्यीदिने विष्णुमभ्यष्वयित भिक्ततः।
ग्रुभगन्धेन तैलेन प्रक्तितो गोष्टतेन वा।
तिलतैलेन वा लोके गन्धर्वाणां स मीदते॥
सिपिषा किपलाधेनी रथवान्येन सिपेषा।
उत्तरायणमासाद्य योऽभ्यष्वयित धूर्जटिं॥
महापूजां ष्टतेनैव तिस्मिनेव दिने ग्रुभे।
कात्वा मनुष्यो लभते राज्यं निहतकण्टकं॥
सिप्पः पलसहस्रेण गोविन्दस्य श्विवस्य वा।
महाखानं नर कात्वा ब्रह्मह्यां निरस्यति॥

# पद्मपुराणे।

पर्वणि ब्रह्मकुर्चेन यः सापयति देवतां।
तस्य पुण्यकतो लोका न चौयन्ते कदाचन॥
पञ्चास्रतेन यो नित्यं पुण्यकालेषु वा पुनः।
स्वपनं सर्वदेवानां महापातकनामनं॥
ब्रह्मकूर्च पञ्चास्रते परिभाषायां व्याख्याते।

### ब्रह्माण्डपुराचे।

धिरोऽभ्यक्केन विष्राणां प्रीषितानां विशेषतः। सुरूपः सुभगः श्रीमांस्तेजस्तो जायते नर्ः॥

### यय पादाभ्यक्रदानं।

#### कात्यायनः।

पादाभ्यक्तैं: शिरोभ्यक्तें दीन माना-र्चनादिभि:।
सृष्टवाक्यैर्विशेषेण पूजनीया दिजोत्तमाः।।

### नन्दिपुराणे।

पादाभ्यक्षन्तु यो दद्यात् पात्र्याय पिविदिने । स ग्रुभाभरणः पादेविन्दिभिर्नित्यवन्दितः । भवेत्रृपो महाभागो मण्डले द्रग्योजने ॥ संवाच्च तु परित्रान्तं पादाभ्यक्षादिना नरः । धर्मस्य पुरमाप्नोति सर्व्य कामगुणोज्वलम् ।। दत्त्वा वारि सुखस्पर्शं पादाभ्यक्षं दिजातये । उक्तिष्टमार्ज्ञनाचापि गोदानफलमाप्र्यात् ॥

### नारदीयपुराणे।

पादाभ्यक्तं हिजे दत्ता यतिभ्यो वापि यह्नतः । सुरेन्द्रलोकमासाद्य मीदते विगतव्ययः ॥ अध्वस्पुटितपादानां परिचर्यां करोति यः । स सर्वे भीगसम्पूर्णं विमानमधिरोहति ॥

ऋष यज्ञीपवीतदानं।

#### त्राइ वीधायनः।

यज्ञीपवीतदानेन जायते ब्रह्मवर्जसी।
तस्मात्तानि प्रदेशानि ब्राह्मणेन विपिसता॥
विना यज्ञीपवीतेन समस्ता निष्मलाः क्रियाः।
विना यज्ञीपवीतेन ब्राह्मण्यादेव हीयते।
अतः पुष्यतमं प्राहुस्तस्य दानं महर्षयः॥

# श्रवि:।

चीमजं वाय कार्पासं पहस्त्रमयापि वा। यज्ञीपवीतं यो दद्यात् प्रतवर्णं सुशीभनं। यथा श्रतथा विधानेन चिन्छोमफलं लभेत्॥

### नन्दिपुराणे।

यजते मानवी धुर्मी दशवर्षाख्यसंगयः। यज्ञीपवीतं दस्वा तु विधिपूर्वं दिजातये॥

#### तथा।

यज्ञोपवीतदानेन सुरेस्यो बाह्मणाय वा। भवेदिप्रयतुर्वेद: ग्रुडधीनीत संगयः॥ तिव्रच्छृक्षं सुपीतं वा पृष्टस्वादिनिर्भितं। दक्तोपवीतं सुद्रायं भवेदेदालपार्गः॥

### चादित्यपुराणे।

चौमजं वाष्य कार्पासं पदृस्त्रमधापि वा। दद्यादाचोपवीतं यस्ते न हिंसन्ति वायसाः॥

## वायुप्रोक्ते।

उपाककीणि विषेश्यो द्यायज्ञोपवीतकं। श्रायुष्पान् जायते तेन ककीणा मानवी भवि॥

#### तथा।

यावणे श्रुक्तपचस्य प्रतिपत्पृश्चिति क्रमात्।
पविचारोष्ट्रणं कुर्व्याद्देवतानां यद्याविध ॥
यान-ब्रह्मा-ब्विके-भास्य-पनग-स्कन्द-भानव:।
दुर्गा-यमे-न्द्र-गोविन्द-कामे-ग्रा:-पितरः स्नृताः॥
दत्येताभ्यो देवताभ्यः यावणेमलपचके।
पविवारोपणं कुर्व्वन् याति विष्णोः परं पदं॥

### श्रव शिरोरोगन्नयन्त्रोपवीतदानं।

#### वायुपुराण।

उपवीतं हिरखेन निर्मितं तु पलाईत: । तद्ईन तद्ईन यथाविभवतोपि वा ॥ उत्तरीयं राजतञ्च तावत्या संख्यया क्षतं । बाह्मणाय ब्रह्मविदे स्रोचियायोपपादयेत्॥ मन्त्रेणानेन विधिवत् पूजितायाष्ट्रुलीयकैः। धाता विधाता जगतां परमासा चतुर्भुखः। विनाशयतु मे चिष्रं रोगवेगं शिरोगतं॥

#### दानमन्तः।

अ्ष गर्भयावन्नयन्नोपवीतदानं।

यन्नोपनीतं कुर्वीत काचनं तु ख्यक्तितः।

प्रवान्तवण्युक्तेन राजितचोत्तरीयकं॥

पनार्चेन तर्देन तर्दार्डेन वा पुनः।

यन्त्रिपदेशे देयन्तु मीक्तिकं वन्नमेन च॥

प्रचाच्य पच्चगव्येन गायन्त्रा तान्नभानने।

मानप्रमाणं तिकांस्तु निचिपेदाच्यमध्यतः॥

याच्यस्योपिर संस्थाप्यमुपनीतं सुपूजितं।

गन्ध-पुष्पा-चते-धूपेनेनियरितभिक्तितः॥

ततो बाद्यापमाह्य होमं तन च कारयेत्।

तिलैराच्येन मधुना मिन्नेरप्टोत्तरं यतं॥

तत्ये दुतवते देयं वस्ताद्येः पूजिताय तु।

मन्त्रिपनिन विधिवत् प्राष्ट्र खेनोपनीतकं॥

उपनीतं परिमदं ब्रह्मणा विधतं पुरा।

च्यननीकीस्य दानेन गर्भं सन्धारये ह्यहं॥

## दानमन्तः।

फलान्यपि ब्राह्मचेभ्यो यिसन् नासे प्रदापयेत्।

श्रनुव्रज्य तथाचार्यः प्रिल्पत्य चमापयेत्। गभैत्रावभवाद्दोषादेवं कत्वा विमुच्चते ॥

अय यष्टिदानं।

नन्दिपुराणे।

यष्टिं वृदाय यो दचात् पुरुषस्तु द्यापरः । सदा त्रियो भवेत्रित्यं गतभीः स्वर्गमाप्रुयात्॥

त्रादित्यपुराणे।

यष्टिं ये तु प्रयच्छन्ति ने न हीनेऽषदुर्व्व ले। तेषान्तु विफलः पन्याः फल-मूलोपशीक्षितः॥

ब्रह्मवैवर्ते।

ये पङ्ग्यय पात्येभ्यो दीनेभ्योऽपि ह्यालवः । यष्टिदानं प्रकुर्व्वे कित नीरोगास्ते न संग्रयः ।। पङ्गोयरणकार्य्याणि यष्टिना कुरुते सदा । गोसपीदिनिवृत्तिय जायते यष्टिधारणात् ।। भीतानां ग्रर्णं यष्टिगेच्छतां निश्चि वा वने । ग्रङ्गा-पङ्गादिदेषोत्यासियसेव निरस्यति । ग्रतः प्रविकलेयस यष्टिं तुष्टिकरान्ददेत् ।।

स्कन्दपुराणे॥

# दान इण्डं १२ अध्यायः । इसाद्रिः।

यितभ्यो वैणवन्दण्डं हिजेभ्योपि खनिवनम्।
प्रदाय परलोकेऽसी यमदण्डं न गच्छिति॥
प्रदराति यथावणें यो दण्डं ब्रह्मचारिणे।
स महाब्राह्मणो भूला ब्रह्मवर्षसमयुते॥

अय यत्यादिवपनम्।

याह ग्मः।

ब्रह्मचारि-यतिभ्यय वपनं यस्तु कार्येत्। नखकस्माणि कुर्वाणयच्यान् जायते नरः॥

#### विखामित्रः।

यतिभ्यो ब्रह्मचारिभ्यः पृष्टिकेभ्यस्त धैव च।

श्रान्धेषामपि दीनानां प्रकुर्वन् केमल्तनम् ॥

नखानां धावनं चैव काला रूपयुती भवेत्।

यस्तु सर्व्वजनार्धाय केम्र समयु नखादिकीम् ॥

क्रियां समृद्दिस्य स्तिं नापिताय प्रयच्छिति।

देवागारेषु तीर्थे वा यद्या प्रया युतः ॥

स वसेदाश्विन लोके वीत्रभोकः मृतं समाः।

अधपात्यग्र-यूषाप्रसङ्गेण गोपरिचर्या निरूप्यते।

तत्र ब्रह्मपुरागे।

वन्दनीया च पूज्या च गावः सेव्यास्तु नित्यमः।
(१२१)

#### तथा।

गवाङ्गोष्ठे स्थितानान्तु यः करोति प्रदक्षिणं। प्रदक्षिणौ कृतं तेन जगत् सदसदास्नकम्॥

#### विष्णुः।

गावः पिवचमाङ्गच्या गिव लोकाः प्रतिष्ठिताः । गावो वितन्वते यज्ञान् गावः सर्व्याघस्ट्नाः ॥ गोमृतं गोमयं सिष्यः चीरं दिधि च रोचना । षङ्ङ्गमेतत्परमं माङ्गच्यं सर्व्यदा गवां ॥ शृङ्गोदकं गवां पुख्यं सर्व्याघविनिस्ट्नम् । गवां कण्डूयनच्चैव सर्व्यकत्याघनायनम् । गवां यासप्रदानेन स्वर्गलोके महीयते ॥

## पद्मपुराचे !

सदा गावः प्रणम्यास्त् मन्त्रेणानेन पार्धिव ॥ नमी गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमी ब्रह्मसुताभ्यश्व भूयी भूयो नमी नमः । मन्त्रस्य स्मरणादेव गोदानफलमाप्रपात् ॥

### बादिलपुराणे।

लवणं च यथाश्रस्था गवां यो वै ददाति च।
तेषां पुण्यक्ततां लोका गवां लोकं व्रजन्ति ते॥
योगं भस्या किञ्चिद्रप्राध्यद्याहोभ्यो नित्यं गोव्रती सत्यवादी।

यान्तो वृद्धो गोसहस्रस्य पुर्वा संवक्षरेणामुयादक्षमीलः॥

## देवीपुराणे।

गोपालको गवां गोष्ठे यस्त धूमं न कारयेत्। मचिकाली ननरके मचिकाभिः स भच्यते ॥ स्तवसान्तु गां यस्त दमिला पिवते नरः। वाहितास्यासिरं तिष्टेत् चुधार्ती वै नराधमः॥

### महाभारते।

गोकुलस्य द्वात्तस्य जलान्ते वसुधाधिप। उत्पादयित यो विद्वं तमाहुई हावातकम्॥ कत्वा गवार्षे प्ररणं गीत-वात-चमं महत्। जासप्तमन्तारयित कुलं भरतसत्तम॥

# ब्रह्मपुराणे।

सदोषा गौर्ग्टहे जाता परिपाला सदा खयं। दुःगीलोपि हिजःपूज्यो नतु ग्रूदः सुसंयतः । जनायानां गवां यतात्कार्यस्त गिगिरे मठः। पुल्यार्थः यत्र दीयन्ते त्वण-तोये-सनानि च ॥

### हारीतः।

दी मासी पायीयेदल' हतीये दिखनन्दुहेत्।

<sup>\*</sup> गोक्षानासिति कचित्पाडः।

<sup>†</sup> न गूदी विजितेन्द्रिय इथि कवित्पाटेः।

चतुर्षे निस्तनचेव यथान्यायं यथावलं ॥

### ब्रह्मपुराणे।

। आषाढ्यामाखयुज्याच पौष्यां माघ्यां च सर्व्वदा। न ग्रह्लीयाइवां चीरं सर्वे वलाय निचिपेत्॥ न षण्डान्वा हये चैव न गां भारेण पौडयेत्। युगादिषु युगान्तेषु षड्शीतिमुखेषु च॥ द्विणी-त्तरगे सूर्ये तथा विषुवतोईयोः। सङ्गान्तिषु च सर्वासु यहणे चन्द्र स्थियोः॥ पञ्चद्याञ्चतुर्द्यां हाद्यामष्टमीषु च। उपचारी गवां कार्यो मासि मासि यथाक्रमं॥ लवणस्य तु चलारि पलान्यष्टी घृतस्य च। परकीयस्य दुग्धस्य तथा देयानि षोडग ॥ दाविंगत् भौतलस्थापि जलस्य च पलानि च। श्रादी विचार्थ्य पयसः परिमाणं वलं रुचि॥ आकस्मिकन्त् दातव्यं पुण्यार्थन्तु गवान्त्रिकां। प्रभाते लवणं यत दीयते च ततो जलं॥ ततस्त्रणानि भोज्यञ्च पोषणं मांसवर्जितं। निशि दीपः सतन्त्रीको दिव्या पौराणिको तथा॥ एवं क्रते महीं पूर्णां रह्ने देंचा भवेत् फर्लं। गीप्रदानाय यत्पखं गवां संरचणाइवित्॥ मनुष्येस्त्ण-तीयादीर्गावः पाल्याः प्रयत्नतः । देवाः पुज्याञ्च पोष्याच प्रतिपाल्याच सर्व्वदा ॥

#### तथा।

त्यगोदकाद्येषु वनेषु मत्ताः क्रीडन्तु गावः सहषाः सवलाः। चीरं प्रमुखन्तु सुखं स्वपन्तु ग्रीता-तप-व्याधि-भग्नैर्व्वमृक्ताः॥ इसं मन्त्रं स ग्रुडाला जपेतित्यं समाहितः। गच्छन् तिष्ठन् जपन् जिन्नन् भुखन् क्रीडन् समृत्स्जेत्॥ महाभग्रेषु सर्वेषु समेषु विषमेषु च। प्रयाणकाले च तथा श्रोतव्यमभयप्रदं॥

#### तथा।

घास-यासादिकं देयं निधि दौपः सुभाखरः।
द्रितहास-पुराणानां व्याख्यानं सोपवीणनं॥
यान्तस्तुष्टैर्घया यस्त्रा परिचर्या यथाक्रमं।
ताडना-क्रोश-खेदाय स्त्रप्ते प्र न कदाचन॥
तासां मूच-पुरीषे तु नोद्देगः क्रियते कचित्।
योधनीयय गोवाटः ग्रष्कचारादिकैः सदा॥
योषे वचाकुले विश्व-योतत्रोये विकद्देमे।
वर्षासु चाथ शिशिरे सुखोणो वातवर्जिते॥
उच्छिष्टं मूच-विट्-स्र ष्य-मलं ज्ञान्तत्र तच् च।
रजस्त्रला न प्रविथ्या नान्यजातिन्पुंयली॥
न लङ्घरोद्दलत्रीं न क्रोडिद्रोष्ट्रसम्बधी।
न गन्तव्यं गवां मध्ये सोपानत्कैः सपादुकैः॥

हस्य ख र्य याने य सविताने : कदाचन। दिविणोत्तर्गैः प्रह्वेगैन्तव्यच पदातिभिः॥ गाव:क्यातुराः पाल्याः यदया पित्र-मात्र-वत् । गिरि-प्रपात-सिंह-र्च-सीता-तप-अयात्रा: #॥ महाकोलाइले घोरे दुईिन देशविप्नवे। गवां त्रणानि देशानि शीतलञ्च तथा जलं॥

# विषाुधनी त्तरात्।

#### पुष्कर उवाच।

गवां हि पालनं राज्ञा कत्त्रें स्गुनन्दन। गाव: पविचा साङ्गल्या गीषु लोका: प्रतिष्ठिता:॥ गावी वितन्वते यन्नं गावी विश्वस्य मातरः। यक्त मूर्व परं तासामलच्मीतापनं परं॥ ति सिध्य प्रवतिन तत लच्मी: प्रतिष्ठिता। उद्देगस्न गम्तव्यः प्रक्तमानं व्यजानता॥ गवां मूच-पुरीषे-तु हीवनाद्यं न संत्यजेत्। गोरजः परमं पुख्यमलच्मीविघ्ननाधनं॥ गवां कण्ड्यनच्चैव सर्वकत्मधना भनं। गवां खङ्गोदकं राम जाज्ञवीजलसन्निभं॥ गीम् नं गोमयं चीरं दिध सिप्धः कुशोदकं। पवित्रं परमं ज्ञेयं स्नाने पाने च भागव॥

<sup>\*</sup> भयानचिति कचितपाडः।

र ची घ्रमितन्माङ ल्यं कलिदु: खप्नना मनं। रोचना च तथा धन्या रची-गद्-गरापहा॥ यस्तु कल्यं समुत्थाय मुखमाच्ये निरीचते। तस्याल च्यो: चयं याति वर्दते नच किल्विषं ॥ गवां यासप्रदानेन पुर्खं स महद्युते। यावतीः शक्तुयाद्वावः सुखं धारियतुं यह । धारयेत्तावतीर्नित्यं चुधितास्ता न धारयेत्॥ दु: खिता धेनवो यत्र वसन्ति दिजमन्दिरे । नरकं समवाप्रोति नाच कार्या विचारणा॥ दत्त्वा परगवे यासं पुखंस महदश्रते॥ शिशिरं सकलं कालं यासं परगवे यथा। इत्ता खर्गमवाप्नोति संवत्तर्यतानि षट्॥ श्रयभक्तं नरो दत्ता निलमेव तथा गवां। समाष्ट्रकेन लभते नाकलोकसमायुतं॥ सायं प्रातमीनुष्याणामप्रनं वेदनिमितं। तथेकमग्रनं दत्ता गवां नित्यमतन्द्रितः॥ हितीयं यः समग्राति तेन संवलारात्ररः। गवां लोकमवाप्रीति यावमान्वन्तरं हिजः॥ भीतत्राणं गवां कला गरहे पुरुषसत्तम। गवां प्रपाने \* पानीयं कला पुरुषसत्तम । वार्षं लोकमाप्नोति कीड्ल्यपरसांगणैः । ॥

प्रणामे दित क्वचित्पाठः।

<sup>†</sup> यावदिन्द्रास्तुईंग द्रति सचित्पाठः।

गवां पानप्रहत्तानां यस्तु विम्नं समाचरेत्। ब्रह्महत्या कता तेन घीरी भवति भागेव। परां व्हिमबाप्नोति यव तत्राभिजायते ॥ गवां प्रचारभूमिन्तु वाष्ट्यित्वा हलादिना । नरकं महदाप्नोति यावदिन्द्राश्वतु ॥ सिंह-व्याघ्र-भयत्रस्तां पङ्कलम्नां जले गतां। गामुद्रत्य नरः खर्गे कल्पभोगानुपात्र् ते॥ गवां लवणदानेन रूपवानभिजायते। सौभाग्यं महदाप्नोति लावखञ्ज दिजीत्तम॥ श्रीषधच्च तथा दत्ता विरोगस्वभिजायते। श्रीषर्धं लवणं तोयमाहारच प्रयच्छति ॥ तासाचे दवरदानाचरन्तीनां मिथो वने। यामुत्य हको इन्धान्नप्रालस्तन किस्विषी ॥ गोवधेन नरो याति नरकानेकविंग्रतिं। तस्मात्मर्वप्रयते न कार्यः तासान्तु पालनं ॥ विक्रयाच गवां राम नरकं प्रतिपद्यते ! तासान्तु कीर्त्तनादेव नरः पापात् प्रमुचते ॥ तासां संस्पर्धनं धन्यं सव्वकत्मधनार्थनं । दानेन च तथा तासां कुलान्यपि समुद्ररेत्॥ उदच्या-स्तिकादीषी नैव तत गरहे भवेत। भूमिदोषस्तथान्येऽपि यत्रैका वसते च गौः॥ गवां नि: खासवातेन परा शान्तिग्रे हे भवेत । नीराजनं तत्परमं सर्व्यस्थानेषु की च्यति॥

चेमाद्रिः।

.गवां संसर्घनाष्ट्राम कस्मवं चीयते कृषां॥ गोमृषं गोमयं चीरं दिध सर्पि: कुशीदकं। एक राब्रीपवासच खपाकमपि शीधवेत। प्रवक् च प्रत्ययाभ्यस्तमिति साम्तपनं स्मृतं ॥ सर्वेकामप्रदंराम सर्वोश्वभविनायनं। क्तत्वातिक च्छ्रं पयसा दिवसानेक विंगतिं॥ निर्मासास्त्रेन चीर्पेन भवन्ति पुरुषीत्तमाः॥ चाहमुखं पिवेस् चं चाहमुखं छतं पिवेत्। नाइमुखांपयः पीत्वा वायुभचः परं नाहं॥ तप्तकच्छिमिदं प्रोक्तं सर्व्वीग्रभविनायनं। योतस्कृ स्तथैवैष क्रमाच्छीतैः प्रकीर्त्तितः। सर्वोश्वभविनाशाय निर्मितो ब्रह्मणा खर्य । गोमूत्रेणाचरेत्सानं हत्तिं कुर्याच गोरसै:। उत्रिवतास्तिवतस्तिष्ठेदुपविष्टासु च स्थितः ॥ अभूतवस् नात्रीयादपीतास च नो पिबेत्। ताणं चैवालामः कार्यं भयात्तीय समुद्ररेत्॥ श्राकानमपि सन्यज्य गोवतं तत् प्रकीत्तितम्। मर्खेपापप्रथमनं मासेनेकेन भागव॥ व्रतेनानेन पूर्वेन गोलोकं पुरुषो व्रजेत्। यभीष्टमयवा राम यावदिन्द्रायतुर्देश ॥ गवामाचारनिर्मुक्तानश्चन् प्रतिदिनं यवान्। मारीन तदवाप्रोति यत्कि ज्ञिकानसे च्छति॥ गोमतीच तथा विद्यां सायं प्रातस्तथा जपेत्।

गोखीकमाप्रोति नरीनान कार्या विचारणा॥ उपर्खुपरि सर्वेषां गवां खोकः प्रकीत्तितः । न वसन्ति सदा यत्र गावस्वानायगा दिवि। विमानेषु विचिचेषु वृतेष्यप्रसाङ्गर्यै:॥ किङ्गिणीजालियेषु वीणासुरचनादिषु। सदा नामफला नदाः चीरपायसन ईमाः॥ यीतलामलपानीयाः सुवस्तिकतास्तथा। पुष्करिष्यः ग्रुभास्तत्र वेदूर्य्यकमलोत्पलाः॥ मानसी च तथा सिडिस्तच लोके भृगूत्तम । तन्तु सीकं नरा यान्ति गवां भक्त्या न संप्रयः॥ गोमतीं कीर्त्तिययामि सर्व्यपापप्रणात्रिनीं। ताक्तु मे गदतो विप्र ऋणुष्य सुसमाहितः॥ गावः सरभयो नित्यं गावो गुग्गुलगन्धिकाः। गावः प्रतिष्ठा भृतानां गावः स्वस्त्ययनं परं॥ श्रममेव परं गावी देवानां इविक्तमं। पावनं सर्वदेवानां रचित्त च वहित्त च॥ इविषा मन्त्रपूर्तन तप्यन्यमरान् दिवि। ऋषीणामग्निहोचे षु गावो होमनियोजिताः॥ सर्वेषामेव'भूतानां गाव: शर्णमुत्तमम्। गावः पवित्रं परमं गावी मङ्गलसुत्तमम्॥ गावः खर्गस्य सोपानं गावीधन्याः सनातनाः । नमी गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यस पविवास्यो नमी नमः॥

वाह्मणासेव गावस सुसमेमं हिधा सतम्।

एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति इतिरेकत्र तिष्ठति ॥

देव-ब्राह्मण-गो-साधु-साध्वीभिः स्मसं जगत्।
धार्यते वै यदासस्मासम्बे पून्यतमा मताः॥

यत्र तीर्थे सदा गावः पिवन्ति द्विता जसम्।
उत्तरन्यथवा येन स्थिता तत्र सरस्तती॥

गवां चितीर्थेच सतीष्ठ गङ्गा पुष्टिस्तयासां रजिस प्रष्टचा। लच्मी: करीने प्रणती च धर्म-स्तासां प्रणामं सततच्च कुर्यात्॥

भविष्यत्पुराखे।

#### ब्रह्मीवाच ।

गामालभ्य नमस्त्रत्य कुर्याचासु प्रदिश्वणं।
प्रदिश्वणो कता तेन सप्तदीपा वसुन्धरा ॥
गवां इङ्कारमञ्देन दृष्टिपातेन सत्तम।
पापं प्रण्यते यस्तात्तस्तात्पय्यन् सृत्रीच ताः ॥
कुतस्तस्य भवित्यापं गरहं यस्य विभूषितम्।
सततं वालवसाभिरजुनीभिरलङ्गृतं ॥
यावत्तीर्थानि मेदिन्यामासमुद्रसरांसि च।

<sup>,</sup> इविरन्यवितष्ठतीति इचित् पाठः।

गवां मुङ्गोदक्कानकलां नाई नित घोष्ट्रयों ॥ गवामस्य न सङ्घेत सते गर्स न वर्ष्कयेत्। थावदाभ्राति तद्रसं तावत्पुखेन युज्यते 🛊 ॥ गवां क्षच्डूयनं धन्यं गीप्रदानफलप्रदं। तुष्यं गोयतदानस्य भय-रोगादि-पासनं॥ द्यबोदकादिसंयुक्तं यः प्रद्याद्ववाक्रिकं। कपिलायतदानस्य फर्लं विद्यात्र संयय:॥ पचभते थिवे पुच्छे पवित्रे सुर्यसम्भवे। प्रतीकेदं मया दत्तं सीरभेयि नमीऽस्तु ते॥ वहुना च किसुक्तेन गावः पाखाः प्रयत्नतः। गावोदेवास्तवा रच्याः पूच्या पान्नास सर्व्य भः॥ गावी ये ताडयमीह सब्ब लोकस्य मातरः। ते यान्ति रौरवं नाम नरकं नाच संग्रयः॥ ताख्येदास्त् वै मोचात् यो वा किंवनराधमः। स गच्छेत्ररकं घोरं सम्पोडकमिति श्रुति:॥ **पायान्तीं इन्तुकामां यः सौर**भेयीं विभावरीं। चम मातरिति ब्रूयाब्ययाति परमं पदं॥

वाराहपुराणे।

यम उवाच।

गावः पवित्रं माङ्गल्या देवानामपि देवताः।

नावद्वनेम युव्यते दति सचित्पाठः।

यस्ताः ग्रस्थित भत्त्वा स पापेभ्यः प्रमुखते । यावळीवं कतं पापं तत्व्ववादेव नम्यति ॥ लाङ्क्लेनीवृतं तीयं सृद्धीं स्टह्माति यो नरः । यरत्स द्यपजातेभ्यः स पापेभ्यः प्रमुखते ॥ प्रस्रवे यो गवां स्वायात् रोहिण्यां मानवी भुवि । सर्व्यपापकतान् दोषान् दहत्याग्र न संगयः ॥ धेंनोस्तनाहिनिष्कान्तां धारां चीरस्य यो नरः । गिरसा प्रतिस्टिष्कीयात्स पापेभ्यः प्रमुखते ॥

इति गोपश्चिर्या।

अधानदानं।

महाभारते

ग्रान्तिपव्यणि दानधर्मात्।

युधिष्ठिर उवाच।

कानि दानानि लोकेऽस्मिन् दार्कामी महीपतिः।
गुणांचिकेभ्यो विष्रेभ्यो दखाइरतसत्तमः॥
केन तुष्यति ते सद्यस्तुष्टाः किं प्रदिश्यन्ति च।
ग्रंस चैतन्महावाहो फलं पुष्यक्ततं महत्॥
किं दत्तं फलवद्राजिन्हि लोके परत्र च।
भवतः त्रोतुमिक्हामि तन्से विस्तरती वद॥

#### भीषा उवाच।

इसमर्थं पुरा पृष्ठो नारहो देवदर्भनः। यदुत्तवानसी तन्मे गदतः मृणु भारत॥

#### नार्द उवाच।

अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ऋषि-गणा-सुराः। लोकतन्त्रा हिसंज्ञाय सर्वे मन्ने प्रतिष्ठितं ॥ अनेन सहयं दानं न सूतं न भविष्यति। तस्मादनं विशेषेण दातुमिच्छ न्ति मानवाः॥ अन्नमूर्ज्ञारं लोके प्राणायाने प्रतिष्ठिता:। अद्रेन धार्थिते विष्वं सर्वे जगदिदं प्रभी ॥ श्रवाहरुखा लोकेऽस्मिन् भिचवस्तत एव च। अवात्यभवति प्राणः प्रत्यचं नात संग्रयः॥ कुट्ग्बं पीडियिलापि बाच्चणाय महाताने। दातव्यं भिचवे चात्रमात्मनी भूतिमिच्छता॥ ब्राह्मणायाभिक्षपाय यो दद्यादन्नमर्थिने । विद्धाति निधिं येष्ठं पर लोके किमात्मनः॥ त्रात्तीमध्वनिवर्त्तन्तं दृदं दिजसुपस्थितं। अर्चयेद्गतिमन्विच्छन् योनियं ग्टहमागतं॥ क्रोधसुत्पतितं हिला सुगीली वीतमलारः। श्रवदः प्राप्नुते राजन् दिवि चेह च तस्य खं॥ नावमन्येदभिगतं न प्रणुद्यात् कथञ्चन। त्रपि खपाके श्रमि वा न दानं विप्रणश्यति॥

यो दयादपरिक्तिष्टमबमध्वनि वर्त्तते। यान्तायादृष्टपूर्व्वाय स सहाधर्वामामु यात्॥ पिटृन् देवांस्तथा विप्रांस्तीर्धान च नराधिप। यो नर: प्रीणयत्यन्नेस्तस्य पुख्यफलं महत्॥ कात्वापि पातकं कर्या यो द्याद्यमर्थिने। ब्राह्मणाय विश्रेषेण न स पापेन युज्यते॥ ब्राह्मणेष्वचयं दानमवं शूद्रे महत्फलं। अनदानं हि शूद्रे च ब्राह्मणेभ्यो विशिष्यते ॥ न एच्छे दो वचरणं स्वाध्यायं देशमेव वा। भिचिते ब्राह्मणे चेह दखादवं प्रयाति च॥ अवद्स्यावृहचाय सर्वेकामफलान्विताः। भवन्ती हाथ चासुच ट्रपते नाच संग्रयः॥ आगंसते हि पितरः सृष्टृष्टिमिव कर्षकाः। अस्माकमपि पुत्री वा पौत्रो वा वं प्रदास्यति॥ ब्राह्मणो हि महजू तं खयं देहीति याचते। अकामसं सकामी वा दत्त्वा पुख्यमवाप्रुयात्॥ ब्राह्मणः सव्यभूतानामतिथिः प्रस्तायसुक्। विष्रा यमभिगच्छिन्ति भिच्नमाणा ग्टहं सदा॥ सत्कताच निवर्त्तने तदतीव प्रवर्त्तते। महाभीगकुले जन्म प्रेत्य प्राप्नीति भारत॥ दस्वालवं नदी लोके तथा स्थानमनुत्तमं। दप्ट-मिष्टाच-दायी च खर्गे वसति सत्कतः॥ यवं प्राचा नदाचां हि सर्वमने प्रतिष्ठितं।

चन्नदः पत्रुमान् पुत्री धनवान् भोगवानपि॥ प्राणवां यापि भवति रूपवां यत्या रूप। अवदः प्राणदो लोके सर्वदः प्रोचिते स च॥ अत्र<sup>°</sup>हि दस्वातिषये ब्राह्मणाय यथाविधि। प्रदाता सुखमाप्नोति देवे यापि प्रपूज्यते ॥ ब्राह्मणो हि महद्भृतं चेत्रचरति पादवत्। उप्यते यत्र यदीजं तदि पुख्यफलं सहत्॥ प्रत्यचप्रीतिजननं भोत्रणासन्नभेव च। सर्वाणीहात्रदानानि परीचे फलवन्यतः॥ श्रवाद्वि प्रसवं विद्वि रति सवाच पार्धिव। धनार्थावन्ती विहि रोगनागं तथान्तत: ॥ श्रवं द्यस्तिमित्या हु: पुरा काले प्रजापितः। अवं विभक्ति लोकस्य गरीरं पाचुभौतिकं॥ अवंदिव्यंतु पुरुषं सर्वे छाने प्रतिष्ठितं। श्रवप्रणागे भिद्यन्ते ग्रारीरे पञ्चधातवः॥ बलं वलवतोपीह प्रण्यात्यत्रहानित:। त्रावहाय विवहाय यज्ञायान्ते सृते तथा॥ न वर्त्तने नरश्रेष्ठ ब्रह्मन् चात्रं प्रमीयते। अबदः सर्वमेति विक्वितित् खाणुजङ्गमं॥ तिषु लोकेषु धर्मार्थमन देयमतो व्धै:। अनदस्य मनुष्यस्य यल-मोजी-यगः सर्वं॥ कौर्त्तिय वर्षते यस्य तिषु लोकेषु पार्धिव। मिधेष्यहत्तं नैवैतत् प्राणिनां पतनं शिवः॥

नच मेवगतं वारि शको वर्षति भारत॥
श्वादत्ते च रसं भौ ममादित्यः खगभस्तिभिः।
वायुरादित्यतयान्तयरो देवः प्रजापितः॥
तद्यदा मेघता वारि पतितं भवित चितौ।
तदा वसुमती देवी खिग्धा भवित भारत॥
ततः सस्यानि रोहन्ति यैरेतदत्तं ते जगत्।
मांस-मेदो स्थि-श्रकाणां प्रादुभीवस्ततः पुनः॥
संभवित्त ततः श्रकात् प्राणिनः पृथिवीपते।
श्रग्नीषोमौ हि तच्छ्कां प्रजनं पुथ्रतय ह॥
एवमनच स्थ्येष पवनः सर्व्य एवच।
एक एव स्मृतो राश्चितो भूतानि जित्तरे॥
प्राणान् द्धाति सूतानां प्रजाय भरत्यभ।
ग्रहमभ्यागतायाश्व यो द्द्यादनम्धिने॥

#### भीषाउवाच।

नारदेनैवमुक्तोऽहमदामनं सदा नृप।

श्रत्नं सूर्यस्वमप्यनं तस्माहेहि युधिष्ठिर॥

दत्तानं विधिवद्राजन् हिजेभ्यस्वमपि प्रभो।

यथावदनुरूपेभ्यस्ततः स्वर्गमवास्माति॥

श्रत्नदानाहि ये लोकास्तान् शृणुष्य नराधिप॥

भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महास्मनाम्।

नानासंस्थानरूपाणि नानास्तभान्वितानि च॥

वायुरादित्य तचाय चरेहे व दित कवित्पाडः।
 १२३

वन्द्रमण्डलग्रुभाणि किङ्किणीजालवन्ति च।
तर्णादित्ववणीनि स्थावरासि चराणि च॥
त्रानेक्यतभौमानि सान्तर्जलवनानि च।
वैद्वीक्षाक्षकामानि क्षाक्ष्यमयानि च॥
सर्व्वकामफलायापि हचा भवनसंस्थिताः।
वाष्यो वीष्यः सभा प्रपा दीर्घिकायैव सर्व्यतः॥
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ स्ट्रस्त्रभः।
भचभोज्यमया याला वासांस्थाभरणानि च॥
चौरं स्वक्यः सरितस्त्रयाचैवानपर्व्यताः।
प्रासादाः पाण्डुराभासाः श्रय्याय कनकोच्चवाः।
तानवदाः प्राप्नुवन्ति तस्मादनप्रदे भव॥
एते लोकाः पुण्यक्ततामनदानान्यहासनां।
तस्मादनं विश्वेषण दातव्यं मानवभीव॥

### अग्निपुराणात्।

यतदानस्य माहाकां सर्वेभ्यो सुनिसत्तमैः ।
सख-प्रीतिकरं प्रोत्तं कथयामि तवानघ॥
ददस्वाद्वं ददस्वाद्वं ददस्वाद्वं तृपोत्तम।
सद्यस्तुष्टिकरं लोके किं दत्तेनापरेण ते॥
पुराकल्पेतु रामेण यदुत्तं विधिनानुग।
निर्वेदाद्देवन तथापि कथयामि ते॥
पृथित्यामनपूर्णायां वयमनस्य काङ्किणः।
सौमित्रेनृनमस्माभिनं ब्राह्मण्मुखे हृतं॥

यद्यते खकेदारे तस्यावस्य फलं नरै:। प्राप्यते लक्सणासाभिने बाह्मणमुखे इतं॥ यत प्राप्यत तत प्राप्यं विद्यसा पौर्षेण वा। सत्यं लोके प्रवाहोऽयं न दत्तस्पतिष्ठते ॥ भचोपयोगादवस्य दानं चीयस्वरं परं। प्रकारान्तरभोज्यानि दानान्यन्यानि पार्थिव। स्नातानामनुलिपानां भूषितानाच भूषणै:। न सुखं न च सन्तोषो भवेदबाहते तृणां॥ धर्मा-घ-काम-मी चाणामत प्रमसाधनं। अवंप्रजाप्रतिः साचादवं विषास्त्या शिवः। तस्मादनं विशेषेण दातव्यं मानवैभु वि॥

# तव वृहस्पति:।

अनदानं गुणकरं सर्वदानाधिकं नृणां। श्रवाहि प्राणजननं कृणां वै जायते सदा॥ प्राणाप्यायनमाचन्तु योविष्राय प्रयच्छति। दुर्भिचेऽच विश्वेष दातवा मानवैभीव ॥

### देवलः ।

काला तुपातकं कर्मायो द्यादनमी पितं। ब्राह्मणानां विशेषेण स निहन्यात्मनस्तमः॥ आदरेण च भक्त्या च यदत्रम्पदीयते। तत्प्री णयति गाताणि नामृतं मानवर्जितं ॥

दुर्नभस्तु मुदा दाता भोतार व सुदुर्नभाः।

मुदा दाता च भोता च तावुभौ खर्गवासिनौ ॥

योऽवं बहुमतं भुङ्ते यसावं नावमन्यते।

ययावं प्रीतितो द्यात्तस्थासमुप्रतिष्ठते ॥

प्रीतितोऽवस्थ यो द्यानृष्ठीयाखोऽभिपूच्य च।

प्रीतितोत्त्वस्थाते पूजितः खर्गमञ्जते ॥

योद्याद्प्रियेणावं यसावं नाभिनन्दति।

तावभौ नरके मन्नौ वसेतां प्रदः प्रतं॥

# स्कन्दपुराणे।

सर्वेषामेव दानानामनदानं परं स्नृतं।
सदाः प्रीतिकरं दिव्यं वल-वृष्ठिविवर्षनं॥
नानदानसमं दानं विषु लोकेषु विद्यते।
यन्नान्नविन्न भूतानि स्नियन्ते तदभावतः॥
गर्भस्या जायमानाय वालष्ट्रषाय मध्यमाः।
याहारमभिकाञ्चन्ति देव-दानव-तापसाः॥
चुधा हि सर्व्वरोगाणां व्याधिः श्रेष्ठतमः स्नृतः।
तस्यान्नीषघलेपेन प्रतीकारः प्रकोर्त्तितः॥
यन्नदः प्राणदः प्रोत्तः प्राणद्यापि सर्वदः।
तस्त्रादनप्रदानेन सर्व्वदानफलं लभेत्॥
धन्नाः धन्ताम-मोचा णां देन्दः परमसाधनं।
स्थितिस्तस्यान्नपानाभ्यामतस्तत् सर्व्वसाधनं॥
यन्नं प्रजापितः साचादमं विश्वः श्रिवः स्वयं।

# तस्माद्वसमं दानं न भूतं न भविष्यति॥

### विषाधर्मातिरे।

### इंस उवात।

सर्वेषामेव दानानामत्रदानं विशिष्यते। अवदानात्पर दानं न भूतं न भविषाति॥ नाच पात्रपरीचा स्याच कालनियमस्तथा। न च देश: परीच्योऽच देयमन सदैव तत्॥ ख्रभ्यस ख्रपचेभ्यस पतितेभ्यस्तयेव च। क्षमिकीटपतङ्कियो देयमत्रं सदैव हि॥ श्रवं हि जीवितं सीके प्राणासाद्यनिवस्थनाः । अवदः प्राणदो लोके सर्वदस तथाबदः॥ भुज्ञा तथा च यस्यामं सन्तितः स्याहिजीत्तम। न्नातव्यं ब्राह्मण्येष्ठ यस्यावंतस्य सन्ततिः॥ दातव्यं सर्वेवर्षेभ्यो भीत्रव्यं ब्राह्मणस्य तु। यस्याचेनोदरस्थेन ब्राह्मणो मियते हिजाः। तान्तु योनिमवाप्नोति नाच कार्था विचारणा॥ भचदः खगमाप्नोति यक्तलोकान्तु भोज्यदः। लेश्चदोपारसां लोकं वस्तामपि चूष्यदः ॥ वार्णं लोकमाप्नोति तथा पानप्रदी नरः। पानकानि सुगन्धीनि गौतलानि प्रयच्छति। सर्वेकामसम्बय नाच कार्या विचारणा॥

परमात्रप्रदानेन त्रिभित्रति गाखती।
पिपासया न स्त्रियते गवां लोके महीयते ॥
गुड़प्रदस्तथारोग्यं सर्व्वान् कामान् मध्रप्रदः।
छतदो जीवितं दीर्घमारोग्यं तैलदस्तथा।
सर्वान् कामानवाप्नोति लवणं यः प्रयच्छति ॥
सक्तुदस्तृप्तिमाप्नोति सिकृतादस्तथा त्रियं।
त्रकीर्त्तितानामन्येषां दानात् स्वर्गमवाप्नुयात्॥

श्रथ भगवतीपुराणे।

लवणच छतं तेलं गुड़ं हिङ्ग्च भारत। कदुखण्डं जीरकच पत्रं शाकच शोभनम्॥

दत्ता सुखीस्यादिति श्रेषः।

पद्मपुरागे।

गुड़िमचुरसञ्चेव सवणं व्यञ्जनानि च। सुरभीणि च पानानि दत्त्वात्यन्तं सुखी भवित्॥

त्राह यम:।

गीरसानां प्रदानेन तृप्तिमाप्नीत्यमुत्तमां। ष्टतप्रदानेन तथा दीर्घं विन्दति जीवितं॥

लिङ्गपुराणे।

सवणस्य च दातारस्तिसानां सर्पिषां तथा। तेजस्तिनोऽभिजायन्ते भोगिनश्वरजीविनः॥

# ब्रह्माच्छ पुराणे।

रक्तं मांसं बसां शक्तं क्रमाद्वात् प्रवर्तते।
शक्ताद्ववित्त भूतानि तस्माद्वमयं जगत्॥
हेम-रत्ना-खनागेन्द्र-चन्द्रस्त्रक्चन्द्रना-दिभिः।
समस्तैरिप संप्राप्तं ने रमन्ते वृभृचिताः॥
नास्ति चुधासमं दुःखं नास्ति रोगः चुधा समः।
नास्याद्वारसमं सौख्यं नास्ति क्रोधसमो रिषुः॥
यतः चुधान्निसन्तप्ता न्वियन्ते सर्व्वदेहिनः॥
वैलोक्ये यानि रत्नानि भोग-स्त्रो-वाह्ननानि च।
श्रवदानप्रदः सर्व्वमिष्ठामुत्र सम्भ्रते॥
यस्याद्वपानप्रहादः कुरुते पुष्यसञ्चयं।
श्रवप्रदात्रस्तस्यार्षं कर्त्तुसार्षं न संग्रयः॥

# ब्रह्मवैवत्ते ।

यस्य हाममुपात्रन्ति व्राह्मणानां गतं समाः ॥
हृष्टेन मनसा दत्तं न स तिर्थ्यगतिभेवेत्।
बाह्मणानां सहस्राणि दग्र भोज्या नर्षभ ।
नरोऽधर्मात् प्रमुचेत पापेष्वपि रतः सदा॥
भोजयित्वा द्राग्यतं नरो ब्रह्मविदां नृप।
न्यायविद्यम्मिविदुषां स्मृतिभाष्यविदां तथा॥

न याति नरकं घोरं संसारां व न सेवते ॥
यजे द्वाच्या पपूर्वेन्त भाक्तमकं सदा ग्रही ।
प्रवस्थिन्दिवसं कुर्योद बदाने न मानवः ॥
भेच्छे पात्रं समाञ्चल विष्रेभ्यो यः प्रयक्कित ।
सर्व्वावस्थं मनुष्येण न्यायेना वसुपार्कितं ॥
सर्व्यावस्थं मनुष्येण न्यायेना वसुपार्कितं ॥
कार्यं पात्रगतं नित्यसकं हि परमा गतिः॥

#### तथा।

कौ मुद्देशक्षपचेतु यो जिदानं करीस्वतः ॥ स सन्तरति दुर्गणि प्रेत्य चानन्यमञ्जूते।

## नन्दिपुराणे।

श्रत्राज्ञतानि जातानि देवा द्वाद्यवाद्यकाद्विषः। न तस्य पातादिविधिर्व्वना त्राचं प्रकीत्तिंतं॥

#### तद्या ।

श्रिप कीटपतङ्गानां श्रुनां चाण्डालयीनिनां। दखादं लीकमाप्नाति प्राजापत्यं समासतः॥ वास्ववेश्योऽतिथिश्योऽद्यं मित्रेश्यश्व प्रयक्कतां। दौनाश्वकपणानां च खर्गः स्यादस्रदायिनां॥ यासमात्रं नरी दखा भूतानामस्रग्रस्ते। स्वर्गं वसेत् समानां तु श्रतं भीगेंक्मनोरमेः॥ यासे गासे फलं ह्येतिहिधिवत्परिकीर्त्तिं। एतद्देवाय ते प्रोक्षं हिगुणं पुष्यगीरवं । अवः विना क्षशास्तस्य दस्वावः देशकालतः । फलं पञ्चगुणं प्रोक्षः सम्बेभावसमन्वितं ॥

राजसादिभावसमन्त्रितमित्वर्षः।

देवतामां तु यो द्वाद्याचां त्रवयान्वितः।
सिक्यासिक्याद्येवचां समानाममरैः सह॥
एतद्यगुणं पुष्यमत्रे व्यक्तनसंयुते।
यथेष्टदेवताद्यादितत्पृष्यं प्रकीर्त्तितः॥
यो द्वाद्याद्यार्थेऽचानि तस्य दिगुणितं फलं।
तस्मादिष्यी च द्वादां दिगुणं फलमत्रुते॥
वद्रायाद्यपदानेन फलमेत्वतुगुणं।
त्रवा-क्रालसमायोगाद्यक्षनानाञ्च योगतः।
यतसंख्यं भवेत्पृष्यं सम्यगदप्रदायिनां॥

सम्प्रारीतः।

उपपन्नं यद्याश्चनं भन्नते समुपस्थिते। चापौतरसमुच्चिष्टं न दद्यान्ने व होमयेत्।

व्यासः ।

यस्ते कपंत्रधां विषमं ददाति के हाइयादा यदि वार्षहेतीः । देवे च दृष्टं मुनिभिच गीतं तां ब्रह्महत्यां मुनयीवदन्ति ॥ (१२४)

#### त्रनि:

त्रव्रताय श्चमन्त्राय यत भैचचरा हिजाः।
तं यामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तपदो हि सः॥
त्रधीत्य चतुरो वेदान् सर्व्ययास्त्रायंतस्वित्।
नरेन्द्रभवने भुक्ता विष्ठायां जायते क्रमिः॥
राजानं इरतेतेजः श्रद्रावं ब्रह्मवर्षः ।
स्वस्तावश्चः यो भुङ्के स भुङ्के पृथवीमलं ।॥

#### देवलः ।

त्रष्टतं भोजयन् विषं खरुहे सित सिपेषि।
परत निरयं घोरं रहस्यः प्रतिपद्यते॥
सष्टमत्रं खयं भुक्का पद्यात् कद्यानं लघु।
ब्राह्मणान् भोजयेन्यू खीं निरये चिरमावसेत्॥

यो सृष्टमनं दिजपुङ्गवानां द्यात् सुराणामधवातिथिभ्यः। स पुत्रपौत्रैरभिवर्षमानः समानतां वृत्ररिपोकपैति॥ दृति पक्षानदानविधिः।

अधामानदानं।

विष्णुधर्यात्तरात्।

हंस उवाच।

<sup>\*</sup> प्रशुराब्रम्वे ति च वक्रपुखके पाटः।

<sup>🕆</sup> चाय : सुवर्ष काराञ्चं यण्यमेविकार्तिन इति मनुचं दितायां पाठ: ।

धान्यानामुत्तमं दानं कि वितं दिजपुर्वः। धान्येभ्योऽपि परं धान्यं रक्तमानिः प्रकीर्त्तितः ॥ रक्तयानिं नरी दला स्थेनोके महीयते। दत्त्वा तथा सग्यांच गयांचे: सह मोदते॥ कलमानां प्रदानेन यक्तलोके महौयते। महाशाली: प्रदानेन वस्नां लोकमाश्र्यात्॥ क्रचा या लिं तथा दत्ता अलकायां प्रमोदते। बोहीनां सस्यदानानां दानात् स्वर्गमवाप्र्यात्॥ यवप्रदानेन नरः प्रक्रलोके महीयते। तथा गोध्मदानेन वस्नां लोकमाप्र्यात्॥ प्रियो भवति लोनस्य प्रियङ्गं यः प्रयक्कति। ददाति यस्तु स्थामानां प्रीयन्ते तस्य देवताः॥ अन्येषां शुक्रधान्यानां प्रदाने नियती नरः। स्वर्गलीकमवाप्नोति नाच कार्या विचारणा॥ सुद्गदः यक्रलोकम्तु यमसोकम्तु माषदः। यघेष्टं लोकमाप्रीति तथा विप्रस्तिलपदः॥ षष्टिकाचप्रदानेन लोकं नैक्टीतकं लभेत्। सचीनचणकं दत्त्वा लोकं वाक्णमाप्र्यात्॥ वायव्यच मसूराणि <mark>राजमाषाणि धानदं।</mark> श्रन्धेषां शमीधान्यानां दानात्स्वर्गमवाप्न्यात्। इचु सही कयो दीनात्परंसी भाग्यमा प्रयात्॥ पक्षात्रदानात् फलदं तृतीके ग्रष्कात्रमुक्तं हि तदाप्तिरस्नात्।

यज्ञन्ति यज्ञेहि तती हिजेन्द्रा-स्तस्मात्त् तत् पुख्यत्मं प्रदिष्टं ॥

इत्यामान्नदानविधि:।

अधोदकदानं।

तत्र सनुः।

सिललं यः प्रयक्कित जीवानां प्राण्धारणं।

श्रीतलं योष्प्रकाले तु तस्य पुष्युष्पल ऋणः॥

किपिलाकोटिदानस्य यत् पुष्यं हि विधीयते।

तत् पुष्युष्पलमाग्नोति पानीय यः प्रयक्किति।

पूर्णचन्द्र प्रकाशिनष्ठद्यां विमानेन रोहिति॥

सीरपुराणे।

पानीयदानं परमं सर्वेदानाधिकं स्रुतं। तस्मात्पानीयमानीय देयं धर्मविदा तथा॥

वेद्यासः।

दुर्लभं सलिलं तात विशेषेण परत्र वे। पानीयस्य प्रदानेन तृप्तिभवति शास्त्रती॥

भविष्यत्पुराणे।
पानीयं प्राणिनां प्राणा स्तत्र यत्तेन दीयतां ।
सर्वेषामेव दानानामेतदेवाधिकं यतः॥

<sup>\*</sup> पामीयं पावनं सददिति वा पाठः।

तथा।

योको चैव वसन्ते च पानीयं यः प्रयक्किति। वक्तं जिल्लासहस्त्रेण तस्य पुर्खं न ग्रकाते॥

### पद्मपुरासे।

सुगन्धाः श्रीतलासापि रसैर्दि थेः समन्तिताः। यः प्रयच्छिति विष्रेभ्यस्तस्य दानफलं ऋणु ॥ विमानं सूर्यसङ्गाश्रमस्रोगस्विति । सीऽधिक् ह्या दिवं याति वक्तस्य सस्तोकतां॥

# नन्दिपुराणे।

योऽपि कि वित्वा क्या जिल्ला प्रयच्छिति। स नित्यद्व सो वसति खर्गे युगयतं नरः॥

### महाभारते।

यन हि सब्दानानासिकं मनुरविता । यनायापि प्रभवित पानीयं कुरुसत्तमे॥ नीरेण हि विना तात न कि सित् संप्रवर्तते । नीरजातस भगवान् सोमी-यहगणेखरः॥ यस्तं वस्था चैव खाहा चाय खधा तथा। यनीषध्यो महाराज वीरुध्य जलोइवाः। यतः प्राणस्तां प्राणाः सन्धवन्ति विश्वाम्यते॥ देवानामस्तं हान् नागानाञ्च सुधा तथा। पितृणाच स्वधा प्रोक्ता पश्नां चापि वीक्षः॥

श्रवमेव मनुष्णाणां प्राणानाहुकानी विणः।

तच सर्वां नरस्यात्र पानी शासंप्रवर्त्तते॥

तस्यात्पानी यदानाहै न परं विद्यते शिवं।

तच ददावरो नित्यं य इच्छे हृतिमास्ननः॥

धन्यं यशस्यमायुष्यं जलदानं विशास्पते।

श्रकाचाष्टाधिः कौन्तेय स्वर्गे तिष्ठति तोयदः॥

सर्वान् कामानवाश्चीति कौर्त्ति मेवेष्ट शास्ततों।

प्रेत्य चानन्यमाश्चीति पापेभ्यस प्रमुख्यते॥

तोयदो मनुज्यात्र स्वर्गे गत्वा महाद्युते।

चेमाद्रिः।

## विषाुधर्मात्तरे।

श्रचयान् समवाप्रोति लोकानित्यव्रवीन्यनुः॥

पानीयमेव सफलं नैलोक्यं सचरावरं।
विकारः सलिलस्पेदं स्थावरं जक्तमं तथा।
पानीयेन विना हित्तिलींके नास्ती ह कर्हिचित्॥
क्राम-कीट-पतक्तानां जलमेव परायणं।
यचीदकं तत्र सुराः सर्व्यप्य प्रतिष्ठिताः॥
यचीदकं तत्र तथा ऋषयथ महाव्रताः।
दुर्लभं तथ्र लोकानां परलोके दिजीत्तमाः॥

गारुडपुराणे !

मूल्यन क्षाचा धर्मावजनदानं प्रयच्छित।

<sup>\*</sup> शकृं याष्टाधीति कवित्पाद:।

प्रयाति चन्द्रसानीका सभमालांसकाहतः ॥ चौरकुत्वास्त्रमायान्ति तथा यान्ति मध्स्रवाः । ष्टत-दध्यु-दकास्तस्य समुद्रा वस्रवर्त्तिनः ॥ दिनानि वहुजीवन्ति सन्नेन रहिताः किल । न हि तोयविद्योनस्त दिनमेकं हि जीविति ॥ सर्वेपदो नरव्याच्च जलदानात् प्रकौत्तिः । उदके सर्वेवीजानि इत्येव गौणिकी स्नातः ।

### स्कन्दपुराणे।

वयाणामपि लोकानामुद्रकं जीवनं स्मतं। पविवमस्तं तस्मात्तहेयं पुरुषिन्कता॥

अथ कर्पनिकादिदानानि !

### देवल:।

सतोयां पथिके विषे यो दद्यात् करपत्रिकां। फलं स कूपखातस्य नृनमाप्नोति मानवः॥

# महाभारते।

वहस्यते भेगवतः पौषासैव भगस्य च।

श्राध्यनसैव वक्के स प्रीतिभवति भारत ॥

परसं भेषजं ही तुर्यश्रानामे तदुत्तमं।

पिपासया न स्त्रियन्ते स्वीपक्कन्दस जायते ॥

न प्राप्त्र याच व्यसनं करकान् यः प्रयक्किति।

प्रदरेः बाह्यणायेभ्यः करकान् श्रह्यायुतः । उपस्पर्धनषद्वागं लभते पुरुषः सदा ॥

कात्यायनः।

भोजियत्तवा दिजानवं करकान् यः प्रयच्छिति । सुभौतसन्तिनोपेतान् सोऽपि सद्गतिमाप्नुयात्॥

त्रादित्यपुराणे।

योददाति घटोपातं कुग्डिकां करकांस्तथा। दृषात्तेस्य तथा घर्मो लभते ग्रीतलं जलं।।

स्कन्द पुराणे।

यो घटं पयसा पूर्णं हेमपात्रनियोजितं। संपूज्य वस्त्रयुग्मेन दद्यात् खर्गं व्रजेद्धुवं ॥

ル श्रय धक्षीघटदानं।

्याह विषाु:।

श्रीतलेन सुगत्थेन वारिणा पूरितं घटं।
श्रक्तचन्दनदिग्धाङ्गं पृष्यदामीपशीभितं॥
दध्योदनयुतं कुर्याच्छरावं तस्य चीपरि।
उपानच्छचसंयुत्तं धन्धीख्यं कल्पयेह्वटं॥
पृष्याचतं ग्टहीच्वा तु दमं मन्त्रसुदीरयेत्।
श्रीं नमी विष्युक्तपाय नमः सागरसभाव।
श्रपां पूर्णीहरास्मांस्वं दुःखसंसारसागरात्॥

# दानखण्डं १३षधायः।] हेमाद्रिः।

उदकुका सया दत्ती गीचे काले दिने दिने। उदकुकापदानेन प्रीयतां सधुसूदनः॥

### भविष्योत्तरे।

प्रत्यहं धर्माघटको वस्तसंवेष्टिताननः।

बाह्यणस्य ग्रहे नेयः गीतामलजलः ग्रवः॥

वसन्त-योष्योर्माध्ये यः पानीयं प्रयक्कृति।

पले पले सुवर्णस्य फलमाग्नीति मानवः॥

मार्गभौषांत्रमारभ्य उदकुश्चन्तु यः चिपेत्।

दिने दिने सहस्रस्य गवां पुष्एफलं लभेत्॥

तस्यैवोद्यापनं कार्यः मासि मासि नरीत्तम॥

मण्डकाविष्टकाभिय पकान्नैः सार्वकामिनैः।

उद्दिश्य ग्रङ्गां विष्णुं ब्रह्माणमध्या पितृन्॥

सतिलं प्रोचियत्वा तु मन्त्री णानेन मानवः॥

एष धन्त्रघटोदत्तो ब्रह्म विष्णु-ग्रिवास्मकः।

श्रस्य प्रदानात्रततं मम सन्तु मनोरधाः॥

श्रनेन विधिना यस्तु धर्माकुश्चं प्रयक्कृति।

वसन्ते ग्रीष्पसमये प्रपादानफलं लभेत्।

प्रपादानफलं सोऽपि प्राप्नोतीह न संग्रयः॥

अयाखत्यस्चनं।

भविष्योत्तरे ।

सम्बलाइति क्वित्पाडः।
 (१२५)

उद्कुश्वप्रदानिऽपि द्वायको यः पुमान् भवेत्।
तेनाष्वत्यत्रोक्तं सं सेष्यं नित्यं जिताक्तनाः ॥
सर्व्यपापप्रयमनं सम्बदुः खप्रकायनं।
सर्व्यगणप्रयमनं नित्वं सन्तिवर्षनं ॥
प्राव्यव्यपि भगवान् प्रीयतां मे जनाईनः।
दत्युचार्य नमस्कृत्य प्रत्यहं पापनायनं॥
यः करोति तरीक्यं ले सेकं मासचत्रष्टयं।
सीऽपि तत्क्लमाप्नोति च्तिरेषा सनातनी॥

अव गलन्तिकादानं।

#### तथा।

ज्ञान्यद्वि वच्चामि जलदानविधि परं।
वसन्तसमयं ज्ञाचा गचा देवालयम्परं॥
तच खायभुवं लिङ्गमार्षं वा देवपूजितं।
तख गर्भग्रहान्तखं घटन्तोयेन सन्भृतं॥
कुर्थाक्षरभगन्धेय वासितं वस्त्रगालितं।
खवन्तच दिवाराची तच्चलं लिङ्गमूर्षेनि॥
एवं यः नारयेत् कुथं यद्वा-भित्तसमन्वितः
गिवस्य विच्चोरकंस्य इष्टदेवस्य वा पुनः॥
स्वन्तं नारयेत् कुथमच्छनं देवमस्तके।
यनेन विधिना दस्वा नरीमासचतुष्टयं॥
ततः कर्कटके प्राप्ते देवं पञ्चास्तेन तु।

मित्यं चिचिन्ति सानवा दित क्वचित्यादः ।

संखाप्य पूजंगेत्रसैंनैवेशै य मनीरमैः।
प्रिचिपत्य महेशानं मन्त्रमेतमुदीरगेत्॥
श्री नमः यहरः प्रकुर्भवी धाता श्रिवीहरः।
प्रीयतां ने महादेव जलकुश्वप्रदानतः॥
एवं सहस्या दाता च प्रवादागत्य वेश्वनि।
स यत्रया श्विनभक्तांय विप्रमुख्यांय भीजयेत्॥
एवं यः कुवते यीको जलदानक्रियां हरे।
याविहन्द्रिन लिङ्गस्य प्रतितानि न संग्रयः।
स ववेष्टाहरे लोको तावत् कोट्यो नरेखर॥

अध मणिकदानं।

तत्र देवलः।

यीषाप्रविधे सिवालं द्दाति दिजसञ्जान । योऽम्बु पूरितमाश्चीति स तड़ागकतः फलं॥

भविषोत्तरे।

युधिष्ठिर उवाच।

प्रपां दातुमयत्तेन विशेषं धर्ममीयता। अणिकस्य कथं दानं कस्मिन् काले च दीयते। किं फलन्तस्य दानेन तदाचस्य जनाईन॥

স্বীন্ধখ্যবাৰ।

प्रपां दातुमयतेन विशेषधर्ममीसता।
दानं तेन प्रकर्त्तव्यं मिस्कस्य युधिष्ठिद् ॥
विशाखस्य हतीयायां पौर्णमास्यां विशेषतः।
वसन्ते यीसकासे च मिषकं तच दीयते ॥
चलादियत्घटेः श्रेष्ठं विश्वाक्षध्यमं स्नृतं।
विश्वाया कन्यसं प्रीक्तमतोष्टीनं न कार्यत् ॥
जलपूर्णं ततः कुर्यात्मष्टिरण्यं स्वयक्तितः।
ग्रक्तचन्दनदिग्धाङ्गं पुष्पदामोपयीभितं॥
वासोभिः सम्पदिच्छाद्य सान्तभाण्डकतीपिः।
तस्योपि व्यसेद्दे वं वक्णं हिमनिर्कातं।
सदिचणन्तु विप्राय द्यात् संचिन्त्य केयवं॥
श्रापो नारा इति प्रीक्ता श्रादित्य-वक्णी यमः।
मिणकं पृष्टिवीसर्वदातुः शान्तिं प्रयच्छतु॥

### पूजासन्तः।

श्री श्रापः पवित्रं लोकानामस् श्रेते जनाहनः। मणिकास् प्रदानेन प्रीयतां जलशायकः॥

#### हान सन्तः।

श्रनेन विधिना दस्वा मिष्कं हिजपुद्धवे। दाता यत् पलमाप्नोति तस्कृ गुष्च नरीसम्॥ वियोगी नैव तस्वासीत् पुत्र भाष्ट-धनेषु च। ग्रहसंभारवैकत्वं न प्राप्नोति नरः क्वचित्॥ या स्त्री ददाति मणिकं तस्य पुष्यफलं शृष्ण। त्रपुता लभते पुत्रं दुर्भगा सुभगा भवेत्। विधवा सप्तजन्मानि न जायेत मणिकदा। ग्टहदानफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते॥ त्राष्ट्रपुत्रमां नवस्याच स्कार्या भरतर्षभ। संकृद्रपृष्णके दिव्ये त्राखण्डलपुरे वसेत्।

इति मणिकदानं।

अध प्रपादानं।

### महाभारते।

प्रपास काथ्या दानार्थं नित्यन्तु दिनसत्तम । भूक्तेभ्यस प्रदीयन्ते पानीयानि विशेषतः ॥ निदासकाले पानीयं यस्य तिष्ठत्ववारितं । स दुर्गविषमं क्षण्यं न कदाचिदवामुते ॥

यमः ।

क्या-राम-प्रपा-कारी तथा वृच्य रोपकः। कन्याप्रदः सेतुकारी स्वर्गमाप्रीत्यसंगयं॥

यथा।

येवां तड़ागानि प्रपाः ग्रभाया-रामाय कूपाय प्रतिश्रयाय । श्रमप्रदानं मधुरा च वाणी तिवामयं चैव पर्य सीकः ॥

# लिक्स्यराचे ।

सर्वात्मना च सवनं देयं पानीयमोदनं !

एतत् सुदुर्नभतदं परलोके नराधिप ॥

तस्मात् कूपाय वाष्यय तङ्गगानि प्रपास्तथा ।
कर्त्तव्यानि यथा यक्त्या नरेराव्यक्तिविभिः ॥

यामे वा नगरे वापि मार्गे वा तोयवर्जिते ।

यः प्रपाद्मार्येद्रस्यां स पुष्यां गतिमामुयात् ॥

### विषाधकातिरात्।

प्रपां पिष श्रभां काला नाकलोके महीयते।
प्रपाखानं श्रभं काला खानमाप्तीति याखतं॥
तख खानख संस्कारात् फलहिंदः प्रक्रीित्ता।
तनीपलेपनं काला सर्व्वपापैः प्रमुखते॥
रक्तं दक्ता प्रपाखाने गोदो भवति मानवः।
वारिधानीं तथा दक्ता तदेव फलमाप्तुयात्॥
कुश्वप्रदानाद्वति सदा पूर्णमनोरथः॥
प्रपायाच तथा दक्ता पुरुषं परिचारकं।
सर्व्वकामसम्बद्ध यञ्च फलमञ्जते॥
वर्षमानानि यो द्वात् प्रपायां दिजसक्तमाः।
विविधां हित्रमाप्तीति तेजसा यथसा निया॥
लवणस्य प्रदानेन रसान् प्राप्तीति याखतान्।
तन हरितदानेन गवां लोकमवाप्तुयात्॥
फलप्रदानेन तथा विष्टिंगमणलं लभेत्।

सत्त्र नाच प्रदानेन गोशतस्य फलं नरः।
गोरसानां प्रदानेन गोलोकं समवाप्र्यात्॥
ययाच विविधाः कत्वा प्रपायामासनानि च।
स्वर्गलोकमवाप्रोति वस्तां नाच संग्रयः॥
तच विक्तं तथा कत्वा ग्रीतचाणाय मानवः।
कायाग्निदीप्तिपाकाग्यं सीभाग्यच तथाप्र्यात्॥
इत्यनानां प्रदानेन रिप्रभिनीभिभूयते।
तचीपयोगिभाण्डानां दानात् स्वर्गमवाप्र्यात्॥
इत्द्रलोकमवाप्रोति ताम्बूलादिप्रदानतः॥

# भविषोत्तरे।

### युधिष्ठिर उवाच।

प्रपादानस्य माशात्म्यं वद देवेग किश्वन । कथं देया कदा देया दानं तस्याव किं फलं॥

### श्रीकृषा उवाच।

त्रतीते पाल्गुने मासि प्राप्ते चैव महोस्तवे।
पुण्येऽक्ति विप्रकथिते पहचन्द्रवसान्ति।
मण्डपं कारयेदिदान् घनच्छायं मनोरमं।
पुरस्य मध्ये पथि वा चैत्यहचतनेऽववा।।
सुण्यीतस्ततनं रम्यं विचित्रासनसंग्रतं।
तन्त्रध्ये स्थापयेद्वव्यान् मणिकुश्लांच ग्रीभनान्॥

याकालमूलान् करकान् वस्तै राविष्टिताननान् ।

वाद्याणे योलसम्पन्ने स्थति दस्ता यद्योदितां ।

प्रपापालः प्रकर्त्तव्यो वहुपुत्रपिरक्टदः ॥

पानीयपानादयान्तान् यः कारयित मानवान् ।

एवं विधां प्रपां कला स्रोऽद्धि विधिपूर्व्वकं ॥

ययामस्या नरसेष्ठ प्रारक्षे भोजयेहिजान् ।

ततस्रोक्तजयेहिहान्मन्त्रे णानेन मानवः ॥

प्रपेयं सर्व्यसामान्या स्रूतेस्यः प्रतिपादिता ।

यस्याः प्रदानात् पितरस्तृष्यन्तु च पितामहाः ॥

## इदमिह दानवाकां।

त्रवादि मासचतुष्टयंयावत् नीन् वा ही वा एक मेकं वा इमां प्रपां पानीया-व-व्यक्तनादि सहितां नियद्षेकोटिपरिमित-कालभी ग्यद्गन्द्रलोकप्राप्तिकामी मर्च्यलोके चतुर्व्वेदवाद्यणत्वकामः-सर्वभूतेभ्योऽहमुक्नुजामीति।

श्विनवारितं ततो देयं जलं मासचतुष्टयं।
तिपचम्बा महाराज जीवानां जीवनं परं॥
गन्धाकां सुरसं ग्रीतं ग्रीभने राजते स्थितं।
प्रद्धादप्रतिहतं मुख्छानवलोकयन्।
प्रत्यहं कारयेत्तस्यां भोजनं प्रक्तितोहिजान्॥
श्वनेन विधिना यस्तु ग्रीषो तापप्रणाग्यनं।
पानीयमुत्तमं द्धात्तस्य पुख्यफलं शृण्॥
किपिलाग्रतदानस्य सम्यग्दत्तस्य यत् फलं।

तत्पुख्यमलमाप्नीति सर्वदेवैः सपूजितः ॥

पृषीचन्द्रप्रतीकामं विमानमधिक्षा सः ।

याति देवेन्द्रनगरं पृज्यमानीऽसरीगर्थैः ॥

विमानकोटिने हि वर्षाणां यच-गन्धर्वः सेवितं ।

पुख्यचयादिहागत्य चतुर्वेदो दिजो भवेत् ।

ततः परं पदं याति पुनरावृत्तिदुर्वभं ॥

स्वादुशीतस्तिता क्षमनाशनी च प्रान्ते पुरस्य पिष्ठ पार्ध सराजसूमी। यस्य प्रपा भवति सर्वे जनीपभीग्या धन्मीत्तरः स खनु जीवति जीवनोके॥

इति प्रपादानविधि:।

अय जलागयनिकाणं।

तव कूपस्य तावदुचते।

# विषाधना तिरा

उद्केन विना हित्तर्गास्त लोकह्ये सदा।
तस्माञ्चलाययाः कार्थ्याः पुरुषेण विपिषता॥
प्राव्निष्टोमसमः कूपः सोऽष्वमेषसमो मरौ।
कूपः प्रवृत्तपानीयः सर्व्यं इरित दुष्कृतं॥
कूपकृत् स्वर्गमासाद्य सर्व्यान् भोगानुपात्रुते।
तत्रापि भीगनेपुष्यं स्थानाभ्यासात्रुकीर्तितं॥
(१२६)

# स्कन्दपुराणे।

श्रवटं यो नरः कुर्वाद्गां पूर्णं सुमोभनं।
द्यात् सुवाद्मणेभ्यस्तभोजयित्वा यथाविधि ॥
श्रष्टाभिः सुविचित्राभिः पताकाभिरलङ्गतं।
पितृं स्तरेत पञ्चायतं । दस्वा त्र नरोत्तम।
यात्यस्यः सुगौतेन वक्णस्य सलोकतां॥

### नन्दिपुराणे।

यो वापीमयवा कूपन्टेशे तीयविवर्क्ति। खानयेत् स नरो याति स्त्रगे प्रत्य यतं समाः। देवैरेकालमतुसं तृष्णाचुद्दर्जितः सदा॥

## त्रादित्यपुराणे।

येतुवस्वरता ये च तीर्थे ग्रीचरतास ये। तडागकूपकर्तारी मुखन्ते ते खवाभयात्॥

## विष्णुः।

श्रथ कृपकर्तुस्तत्पृष्ठत्ते पानीये दुष्कृतार्थं विनश्यति॥ तडागक्तवित्यदृप्ती वार्तणं लोक मश्रते। जलप्रदः सदा दृप्ती भवति। तत् प्रवृत्ती, तस्मात् कृपात् प्रवृत्ती।

पचाचिति व्यचित्पाठः।

तथा।

कूपारामतडागेषु देवतायतनेषु च॥ पुनः संस्कारकर्त्ता च लभते मृलिकं फलं॥

# देवीपुराणे।

कूपारामं यथा यसं कर्ता लोके प्रजायते।
तथा कुर्यात् सुरश्रेष्ठ यथा योभायतं भवेत्॥
पूर्व्वमाश्रित्य कर्त्तव्यं तस्योत्तरपथेऽपि वा।
न पूर्व्वव्यत्ययं कुर्यात्रच देवालयादृष्टात्॥
कतं भयप्रदं लोके तथाचान्निभयं जलं।
वायव्यं वापि देवस्य भयदं जायते कृतं॥

# त्राह गर्गः।

कुर्यात् पञ्चकरादूषं पञ्चविंग्रत्कराविध । कूणं वृत्तायतं प्राञ्चः सर्व्यभूतसुखावहं॥

द्रित कूपनिकाणिविधिः।

अथ वापीनिकाणि।

# विषाुधर्मात्तरे।

सम्बोकं प्रपायक्ति न जलाययकारिणः। अलः कुर्यात् प्रयत्नेन सुरूपं भूप कूपकं। कूद्यपसमा वापी तथा च परिकीर्तिता॥

## देवीपुराचे।

क्पः पञ्चकराष्ट्रवः सावद्यम्तसुद्भवः। वाषी दण्डमयादूर्डं दमवर्या तृपीक्तमै:॥ कर्त्तवा सर्वेतोत्तारा हिनियेकमधापि वा। विज्ञा सभाद्रकचान्ये हत्ता वा चायया तथा॥ प्रस्तावा चार्षचन्द्रावा धेनो यक्रसमाक्रतिः। कर्त्तव्या द्रव्यसारेण गीपया सर्व्य कामहा॥ वैदाष्ट्रमध्यगोत्मारा करसाडी यथा भवेत्। कूपीवा शीलयष्टी वा देया नेमी यथा हुता॥ भवने काष्ठपाषाणैक्डपीठससुच्छया। सुवुद्धा तीर्णीपेता गणनाधग्टहाचिता ॥ नागयचग्रहेर्देव्याभूषिता क्रीड़िताकुला। वापी भट्टा सुरचेष्ठ सर्व्य कामप्रदा कृणां॥ भट्टा पद्मा ग्रंभा कान्ता विजया मङ्गला तथा। जया योक्ती भवेदापि तृपादीनां ग्रभावहा ॥ इत्तायता चतुरस्ता वाप्य: साधारणा मताः। ग्रेषा काम्याधिकारेण कूपोवृत्तः ग्रुभावहः॥

## नन्दिपुराणे।

यो वापौमिक्तिसाच्चे ण विधिवत् प्रतिपादयेत्। कोणेषूदककुश्वस्थान् समुद्रानच्चेत्र खड्या॥ चतुरखतुरन्ता तु तेन दत्ता मही भवेत्। तसिविधी दिजानचे त्र विधिवत् पानभोजनैः। स याति वावणं लीकं दिव्यकामसमिति। अय भद्र।तङ्गगनिकाणिं।

#### तनचमः।

तडागे यस्य पानीयं सततं खल् तिष्ठति ।
स्वर्गलोकगितस्तस्य नाच कार्या विचारणा ।
तड़ागकची वसित स्वर्गे युमच्सुष्टयं ॥
यच किमोऽय गौरेका पायिनी सलिलं कचित् ।
तड़ागन्ताह्यं कला स्वर्गे द्ययुगान् वचेत्॥

## महाभारते।

देवा मनुष्याः पितरी गन्धर्की-रग-राच्याः। स्थावराणि च भूतानि संत्रयन्ति जलागयं॥ कुलं सन्तारयेत सन्धः यस्य खाते जलागये। गावः पिवन्ति सलिलं साधवय नराः सदा॥ तड़ागे यस्य गावस्त पिवन्ति हिषता जलं। स्ग-पिन्न-मनुष्यास सीऽक्षमधफलं लभेत्॥ यत्पिवन्ति जलं तत्र साधन्ते वित्रमन्ति च। तड़ागदस्य तसन्धः प्रत्यानस्थाय कल्पते॥

#### तथा।

वर्षाराते तड़ागे तु सलिलं यस्य तिष्ठति। यग्निष्ठीचफलं तस्येखेवमाष्ट्रभानीषिणः॥ वसन्तकाले पानीयं तंडागे यस्य तिष्ठति । अतिरावस्य यज्ञस्य फलं स समुपाञ्चते ॥ निदाघकाले पानीयं तडागे यस्य तिष्ठति । वाजपेयसमन्तस्य फलं महर्षयो विदुः ॥

## विषाधनां तरे।

कला तडागञ्च तथा वार्तणं लोकमञ्जते। द्यवर्षसन्द्वाणि कल्पमानं दिजोत्तमः। ततोऽपि पुण्यमाप्रोति तडागकरणात् पथि॥ मरी तडागे पानीयं यस्य तिष्ठति वै दिजाः। विसानेनाकवर्णेन ब्रह्मलोकं स गच्छित ॥ प्राष्ट्रकालेऽपि पानीयं तड़ागे यस्य तिष्ठति। श्रीनिष्टोभफलन्तस्य पुरुषस्य प्रकीर्त्तितं॥ दाद्याइफलन्तस्य यिशिरे यस्य तिष्ठति॥ वाजपेयफलन्तस्य वसन्ते यस्य तिष्ठति। त्राखमेधफलन्तस्य निदाघे यस्य तु हिजाः॥ सस्यानां सेचनार्थाय नदीवाहे तथा कते। अन्नदः पानद्येव प्राण्द्य तथा भवेत्। भागीरष्य लीकानां समवाप्रीत्यसंग्रयः॥ पानीयगोधनं कला इदे देवविनिर्मिते। पुरुषः फलमाप्नोति द्यगोदानजं दिजाः॥ इरकपाचाणरचितं सुखसैव्यं जलाययं। पुराणं मानव: कुला नाकली के महीयते॥

प्रणालकरणात्तन तिमाप्नोत्यनुत्तमां।
महत्पुष्य मवाप्नोति नाकलोके महीयते॥
स्ववाह्यातं यः कुर्यात्तहागं मतिमानदः।
तत् फलमाप्नोति कत्ती राजसूया-स्वमेधयोः॥
परस्त् पुष्यं यः कुर्यात् किश्वित्तस्य जलाभये।
पुष्यांग्रभागी भवति सोऽपि यस्य जलाभयः॥

प्राप्तोति तृप्तिं पर्गां मनुष्यो लोकां स्त्रधा तान् सलिलाधिपस्य। जलाययेल्पेऽपि कते दिजेन्द्रा तस्मान् लोकं सलिलं तृलोकं॥

त्रय हारीवन्धः।

देवीपुराणे।

ब्रह्मीवाच।

देव्यः ग्रस्ताः सुरत्रेष्ठ सर्वनामप्रसाधिकाः।
तासां समुपभोगार्थः जलपात्राणि कारयेत्॥
हारीवन्धादिकाः ग्रम्भ पुष्किरिक्यो नगाः ग्रुभाः।
तलखातं तडागं तु विपाली पौष्टिकी मता।
ग्रोभाच्या दीर्घिका प्रीम्ना चतुरस्ना तु वापिका॥
कूपाः पादविष्ठीनास सपादा तोरणान्विताः।
ग्रमसावन्धकरणाभिरंत्ती भिरिष्टका मता॥
गिरेरन्तर्गता द्वारा सस्कोटं हरकन्तवा।
चन्नमहः सचलको त्रर्गला चितिमान्तिमः॥

वजनागमधोगामी न सिद्यन्ति कदाचन। होलात्मा च तथा चक्र सुखसाध्याः प्रकीर्त्तताः ।। उत्तमाधममध्या सा खल्पवृत्ता सुखबन्धः। दैर्घ्याच वन्धागाया तु साधमा परिकोत्तिता ॥ गतसहस्तपर्थन्ता हिदण्डाष्टहिदण्डिका। दारी चेष्ठाधमा तात वहुवन्धा च या भवेत्।। सिकतापङ्कसंच्छिद्रा संप्रजा परिवर्ज्जयेत्। श्रभाहि दैर्घात् विस्तारं मित्रावस्यं समाचरेत् ॥ विषयुचाष्ट्रपर्यन्तः येष्ठो वन्धः प्रकीत्तितः । यतद्यं ग्रुभा पाली कराणां सप्तधाधमा ॥ विस्तारः कथितः गास्त्रे पानीवन्यस्य पिन्धतः। प्राकारक्टनिलका पुटकां पृष्ठसञ्चयं॥ यृष्ठमार्गः अवेदन्धधनीचन्द्रं सकव्वलं। भ्जिहालखते यक्त साख्यानन्तीयसंयमः॥ पाषाणवरितं वहमघटं विख्वकाष्ठजं। शिवास्तच निवदन्तु पृष्वविस्तीर्णसचितं ॥ वज्रसन्धानसंयोगं समवादान्तकम्परं। क्रयाकालसर्वं विदान् कुचिघातन्तु कारयेत्॥ न मध्य हृद्ये खाते कब्बले वापि दापयेत्। महादीषकरं तत्तु दारीकर्त्तुर्भयप्रदं ॥ प्रयत्न: कुद्दने कार्य्यो सत्तिका कूर्चनादिकं। निलकासु प्रदातव्यं लीहं सुप्रलघिटतं॥ समाप्तिपर्य्ययं यावदुपनान् खातयेवृपः।

अन्यया न भवेडाढ़ा स्ववेडोषकरी भवेत्॥ पालीन्तसाह्दां कुथाहु इष्ठां न घहितां। कूमी वषभकस्यादि है मचादी विनि चिपेत्॥ प्रारकोस्या महापूजा ग्लेनकादिषु कारयेत्। वाक्णं नागदेवन्तु यागमन्त्रजपं सदा॥ मानिष्यत्ति तुकर्त्तव्यमन्यया भयदं भवेत्। क्रत्राष्ट्रजने यक दारी च न दृढ़ा भवेत्॥ दृष्टार्थं प्रतिक्पाणि तद्दा लिङ्गं विनायकं। ग्रातिः पूर्वाणि कुर्वीत महालचीर्येषा पुरे॥ ग्रुभदा भवने लोके नन्दातीयं भिवं तथा। त्रागमन्तीरणं वापी कूपस्वा समहोरगं॥ हारीवर्सेषु कर्त्तव्यमुखर्गं गोप्रदानिकं। गोसहस्रं ग्रभं देयं महीं हम इ दिचणां॥ प्येनकं नागयज्ञ द्वारीवस्थे सदा ग्रमं। चतुस्तीरणसंयुक्तं पताकादिविभूषितं ॥ उलार्ग विहितं हाय्यामन्यवा न ग्रभोदकं। यक्टिन विचिदेंगः पश्चपातपुरःसरं ॥ स्फ्,रन्तं नागहृदयं मन्त्रंतत्र प्रयोजयेत्। संपूर्णं जायते सर्वं न्यूनाधिक कतच्च यत्॥ फलच इयमेधस्य यत्कृतस्य भवेदि ह। समग्रं लभतेतस्य दारीवन्धे कते सति॥ द्र कीर्तिः ग्रभं सर्वे विग्रह्म भवेतृप। दारीवस्वप्रकत्तीरी नन्दन्ति प्रजया सह॥

१२७ )

तहागं नलकोपेतं परिदाहसमन्वितं। देवतारामसंयुत्तं सर्व्वकामप्रदायकां॥ द्वारीवस्वे सुविस्तीर्णे परिहास्यः सहा। अन्ययान भवेच्छक दृढ्लं पालिवस्ननं॥ मध्ये पाल्याः सविन्यासं जलमार्गः जलावन्तं। ग्रैलं पक्षेष्टकं वापि कार्यं को डायें भूस्तां॥ यीला च्रोपणे कुर्थानलकं योभनं तथा। सोपानपालिका कार्था विस्तीणी सान-भोजने ॥ शीभाधिकेन संयुक्ता कृचे कार्येग यथा विधि। वन्धपृष्ठे दृढोवन्धः कार्यः कालसहस्त्रया ॥ एवं पुरायमवाप्नोति स्थैयंकालवयात् कते। वाजिमेघः क्रतुयद्दत् सीपि पुख्यप्रदी भवेत्॥ हारीवस्त्रदा तात पुख्यदी जायते कृणां। पुखाल सिंडाते तच नन्दादीमां निवेशयात ॥ जयन्यादित डागादि अष्टी पाप इराणि च। तेषु डारी भवेच्छे हा देवा-रामसमन्विता॥ म्प-वापी-जलोपेता पुत्रायुः कीर्त्तिदा सदा। सा परिग्रहसंस्थानं भूपतेची।नकस्वितां॥ पुरपत्तनदेवानां सिद्धार्थं जायते शुभा। सरित्ति डालयैयी न विषाकान्ता वस्रश्वरा॥ सीभाग्यहारीवन्धस्य जलवेष्टाष्ट्रकस्त्रमा । पितृदेवमनुष्याणां तज्जलं त्विमनिद्तं॥ पावन सायते यक्त अन्यया निष्मलं सतं।

चनुकार्गितदारीषु चपेयं सलिलं भवेत्। तकाचीत्सर्विकं पेयं वर्षामूलर्जनं श्रमं॥ तत्पूर्वी चोत्तरे संखा रियान्यां पूर्विगापि वा दिचिणे चैव लिङ्गन्तु शिवास्था ग्रुभदा सदा॥ पश्चिमे सुभगा नाम तां यथोत्तरतस्तथा। न जुर्ख्यास्य नैक्टित्यामान्नेयान्त् श्रभार्धिनः॥ प्रदक्तिणेन पूर्वास्यां रोपितव्यं ग्रुभं सदा। अन्यया नलहो हैगं सत्युखा लभते कती। तस्माद्राच्यायु:श्रभदं पुत्रसन्तिवर्देनं ॥ पिंसी तरपूर्वेण आरामं नायते क्रतं॥ द्वारीवन्धिशरोपेतं यितिभनीयकैर्युतं। तदा कूपजला-रामभूषितं सर्वेकामदं॥ एवं विधं पुरोपेतं ब्रह्मसूर्यान्तकान्वितं। कुर्यादाः सुर्यार्ट्स स लभेदी पितं फलं। दृ को त्तिं ग्रुभान् पुत्रान् परत्र परमाङ्गतिं। दारीवन्धात् फलं ब्रह्मन् इयमेधसमं भवेत्॥ समस्तपातको च्छिति: क्वते भवति देववत्। तका विषेण कर्त्ते व्यं विधिना दारिगं जलं॥ समन्तं शास्त्र दृष्टेण कभीणा सफलं भवेत्। भ्येनकारेस्तवापजा नागाङ्कं हृद्यं जपेत्। दारीवस्प्रसिपार्धं प्रन्यथा न लभेत् कतं।। यतः पुर्ण्येस्तु सिद्देशत हारीवन्धः सुरीत्तम । त्रतः पुर्विधिः कार्यो जपहोमव्रतादिकः ॥

देश रोगी कस द्वार्थं शिवस्था देशतः शुभं। नागानां दारिसिदार्थं नन्दाकूपं भवेत् कतं॥ तर्द्यपुरवा भवेद्वारी किन्तु संदेहसाधना। कता विशीर्यते कालात्तस्मात् कार्या सदा दृढ़ा॥ देशपिश्वमयास्यस्यं तत्वर्त्तर्मृत्य्दं भवेत्। जपं पश्चिमपृर्व्वेण रति-पुत्र-धनप्रद्। यास्य-सौस्यगतं इण्डं पत्नीधनविनाशनं॥ यचवारणगर्भद्र-प्रयायु:पुषदं गतं। पूर्वीत्तरगतं देगं सुखदं धमदं मतं ॥ पिधिमे सङ्गतं नन्दं धनको श्विवर्षनं। जलवायुगतां हैमां हिमदच भवेदमं।। रचीवायुगतं काकानुचाटं कुरुते धनं। यम्निवार्राणकं दाष्टं दहनं की तिवर्दनं ॥ देशदाइगतं पापं धनतापकरं तथा। वायुदाह्यतं तेजी धनहेमगजापहं ॥ एवं लचणमात्रित्य कर्त्तव्या नाम वाटिकाः। श्रभाव हा सदा कर्त्तूराज्यायु:सुतपत्तिकाः॥ वैरपत्य सदा लोके धनं कर्त्तुभीदावर । नृपराष्ट्रे जने दोषान्नहन्याहिधिना शुभं।। सर्द्रां कारयेहारीं गणनायसमन्वितां। जयच विजयङ्गार्थं सुष्टुकुर्यात् सराष्ट्रकं ॥ नागाखं हृद्यं जया प्रस्तुरत् खापने श्रभं। सेना विवाहरे व्यस तिर्घितव्याः पश्चः वते ।।

वक्रीनीनाविधेर्गन्धेः फल-धूप-गणादिभिः। कार्यो सहोस्तवो वाटगं पासीवस्वदृद्धिसः। दानं देशं सदा प्रक नृपराष्ट्रसुखावहं॥ गोदानं भूमिदानच कन्यादानं सुरोत्तम। हारोवस्वे प्रदातव्यमेनं नोटिगुणं भवेत्।। गजा-छा-रता-दानचा चनदानं प्रयत्नतः। हारीवस्थेषु दातव्यं सर्वं कोटिगुणं भवेत्॥ गोमिधे नर्मधे च इयमेधे तथा मखे। पुण्यं यज्जायते प्रक्त हारीवसे ततीऽधिकं॥ वापी-कूप-तड़ागानि देवता-यतनानि च। एतानि वृत्तिधर्मेषु ग्रुभानि फलदानि च।। दोनान्ध जर्बभी क्यां दानं देयं यथाविधि। एकं कोटिगुणं पुख्यं जायते नाव संगय: ।। एतत्ते कथितं शक्त दारीवस्थस्य यत् फलं। प्रादुर्भीवन्तु देवीनां चेपानाहात्म्यं कीर्त्तित । शिवन्द्रत्यास्तथा सम्यक्तप्रादुर्भीवं समक्रलं। यः ऋणोति नरः सम्यक्सर्वे पुरुषक्तं भवेत्।। कूपा-दाम-तङ्गगादि प्रपाद्यान प्रतिश्वयं। सर्वे साधिष्ठितं वसा अनन्तफलदायकं॥ यः कुर्थ्याद्वारिवन्धानां तज्ञागानां प्रतं तथा। सर्वेष्वरजलं कत्वा लभेत्पृष्यन्ततोऽधिकं।। श्विन-सूर्य-इरि-ब्रह्म-संयुत्तं सर्वनामदं। चाद्यासृत्तिः परा होषा व्यापिनी सन्त्रसन्त्रगा।। सर्वेषां सर्व्देवत्वं ब्रह्माद्यैः परिवारितं। स्वापितं जायते यक्त सर्वोघभयनायनं॥

इति हारीवस्वविधि:।

षय तड़ागादि प्रतिष्ठा।

मत्यपुराणे।

स्त उवाच।

जनाययगितं विषाुमुवाच रिवनन्दमं।
तड़ागा-राम-कूपानां वापीषु निनताषु च॥
विधिं पृच्छामि देवेय देवतायतनेषु च।
के तत्र ऋष्विजः काथ्या वेदी वा कीष्ट्यी भवेत्॥
दिचिणावन्यः कास्तु स्थानमाचार्यमेव च।
प्रत्यादिकानि यस्तानि सन्देमाच्च तस्ततः॥

मत्य उवाच।

मृण राजन् महावाही तड़ागादिषु यी विधिः।

वक्किपुराणे।

श्रभे दिने श्रभनचते मुझ्तेत भवैदाहा। वापी-कूप-तड़ागानां तिस्मिन् काले विधि: स्मृत:॥ संपूर्णे तु क्षते कर्त्तः संपूर्णो स्वृक्षानीरथाः। कर्काटे पुचलाभस्तु सौख्यन्तु मकरे भवैत्॥ मोने यथो-धलाभस्तु कुको च सुवद्यदकं। हिल च मियुने हिडिहीसकी निर्जल भवेत्। ि दृष्टिप्तस्त कन्यायान्तुलायां पास्तती गतिः। सिंहा नेषोधनुनीयं जलस्य दिज यच्छति।

# मत्यपुराणे।

माघपचं ग्रभं शक्तमतीते चीत्तरायणे। पुण्ये क्रि विप्रकथिते काला ब्राह्मण्याचनं॥ प्रागुदक्षावणे देशे तङ्गास्य समीपतः। चतुर्हस्तां ग्रभां वेदीं चतुरस्रां चतुर्मुखीं।। तथा बोड़गहस्तः स्थात् मण्डपय चतुर्भुखः। विद्याय परितो गर्ता रित्नमात्रा तिमेखला ॥ नवसप्ताथवा पञ्च योनिष्वका नृपासन्। वितस्तिमाना योनिः स्यात् षट् सप्ताङ्गुलविस्तृता॥ गत्तीय तत्र यस्ताः स्यः खपव्वीच्छितमेखला। सर्वेतः सर्वेवणीः स्यः पतानाध्वनसंयुता ॥ ष्मध्वत्यो-षुख्वर-प्रच-वट-गाखास्ततानि तु। मण्डपस्य प्रति द्य दाराखेतानि कारयेत्॥ ग्रभास्तवाष्टहोतारो हारपालास्तवाष्ट वै। अष्टी तु जापकाः कार्या ब्राह्मणा वेदपारगाः॥ सर्वेलचणसंपना मन्तवन्ती जितेन्द्रियाः। कुलगीलसमायुक्ताः स्थापनस्य दिजीत्तमः॥ पुर्खेऽक्ति ग्रुभलन्नादी व्राम्मणानाच वाचनं ।

परिभावायां द्रष्टव्यं :

तत्रोत्सर्गपूर्वदिवसे तडागाद्युत्सर्गं करिष्य इति विकित संज्ञात्यो यजमानो हिंदियादमाभ्युद्यिकं विधाय ब्राह्मण्याचनं कुर्यात्।

वास्त्पृजा चात्र कत्त्र्या।

यतस्तद्करणे मलापुराणे दोष: श्रूयते । वास्तपूजामकुर्ज्ञाणस्तवाहारो भविष्यतीति ॥ तत् प्रकारस्त ग्टहदाने दिर्घितः । हस्तादिलचण मुक्तं परिभाषायां।

गर्त्ताः, कुण्डानि ।

तानि च चतस्रषु दिचु चलारि, ऐशान्यां पश्चमं, शाचार्थ-कुण्डमिति पश्च कुर्यात्।

पताकास्त् प्राचादिप्रदिचणदिग्विदिचु पीत रक्त-क्षणा-नीलाचानिभग्रक्त-क्षणा-हरित-सर्व्यवर्णाः कार्य्याः।

ध्वजस्त किङ्किणीकालङ्गः।

श्राचार्यप्रमुखान् पञ्चविंगतिव्राह्मणान् श्रमुकोऽर्धयक्ते नाहं यचे, तत्र में लग्हिलग्भवेत्यादि दत्ता मधुपर्केणाभ्यर्च येत्। प्रतिगत्तेषु कलगो यक्तोपकरणानि च। व्यजने चासने शुभ्ने ताम्मपाचे सुविस्तरे॥ ततस्वनेकवर्णाः स्ववंत्तयः प्रतिदेवतं। श्राचार्यः प्रचिपेद्ममावनुमन्त्रा विच्चणः॥ श्रदिमाचो यूपः स्थात् चौरवच्चविनिर्धितः। यजमानप्रमाणी वा संस्थाप्यो भृतिमिच्छता।
हिमालङ्गादिणः कार्य्याः पञ्चविंग्यतिऋतिजः।
कुण्डलानि च हैमानि केयूर-कटकानि च॥

#### तथा।

यङ्लीयं पितताणि वासांसि विविधानि च।
दचयेच समं सर्वान् याचार्ये हिगुणं पुनः ॥
दचाच्छयनसंयुक्तमात्मनद्यापि यत् प्रियं।
सीवर्णे। क्र्ममकरी राजती मत्यड्ज्भी ॥
तास्त्री कुर्लामकरी वायसः शिश्रमारकः।
एवमासाद्य तान् सर्वानादावेव विद्यापते ॥
शक्तमाच्यास्वरधरः शक्तगन्धानुलेपनः।
सर्व्वीषध्यदकस्वानस्वापितो वेदपुङ्कः ॥
यजमानः सपत्नीकः पुत्रपीत्रसमन्वितः।
पश्चिमं हारमात्रित्य प्रविश्वेद्यागमण्डपं॥
तती मङ्गल्याध्देन भेरीणां निस्तनेन च।

प्रतिगर्त्ते ह्यादि, प्रतिकुण्डमामनद्दयं ताम्नपातद्दयं विष्टरद्दयं व्यजनं वस्तं स्वक्चस्तादिभूषितं पञ्चरत्नगर्भक्षक्यश्व स्थापयेत्। यज्ञीपकरणानि, पिवचक्केदन-प्रीष्त्रणीपाच-प्रणीतापात्तस्थाली-स्वक्-स्वि-धाविहः-सिमदाज्य-प्रस्तीनि तथा स्थापियथमाण-देवतार्घवलीन् नानावर्णगन्धधूपदीपमात्यानि चीरहच्चनिर्मितं यूपञ्चोपकत्ययेत् तञ्च यूपं-देवतावित्हरणानन्तरं पूर्वजिल्हान् प्राच्यान्दिप्र नच्चतानि चावटे प्रचिष्य निखनेत्,

हुण्डुभ-राजिल-कुलीर-कर्कटक-कूर्यादीं व पश्चरत्नगर्भागं सुवर्ष-पाण्याणि निचिष्य स्थापयेत् । एवमन्यद्पि प्रक्रतीपयीगि-कर्णारकात् पूर्वमैवासाद्येत । :

> सर्वीषध्यः, परिभाषायां दिश्चिताः। रजसा मण्डलं कुर्यात् पञ्चवर्णंन तस्ववित्। षोङ्गारन्ततयक्षंपद्मगर्भञ्चतुर्भेष्वं ॥ चतुरसञ्ज परिती हत्तं मध्ये सुमोभनं। वैद्यायोपरितः कला यहां क्षोकपतीं स्तया ॥ विन्यसेनान्त्रतः सर्व्यान् प्रतिदिचु विचचनः। भाषादीन् स्थापयेकाध्ये वाक्णं मन्त्रमात्रितः॥ ब्रह्माण्य भिवं विष्णुं तत्रैव स्थापयेद्धः। विनायकञ्च विन्यस्य कमलामस्विकां तथा।। यान्यर्थे सर्वेनोकानां भूतयामं न्यसेक्ततः । युष्यभचफलैयु तस्ववं खत्वाधिवासयेत्। कुश्चांय रत्नगर्भां स्तान् वासीभिरभिवेष्टा 🤜 । गम्ब-पुष्पैरलङ्कुत्व दारपालान् समन्ततः ॥ एतदसत तान् ब्रूयादाचार्यस्वभिपूजयेत्। वहुची पूर्वतः स्थाप्यी दिचिणेन यज्जिदि है।। सामगी पश्चिम खाप्यी उत्तर्ण लघर्वणी। उद्ख् खी दिचिणती यजमान उपाविभेत्॥ रनसेखादि, रजसा तण्डुलादिचूर्येन। तत्प्रकारस्तु परिभाषायां दर्थितः ।

<sup>🤏</sup> बाख्पवेदिति काचित् पाडः।

यहान्, चादित्यादीन् चिषदेवता-प्रत्यिदेवता-सहितान्। स्रोकप्रस्तीन, इन्द्रप्रस्तीन्।

तिवामावाच्चनादिविधिः तुलापुरुषे द्रष्टव्यः ।

भवादीन्, मकरादीन् ।

कमलां, लच्मीं, श्रम्बिकां, दुगां ।

तानिति, कुण्डसमीपस्थान् कलगान् ।

पूर्वकुण्डे वच्चनी चीतारी स्थापयेत्।

दिच्चणदिकुण्डेषु यथावेदं चीत्रृनुपर्वभ्य जाप-दच्च-द्वार-

पालानामेष एव क्रमी वेदितवाः। यजध्वमिति तान् ब्र्याद्वीत्वज्ञान् पुनरेव तु। उत्कष्टबन्तजधीन तिष्ठध्वमिति जापकान्।

> एवमादिश्य तान् सर्व्यान् प्रयुज्याम्निच मन्त्रवत् ॥ जुडुयाद्वाक्णैकीक्त्रै राज्यच समिधं तथा। ऋत्विम्थयचैव होतव्या वाक्णैरेव सर्व्वगः॥

यहे भ्योविधिवबुत्वा तच्चेन्द्रायेष्वराय च। मन्द्राो लोकपालेम्थो विधिवदिष्यकक्षेणी

ज्डुयादाचार्य इतियेष:।

वार्णमस्ताः।

तत्वायामि स्रद्धाणा वन्यमान इति पश्च। त्वं नी श्रमने वक्णस्य विद्यानिति है। इसं मे वक्ण श्रुधीति च। होमसंख्या तु समिदाच्ययोरहोत्तरमतं विधाय यहादिश्यस्तु प्रत्येकमष्टाविंमतिराहुतयोहोतव्याः।

यहादिमन्द्रास्तु, तुलापुरुषेऽभिहिताः ।

#### विश्वकस्त्रमन्तः।

रीद्रमूतां इमार्ग्रायेखादि, पावमानन्तु मङ्गलस्तां।

रातिसूत्रच रीद्रच पावमानन्तु मङ्गलं।

जपेरन् पीरुषं स्तां पूर्वती जुड्यात् प्रथक्।।

रातिस्तां, रातिवाख्य दायती दत्यादि।

कानित्तद्रज्ञनुषमित्यादि पुरुषसूतां प्रसिषं स्तां।

यत्रं रीद्रच सीग्यच कीषाण्डं जातवेदसं।

स्रसूतां जपेरंस्ते दच्चिणेन यजुर्व्विदः।।

यत्रां सूतां, इन्द्रनी विख्यतस्य रीत्यनुवाकीद्धनुयक्तमिति

लिङ्गलं। रीद्रसूतां इमारुद्रा यःस्थिरधन्वन इभि षट्।

च्रचः, सीग्यसूतां सीमी धेनु मिति षट् च्रवः।

कौषाण्डस्तां यद्देदादेवहेडनिमिति चत्वारी।

अनुवाकाः, जातवेदसस्तां यस्वाहदाकीरिणेत्यनुवाकः

स्रस्तां स्र्योदिवीमिति षट्।

ऋचः एतानि स्तानि तैत्तिरीयाणां प्रसिद्यानि । वैराजं पीरुषं सूत्रां सीवणं रुट्संहिता । प्रांथवं पञ्च निधनं गायतं च्येष्ठसाम च ॥ वामदेव्यं वृहसीम्यं रीरवं सीर्थन्तरं । गवां वृतं विक्षणेञ्च रुची सञ्च यणस्त्या ॥

गायिति सामगा राजन् पश्चिमदारमात्रिताः। वैराजं पिवासीममिन्द्रेत्यत्र प्रसिद्धं। सौपर्णानि उत्द्वेद्भिश्चता मघमित्यत, बीचि, सामानि संहिता।

त्रावीराजानसित्यादिप्रसिड । ग्रैवं, उचाते जातमन्यस इति प्रसिद्धं। पच निधनं वा. वाम देव्यं क्यानिश्चने त्यन प्रसिद्धं।

# गायचन्तु प्रसिद्धं।

ज्येष्ठ सामानि नौखास दोहानि वामदेव्यं ग्रामे गेयं हर-मत्त्वामिह वामह इति प्रसिद्धं। सौग्यं सोमन्नतं सन्ते पयांसीति प्रसिद्धं। रीरवं प्रनानः सोमेत्यच प्रसिदं। र्यन्तरं श्रभिला स्रनी नुम इति प्रसिद्धं। गवां व्रतं त्वमन्यत प्रथम मितिहे सामनी, विकर्णं विभा-त्यत प्रसिद्धं !

रची मं, यग्र: समिष्ट हिन्द्रायेत्य न प्रसिद्धं। त्रायर्वेष्यायोत्तरतः ग्रान्तिकं पौष्टिकं तथा। जपेरन् मनसा देवान् श्राश्रिता वरुणं प्रभुं॥ पूर्वेद्युरिभती रात्राविवं कालाधिवासनं। गजा-म्ब-रप्या-वस्मीक-सङ्गम-ऋदगीकुसात्॥ सदमानीयकुछेषु प्रचिपेचलरात्त्रया। रोचनाच प्रसिदार्थान गन्धान् गुरुग्लमेवच ।

स्तपनं तस्य कर्त्तस्य पञ्चभक्तसमन्वितै:। पूर्वं कर्त्त्रभाष्टामन्त्रेरेव कत्वा विधानतः॥

वीचनां गीरोचनां।

सिंदार्थाः, खेतसर्पपाः।

पश्चभङ्गः,

षम्बत्धो-दुब्बर-प्रच-वट-चूत-स्थ पञ्चवाः। ष्रभिषेकमन्त्राः, तुलापुरुषे द्रष्ट्याः । श्रभिषेकस्त, दितीयदिवसे विधेय:। यकादि देवताः, सर्व्वा वृद्ध विषा महेष्वराः। सराख्वामभिषिचन्तु प्रयच्छन्तु धनानि च। नारायणी जगनायस्तया संकर्षणी विभ्ः॥ प्रयान्त्रवानित्रवय ऋषि यच्छन्तु ते सदा। त्रादित्या वसवी बद्घा विखेदेवा मन्हणाः॥ गत्थर्वीः किन्नरा यचाः सिन्ना विद्याधरीरगाः। चिभनन्दन्तुते सब्वे नद्यः सागरपर्वाताः॥ वैदशास्त्रपुराणानि मीमांसा-ऋन्द-श्रागमाः। बहत्क्यादिका यान्याः कयाः सर्व्याः सुभप्रदाः। गायत्री चैव सावित्री यची लच्ची: सरस्वती। **ग्रहानी मातरः सर्वा भवन्त् वरदाः सदा ॥** षादित्ययन्द्रमा भौमो व्धो जीव: सितार्कन: । यहास्वामभिषिचन्तु राष्ट्रः केतुय तिपताः॥

<sup>\*</sup> मुधजीवधितार्कजा इति पुखवानारे पाडः।

इन्हो विक्चिं सम्बेब निर्माति विष्णस्ति ।

वायः क्वेर ईयानोदिक्पालाः पान्तु सम्बद्धाः ।

संवस्तरा-यने सासास्तिधिन्द्यात् नाडिकाः ।

सृक्षत्तीन्यभिषिञ्चन्तु नचत्राणि दिवानियः ।

इत्येवं कद्रकुश्चेन कत्तीरमभिषिञ्चयेत् ॥

एवं कत्वा समिदाञ्चविधियुक्तेन कर्भाणाः ।

ततः प्रभाते विसले सम्बाते वा गवां यतः ॥

बाद्धाणेभ्यः प्रदातव्यमष्टषष्ट्यथवा पुनः ।

पञ्चायदाय षट्त्रिंयत् पञ्चविंयति वा पुनः ॥

एता नावो दिच्णा भवद्धाः सम्यादिताः कर्भाकृदिवताः ।

यन्तासित्युद्कपूर्वे दद्यात् ।

ततः साख्वसरैः प्रोते गुडे लम्मे सुग्रोभने। विद्यास्त्रैः सगान्धव्यै विद्यास्त्रैः स्मान्धव्यै विद्यास्त्रैः स्मान्धव्यै विद्यास्त्रेः स्मान्धव्ये विद्यास्त्रे स्मान्धिया विद्यास्त्रे स्मान्धिया विद्यास्त्रे स्मान्धिया विद्यास्त्रे स्मान्धिया विद्यास्त्रे स्मान्धिया विद्यास्त्रे स्मान्धिया

चयचानुसन्तणसन्तः।

इदं सलिलं पवित्रं कुरुष ।

श्रुवपृती प्रस्तः सन्तु नित्यं ।

मान्तारयन्ती कुरु तीर्घाभिषेकं।

लोकालोकन्तरते तार्थ्यतेति ॥

तत्पुच्छाये यजसानः संलग्नस्तरेत्।

जलाणयस्य विद्यता स्त्रीय परिवेष्ट्येत्।

पात्रीमादाय सीवणीं पश्चरत्नसमन्वतां ॥
ततो निश्चिप्य मकरं मत्यादींस्तां सर्व्वगः ।
धताश्चतुर्भिर्विषय वेद-वेदाष्ट्रपारगः ॥
महानदीं जलीपेतां दध्य-ज्ञत-विभूषितां ॥
उत्ताराभिमुखीं-न्युकां जलमध्ये तु कारयेत् ॥
श्रायर्विणेन साम्ना च पुनर्मामित्यृचेति च ।
श्रापोद्दिष्टेति मन्त्रेण चिष्ठागत्य च मण्डपं ॥

भाषवं सामा गवा देवीर भिष्टये इत्यन प्रमित्रमर खगेयं तथा ययं, जलाययः सर्वोपयोगिस्वेन सर्वे भ्यो भूते भ्यो मयो लु ज्यत इतित्यागं कुर्यात्।

पूजियता सदस्यांस्तु वर्लं दद्यासमस्ततः।
पुनिद्देनानि हातव्यं चलारि मुनिसत्तमाः॥
चतुर्थीकभी कर्त्तव्यं देया तत्रापि यित्ततः।
दिच्चणा राज्यादृ ल वर्ण संस्त्रारंस्ततः॥
हत्वा राज्यादृ ल वर्ण संस्तरंस्ततः॥
हत्वा राज्यादृ ल वर्ण संस्त्रारंस्ततः॥
हत्वा राज्याद्व समन्दत्त्वा मण्डपं-विभजेत्पनः॥
हिमपात्रीच ययाच्याच्च स्थापकाय निवेद्येत्।
ततः सहस्तं विप्राणामघवाष्ट्रयतं तथा॥
भोजयेच ययायत्त्या पच्चायद्वाय विप्रतिं।
एवमेव पुराणेषु तडागे विधिर्च्यते॥
कूप-वापोषु सर्व्यास्त तथा पुक्करिणोषु च।
एव तुव विधिद्धः प्रतिष्ठास तथेव च॥
मन्त्रतस्तु विश्वेषःस्थात् प्रासादी-वानभूमिषु।

श्रवश्व शक्तवार्द्धान विधिदृष्टः स्वयभुवा।
स्वल्पेऽ स्वेका ग्निवत्कार्यं वित्तशाउग्राहते हिभः॥
प्राहट्काले स्थितन्तीयम ग्निष्टी मसमं स्मृतं।
शर्त्काल स्थितं यस्यात् तदुक्त फलदायकं॥
वाजपेया-तिरात्राभ्यां हेमन्त-शिशिरस्थितं।
श्रव्य मेधसमं प्राहुर्वंसन्तसमये स्थितं।
योषो च यत् स्थितन्तोयं राजस्याहिशिष्यते॥

एताकाहाराज विशेषधकीं। न् करोति योष्यानय श्रुह्यवृद्धिः । स याति रुट्टालयमाश्र पूतः कल्पाननेकान् दिवि मोदते च ॥ श्रुनेन लोकांश्व महस्तपादीन् भुक्ता परार्षहयमङ्गाभिः । सहिति विष्णोः परमं पदं यत् प्राप्नोति तद्योगवलेन भूयः ॥ एवमयं साधारणस्तुडागादि प्रतिष्ठाविधिरुक्ताः विशेषस्तु

याखाविभेदेन पुरस्तादच्यते। तचाविषद्वधर्माणामिकचोपसंहारेण प्रतिष्ठानुष्ठानभाद्दणीयं विषद्धभीसम्बन्धे तु स्वणाखोक्तमनुष्ठेयमिति।

अय विक्रिपुराणे।

हिल उवाच <u>।</u> ( १२८ ) वार्षेष्टिर्यया वेदे प्रोक्ता यादक स्वयन्ध्रवा। मोहो न जायते येन तसर्व्वं ब्रुह्ति मे विभी॥

#### यम उवाच।

सुदिने शुभनचने प्राग्विप्रानुपवेषयेत्।

ब्रीह्यावाद्यं च न्हर्ण्वदसंवत्सरीसि वै यद्यः।

प्रावीराजेति सम्मानि अयं मेहीलयर्जणा॥

पूर्वं पाद्यन्तु वै द्यादिदं विष्णुरितील्यचा।

प्राप्त्रावहन्तु हरय इत्यर्घं संप्रदापयेत्॥

ततसाचमनीयच्च विष्टरीस्वीतिविष्टरं।

कांस्यपानाां मधु चाज्यं कुकुरोसीतिमन्त्रितं॥

वि:संप्राय्य तथाचासम्मन्त्रादापः पुनन्त्विति।

दयात् स्थपतये चैवं सदसस्प्रतिमित्यृचा॥

ततस्तं ब्राह्मणा ब्रयः कस्वायुनिक्तं कर्मणः।

याकुनेन तती वश्यं स्थानीपाकं समारभेत्॥

लौकिकाग्निं पुरस्कृत्य लोकोह्नि वलवान् यतः॥

श्रोनिये गामनद्वाहं हन्यात् किन्नं समाचरेत्।

चचुषी पूर्वं तो हत्या व्याह्नतीस्तदनन्तरं॥

चचुषी त्राच्यभागी,

द्यात् पूर्णोद्वतीं पूर्णां गर्भाधानादिकं ततः। कुर्योत्पचभिखातं च वक्षं वारिसाद्वर्यं। ततः पूर्णोद्धतिं दस्वा अग्निक्षण्डं नयेत्प्रा॥ अग्निं दूतं वृणीमह इत्यतो द्विणं नयेत्। वीति होत्रं स्वाकरेति अग्निं दूतच्च पियमे॥ तं नी लामुक्तरं पश्चात् ग्रम्बग्नायाहि बीतये। एवस्त्याद्य तं विक्तं चच्ची व्याह्नतीं इनेत्॥ वाक गौरेय मन्द्रीय पृथक कुण्डेच पञ्चक । वरुणः प्राष्ट्रताभुविसमं से वरुणं तथा॥ उदुत्तममितिहाभ्यां ऋज्नीतीति वा ततः। सीमं राजानमित्या हुं युर्पाच हि वार्ण। इता पूर्णोइतिं दत्ता यूपं तहरणं त्यसेत्। संपूज्य वाक्णे कुका गाकलं होममाचरेत्॥ ब्रह्मणी ब्रह्मजंज्ञानमतोदेवेति विषावे। श्रम्भवे सम्भवायेति चातारमिति जिषावे॥ त्वमग्ने रोहिताम्बाय यमाय त्वेति मे हिज। एष ते निऋ ते चैव वक्णस्य यादः पतेः॥ वातोवाद्यतिवाताय कुविदाङ्गमुदक्षपतिः। ई्यानमस्य ई्रयस्य यहाणां मृणु साम्पृतं॥ त्राक्षण इति सूर्याय इमं देविति इन्दवे। कुजायेत्यग्निम् द्वान्त उद्दु दयन्द्रस्नवि॥ गुरोव हस्पतेत्या हु: ग्रुक्रायात्रात्पविश्रुत:। शकीदेवी तु सीरेस्त कयान इति राइवे॥ कित् लागुमको मोस्तु विम्बायुर्विम्बक्सीणे। भूतायले ति भूतेभ्यो चेत्रस्थितिच भूपते:।

रचोन्ने सैव मन्त्राणि चुला तै: क्रमगोन्टप॥ यतं यतसहस्तम्वा तिलास्तव प्रयक् प्रयक्। समिद्भिस्त यवैर्वापि दत्ता पूर्णाइति पुनः ॥ सर्वभोगीपकाराय पान्ति कला दिनोत्तमः। चक्नु अपयेत् पन्ना वाक्णं सर्वेकासदं॥ वाकगैरेव होतव्यं वक्णाय नियोजयेत्। ष्ट्रणी हितं ततो दत्ता कुण्डे कुण्डे यथाविधि॥ वर्णञ्च नम्त्रच सयादीभिः समन्वितं। उत्मुजेस्त्र धेनूनां ग्रतमेवार्षमेव वा॥ वझनामप्यभावे तु एकां रत्ने रलङ्गृतां। देव-पित्ट-मनुष्येभ्य: पुष्क्ति तस्यास्तिलीदकं॥ दत्त्वा निवेदयेत्पयात् सर्व्वालङ्गारभूषितां ऋिवग्थ्यो गुरवे पूर्वं विगुणां दिचणां सदा॥ स्रायादवस्रवेनाय पुत्र-भार्या-सृहहृत:। प्रद्याद्चिणान्तेभ्यो यथायस्या तथा गवां॥ एवं यः कुक्ते राजन् वाक्येष्टिं प्रयक्षतः। स पूर्व्विपत्रिभिर्युक्तः परं ब्रह्माधिगच्छिति ॥ एवमेतन्त्रया ख्यातं यदुत्तं विक्तिना पुरा॥

द्रति वार्ग्येष्टि:।

वहृचपरिशिष्टात्।

श्रयाती वार्णविधिं वापीयक्तं व्याख्यास्यामः

पुण्ये तिधिकारणे ग्रुभेनचवे प्राची दिशमास्थाय प्राक्-नैवणे उदक्षवणे वा उदकसमोपेऽग्निमुपसमाधाय वाक्णं चक यपितवा त्राच्यभागान्तं कता त्राच्याहती जुह्यात्। च्ये छा इति प्रत्यूचं। ततो इविषा अष्टा इती ज् इयात् तलायामि बच्चाणा वन्द्यमान इति पच्च, लंनी उने वक्णस्य विद्यानिति हे, इसंसे वक्ण: युधो इवेति च स्विष्टिक्ततं नवसंनव वे प्राणा प्राणा वा श्रापस्तस्मादानवभिर्जुहोति मार्जनान्ते धेनुमनतार-भवतार्थमाणान्तामनुमन्त्रयेत् इदं सलिलं पवित्रं कुरुष अग्रवः पृतो असृतः सन्तु नित्यं भावयन्ती सर्वतीर्थाभिषितः लोकालोकान्तरते तीर्थितेचे त्यनेन पुच्छाग्रे यजमानः स्वयं लग्नः याचार्येणान्वार्थ उत्तीर्थ यापी यसामातरः ग्रुख्यन्वपराः जितायां दिश्यत्यापयेत्।

स्वसा भगवती भवतो ह भूया इति, यदि सा हिं करोति तदा हिं क्षण्ती वसुमती वस्नामिति जपेत्। तां सचेलकण्डां काञ्चन एड़ीं तास्त्र एडां वषप्रजां रीप्य ख्रां कांस्योपदोडां विपाय सामगाय द्यादितरा वा शत्या दिचणां श्राचार्थाय देयेति ततः उलागे कुर्यात् देविवसमनुष्याः प्रीयन्तामित्यत्सच्य दति पाह यौनको यजमाना ब्राह्मणान् भोजियता खस्ययनं वाचयेत्।

> श्रथ हचारोपणं। तत्र महाभारते।

स्थावराणाञ्च भूतानां जातयः षट् प्रकीत्तिंताः। वच-गुल्म-लता-बल्का लक्-साराम्तृग्जातयः॥ एतास्त् जात्या वचाणां तदारीपे गुणीऽस्ति मे।

<sup>ु</sup> नव वैत्राचाचापसामाहानवभिज् होतीति कवित्पाटः।

कीर्त्तिय मानुषे लोके प्रत्य चैव श्रमं फलं ॥
श्रतीतानागती चीभी पिछवंशी च भारत।
तारयेद्वारोपी च तस्माहृचांस रीपयेत्॥
पुष्पै: सुरगणान् हचाः फलेश्वापि तथा पिछृन्।
छायया चातिथीन्तात पूजयम्ति महीरहाः॥
कित्ररी-रग-रचांसि देव-गन्धव्य-मानवाः।
तथा महष्ययैव संश्रयम्ति महीरहान्॥
पुष्पिताः फलवन्तस तप्यन्तीह मानवान्।
हच्चदं पुत्रवदृचास्तारयम्ति परत्र च।
तस्मान्तहागे रोष्या व हचाः श्रेयोधिभिःसदा॥
पुचवत्परिपाल्यास पुत्रास्ति धर्मतः श्रभाः।

### श्रयाच्च विषाुः।

हचारोपयितुर्हे चाः परलोके पुत्रां भवन्ति । इचपदस्य हचः प्रस्नेदेवान् प्रीणयन्ति, फलैबातिथीन्, इराययाभ्यागतान्, दैवे वर्षे उददक्षेन पिष्टृन्!

# पश्चपुराणे।

अपुत्रस्य च पुत्रत्वं पादपा इष्ट कुर्व्यते । यच्छन्ति रोपकेभ्यस्ते सत्तीर्धं तर्पणादिकां॥ सत्तीर्धं-पुत्रक्षतं तपेणादि दृष्ट्यादिजन्यं फलं रोपकस्य प्रय-च्छन्तीत्यर्थः।

> यत्ने नापि च राजेन्द्र पिष्पलारोपणं कुरु। सतु प्रतसहस्राणामेकएव करिष्यति॥

पुत्रसहस्राणां कर्त्तव्यमिति श्रेषः
धनी वाष्त्रत्यवृद्धेण द्वाश्रोकः श्रोकनाश्रनः ।
प्रची यत्तपतिः प्रोक्तिश्विष्ठा चायुः प्रदास्तृता ॥
जम्बूकी कन्यदा प्रोक्ता भार्य्यादा दाष्ट्रिमी तथा ।
प्रदलू रीगनाशाय पलाशो ब्रह्मदस्तथा ॥
प्रितत्वं जायते पुंसः रोपयेचो विभौतकं ।
प्रद्रुक्ते कुलवृद्धिःस्थात् खदिरे चाप्यरोगता ॥
निम्बप्ररोपकी यस्त् तस्य तृष्टी दिवाकरः ।
श्रीवृद्धे शक्तरो देवः पाटलायान्तु पार्व्यती ॥
श्रियपायामपरसः कुन्दे गन्धव्यस्तत्रमाः ।
तिन्तिष्ठीके दासवर्गी वक्तलो दश्युदस्तथा ॥

योहचः, विखः।

तिन्तिडीकोष्ट्रचः, श्रन्तः।

पुष्यस्त्रीदायक ये व चन्दन: पनसम्तथा।
सीभाग्य दयम्पक्षय करीरः पारदारकः।
प्रपत्यनाग्रदस्ताली नादीग्रः कुलवर्षनः॥
वस्तुभार्य्यानारिकेली द्राचा सर्व्याक्षसम्दरी।
रितप्रदा तथा केली मीचकी ग्रह्मनाग्रकः॥

मोचकः, शास्त्रलिः।

इत्यादयस्तया येऽन्ये येनोक्तास्तेऽपि दायकाः। प्रतिष्ठान्ते गमिष्यन्ति ये नरा द्वचरोपकाः॥ भविष्यत् पुराणे।

वरसमितहाः पञ्च नतु कोष्ठतहा दशः। पत्रे!-पुष्यै: फर्नै: सूनै: कुव्व न्ति पिखतप्य णं॥ वहुभिवत सम्बातैः पुत्रैर्धमार्थवर्जितैः। वरमेक: पथि तर्राव विश्वमते जनाः॥ प्राणिनः प्रीणयत्यसाच्छाखा-वस्कल-पक्षवः। पुष्यच्छदा सुतनवः पुष्यैर्देवान् फलै: पितृन्॥ पुष्प पत्र-फल च्छाया-मूल-वस्कल-दारुभि:,। धन्या महोक्हा येषां विफना यान्ति नार्थिन:॥ पुताः संवत्सरस्यान्ते यात्रं कुर्व्वान्त मानवाः। प्रत्यहं पादपाः पुष्टिं यथेष्टां जनयन्ति हि॥ न ततकरोत्यग्निहोत्रमसाध्य योषितां सुतै:। यत्करोति घनच्छायः पादपः पां सेवितः॥ सुच्छाया च सुपुष्पाच सुफला पुष्पवाटिका। क्षुलयोषेव भवति भर्त्तृलोके दयानुगा॥ श्रशीकपक्षवकरातिलकालङ्गतानना। सर्वीपभीग्या वैश्वेव वाटिका रतिदायका॥ सदास सस्त्रीभवति सदा दानं प्रयच्छति । सदा यज्ञं स यजते यो रोपयति पादपं॥ श्रखत्यमेकं पिच्मईमेकं त्रयोधमेकं दश चिश्विणीकं। कपित्य विल्वामलकी त्रिपञ्च पञ्चाम्त्रवापी नरकं न पश्चे त् ।

<sup>\*</sup> अध्यत्य मेकं पिचुमद्दे मेक दी चम्पकी तीमय केशरां स सप्ताय नालावयमारि केलान् पचाम्यापी मरकं न प्रस्ते दिति पुसकामारे पाठ!।

प्रतित्रयात्राक्तसमात्रविलास्मी प सर्ग फलदा वृभुष्य ।

पपत्यमेते परलोक हेतोविस्था तत् किं-तरवीन रीपिताः ।

न खानिता प्रष्कारिखो रीपिता न मही दहाः ।

मात्रयौवनचीरेण तेन जातेन किं कर्तं ॥

हायामस्रस्य कुर्जन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्रे ।

फलन्तिं च परार्भेषु न स्वार्थेकपरा हुमाः ।

पती हुभाः सदा रीप्याः सर्वकामसस्वये ॥

इति इचारीपचक्तं।

षव वृत्तदानं।

स्वस्पुराणे।

यस्तु हचं प्रकुरते छाया-पुष्प-प्रसीपगं। यि दिव्ये नरः पापात् सन्तारयति वै पितृन्।

नन्दिपुराणे

मार्गिर्षे त योदयाक्यायाविटपसंकुलं।
सक्तुत्वास्तक खण्डेषु महेन्द्रीक्यानविक्रम् ।
विनोधानी सरीहन्दैदेवक युगार्क्दं॥
मार्गिर्गोर्षे, पध्यमुखे।
द्यादि यत हक्तमितिश्रेषः।
(१३०)

· फलहत्त्वच यो द्यादक्यमुहिम्य मानवः। स सर्व्वकामखप्ताका गच्छेद्ररूपमन्दिर्॥

### महाभारते ।

देवेश्वीऽय दिनातिश्वो वो द्यात् फलदं हुमं।
स पौयूषभुनां न्नोसे वेव्यमानी वरीकिभिः ॥
स्नीड़ते देववत् कालमनन्तं पूर्वनान्वितः।
सहसारहुमन्दला किवरैः सह मोदते ॥
याति दस्वा दिने नम्बूमस्विकायाः सलोकतां।
वावणं नारिकेसेण सर्जूरेण च धानदं ॥
पूगहुमप्रदानेन स्नोकं सारस्तं व्रजेत्।
याति चन्द्रमसो लोकं दस्वा पनसभूवष्टं ॥
विश्वापदानतो याति विचरं लोकमास्तिनं।
कापित्य-दाड़िमा-स्नात-सदस्या-मलकीतकन् ॥
दस्वा नच्चलोकेषु स्वस्तम्याति मानवः।
प्रनेवामिष हचाणां सुमनः फल्याखिनां।
प्रदानतो नरो याति परमैष्वर्थसम्पदं ॥

तथा।

पुष्पोषगम्बास फलोपगम्बा यः पादपं-स्वर्णयते दिजाय। स स्त्रीसस्ट वहुरत्नपूर्धं प्राप्नोत्स्यत्नोपनतं स्टहं वै॥ त्रय कदली दानं।

### चाह वीधायनः।

कारयेत् कदलीं-दिव्यां पर्णेः सर्वत संहतां। फलपूगेन संयुक्तां सुवर्णस्य फलेन तु ॥ यद्याविभवतः कुर्याहस्ते गावेष्य सुनर्तेः। वाद्याणान् भोजयेचापि भचनानाविधैः ग्रुभैः॥ होमञ्च कारयेत्तत पूर्व्ववद्वाद्माणेन च। हिर्ख्यमभेदलादिति जिङ्गे पाद्म खेन तु॥ तस्मै तां कदलीन्ददाहस्ता-लङ्कारपूर्विकां। पूजिताय दरिष्टाय हत्तिस्थायात्मवेदिने । धर्माज्ञाया-तिदान्ताय मन्त्रे गानेन तां चयी ॥ हिर खगर्भ पुरुष प्रात्यर जगनाय। रक्शादानेन देवेश चयं चपय मे प्रभो।

### दानमन्तः।

पुर्वाइवाचनं कार्यं ब्राह्म सेवें द्पार्गै:। ग्रिष्टैरिष्टैर्वस्वामय सह भोजनमा चरेत्।।

अय न्ययोधदानं।

तथा।

ब्रगाः प्रस्ते ग येऽपि स्युर्विषदिग्धेन संयुगे। तेऽपि गुडाः प्ररोहन्ति यथा प्रोक्तन्तु वायुना॥ वर्षं राजतं वापि तास्तं कास्यसवापि वा।
पनदयेन चैकेन तद्दें नायवा पुनः ॥
न्ययोधवृत्तं कुर्व्वीत स्कन्ध्याखाभिरन्तितं।
वस्त्रयुग्सेन संवैद्य स्कन्धे स्वन्धे पृथक् पृथक्।
हरिद्रापुष्त्रके स्थाप्य ब्राह्मणाय नियोजयेत् ॥
उत्तरायापते देव कुर्वेर नरवाहन।
नाडीव्रणं नाययाश्च स्वयोधस्य प्रदानतः॥

दानमन्तः।

त्रवाखत्वदानं।

वायुपुराणे।

भवेत् स्मुटितपादस्तु गोऽभिहिंस्यादनस्तीन्। दानेन तत्प्रतीकारं प्रवस्तामि यथोदितं॥ पलाईन तद्रईन तद्रईनायवा पुनः। स्मार्यवृत्तं कुर्व्वीत स्कन्धमाखासमन्वितं॥ माणिका-वज्ज-वेदूर्यः स्कन्धमध्ये स्वलङ्कतं। वस्त्रे णावेद्य सर्वेत्र धान्यस्थोपिर विन्यसेत्॥ स्मार्चायः सर्व्यभास्त्रक्तो धन्धमास्त्रस्तिष्ठितः। वेद-वेदाङ्ग-तस्त्रक्तो यज्ञकन्भणि निष्ठितः। पूजितो वस्त्रमास्त्राद्यौरक्तर्यं पूजयेक्त्रभं॥

कवप-चेदिति पुस्तकालरे।

प्राप्तरचे वी निषदनमितिमन्त्रेण संयुत:। उपचारै: वीडमभिर्हीमं कुथादननारं॥ समिदान्यतिलैंबीन्त्रे खेदीषधयद्यति । निकतिनामवतीभिस्तान्धेव इति चं विभिः॥ अव्यवस्य इति मन्त्रेण हुनेत् स्विष्टक्ततं तथा। अष्टोत्तरमतं हुला अष्टाविमतिमेव वा॥ सम्पाताच्येन पादी ही सक्ती कुर्थाच रोगिणः। सर्पत्वक् क्रुक्ययुत्तिन निमाच्र्येन चैव हि॥ प्रयाताइति मन्त्रीय चतुई प्रभिरेव च। कुर्याच कलगै:बानं मन्त्रै रेभि: समाहित:॥ द्दं विचाः प्रतिदिचाविचान्तिकामिति क्रमात्। तथाचीषधिस्त्रीन स्नातः ग्रुताम्बरः ग्रुचिः॥ 💴 गन्धपुषाः समभ्यत्री वृत्तं नारायवात्मकं। सन्तेगानेन भत्त्या तमाचार्यायं निवेद्येत्॥ पिष्पली वृच्चर डिव च्चिम्गिर्भस्वमेव हि। प्रभुर्व्वनस्पतीनाच प्रवं जन्मनि यत् कृतं॥ हिंसनं यत् कतं यच वैरूप्यं पादयोक्षम । नामयाम च ने चिपं लं दानेनातितोषितः॥

दानमन्त्रः।

श्रवत्यमेवं दस्वा तं प्रणिपत्य विसर्ज्ञयेत्। पुनः बात्वा तु भुष्त्रीत ब्राष्ट्राणैर्वन्युभिः सह॥ श्रवाह वहगीतमः।

द्वचच्छेत्ता द्वया यस्त् स नाडीव्रणवान् भवेत्। वच्चामि तत्पतीकारं सर्वेतीक हिताय तु॥ सोवर्णं कारयेदृचमम्बत्यं स्कन्धशीभतं॥ पलार्डेन तदर्डेन तदर्डेनायवा पुनः। कुर्याद्रयमयं स्वं तेन तं परिवेष्टयेत्। तग्ड्लोपरि संस्थाप्य प्जयेदुपचारतः। श्रखत्थे वी निषद्नमिति मन्त्रेण चीदित:॥ श्राचार्यो धर्ममाम्त्रज्ञो वेदवेदाङ्गपारगः। पुराणज्ञस्तयायान्तो यज्ञविद्यासुनिष्ठितः॥ तेनैव कारयेत् पूजामाञ्चय खयमेव हि। होमचापि प्रकुर्वीत समिदाच्यति सेरि। अमीः संस्थापन कार्यः मन्त्राध्यायोक्तमार्गतः॥ यदहं वाजयने व समिद्योमे प्रकोत्तितः। त्राच्ये नाष्टादिको यास्त्री व्यास्त्रतिभिस्तिलास्ती:॥ ई्यानदेशे कलग्रस्थापनं ग्रास्त्रती भवेत्। तेनाभिषेकं सुर्ज्ञीत ग्रापोहिष्ठादिमन्त्रकें:॥ यहग्रान्तिय कर्त्तव्या व्राम्ना गेर्व्वेदपारगैः। तती नाडीव्रणी स्नाला श्रुकाम्बरधर: शुचि:॥ उद्द्युखः प्राङ्मुखाय त्राचार्थाय निवेदयेत्। मन्त्रेणानेन विधिवत् पूजितायाङ्ग् लीयकैं:॥ वनस्यतीनां प्रवरोविश्युक्स्पोऽतिपूजित:। तस्य प्रदक्तिणं सर्वे नमस्यः सर्वे देहिनां॥ सब्बे नामार्थहं हो स प्रीती भवसु दानतः।

ह्याहचच्छेदनेन नाडीव्यं तदावानः। सर्वे विनायय चिप्रं वचाणां प्रवरी हासि॥

#### दानमन्तः।

एवं दस्वा तु तहानं सुखी नाडीवणी अवत । प्रत्येभ्यो बाजाणेभ्यय द्याच्छत्त्वा च द्विणां। नमस्त्रत्य तथाचार्यं यनैः यतपदं व्रजेत्॥ ततः बालाति इष्टय बाद्माणानिप भोजयेत्। शिष्ठे दि है कि स्वास्था स्वास्था स्वास्था ।

### चवास्त्रतबदानं।

## चाइ व्हर्गीतमः।

विद्वधिः फलइत्ती स्थात् मनुष्यो ब्राह्मणस्य तु । वच्चामि तत्पतीकारं दानहोमादिभि: पुन: ॥ पलार्जेन तद्देंन तद्देंनाववा पुनः। यथाविभववती वापि कुर्यादास्त्रतकं श्रमं॥ क्रियन्तरीय गावाभिः सर्वितः संहतं ग्रभं। खितवस्त्रेण संविद्या फलेंरिप सुकाल्पितं॥ गन्धपुषाः समभ्यत्रां ढण्डुलोपरि वेष्टितं। तज्ङ्लानां परीमाणं द्रोणानाञ्च चतुष्टयं॥ तद्धमयवा याश्चं तथाविभवती नरैः। त्राचार्योऽष विनीतस्तु सर्वे पास्तार्षतस्ववित्॥

धर्मात्रः सत्यवादी च कुलीनो लोकसमात:। भाइत्य पर्या अक्या तेन पूजादि कार्यत्॥ वनस्पतिरयनाचे त्येतया पूजनादिकं। या जियां दिशि हो मय समिदा च्यति लै भेवेत्॥ सन्वाय यास्त्रती दृष्टा जातावावतुमित्वपि । तिलहोमी व्याह्रतिभिरष्टोत्तरसहस्रवं॥ यदचंवायुमन्त्रेच पाज्यहोम: प्रमस्यते । यहगान्तिय कर्त्तव्या खर्यहानिविधानतः॥ चुला चुला च सम्पाताम् पानेऽन्यस्मित्रिधापयेत । तेन विद्वधिरोगं में सम्यगाच्यप्रदानतः॥ चन दत्तरतो भागे कलग्रस्थापनं भवेत्। भद्रासनीपविष्टस्य ग्रभिषेक्य कार्यत्॥ ततः गुक्ताम्बर्धरः गुक्तगन्धानुलेपनः । सीवर्षभाम्बद्यन्तं प्रद्यात् प्राङ्मुखाय तु ॥ गत्ववं द्वी: पूजिताय रोगी स्वयमुद्भुख:। चाम्ब वं ब्रह्मणा सृष्टः सव्वं प्राणिहिताय तु॥ हचाचामादिमृतस्वं देवानां प्रौतिवर्षनः। फलचौर्योण यत् प्राप्तं वैक्ष्यं पूर्वजन्मनः। सीवर्षेद्वचहानेन तुष्टा सर्व्वाय देवताः॥ विद्धीनां गरीरोखं वाह्यमध्यन्तरं तथा। विनाधयनु सकलं खास्त्यं कुर्वन्तु मे सदा॥

दानमन्तः।

एवं दत्त्वा तु तहानकमा चार्य्यायातिभिक्तितः।
यनैः यतपदं गला प्रणिपत्य विसर्जयेत्॥
चन्वेभ्यो बाद्याचेभ्यय द्वात् यत्त्या च द्विणां।
बाद्याणान् भोजयिलाय स्वयभूष्त्रीत वस्भिः॥

इति वृच्चदानविधि:।

नन्दिपुरागी।

क्रीड़ारामन्तु यः कुर्यादुवानं पुष्पसंकुलं। तोबात्रमसमायुक्तं गुप्तं फलसम्हिष्टिमत्। स मच्चेच्छ दूरपुरं वासम्तत्र युगत्रयं॥

विषाधमानिरे।

पुष्करउवाच।

उत्तरेण ग्रभः प्रचो वटः प्राग्भागैवोत्तम ।
उद्ग्बर्य याग्येन सीग्येनाख्य्य च ॥
एते कर्माण नेष्यते द्विणादिकामुद्रवाः ।
समीपजाताय तथा वर्ज्याः कण्ट्रिनो हुमाः ॥
वामभागे तथोद्यानं कुर्यादासग्टहाच्छुभं ।
वायव्ये प्राक्षिलांस्त चहीकान्तां य प्रष्यतान ॥
ततस्त रोपयेदुचान् प्रयतः सुसमाहितः ।
स्रातो हुममधाभ्यच्य ब्राह्मणां य प्रिवं तथा ॥
प्रवानि पञ्च वायव्यं हस्तं पृष्यं सवैष्णवं ।

तत् धर्वमिति काचित् पाडः। (१३१)

नचत्राणि तथासृतं ग्रस्यन्ते द्रमरीपणे॥ उद्यानमजलं राम नाभिरामं यदा तदा। प्रवेषयेवदीवाहान् पुष्करिख्य कारयेत्॥ संस्कार्थमुद्भिद्नोयं कूपाः कार्याः प्रयत्नतः। इस्तोमघा तथामैनमाप्यं पुष्यंसवासवं॥ उत्तर। चितयं राम तथापूर्वी सफाल्गुनी। जलाग्रयसमारको प्रगस्तं वाकणं तथा॥ संपूज्य वर्णां देवं विष्णुं पर्जन्यमेव च। काल्पयिच्या दिजान् कार्मेस्तदारकापरोभवेत्॥ अयोदाने प्रवच्यामि प्रयस्तान् पादपान् हिज। श्रिरिष्टा-भोक-पुनाग-भिरीषा:-सप्रियङ्गव:॥ पनसाग्रोककदकीजम्ब लकुचदाउमाः। मङ्गल्याः पूर्व्वतोराम रोपणीया गरहेषु वा॥ क्तला वहलमितेषां रोप्याः सर्वे वनान्तरं। यात्मितं कोविदारच वर्जियला विभीतकं ॥ दमनं देवदारुच पलागं पुष्करन्तया। न विवर्ज्यस्तया किसदे वोद्याने विजानता॥ तत्रापि वहुला कार्या मङ्गल्यानां दिजोत्तम। सायं प्रातस घर्मान्ते गीतकाले दिनान्तरे॥ वर्षाकाले भुवः गोषे सेताच्या रोपिता द्रमाः। उत्तमं विंगतिहिस्ता मध्यमा षोडगान्तरं॥ खानात् खानान्तरं कार्यं वृचाणां दादमान्तरं। अभ्यासजातास्तरवः संस्पृयन्तः परस्परं।

भव्यत्तमित्रस्त्रस्वाद्ववन्ति सपला दिज ॥ तेवां व्याधिसमुत्पत्ती ऋणु राम चिकितितं। यादी संगोधनन्तेषां किञ्चिच्छ स्त्रेण कार्येत्। विडङ्गष्टतपङ्गाताः सेचयेच्छीतवारिणा। फलनाम जुलत्यैय माषेद्रेश्ये स्तिलैयेवै:। मृतगीतपयः सेकः फलपुष्पाय सर्वदा ॥ चाविका-ज-मक्तचूर्णं यवचूर्णं तिलानि च। गोमांसमुद्रकं चिति सप्तराचाविधापयेत्॥ उत्सेकं सर्वे वचाणां फलपुष्पादिवृद्धिः। रङ्गतीयीषितं वीजं रङ्गतीयाच सेचितं॥ तद्र पृष्णं भवति यौवने नात संगयः। मलाग्यसान्त सेकेन वृडिभेभति शासिनां। ज्ञत: प्राधान्यतो वस्त्रे हुमाणां दोहदान्यहं ॥ मत्योदकेन गीतेन आसाणां सेकद्र थते। मृदीकानां तथाकार्थस्वनेन रिपुस्दन॥ पक्वासिद्रचिरं चैव दाड़िमानां प्रशस्यते। तुषो देयस भव्यानां मदाच वकुलद्रुमे ॥ विश्रेषात् कामिनीवन्नुसंसर्गात् गुणच यत्। प्रमस्तचाय भेकानां कामिनीपदताइनं ॥ मृगालमांसतोयेन नारङ्गीत्योदकेहितं। मध्यष्रदकं चैव वदराणां प्रशस्ति॥ गुड्गोदनं सगोमांसं करकाणां प्रशस्यते। चीरासवेन भवति सप्तपर्णीमनीहरः॥

मांसमुतीवसामकासिकः कुरवके हितः।
पूतिमस्याहितं पूतिकापीसफलमेवच ॥
महिमेदस्य सेकोऽयं पाटलेषु च मस्यते।
मगालमस्यमांसाभ्यां चम्पकेषु च दापयेत्॥
फले लतानां चौरेण किथरेण च मस्यते।
कापित्यविस्त्रयोः सेकं गुड़तीयेन कारयेत्॥
कातीनां मिन्नवायास गन्धतीयं परं-हितं।
तथाकुप्यतजातीनां कूर्ममांसम्मग्रस्यते॥
खर्जूरनारिकेलानां वं-मस्य कदलस्य च।
खर्जूरनारिकेलानां वं-मस्य कदलस्य च।
खर्जूरनारिकेलानां वं-मस्य कदलस्य च।
खर्जूरनारिकेलानां वं-मस्य कदलस्य च।
सर्वेषामविभेषेण दोहदं परिकल्पयेत्॥
एवं कृते चाक्फलाः सुपुष्पाः

एवं कते चार्षणाः सुपृष्णाः सुगन्धिनोच्याधिविवर्जितास । अवन्ति नित्यन्तरवः सुरस्या-सिरायुषः खादुषणान्वितास ॥

# देवीपुराचे।

अनूपे सजले खाने प्रमान् देवेऽय वा जले।

जाराम-रीपयेत्प्राज्ञो विधि हष्टेन कर्याचा ॥

जनूपे, अतिस्थि ।

सजले जलाययसहिते।

कालं देशं तथा पातं वीजं वीजिकियाविधिः।

तचा फलसमं स्ट्रिनिमारोपितं भवेत्॥ फलपुष्पविग्रुबस्य विश्वबं सर्व्यसंस्तृतं। धर्माकामार्यमोचादिसाधने इन्यतेऽन्यया॥ विधिव्यत्ययवोजादिभूषिते भूपरियहे। कुलादिभि: सुर्येष्ठ यजमानोविनम्यति॥ पार्च, वीजवापेयं। चार्येचार्यवीजिक्रियाविधिः, श्रङ्रजननसमध्वीजकर्णप्रकारः। विधिव्यत्ययी, विवेदन्यवाकर्णं। चारामं सहकारादिने शहकारयेत् कचित्। चिताञ्चलन संलग्ने चितिवस्त्रीकटू विते। सहकारवनं कला याति कत्ती यमालयं॥ ग्टहात्परीघवा तात स्थिते संरोपिते तथा ह प्रतिपचं भवेत्तत च्छिन्द्याहा हित्रिमच्छता। चायत्यवटप्रचादि ग्रीदुम्बर्यो विदि<mark>क्</mark> स्थता:। जगती अयदा यस्मात्तसात्तान् च्छेदयेन ने । रोपयेदिन्व-वीरा-स्नकपित्य-कपिलार्ज्नान्। दाष्ट्रिमी वीजपूरच उदगाघादुमात्वरे॥ प्रचाः प्राचां सदा रीष्याः सकासनसधन्वनाः। कद्रको वायवे ताली विल्वाभीकी च सर्वगी॥

वीरः, भन्नातनवृत्तः।

वापिला, शिंशपा।

चसनः, वीजनः, बायव्ये, वायुद्ग्सागे।

मयन्दी माधवी रक्षा क्रीड़ास्थाने निवेशयेत्।
जाती-नेपालिका-कुन्द-तगरा-गन्धमिक्कता।
श्वभाय कथितास्तात व्यत्ययाद्वयदा यतः॥
पृव्वेण सुसमारामन्तथाचीत्तरतोऽथवा।
पश्चिम धनदं प्रीक्तं वायव्यां कीत्तिवर्द्धनं॥
न कुर्य्यास्यनै ऋत्ये ये चाग्नेये श्वभार्थिनः।
श्वन्थया कलहोद्दे गं सत्युख्वा लभते कती॥
तस्माद्राच्यायुःशभदं पुत्रमन्तितवर्द्धनं।
पश्चिमीत्तरपूर्वेण श्वारामद्वायते कतं॥
श्रयवारामजान् दोषान् चासुण्डा श्वामयेत् कतान्।
महाभयं महालक्कीर्यहकत्यं यथीत्थितं॥

यहत्त्रयं यहपीड़ा।

पुष्प-पर-मलानाच्च वीजरेणसमाः समाः। कत्ती देवसभावासं विधी यात्यविधी वधः॥

#### तथा।

एवं यथोरितां भूमिं शुदां प्रवसमाहितां।
परिग्टह्य यथारेवं वनमालं शिखिध्वजं ॥
सोमञ्च नागराजञ्च ततः कुर्य्योत्परिग्रहं।
यद्दीजं मन्त्ररहितं गभीधानादिवर्जितं ॥
वासितं सहकारादि यद्दीजं मन्त्रवर्जितं।
तज्जातं वापकाराय तथा जायेत वैकतं ॥
शङ्करायेतिमन्त्रेण दृत्यं नु पञ्चमन्त्रवित।

वैद्युरिति पुलकान्तरे पाउः।

वास्वकेन तु राजेन्द्र बीजं भवति योभनं ॥

श्रविधी कूपबाप्यादिखननीक्षरणं च यत् ।

कुर्वन्ति सङ्कारादिरोपणन्तु नराधमाः ।

फलं तेषां लभेत्तेषामिष्ठ चान्ते श्रधोगितः ॥

येऽग्रडाः ग्रडविधिना कुर्वन्ति वनरोपणं ।

ते चाक्षन्यकोकानां महासंग्रयकारकाः ॥

कूपा-राम-तङ्गादि-प्रपा-वापी-प्रतित्र्ययं ।

सर्वेग्राधिष्ठितं वत्स ज्ञानन्तफलदायकं ।

हचान् पच समारोप्य ग्रिवधाम प्रपद्यते ॥

ये च पापा दुराचाराः त्रीतक्कोदकारिणः ।

तेऽय पाच्यादिनरके पच्यन्ते ब्रह्मचोदिनं ।

स्तास्ते जीवमानास्तु ब्रह्मचाः कीर्त्तिता भवि ॥

तिस्त्रम् देग्रे भयं नित्य राजानी न चिरायुषः ।

न च नन्दत्ययं लोको यच त्रीवच्चेदनं ॥

इत्यारामरीपणम्।

ष्यय वचप्रतिष्ठा।

मत्यपुराणे।

न्द्रषय जच्ः।

पादपानां विधिस्त न यथाविद्यस्तराहद । विधिना केन कर्त्ते यादपीद्यापनं वृधैः । ये च लोकाः स्मृतास्तेषां वा निदानं वदस्त नः॥

#### स्तउवाच ।

पादपानां विधि वच्चे तथैवोद्यानभूमितु ।
तड़ागविधिवत् सर्व्यमासाद्य जगतीखर ॥
द्यात्वग्मण्डपसभारमाचार्ययापि ताद्यः ।
पूज्येद्वाद्याणांस्त द द्वेमव स्तानु लेपनै : ॥
सर्व्योषध्युदकैः सितान् पिष्ठालक्तावभूषितान् ।
द्वाःसाल्येरलङ्गृत्य वासाभिरभिवष्टयेत् ॥
स्व्या सोवर्णया कार्यः सर्व्वषां कर्णवेधनं ।
प्रचनचापि दातव्यं तद्देममलाक्या ।
फलानि सप्त चाष्टी वा काल्धीतानि कार्येत् ॥

# कालधीतानि रूप्यमयानि।

प्रत्येकं सव्यव्याणां विद्यान्तानिधवासयेत्।
धूपीच गुग्गुलः चेष्ठस्तास्त्रपाचैदिधिष्ठतान्॥
सर्वधान्यक्ततान् कत्वा वस्त्रगन्धानुलेपनः।
कुश्चान् सर्वेषु सर्वेषु ख्यापियत्वा नरेख्वर॥
सिहरण्यानग्रेषांस्तान् कत्वा विश्वानिवेदनं।
यथावक्षोकपालानामिन्द्रादीनां विधानतः॥
वनस्ततेच विद्वद्विद्यां सौवर्णकतभूषणां।
सकांस्वदेशां सौवर्णकतभूषणां।
सकांस्वदेशां सौवर्णकतभूषणां।
पयस्तिनीं वच्चमध्यादुख्च्चे द्वासुद्द्यसुवीं॥
ततोभिषेकमन्त्रेण वाद्यमङ्गलगीतकः।

ऋ ग्यजः साम-मन्त्रेष वाक्णैर्भितस्तदा। तेरेव कुकाँ: स्नपनं कुर्ध्यक्तिसणपुङ्गवाः॥ स्नातः शुक्तास्वर्धरो यजमानः प्रपृजयेत्। गोभिर्विभवतः सर्वोत्र त्विजः सुसमाहितः॥ हे असूत्रै: सकटकैरङ्ग्लीयै: पवित्रकै:। वासी भिः शवलैयेव तथोपस्करपादुकै:॥ चौराभिषेचनं द्युर्थीवहिनचतुष्ट्यं। हो स य सिं षा कार्यो यवक णाति लैस्तथा। पलायसमिधः यस्तायतुर्थेऽक्लि तथीलावः। द्विणा च पुनम्तद्वद्देया तत्रापि शक्तितः॥ यदादिष्टतमं किञ्चित्तत्तद्याद्मलारः। आचार्ये दिगुणं दत्ता प्रणिपत्य विसर्ज्येत्॥ अनेन विधिना यसु कुथाइची सवं वृधः। सर्ज्ञीन् कामानवाम्नोति पद्ञानन्य मस्ते॥ यसैकमपि राजेन्द्र हर्चं संखापयेत्ररः। सोऽपि खंगे वसेद्राजन् यावदिन्द्रायुतच्यं । भूतान् भव्यां सन्जांस्तारयेद्रागसंसितः। परमां सिडिमाम्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभां॥

द्रित वृचप्रतिष्ठाविधिः।

अथ तक्पुचदानविधिः।

मत्खपुराणे।

( १३२ )

दयकूपसमा वाषी दयवापीसमी हुम:। दयदुमसमः पुत्री दयपुत्रसमी हुमः॥

### मन्दिपुराणे।

तर्पुत्रं तु यः कुथादिधिवदिक्तसिक्षी। स महापातके सुकः समुदृत्य कुलत्रयं। नरके भ्यो नरीयाति प्रजापतिपुरं ग्रुभं॥

#### स्कन्दपुराणे।

इत्येवं तद्रमिस्ति भूमीत्रस्यतस्तव।
याला पतिं चिलोकेयमिद्मास् पतिवता॥
भगवन् केन विधिना विधीनां सारसागर॥
पुत्रप्रतिक्षतिव्वृंचः क्रियते चन्द्रभूषण॥
सलीलामिति सर्व्वज्ञः एच्छन्तीं विधिमृत्तमं॥
महादेवो महादेवीमिदं वचन मज्ञवीत्॥
देवि नागेन्द्रनासीत् नागेन्द्रगतिगामिनि।
यणुष्य येन विधिना ग्रह्यतेऽवनिजः सुतः॥

#### ग्रवनिजोव्रच:।

खपुतार्थं भूमिकहं यहीष्यामीति पार्व्वती। सोपवासा भवेत्रारी श्रचिवस्ता श्रचित्रता॥ ततसेव सहस्रांगावस्तमृङ्गगते रवी। उदिते विमले चापि तथादाविन्दुसन्निभे॥ विप्रानामन्त्रयेद्रात्री पावनान् वेदवादिनः। विप्राविमन्त्रियाता तु श्रुचिवस्ता श्रुचित्रता॥

गयीत सनमस्तारा सदभी सृमिमाश्रिता।

गमियता तथा रात्रिं सित्तर्य्युदितेऽपि च॥

भच्चभोज्यं समादाय व्रजेद्यत्र भवेत्तरः।

ततस्तं स्वप्यत्वा तु सातपत्रं सभूषणं॥

तन्तरुत्तरुषीकत्य ततम्हायानुगामिनं।

यत्तोपपत्मनन्तान् भोजयिता दिजांस्ततः।

पुण्याहं कार्यत्वा तु ऋत्विजा चाथवात्मना॥

त्यानां व्राह्मणानां वे चैतत्ते क्रत्यमात्मनः।

निवेद्य कतमुद्दिष्य सद्भावेन परेण तु॥

अपुत्रा भगवन्तोऽहं पुत्रप्रतिक्रतिं तर्रः।

गहीष्यामि ममानुत्रां कत्तुमहंथ सत्तमाः॥

ततस्तरभ्यनुत्रातं तन्तरुत्तरुणाक्रतिं।

स्मिदेवसमचं वे स्टक्कीयात्तनसं प्रिये॥

स्मिदेवसमचं, ब्राह्मणायतः।

यनेन विधिना यस्तु ग्रहीततक्पुत्रकः।
पितृणां निरयस्थानां मधुधारां स वर्षति।।
ग्रहीतो विधिनानेन ग्रमभूमिक्हास्नजः।
ग्रभे सुखाय भवति विपरीतेन दुःखदः।।
न पुताणां यतं वापि पीनश्रोणिपयोधरे।
एकोभूमिक्हः श्रेष्ठः पुत्रत्वे कस्पितः स्तः॥
इत्येवं तन्मयापृष्टमिष्टं दृष्टान्तपारिणि।
यथाभूमिक्हः पुत्रोविश्रिष्टः कोष्ठजैः सुतैः।।

ततः शोकापहा देवी तसशीकं विभाविनी। अलच्चनार संहष्टा हालङ्कारः पृथग्विधैः। चातपत्रच तस्याये मुताभवनभास्तर्॥ उच्च्यामास गिरिजा मयूराङ्गरुहै: सह। नानावर्णेन चाष्यस्य चन्दनेन सुगन्धिना ॥ आसृलात् प्रदरी देवी करपङ्गानितस्ततः। जाम्बृनदमयैयापि परै रत्नविराजितै:॥ सर्वतीभूषयामास तमग्रीकतकं प्रियं। तस्य पाखाप्रभाखासु सुक्तादामानि पार्व्वती॥ श्रावबन्ध सत्भाति नचने रिव भास्तरः। तथा वासोयुगेनापि तसगीकं गुहारणी॥ वासयामास लोकानां जननी पुतलालसा। ततो नमेरुणा चारु गुग्गुलं प्टतमेव च॥ समवाययुतं धूपचामरं धूपनार्चितं । ततः प्रङ्वनिनादेन देवतूर्थ्यववेण च॥ नन्दिनाथ समानीता ब्राह्मणा ब्रह्मण:समाः। वाचयामास पुर्णाहं दत्ता गाः खर्णमेव च॥ ततः पुखाइघोषाने ग्रामीर्वादस्यचीभयोः। अनुमान्य पतिं-देवीं सृषीं-याप्रीणयंस्तदा ॥

ब्रह्मबैवत्ते

श्रीभगवानुवाच।

श्रतः प्रदेशास् वृचस्योद्यापने विधिं।

सर्वपापप्रमनं सर्वाश्वभविनाशनं ॥ अपुत्रया पुरा पार्थ पार्वत्या मन्दराचले । अभोकः भोक्यसनः पुत्रत्वे परिकल्पितः॥ जातक स्मादिकास्तस्य याः क्रियाः कुलव्हिमान् ॥ चकाराचिपुराणोक्ताः ऋणुष्येव युधिष्ठिर ॥ स तु वालो घनदलस्तयेव सृदुपत्तवः। गीतवातातपसहः संस्तार्थस्तर्णस्तरः॥ स्तीनामा कण्टकी कुछ:-कीटखातसकीटर:। नोहाप्यः पाद्पः सर्वः शिष्टानां योन सन्मतः॥ चालवाले सुधिहिते शुभे वार्षचतुष्किकों। भोधियत्वा तमुद्देशं सुलिप्तक्कार्येत्ततः ॥ तत्रवीद्यापनं पार्थ पादपानां प्रशस्ति । शुभेऽक्ति विप्रकथिते यहनचनसंयुगे॥ पताकालकृतं हर्चं पूर्वेद्युरिधवासयेत्। र्त्तवस्ते: समाच्छा य रत्तस्तेण वेष्टयेत्॥ ष्ट्राचीः स्नापितं स्वर्णसर्वीषध्या च पाइपं। खापयेत् पूर्वेकलणां यतु हि चु विचचणः ॥ पन्नवालङ्गतमुखान् सितचन्दनचर्चितान्। सितवस्त्रयुगच्छवान् समाच्यान् रत्नगर्भिणः॥ पताकालङ्गताः सर्वे कार्यास्तलविधी हुमाः। म्लविन्यस्तकल्या रक्तस्त्रेय वेष्टिताः " र्क्तपीतसितच्छेदचर्चिताः सुमनीरमाः। कलधौतमयान्यच फलानि द्रम पञ्च च ॥

ताम्बपावसवीजानि सर्वान्यधिवासयेत्। त्र्थमङ्गलघोषेण चतुर्दिच् चिपेडलीन्॥ इन्द्रादिलोकपालानां तन्मन्त्रे कीन्त्रविद्वरः। ततः प्रभाते विमले कुण्डं काला समिखलं। यहयज्जविधानेन सर्वः कमी समाचरेत्॥ सुवर्णीलङ्गतान् कत्त्वा ब्राह्मणान् वेदपारगान्। चतुरोष्टौ यथायत्व्या वासीभिरभिपूजयेत्॥ तिलाच्येन च होमः स्थात्त्रिपृष्टिकरः सदा। मातर: स्थापियत्वाचे पूजयेत् कुसुमाचतै:॥ अपियत्वा चकंसम्यक् पयसा च परिष्नृतै:। होमयेकातकर्भादि गोदानं यावदेव तु॥ पादपं स्नपयिला तु समन्त्रे स्तीर्थवारिभि:। जातकं नामकरण-मनप्रायन-मेव च। सुवर्णस्चा कुर्व्वीत कर्णवेधं विधानतः॥ जातरूपचुरेणाय चूड़ाकसी यथाक्रमं। वभीयाची खलां मौच्जीं-वासय परिधापयेत्॥ कत्ता वै तदशेषेण कुर्याहोदानमङ्गलं। विवाहं केचिदिच्छन्ति माधवीलतया तरीः॥ मालत्या सह मल्ला जम्बूं-वा मालालि विदुः। संस्कारेः संस्कृतस्यैव पादपस्य तथार्थवत्। एषा प्रतिष्ठा नामिति मन्त्रे णाघीः प्रयोजयेत्॥ यजमानस्ततः स्नाला श्रुक्ताम्बरधरः श्रुचि:। पुष्पा चुलिं समादाय मन्त्रमेतसुदीरयेत्॥

ये गाखिन: शिखरिणां शिर्सां-विभूषा ये नन्दनादिषु वनेषु क्षतप्रतिष्ठाः। ये कामदा:सुरनरोरगिकवराणां तेऽनेन तस्य दुरितात्ति हरा भवन्तु ॥ एते दिजा विधिवद्व हुता हुताशाः पश्चत्यसावपि इिमदीधितिरन्तरस्य:। लं हच पुत्रपरिकल्पनया धतोऽसि कार्थं सदैव भवता सम पुत्रकार्थं॥ इत्येव मुक्ता तं वचं सार्ययित्वा पुनः पुनः। ष्टतपाने स्ववद्नं दृष्टाभी: संप्रयोजयेत्॥ चङ्गादङ्गात् सभावसि ऋद्याद्धिजायसे। चात्मा वै पुत्रानामासि स जीव गरदः गतं। ब्राच्मणानां ततो देया दिचणा हृष्टमानसे:। स्थापकाय ग्रभां धेमुं दत्त्वा कुर्यासहोत्सवं। दीनानायजनानाच भोजनचानिवारितं। इतरें वान्तु दातव्यं सन्तुष्टेन सुरासवं ॥ ज्ञातिवस्वजनैः सार्वः खयसम्ज्ञीत कामतः। तथा कमीकराः सर्वे भोजनीयाः खप्रक्रितः॥ एतत्ते कथितं-पार्धं हचाणां सुमहोत्सवं। सर्जीन कामानवाप्नीति इह लोके परत च॥ पुनैर्व्विना ग्रभफलं न भवेत्रराणां दुष्प्वकरिप तथीभयलीकनामः। एति द्वार्थ सुधिया परिपाल हचान्

यक्षेनं वेद्दविधिना प्ररिकल्पनीयाः॥
इति तक्षुत्रविधिः।

प्रध्विति च दानं करणाधिपो विजयते हेमादिः ।

पावारिनिधिचौणीमण्डलमण्डलित स्वयमोरामिः ॥

विन्तामणा महामास्त्रे तेन हेमादिणा कते ।

दानखण्डावखण्डं च जगाम परिपूर्णतां ॥

येषामगण्यलमवेष्य कोपि

पान्यो मुनिभ्यः प्रभूतामुपैति ।

दानानि तान्याचित्तं प्रवस्थी

हेमादिदेवस्य जगाम पारं ।।

द्वित श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहारेवीय समस्त करणाधीखर सकलविद्याविधारद श्रीहेमाद्रि विरचिते चतु-र्व्याचिन्तामणी दानखण्डं सम्पूर्णं।

<sup>\*</sup> पर्धावित चाननदात्रीकरणाधिपो विवयते हेमादिरणो विधिचौणीमण्डल मण्डलीकतयाणा राग्निः॥१॥

<sup>†</sup> चट्नणनातिक्रमेति नान्योसुनिध्यः प्रभतासुणैति दोनाचि तान्याचरितुं प्रवक्तः चैसादिदेवोष्टपार॥ २॥

पुखकानारे यदगणाति क्रमेपि तान्याचरेत्रसिति पाउः।

चादर्शभूतयन्यदयस्थितं स्वित्वयसिवासंखन्नसिति बुद्धा खनुद्दा संखन्नपाठं क्रवा चावापोदारेण विरचय्य सुद्भितं तव यदि पुखकान्तरे प्रसिद्धपाठो सिखिष्यति तद्द्यं सुचीकिः श्रोकद्वयाभावे यन्यसिर्वाक्षीति ।

## उपसं हारः।

चिन्तामणी दाममहाप्रवस्थी हेमाद्रिणाकारि सतां हिताय। वाणाङ्गयैलेन्द्रमिते सहस्ये मुद्राङ्गितोऽसी यकभूपवर्षे॥

महाराजी जीव्यात् क्षतयुगसमास्तोकसहिताः समाः साम्बाच्यानि प्रचुरधनवान्यादिविभवैः। प्रवर्वन्तां तस्याः प्रकृतिनिचयाः सन्तु हिवतीः

विपचाः सत्यचाः प्रकृतिगुखतः सन्तु च वयाः॥

वेदादियास्ताखाखिलानि वानि प्रायोविजुप्तानि धरातलेऽसिन्। वैर्यवतस्तानि समुद्रुतानि जीव्यास्त्रेते क्रांतनस्रिराय ।

विद्यान्यसिक्षीर आदिपुरुषस्तद्वत् स्तः यस्रः प्रजोरासतस्यभूवं सतिसान् तस्यालवंशीचितः। तत्पुजीसरतः सर्वेसमतनोचिन्तासणि सुद्रवा वृाणाङाद्विध्विते शकतृपान्देश्योधयद्यवतः॥

श्रीभरतचन्द्रश्या ।

TERRIT.

fin): m

ां व्यक्ताः

Wilkh h Lab wa

ortunities in a series of the

1.00

OFFI John J.

1 (Alte ) (in character

their succession

A SECTION OF A

Mine Property



वन्द्र

सहसायः

कृतः संस्कृत टिप्पणी तृज्ञः

हितीय संस्करण १९६४

कृकृत्व झा

क्षाध्यमध्यकः

का, ए० चित्रस्वामी शास्त्री कृत् मुमिका

विद्यास्त्र कृतः हिन्दी टीका सहित १९६३

स्वान् रा कुल्ल्लभट्टक्त 'मन्वर्थम्ल
हारिश तेने कृत भूमिका सहित । १९

## SOME OF OUR IMPORTANT RESEARCH PUBLICATIONS

| Elements of Indian Aesthetics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rs.1350.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mailes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 vols. in 5 pts. 29 cm. bib. made cultural elements — Philosphical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | elements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pt. 1. 1. 2. pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Literary elements - Elements of poraphy (with three component pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | primitive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contents: v. 1. Historical and poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements — Elements of poetic diction (kāvya-siksā). v. 2. Literary elements of poetic diction (kāvya-siks | pt. 4. Film                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. The Tantric iconography                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | / da dakti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. The Tantric iconography arts, crafts, and alpana.  Word and Meaning: a new perceptive in the light of Jagadisa's prakasisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sabda-sukki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Word and Meaning: a new perception                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pranasina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RS. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| K.N. Chatterjee.  Iviii, 702 p. 23 cm. bib. index.1980 Cloth Iviii, 702 p. 23 cm. bib. index.1980 Cloth  Iviii, 702 p. 23 cm. bib. index.1980 Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Iviii, 702 p. 23 cm. bib. mada: an Indian erotic : Sanskrit text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| K.N. Chatterjee. Iviii, 702 p. 23 cm. bib. index.1980 Cloth Iviii, 702 p. 23 cm. bib. index.1980 Cloth Kalyānamalla's Anarigarariga: an Indian erotic: Sanskrit text Kalyānamalla's Anarigarariga: by S.N. Prasad. 156 fig translation. Edited and translated by S.N. Prasad. 156 fig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rs. 400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wallstation. Editor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| plates, 1983.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rs. 125.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Laments in Sanskrit literature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ry C C Damarii 1980.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rs. 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reflections on Indian philosophy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| By K.P. Sinha, 1984.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rs. 80 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| By K.P. Sinha, 1984.  History of Rūpaka in the Alāṅkara Śāstra.  Pinnan at Bharachar/a. 1982.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Olswanath Khattacile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A Configuration Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ल्याणी तका ,, उमेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्यपस्तव्यनृह्यसूत्रम्। हे विमाधकृत<br>ताल्पर्यवर्शनं टीका, ए० चित्रस्वामी शास्त्री - संस्युवर्गनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R 8.,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विम्हणून विका, ए० चित्रस्वामी शास्त्री - संस्कृत विका, ए० चित्रस्वामी शास्त्री - संस्कृत वि<br>रनाकृता' टीका, सुवर्शनाचार कृत सहित। १९८३<br>पाण्डेय कृत हिन्दी अनुवाद सहित। १९८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE PROPERTY AND LEVEL OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE  | P Ks. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TO SECOND THE PROPERTY OF THE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रवासित्वम् (अनिन्द्रोम अध्याय तक)। प्रवासित्वम् (अनिन्द्रोम अध्याय तक)। प्रवासित्वम् (अनिन्द्रोम अध्याय तक)। प्रवासित्वम् (प्रवासित्वम् अध्याय विकासित्वम् विकासित्वम्यम् विकासित्वम् विकासित्वम्यम् विकासित्वम् विकासित्वम् विकासित्वम् विकासित्वम् विकासित्वम् विकासित्वम्यम् विकासित  | मिका हिप्पनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rs. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रमाण प्रमाण प्राप्त प्रमाण   | भारती टीका, गोपाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मेने कर प्रकार वर्ष पर १० किंवली टीका तथा हरगाविन्द शास्त्री कृत मणिप्रभा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rs. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पाता भाषा साहित प्राप्त साहित स्था उमेशाचन्त्र पाण्डेयकत किली नेका सहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ne 3 Rs. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रमुख्य कार्य प्रमुख्य कर्म स्थापने पाण्डेयकृत हिन्दी टीका सहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 dian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ्र हरवत्तकृत । अतापार देशा उमेशाचन्त्र पापनेम कर किनी नेका तथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | त श्रीनारायणान अपूर्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| जन्मतिक्वरक्त मिताका व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ks. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| COST volume , cardytt 211-(2) (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The state of the s |
| वर्गीसम्बुः काशीनाय उपाध्यायकृतः बशिष्ठवत्तं मिश्र कृत 'धर्मवीमिका' हिन्दी टीका तथा स्<br>वर्गीसम्बुः काशीनाय उपाध्यायकृतः बास्त्री मुसलगाँवकर कृत समीक्षात्मक प्रस्तावना व<br>'सुधा' व्याख्या, तथा म०म० सवाशिव बीवक-मृनि विरोचत। १९८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मिता १९६४ 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रमानिक प्रसावना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rs. 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सुधा' व्याख्या, तथा म०म० सवाशिव सार्ति विदिक्त मृति विरचित। १९८२<br>वैवास्तसूत्रवैविकपृत्तिः। स्वामी हरिप्रसाद वैदिक-मृति विरचित। १९८२<br>किरिचत, राजानक अलककृत टीका सहित; पं. दुर्गाप्रसाद एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वेबास्तसूबबेडिकवृत्तिः। स्वामी हरिप्रसाव बीवक-मुग विरोवता । १९६२<br>हरिबज्यम्। राजानक रत्नाकर विरोवत, राजानक अलककृत टीका सहित; पं. दुर्गाप्रसाव एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | काशीनाथ पार्डर्ग<br>Rs. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rs. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| परव संस्थातित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्रा पान्यापपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | लाभ्यां प्रतिसंस्कृता;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या अभिन्ति वर्षाती, वर्षाती, वर्षाती, वर्षाती,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लाञ्यां प्रतिसंस्कृता;<br>गाववदार्मणा संशोधिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चरकसंहिता। महर्षिणा पुनर्वसुनीपाठका संबलिता; आचायाँपादेन त्रिविक्रमात्मजेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | लाच्यां प्रतिसंस्कृता;<br>यादवदार्मणा संशोधिता<br>Rs. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| परव सम्पावित।                                                                                                                                                                              | लाभ्यां प्रतिसंस्क्ता;<br>प्राववद्यार्थणा संशोधिता<br>Rs. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| परव सम्पावित।  पनवंस्नीपटिष्टाः, तिष्णुवये नाग्निवेशेन प्रणीताः, चरवस्वव<br>परकसंहिता। महर्षिणा पुनवंस्नीपकाव्याख्या संबलिताः, आचायोपादेन त्रिविक्रमात्मजेन<br>चक्रपाणिवस्तविरिचतया आयुर्वेदवीपिकाव्याख्याः<br>१९६४  Also available at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | लाभ्यां प्रतिसंस्क्ता;<br>पाववद्यार्थणा संशोधिता<br>Rs. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Also available at:

# CHAUKHAMBHA ORIENTALIA

Post Box No. 1032 VARANASI-221001 (India)

Telephone: 63354 Telegram: Gokulotsav

Branch—Bungalow Road 9 U.B. Jawahar Nagar

Phone DELHI-110007